# MI-HEM-MH

# मित्रशास्ट्या

(अथमी गाराः)



भीगरीन शास्त्री



# लघु-सिद्धान्त-कौमुदी

# भैमीव्याख्या (प्रथम भाग)

# भीमसेन शास्त्री

एम्० ए०, पी०-एच्० डी०, साहित्यरत्न



भैमी प्रकाशन ५३७, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली-११०००६ भैमी प्रकाशन ५३७, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली- ११०००६

LAGHU-SIDDHANTA-KAUMUDĪ-BHAIMĪ-VYAKHYĀ
Part I, Revised & Enlarged Third Edition: 1993

© BHIMSEN SHASTRI (1920–) भीमसेन शास्त्री (1920–)

All rights reserved by the author. The book, or parts thereof may not be reproduced in any form or translated without the written permission of the author.

मूल्य : एक सौ पचास रुपये

Price: Rs. One Hundred Fifty only

संशोधित एवं परिवर्धित तृतीय संस्करण : 1993

मुद्रक राधा प्रेस, गांधी नगर दिल्ली

## तस्मै पाणिनये नमः

- (9) येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः । तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥
- (२) अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः॥
- (३) प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्रं प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनिरयता सूत्रेण ।
- (४) तदनल्पमतेर्वचनं स्मरत ।
- (५) तदाचार्यः सुहृद् भूत्वाऽन्वाचष्टे ।
- (६) शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः ।
- (७) आकुमारं यशः पाणिनेः ।
- (८) महती सूक्ष्मेक्षिका वर्त्तते सूत्रकारस्य ।
- (९) सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् ।
- (१०) यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम् ।
  - 9. पाणिनीयशिक्षा (५८)।
  - २. पाणिनीयशिक्षा (५९)।
  - ३. महाभाष्य (१.१.9) I
  - ४. महाभाष्य (१.४.५१) ।
  - ५. महाभाष्य (१.२.३२) ।
  - ६. महाभाष्य (२.३.६६) ।
  - ७. महाभाष्य (१.४.८९) ।
  - ८. काशिका (४.२.७४)।
  - ९. महाभाष्य (२.१.५८) ।
  - 90. महाभाष्य (२.9.9) ।

#### भैमीव्याख्योपेताया

### लघु-सिद्धान्त-कौमुद्याः ★ पूर्वार्धभागस्य विषय-सूची ★

| (9)        | तस्मै पाणिनये नमः                                      | (३)             |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| (२)        | आत्म-निवेदनम्                                          | (५)-(१६)        |
| (३)        | व्याख्याकारस्य मङ्गलाचरणम्                             | . 9-9           |
| (8)        | सञ्ज्ञा-प्रकरणम्                                       | २–३३            |
| (4)        | अच्सन्धि-प्रकरणम्                                      | ३४–९७           |
| <b>(ξ)</b> | हल्सन्धि-प्रकरणम्                                      | 9८-987          |
| (७)        | विसर्गसन्धि-प्रकरणम्                                   | 983-946         |
| (4)        | षड्लिङ्ग्याम्-                                         |                 |
|            | (१) अजन्तपुंलिङ्ग-प्रकरणम्                             | 949-264         |
|            | (२) अजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्                         | २८५-३२०         |
|            | (३) अजन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्                         | <b>३२१</b> –३४९ |
|            | (४) हलन्त-पुंलिङ्ग-प्रकरणम्                            | ३४९-४७९         |
|            | (५) हलन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्                         | 860-863         |
|            | (६) हलन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्                         | ४९४–५१४         |
| (8)        | अव्यय-प्रकरणम्                                         | 494-428         |
| 90)        | परिशिष्टे-                                             |                 |
|            | (१) विशेष-स्मरणीय-पद्यतालिका                           | 464-466         |
|            | (२) ग्रन्थ-सङ्केत-तालिका                               | 429-429         |
|            | (३) अव्यय-तालिका                                       | 490-498         |
|            | (४) पूर्वार्धगता <mark>ष्टाध्या</mark> यी-सूत्र-तालिका | 494-499         |
|            | (५) पूर्वार्धगतवार्त्तिकादि-तालिका                     | 499-499         |
|            | (६) सुँबन्त-शब्द-तालिका                                | ५९९-६०१         |
|            | (७) परिभाषा-न्यायादि-तालिका                            | ६०२-६०४         |



भैमीव्याख्याकार डा० भीमसेन शास्त्री



### आत्म-निवेदनम्

संस्कृतभाषा अनेक भाषाओं की जननी तथा विश्व की एक अत्यन्त प्राचीन समृद्ध भाषा है। विश्व का अद्ययावत् ज्ञात प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद इसी भाषा में ही निबद्ध है। यदि कोई संस्कृतभाषा पर अधिकार कर हे तो विश्व की अनेक भाषाओं पर उसका आधिपत्य अल्प आयास से ही सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृताध्ययन का एक और भी बड़ा प्रयोजन है। क्योंकि विश्व के अनेक देशों की सांस्कृतिक परम्पराओं वा कलाकौशल आदि विद्याओं का आधार या उद्येरक भारत और तत्कालीन भाषा संस्कृत ही रही है अतः संस्कृत के ज्ञान से ही उनका ज्ञान सम्भव है। आजकल के नवप्रसूत भाषाविज्ञान जैसे अपूर्वशास्त्र का भी एक प्रमुख आधारस्तम्भ संस्कृतभाषा का अध्ययन ही रहा है। हिन्दू-आर्यों के लिए संस्कृतभाषा का जानना और भी आवश्यक है क्योंकि उनकी निखिल धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्पराएं संस्कृतभाषा में ही निबद्ध हैं। संस्कृतभाषा में केवल भारत का ही नहीं अपितु विश्व और मानव जाति के हज़ारों वर्ष पूर्व का इतिहास अब इस जीर्ण अवस्था में भी सुरक्षित है। अतः इतिहास-ज्ञान की दृष्टि से भी यह भाषा कम उपादेय नहीं है।

संस्कृतभाषा यद्यपि हजारों वर्षों तक लोकव्यवहार वा बोलचाल की भाषा रह चुकी है और उसमें यह उपयोगी गुण संसार की किसी भी भाषा से कम नहीं है तथापि विधिवशात् लोकव्यवहार वा बोलचाल से सर्वथा उठ जाने के कारण वह आज मृतभाषा (Dead Language) कही जाती है । अतः आज के युग में उसका अध्ययन विना व्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं । इसके साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि संसार में केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके व्याकरण सर्वाङ्मीण और पूर्ण परिष्कृत कहे जा सकते हैं । संस्कृतभाषा के इन व्याकरणों में महामुनिपपिनि-प्रणीत पाणिनीयव्याकरण ही इस समय तक के बने व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्त परिष्कृत, वेदाङ्मों में गणनीय, प्राचीन तथा लब्धप्रतिष्ठ है । व्याख्योपव्याख्याओं तथा टीकाटिप्पण के रूप में जितना इसका विस्तार हुआ है उतना शायद भारत में किसी अन्य व्याकरण वा विषय का नहीं हुआ । आज भी लगभग एक हजार से अधिक ग्रन्थ पाणिनीयव्याकरण पर उपलब्ध हैं ।

महामुनि पाणिनि का काल अभी तक ठीक तरह से निश्चित नहीं हुआ। परन्तु अनेक विद्वानों का कहना है कि उनका आविर्भाव भगवान् बुद्ध (५४३ ई० पूर्व) से बहुत पूर्व हो चुका था। कारण कि भगवान् बुद्ध के काल में जहां पाली और प्राकृत भाषाएं जनसाधारण की भाषाएं थीं वहां पाणिनि के काल में उदात्तादिस्वरयुक्त संस्कृतभाषा का ही जनभाषा होना अष्टाध्यायी के अनेक साक्ष्यों से सुतरां सिद्ध होता है। पाणिनि ने स्वयं भी लोकम षा को अष्टाध्यायी में 'भाषा' के नाम से अनेकशः प्रयुक्त किया है। जो लोग अष्टाध्यायी में आये श्रमण. यवन, मस्करिन् आदि शब्दों को देखकर पाणिनि को बुद्ध और सिकन्दर से अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं वे श्रान्त हैं, क्योंकि ये शब्द तो बुद्ध से बहुत पूर्व ही भारतीयों को परिचित थे। सन्त्यासी अर्थ में श्रमण शब्द ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त है। मस्करिन् शब्द दण्डधारण करने के कारण साधारण परिव्राजकमात्र का वाचक है बुद्धकालीन मंखली गोसाल नामक आचार्य का नहीं । यवनजाति से तो भारतीय लोग यूनानी सम्राट् सिकन्दर के भारत पर आक्रमण करने से बहुत पहले ही परिचित थे। महाभारत में अनेक स्थानों पर यवनजाति का उल्लेख आया है। भगवान् कृष्ण का भी कालयवन से युद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी में निर्वाणोऽवाते (८.२.५०) सूत्र में प्रतिपादित 'निर्वाण' पद बौद्धकालिक (मोक्ष) अर्थ की ओर संकेत नहीं करता अपितु 'निर्वाणः प्रदीपः' (दीपक बुझ गया) अर्थ की ओर संकेत करता है, इससे भी पाणिनि का बुद्ध से पूर्वभावी होना निश्चित होता है

<sup>9.</sup> पाणिनि ने उस समय की जनभाषा में व्यवहृत अत्यन्त सूक्ष्मभेदों को भी अपनी अष्टाध्यायी में सुचारुरूप से संकलित किया है। यथा— विपाश् (व्यास) नदी के उत्तर की ओर वर्तमान कूपों के लिये आद्युदात्त 'दात्त' शब्द का व्यवहार किया है, देखें पाणिनिसूत्र— उदक् च विपाशः (४.२.७३)। पाणिनि ने तत्कालीन लोकभाषा में प्रचलित अनेक मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग दर्शाया है, यथा— कणेहत्य पयः पिबति, मनोहत्य पयः पिबति (१.४.६५), शय्योत्थायं धावति (३.४.५२), यष्टिग्राहं युध्यन्ते (३.४.५३), केशग्राहं युध्यन्ते (३.४.५०), स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते (२.२.२०)। केशाकेशि, दण्डादण्डि (२.२.२७), तीर्थध्वाङ्क्षः (२.९.४९), मूलकपणः (मूली की गङ्डी), शाकपणः (शाक की गङ्डी—३.३.६६), गौपुच्छिकः (गाय की पूंछ को पकड़ कर नदी पार करने वाला—४.४.६), नाविकः, घटिकः, बाहुका (४.४.७), माञ्जिष्टम् (मजीठ से रंगा गया वस्त—४.२.९) इत्यादि सैकड़ों लोकभाषा में प्रचलित शब्दों का अन्वाख्यान अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है।

२. यथा- भाषायां सदबसश्चवः (३.२.९०८), प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् (७.२.८८), सख्यशिश्वीति भाषायाम् (४.९.६२), स्थे च भाषायाम् (६.३.९९), पूर्वं तु भाषायाम् (८.२.९८), विभाषा भाषायाम् (६.९.९७५) इत्यादि ।

३. कुमारः श्रमणादिभिः (२.१.६९), इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवन-मातुलाचार्याणामानुँक् (४.१.४९), मस्करमस्करिणौ वेणुपरिवाजकयोः (६.१.१४९) ।

यदि यह मंखली गोसाल- परिव्राजकविशेष के लिये ही प्रयुक्त हुआ होता तो उसके अर्थनिर्देश के लिये पाणिनि सामान्य परिव्राजक पद का निर्देश न करते ।

५. तुर्वसु की सन्तान यवन कहलाई— (महाभारत० १.८५.३४); सहदेव ने दिग्विजय के समय इनके नगर को जीता था— (महाभारत० सभा० ३१.७३); नकुल ने यवनों को परास्त किया था— (महाभारत० २.३२.१७); काम्बोजराज एक लाख यवनों की सेना लेकर दुर्योधन के पास आया— (महाभारत० उद्योग० १९.२१.२२); यवन पहले क्षत्रिय थे परन्तु ब्राह्मणों के साथ द्वेष के कारण शृद्रभाव को प्राप्त हो गये— (महाभारत० अनुशासन० ३५.१८) ।

६. देखें- महाभारत० २.३८.२९ दाक्षिणात्यपाठ ।

अन्यथा वे निर्वाण शब्द के बौद्धकाल में अत्यन्त प्रसिद्ध मोक्ष अर्थ का कभी भी अपलाप न कर पाते।

गोल्डस्टूकर तथा रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर आदि ने पाणिनि का समय सातवीं ईसापूर्व शताब्दी माना है । वासुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि को ईसा से ४५० वर्ष पूर्व का सिद्ध किया है । इन सब से हटकर नये भारतीय ढंग के विवेचक श्रीयुधिष्ठिरमीमांसक अपनी अनेक युक्तियों से पाणिनि का काल विक्रम से २९०० वर्ष पूर्व सिद्ध करते हैं। इस तरह पाणिनि का काल अभी विवादास्पद ही समझना चाहिये।

पाणिनि का इतिवृत्त उनके काल से भी अधिक अज्ञात है । भाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार इनकी माता का नाम दाक्षी था। वन्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि, काव्यालङ्कार-कार भामह तथा गणलमहोदधिकार वर्धमान ने पाणिनि के पूर्वजों का निवासस्थान शलातुर नामक ग्राम माना है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार यह स्थान इस समय पाकिस्तान के उत्तरपश्चिमीसीमाप्रान्त के निकट अटक के पास लहुर नाम से (जो शलातुर का अपभ्रंश है) अभी तक प्रसिद्ध है। चीनी यात्री थ्यूआन् चुआङ् (प्रसिद्ध नाम ह्लेन्साङ्ग) सप्तम शताब्दी के आरम्भ में मध्यएशिया से स्थलमार्गद्वारा भारत आता हुआ इसी स्थान पर ठहरा था । उसने लिखा है कि— ''उद्भाण्ड (ओहिन्द) से लगभग चार मील दूर शलातुर स्थान है। यह वहीं स्थान है जहां ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ था । यहां के लोगों ने पाणिनि की स्मृति में एक मूर्ति बनाई है जो अब तक मौजूद है । "" कथासरित्सागर के अनुसार पाणिनि बचपन में जड़बुद्धि थे। इनके गुरु का नाम 'वर्ष' था। गुरुपत्नी की प्रेरणा से इन्होंने हिमालय पर जाकर तपस्या से विद्या प्राप्त की । कितिपय विद्वानों का कथन है कि छन्दः सूत्र के निर्माता पिङ्गलमुनि इनके कनिष्ठ भ्राता थे। १ कुछ अन्य विद्वान् पाणिनि पिङ्गल और निरुक्तकार यास्क को लगभग समकालिक ही मानते हैं। श्रीयुधिष्ठिरमीमांसक के अनुसार पाणिनि के मामा का नाम व्याडि

देखें- संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथमभाग, पृष्ठ २०५।

सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्त्रस्य पाणिनेः- (महाभाष्य १.१.२०) । ٦.

देखें- भैमीप्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित न्यास-पर्यालोचन (पृष्ठ ४५-४६)। ₹.

देखें - हुएन्ताङ्ग का भारतभ्रमण, इण्डियनप्रेस प्रयाग (पृष्ठ १०८)।

अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत, तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत् । स शुश्रुवापरिक्लिष्टः प्रेषितो वर्षभार्यया, े.

<sup>(</sup>कथासरित्सागर, निर्णयसागर, पृष्ठ ८) अगच्छत्तपसे खिन्नो विद्यांकामो हिमालयम् ॥

ऋक्सर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार षड्गुरुशिष्य अपनी वेदार्यदीपिका में लिखते हैं- तथा च सूत्र्यते भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन-क्वविन्नवकाश्चत्वारः (पिङ्गलसूत्र ३.३३) इति परिभाषा ।

यास्क ने निरुक्त १.१७ पर पाणिनि का परः सन्निकर्षः संहिता (१.४.१०८) सूत्र उद्धृत किया है। पिङ्गल उरोबृहतीति यास्कस्य (छन्दःसूत्र ३.३०) में यास्क का स्मरण करते हैं। पाणिनि ने ६.२.८५ के गण में पिङ्गल का तथा ४.३.७३ के गण में पिङ्गलकृत छन्दोविचिति का स्मरण किया है। यस्कादिभ्यो गोत्रे (२.४.६३) में यास्क का भी उल्लेख किया है। अतः इन प्रमाणों के आलोक में श्रीयुधिष्ठिरमीमांसक आदि इन तीनों की समकालिकता का प्रतिपादन करते हैं । देखें-संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग (पृष्ठ २०४) ।

था । इन्होंने पाणिनीय व्याकरण के दार्शनिकपक्ष पर एक लाख श्लोकों में 'संग्रह' नामक ग्रन्थ रचा था जो अब बहुत काल से सर्वथा लुप्त हो चुका है । महाभाष्य और काशिका के अनुसार पाणिनि ने अपना ग्रन्थ अनेक शिष्यों को कई बार पढ़ाया था । भाष्य में इनके एक शिष्य कौत्स का उल्लेख भी मिलता है । राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में एक जनश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार पाणिनि की विद्वत्ता की परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके बाद ही उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई । व

महामुनि पाणिनि जैसा वैयाकरण संसार में फिर आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। साङ्गोपाङ्ग वेद, उसकी अनेकाविध शाखाएं, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषत्, कल्प, ज्योतिष्, इतिहास, कोष, विविधकलात्मक ग्रन्थ, काव्यनाटक, नानाविध देशीय वा प्रान्तीय लोकभाषओं के सूक्ष्मप्रभेदक प्रबन्ध— इस प्रकार न जाने अन्य भी कितना विशाल वाङ्मय उनके अध्ययन और मनन का विषय रहा होगा इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका निःसंदेह लोक एवं वेद पर समानरूप से अधिकार था। वे अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ अध्यध्यायी में प्रत्यक्षतः वा अप्रत्यक्षतः सैंकड़ों व्यक्तियों, ग्रन्थों, ग्रामों, जनपदों और स्थानों का स्मरण करते हैं जिनसे तत्कालीन संस्कृति, इतिहास, समाजव्यवस्था तथा राजनैतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उन्हें तत्कालीन इतिहास परम्परा, साहित्य, कला, दर्शन आदि का पूर्ण ज्ञान था। सचमुच वे अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन जैसे व्यक्ति को जन्म देकर भारत का मुख चिरकाल तक उज्ज्वल रहेगा। इस प्रकार के व्यक्ति सृष्टि में बार-बार उत्पन्न नहीं होते। एक सुभाषित के अनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिंह के कारण

उभयषा झाचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः । केचिदाकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति— (महाभाष्य १.४.१) । पूर्वपाणिनीयाः, अपरपाणिनीयाः— (काशिका ६.२.१०४)।

२. उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् – (महाभाष्य ३.२.१०८) । अनूषिवान् कौत्सः पाणिनिम्, उपशुश्रुवान् कौत्सः पाणिनिम् – (काशिका ३.२.१०८) ।

३. श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा। अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्यािः। वररुचिपतञ्जली
इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः।

४. निदर्शनार्थ यथा— वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन् (४.३.९८); कठचरकाल्लुक् (४.३.९०७); पाराशर्यशिलालिभ्यां भिश्चनटसूत्रयोः (४.३.९९०) ; तितिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् (४.३.९०२) ; काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः (४.३.९०३) ; पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (४.३.९०५) ; शौनकादिभ्यश्छन्दिस (४.३.९०६); कर्मन्दकृशाश्वादिनिः (४.३.९९९) ; सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ (४.३.९३); लोपः शाकल्यस्य (८.३.९९); लङः शाकटायनस्यैव (३.४.९९९); ऋतो भारद्वाजस्य (७.२.६३); अड् गार्ग्यगालवयोः (७.३.९९) इत्यादि ।

पाणिनीयव्याकरण मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है- (लेनिनग्राड के प्रो० टी० शेरवालकी) ।

संसार के व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण सर्विशरोमणि है । यह मानवीय मस्तिष्क का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आविष्कार है- (सर W. W. हण्टर) ।

पाणिनीयव्याकरण उस मानवमस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी दूसरे देश ने आज तक सामने नहीं रखा- (मोनियर विलियन्स) ।

हुआ माना जाता है ।<sup>9</sup> वैयाकरणों में प्रसिद्धि है कि उनका निधन त्रयोदशी के दिन हुआ था । मास और पक्ष ज्ञात न होने से प्राचीन परिपाटी के पण्डित अब भी प्रत्येक त्रयोदशी के दिन व्याकरण का अनध्याय मनाते हैं ।

पाणिनि के व्याकरण का सम्भवतः उसकी विशेषताओं के कारण बहुत शीघ्र प्रचार वा प्रसार हुआ । लोगों ने पाणिनीयव्याकरण के आगे पूर्वप्रचिलत ऐन्द्र आदि सब व्याकरणों को तुच्छ वा हेय समझा । पाणिनि से कितपय शताब्दी बाद कात्यायन ने अपने वार्त्तिकों द्वारा पाणिनि के सूत्रार्थों वा गुप्त आशयों को भली-भांति प्रकट किया । सूत्रकार द्वारा विस्मृत या अदृष्ट विषयों पर भी उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला । कात्यायन को वार्त्तिककार या वाक्यकार भी कहा जाता है । कुछ लोगों का विश्वास है कि वार्त्तिककार एक नहीं अनेक हुए हैं, कात्यायन उन सब मे अन्तिम थे । कात्यायन के कुछ शताब्दी बाद महामुनि पतञ्जिल ने पाणिनीयव्याकरण को परिष्कृत करने का अपूर्व कार्य कर इस व्याकरण की कीर्तिपताका चहुं दिशाओं में फहरा दी । पाणिनीयव्याकरण पर पतञ्जिल का लिखा महाभाष्य नामक ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक और अपनी प्रवाहपूर्ण सरलतम शैली का अपूर्व भाष्य है । पतञ्जिल का समय पाश्चात्यों की दृष्टि में ईसापूर्व १५० के लगभग बहुसम्मत है ।

पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जिल ये तीनों पाणिनीय व्याकरण के प्रमुख आचार्य या मुनित्रय कहलाते हैं । इस व्याकरण में इनका ही प्रामाण्य स्वीकार किया जाता है । इनमें भी उत्तरोत्तर मुनि पूर्व पूर्व से अधिक प्रामाणिक माना जाता है । अत एव कहा जाता है – उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् ।

इस प्रकार सैंकड़ों वर्षों तक पाणिनीयव्याकरण अपने असली रूप अर्थात् अष्टाध्यायीसूत्रपाठ के क्रमानुसार पठनपाठन में प्रचलित रहा । परन्तु जब संस्कृत का स्थान अपभंश वा प्राकृत आदि भाषाओं ने लेना शुरू किया और संस्कृत केवल साहित्य में ही प्रयुक्त होने वाली शिष्टभाषा मात्र रह गई तब लोगो को ज़रा असुगमता का भास हुआ । तब सूत्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्रम का भी प्रचलन आरम्भ हुआ । इसके फलस्वरूप पाणिनिसूत्रों का आश्रय करते हुए रूपावतार, प्रक्रियाकौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, सिद्धान्तकौमुदी आदि अनेक ग्रन्थ बने । परन्तु जिस प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूर्ववर्त्ती सब व्याकरणों में मूर्धस्थानीय बन पड़ा था, ठीक उसी प्रकार भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी भी प्रक्रियामार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ बनी । दीक्षितजी की यह कृति प्रक्रियामार्ग की पराकाष्टा वा चरमसीमा समझनी चाहिये । इसमें अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का प्रक्रियानुसार भिन्न क्रम से समावेश है । अत एव भारत में उनके ग्रन्थ का महान् आदर हुआ और वह पठनपाठन में शीघ्र प्रचलित हो गया । दीक्षितजी पाणिनीयव्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम थे । अष्टाध्यायीसूत्रक्रमानुसार

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः (पञ्चतन्त्र २.३६) ।

२. यद् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम् । वाक्यकारो व्रवीत्पेव तेनादृष्टं च भाष्यकृत् ॥ उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्त्तते । तं ग्रन्थं वार्त्तिकम्प्राहुर्वार्त्तिकज्ञा विचक्षणाः ॥

लिखा गया उनका शब्दकौस्तुभ नामक ग्रन्थ उनके पाण्डित्य का परिचायक है। भट्टोजिदीक्षित का काल ईसा की सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण थे परन्तु इनका निवास काशी में था। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर पण्डित तथा गुरु का नाम शेषकृष्ण था। दीक्षितजी के पुत्र भानुजिदीक्षित की अमरकोष पर व्याख्यासुधा नामक व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके पौत्र हरिदीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण नागेशभट्ट के गुरु थे। दीक्षितजी केवल वैयाकरण ही न थे किन्तु धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड आदि के भी महापण्डित थे। इनके बनाये ग्रन्थों की संख्या ३९ बताई जाती है।

इन्हीं दीक्षितजी के शिष्य वरदराज ने आरम्भ से ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन में विद्यार्थियों की असमर्थता को देखते हुए मध्यसिद्धान्तकौमुदी (मध्यकौमुदी) और लघुसिद्धान्तकौमुदी (लघुकौमुदी) नामक दो ग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी को संक्षिप्त करके लिखे। इन्हें सिद्धान्तकौमुदी का संक्षिप्त संस्करण भी कहा जा सकता है। सिद्धान्तकौमुदी में जहां पाणिनि के समस्त ३९६५ सूत्र व्याख्यात हैं वहां मध्यकौमुदी में २३१५ तथा लघुकौमुदी में १२७६ सूत्र गुम्फित किये गये हैं। वरदराज का ध्येय पाणिनीयव्याकरण में बालकों को सरलता से प्रवेश कराना था। यह बात दोनों ग्रन्थों के आरम्भ में स्वयं उन्होंने स्वीकार की है। इन दोनों संक्षिप्त संस्करणों में लघुसिद्धान्तकौमुदी (लघुकौमुदी) नामक ग्रन्थ विशेषरूप से प्रचलित हुआ है। इस ग्रन्थ से पाणिनीव्याकरणरूप महाप्रासाद के प्रत्येक अङ्म का संक्षिप्त पर पर्याप्त उपयोगी परिचय छात्र को प्राप्त हो जाता है। प्रायः विद्यार्थी प्रारम्भ में एक-दो वर्षों में इसे पढ़कर तदनन्तर सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ करते हैं।

लघुकौमुदी या सिद्धान्तकौमुदी पर- जहां तक मेरा विचार है- अभी तक कोई आधुनिक ढंग पर विश्लेषणात्मक मर्म समझाने वाली परिष्कृत वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत हिन्दी व्याख्या

٦.

<sup>9.</sup> वरदराज का काल भी दीक्षितजी वाला काल है । वरदराज दाक्षिणात्य थे । इनके पिता का नाम दुर्गातनय था । इन्होंने मध्यकौमुदी और लघुकौमुदी के अितरिक्त सारकौमुदी और गीर्वाणपदमञ्जरी नामक अन्य दो ग्रन्थ भी लिखे हैं । वरदराज ने यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी का संक्षिप्त संस्करण ही लघुकौमुदी बनाया है तथापि प्रकरणों की दृष्टि से लघुकौमुदी का क्रम सिद्धान्तकौमुदी के क्रम से बहुत श्रेष्ठ है । सिद्धान्तकौमुदी में अव्ययप्रकरण के बाद स्त्रीप्रत्ययप्रकरण प्रारम्भ होता है, पर लघुकौमुदी में स्त्रीप्रत्ययप्रकरण सब प्रकरणों के अन्त में रखा गया है— और यह उचित भी है, क्योंिक विना कृत, तिद्धित और समास आदि का ज्ञान प्राप्त किये स्त्रीप्रत्ययप्रकरण के— टिड्ढाणञ्०, कृदिकाराविकनः, किगोः, प्राचां करतिकृतः, बहुवीहेकधसो डीष् आदि सूत्रों का समझना अतीव दुष्कर है । इसी प्रकार कारकप्रकरण के विषय में भी समझना चाहिये । कारकप्रकरणगत कर्तृकरणयोस्तृतीया, अकथितञ्च आदि सूत्र तथा अभिहित अनभिहित आदि की व्यवस्था विना तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों के ज्ञान के समझनी कठिन है । अतः वरदराज ने तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों के ज्ञान के समझनी कठिन है । अतः वरदराज ने तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों के जनन्तर ही कारकप्रकरण को रखा है ।

नत्वा वरदराजः श्रीगुरून् भद्दोजिदीक्षितान्। करोति पाणिनीयानां मध्य-सिद्धान्त-कौमुदीम्॥ (म० कौ०) नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघु-सिद्धान्त-कौमुदीम्॥ (ल० कौ०)

नहीं निकली, जो थोड़ी बहुत हिन्दीव्याख्याएं मिलती भी हैं वे प्रायः सब पुरानी शैली की केवल संस्कृतशब्दों के स्थान पर हिन्दी-पर्याय रख देने मात्र में ही सन्तोष प्रकट करने वाली हैं। ग्रन्थकार के एक-एक शब्द वा विचार का विस्फोरण कर पाठकों के हृदयों पर उसे अङ्कित कर देने का तो किसी को विचार ही उपस्थित नहीं हुआ । उदाहरणतः आप-स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था; नम्बादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्; अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्विनर्देशो जश्शसोर्विषय आत्वं ज्ञापयित— इत्यादि स्थलों को उन टीकाओं में देखें, आप सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे।

आज भारत स्वतन्त्र है । इसकी राष्ट्रभाषा प्रधानतया हिन्दी है । परन्तु हिन्दी अपने शब्दभण्डमर के लिये संस्कृत से ही सदा अनुप्राणित होती चली आ रही है । अतः बिना संस्कृत का अच्छण ज्ञान प्राप्त किये हिन्दी में प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नहीं वरन् असम्भव सा है । इसलिये संस्कृत के प्रचारार्थ हिन्दी में मुख्यतया संस्कृतव्याकरण के ऊँचे से ऊँचे ज्ञानवर्धक वा शोधपूर्ण ग्रन्थ सरल से सरल भाषा में प्रकाशित करने चाहियें । यह व्याख्या इसी ध्येय को सामने रखते हुए लिखी गई है । इसमें मुख्यदृष्टि पदे पदे भावाशयविस्फोरण और शोध पर ही केन्द्रित रही है । ग्रन्थकार के अन्तस्तल तक पाठकों को पहुंचाना इस व्याख्या का मुख्य उद्देश्य रहा है । मूल में जहां-जहां कोई कठिन स्थल आया है वहां—वहां ग्रन्थविस्तार का भय छोड़ कर उसका पूरा-पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है । ऊपर के उद्धृत स्थलों को आप इस व्याख्या में देख कर अनुभव करेंगे कि अब इस विषय पर कुछ भी कहना शेष नहीं रहा ।

यह व्याख्या सार्वजनीन अर्थात् सब लोगों के लिये उपयोगी है। इसे अत्यल्पमित विद्यार्थी, प्रौढ विद्यार्थी, व्युत्पन्न छात्र, व्याकरणप्रेमी, अध्यापक, शोधरत विद्वज्जन—जो भी देखेंगे अपने-अपने सामर्थ्यानुकूल पूर्ण उपयोगी पाएंगे। अध्यापक यदि इसका स्वयं सम्यगवलोकन कर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ायेंगे तो वे ग्रन्थकार का आशय अपने छात्रों के हृदयपटल पर अतिशीघ्र अङ्कित करने में पूर्ण समर्थ हो सकेंगे। इसी प्रकार यदि छात्र अपने अध्यापकों से ग्रन्थ का पाठ पढ़कर इस व्याख्या का अवलोकन करेंगे तो उन्हें निश्चय ही अपूर्व लाभ होगा। एवं शोधप्रिय विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिये भी यह समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी।

इस व्याख्या में व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल से सरल बना कर प्रस्तुत करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। अनेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टीकरण करते हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों की सम्मित भलीभांति देकर अपनी सम्मित भी स्पष्टरूपेण अङ्कित कर दी है। कई कठिन स्थल अत्यन्त सरल रीति से लैकिक उदाहरण देकर स्पष्ट किये गये हैं। यथा—न लुमताङ्गस्य की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्भाव में अनित्यधी वाला अंश, अन्वादेशव्याख्या आदि।

इस भैमीव्याख्या की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नस्थ हैं-

(१) सूत्रार्थ; (२) अभ्यास; (३) शब्दसूचियां; (४) अव्ययप्रकरण ।

(१) सूत्रार्थ-

जहां तक हमें ज्ञात है कि लघुकोमुदी के किसी टीकाकार ने सूत्र से अर्थ कैसे उत्पन्न होता है- इस पर कुछ भी विचार नहीं किया। लघुकौमुदी तो क्या सिद्धान्तकौमुदी तक के कुछ टीकाकारों को छोड़ कर प्रायः सब व्याख्याताओं ने इस विशेषता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । तीन अक्षरों के सूत्र का पैंतीस अक्षरों वाला अर्थ कैसे हो गया- यह वे नहीं बताते। केवल वृत्ति को घोट कर सूत्रार्थ का स्मरण करना महान् दोषावह है। अनेक अच्छे-अच्छे व्युत्पन्न विद्यार्थी देखे जाते हैं जो प्रत्येक सूत्र का अर्थ तो बता सकते हैं परन्तु सूत्र का पदच्छेद तक नहीं कर सकते। यह सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने (रटने) का है। हमारें विचार में तो प्रत्येक विद्यार्थी को व्याकरण का अध्ययन करने से पूर्व पाणिनि का अष्टाध्यायीसूत्रपाठ क्रमपूर्वक कण्ठस्थ करना चाहिये । इससे वृत्ति रटने की आवश्यकता ही नहीं रहती, केवलमात्र वृत्ति को समझ लेना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि सूत्रों का पौर्वापर्य तो विदित होता ही है। यदि अष्टाध्यायीस्त्रपाठ कण्ठस्थ न भी हो तो भी उसे पास अवश्य रखना चाहिये और कौमदी का प्रत्येक सूत्र उसमें देख लेना चाहिये । हमारी यह निश्चित धारणा है कि विना अष्टाध्यायीसूत्रक्रम जाने प्रक्रियामार्ग से पूर्वत्रासिखम्, एक-सञ्ज्ञाधिकार, एकदेशाधिकार, भसंज्ञा, पदसंज्ञा, तद्धितश्चासर्वविभक्तिः वाला परिगणन आदि अनेक सूत्र वा स्थल कौमुदी-अध्येता को ठीक-ठीक रीति से कदापि हृदयंगम नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी में दर्जनों प्रकरण अपने-अपने स्थान पर एकत्र अवस्थित हैं। आपको यदि प्रक्रिया में कोई सूत्र भूल जाये या सन्देह पड़ जाये तो आप अष्टाध्यायी का वह सम्पूर्ण प्रकरण मन में पढ़ सकते या ग्रन्थ में देख सकते हैं, तूरन्त सन्देह मिट जायेगा और वह विस्मृत सूत्र याद आ जायेगा । यथा आपको कहीं प्रक्रिया में इत्सञ्ज्ञाविधायक सूत्र के विषय में सन्देह है तो आप अष्टाध्यायी का वह प्रकरण मन ही मन पढ़ कर अपना सन्देह निवारण कर सकते हैं । अष्टाध्यायी का इत्सञ्ज्ञाप्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद के आरम्भ में निम्नप्रकारेण पढ़ा गया है-

> उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१.३.२) हलन्त्यम् (१.३.३) न विभक्त्ये तुस्माः (१.३.४)

अदिर्ञिद्डवः (१.३.५)

षः प्रत्ययस्य (१.३.६)

चुदू (१.३.७)

लशक्वतद्धिते (१.३.८)

तस्य लोपः (१.३.९)

इस स्थान के अतिरिक्त इत्सञ्ज्ञाविषयक सूत्र आपको अन्यत्र कहीं भी अष्टाध्यायी में नहीं मेलेगा । यह विशेषता प्रक्रियामार्गगामी कौमुदी आदि ग्रन्थों में उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसी प्रकार—णत्व, कित्त्व, पित्त्व, प्रगृह्यसञ्ज्ञा, आत्मनेपदप्रक्रिया, परमैपदप्रक्रिया, समासान्त, एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, इड्विधान आदि दर्जनों प्रकरण आपको

अष्टाध्यायी में एक ही स्थान पर मिल सकेंगे। अत एव पटना कालेज के व्याकरणशास्त्र के प्रधानाध्यापक श्रीपण्डित हरिशङ्करशर्मा पाण्डेय स्वनिर्मित आर्ष पाणिनीयं व्याकरणम् में इस विषय पर अत्यन्त मार्मिक लेखनी उठाते हुए लिखते हैं—

यच्छास्त्रं बदुभिर्दिनेः कतिपयैः क्रीडामनस्कैरपि स्वाचार्याश्रमवासिभिः सरलया रीत्या पुराऽधीयते । गुर्वर्थं पूरिपूर्णमुत्तमतया सङ्क्षिप्तकायञ्च यत् तत्कीद्रग्विपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोधुष्यते ॥ तदिदानीं महाकायं भीमरूपं गृहीतवतु । यदु दुष्ट्वा प्रपलायन्ते बालाः कोमलबुद्धयः ॥ पठति योऽप्याग्रहेण पाणिनिक्रमवर्जितम् । यापयत्यत्र जीवितम्। तदवश्यं स सम्पूर्ण अयि विद्वद्वरा धीरा निजशिष्यायुषः क्षयम् । रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ ! ॥ तस्मात्क्रमेण सूत्राणि पठनीयानि यत्नतः । अनुवृत्त्यादिसौकर्यात्तदर्थोऽपि दुर्ग्रहः ॥ पाणिनीयपठनाय पाणिनेर्यः क्रमः स न कदापि हीयताम् । वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्मुत्तिरेव फलमस्य दृश्यताम् ॥

तो हमने इस व्याख्या में लघुकौमुदी के प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, पदों का विभक्तिवचन, पिछले सूत्रों से आ रहे अनुवर्तित पद और उनका विभक्ति-वचन, समास और आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाओं के कारण होने वाले परिवर्तनों का पूरा-पूरा वर्णन किया है। इसके पढ़ने से विद्यार्थियों के हृदय में सूत्रार्थ के प्रति तनिक भी सन्देह शेष नहीं रह जाता— वह सूत्र के अन्दर तक घुस कर स्वयं ३१ वृत्ति वाला अर्थ निकाल सकता है। हमारे ध्यान में आज तक इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर कहीं नहीं किया गया है।

#### (२) अभ्यास—

इस ग्रन्थ की दूसरी बड़ी विशेषता अभ्यास हैं। प्रायः प्रत्येक प्रकरण वा अवान्तर-प्राकरणिक विषय के अन्त में 'अभ्यास' जोड़ दिया गया है। ये अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासों की तरह नहीं हैं, किन्तु महान् परिश्रम से जुटाए गये अभ्यास हैं। सन्धिप्रकरण के अभ्यासों में आप ऐसे अनेक उदाहरण पाएंगे— जो अन्यत्र मिलने दुर्लभ हैं। इसी प्रकार

<sup>9.</sup> सन् १९५० में इस भैमीव्याख्या के प्रथमसंस्करण के प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने इस व्याख्या की नकल करने की बहुविध चेष्टाएं कीं, जिन में वे बुरी तरह से असफल हुए । कारण यह है कि अष्टाध्यायी तो उन्हें कण्ठस्थ थी नहीं तथा आर्षपाठविधि से भी वे सर्वथा अनिभन्न थे । बनारस प्रकाशित लघुकौमुदी के एक टीकाकार ने तो हमारी व्याख्या की शतशः षड्कितयों को चुरा कर अपनी टीका को सजाया और चाटुकारिता से राजकीय सम्मान भी पा लिया पर उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आई कि जिस का माल चुरा रहा हूं उस का कहीं परोक्ष रूप से नामनिर्देश तो कर दूं— यह है आज के युग के लेखकों की नैतिकता ।

अन्य अभ्यासों में भी विद्यार्थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेदपूर्वक बड़े परिश्रम से सङ्गृहीत किये गये हैं, इन्हें देख कर विद्वत्समाज को निश्चय ही सन्तोष होगा। हमारी यह धारणा है कि यदि इन अभ्यासों को कोई छात्र युक्तरीत्या अभ्यस्त (हल) कर हे तो वह साधारण सिद्धान्तकौमुदी पढ़े-लिखे छात्र से कहीं अधिक व्युत्पन्न होगा। विद्यार्थियों को इन अभ्यासों का पुनः-पुनः मनन करना चाहिये। व्याख्यागत सभी विशिष्ट बातें प्रायः इन अभ्यासों में प्रश्नरूप से पूछ ली गई हैं।

#### (३) शब्दसूची-

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशेषता है— शब्दसूची । आपको आज तक के मुद्रित व्याकरणग्रन्थों में इस प्रकार का प्रयत्न कहीं भी किया गया नहीं मिलेगा । इन शब्दसूचियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुवादादि के लिये अत्यन्त उपयोगिशब्दसङ्ग्रह प्रदान करना है । इन सूचियों में प्रायः दो हजार (२०००) चुने हुए शब्दों का सार्थ सङ्ग्रह किया गया है । इनमें से कई सूचियां तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सङ्ग्रह की गई हैं । शब्दों के प्रायः लोकप्रचलित प्रसिद्ध अर्थ ही दिये गये हैं । विशेष-विशेष स्थानों पर काव्य-कोष आदि के वचन भी टिप्पणरूपेण दे दिये हैं । विद्यार्थियों के सुभीते के लिये णत्वप्रक्रियानिर्देशक चिह्न भी सर्वत्र लगा दिये हैं ।

#### (४) अव्ययप्रकरण-

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है— अव्ययप्रकरण! आपको कहीं भी इस प्रकार की व्याख्या सहित यह प्रकरण देखने को नहीं मिलेगा । प्रत्येक अव्यय का विस्तृत अर्थ उसका साहित्यगत उदाहरण (जहां तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित को ही चुना गया है) तथा तद्विषयक विस्तृत शोधपूर्ण टिप्पण आप इस प्रकरण में देख सकेंगे । लघुकौमुदी के डेढ़ पृष्ठ का यह प्रकरण इस व्याख्या के ७८ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । प्रथमसंस्करण में जहां इस व्याख्या में तीन सौ अव्ययों का संकलन था वहां अब द्वितीयसंस्करण में सवा पांच सौ अव्ययों का व्याख्यान किया गया है । इस प्रकरण के कई अव्यय तो बड़े विवाद का विषय बने हुए हैं— उन सबका भी यथास्थान पूर्णरीत्या स्पष्टीकरण किया गया है । इनमें से कितपय अव्ययों पर कई-कई मास तक सोच विचार किया गया है और कई आदरणीय विद्वानों की सम्पत्ति भी ली गई है । इस प्रकरण को लिखने में सबसे बड़ी सहायता हमारे विशाल संस्कृत-पुस्तकालय की है जिसमें हमने प्रायः पाञ्च सहस्र संस्कृतग्रन्थ अपना सम्पूर्ण जीवन लगाकर संगृहीत किये हैं ।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की छोटी-मोटी विशेषताओं का भी यह ग्रन्थ आगार है। जैसे लघुकौमुदी में आये प्रत्येक शब्द की पूरी-पूरी रूपमाला इसमें दी गई है, किसी शब्द पर तढ़त् नहीं लिखा गया। प्रत्येक स्थान पर ढेरों उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं तािक विद्यार्थियों को विषय हृदयंगम हो सके। अकेले इको यणि सूत्र पर ही पचास उदाहरण दिये गये हैं। सन्धिप्रकरण में इस तरह एक हजार नये उदाहरण अभ्यासार्थ दिये गये हैं। अव्ययप्रकरण में उदाहत लगभग पन्द्रह सौ सुभाषितों वा विशेष वचनों के मूलग्रन्थ और पते पूरी तरह ढूंढ-ढूंढ कर निर्दिष्ट किये गये हैं। कठिन सुभाषितों के हिन्दी में अर्थ

भी दिये गये हैं। सूत्र, वार्त्तिकों तथा परिभाषा आदियों की सूची के साथ-साथ तीन सौ सुँबन्त शब्दों और सवा पाञ्च सौ अव्ययों की भी वर्णानुक्रमणी इस संस्करण में उट्टिङ्क्त की गई है तािक विद्यार्थियों को किसी अव्यय या सुँबन्त के ढूंढने में कठिनाई न हो।

भैमीव्याख्या के प्रथम भाग का यह द्वितीयसंस्करण है। इस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा लगभग डेढ़ सौ पृष्ठों की ठोस सामग्री अधिक है। दो सौ के करीब शोधपूर्ण नये टिप्पण वा फुटनोट्स और जोड़े गये हैं। इस ग्रन्थ के शोधन में भी विशेष प्रयत्न किया गया है। कतिपय अनिवार्य मानव-सुलभ भूलों को छोड़ कर प्रायः यह ग्रन्थ लेखक के अपने तत्त्वावधान में अतीव शुद्ध छपा है। ग्रन्थमुद्रापण में लेखक को अपने दो पुत्रों— पतञ्जलिकुमार शास्त्री तथा अश्विनीकुमार शास्त्री— से विशेष सहायता मिली है।

इस ग्रन्थ का प्रथमसंस्करण श्री पं० दीनानाथजी शास्त्री सारस्वत भूतपूर्व प्रिंसिपल सनातनधर्मकालेज मुलतान के तत्त्वावधान में छपा था। हमें बड़ा दुःख है कि आदरणीय शास्त्रीजी अब इस द्वितीयसंस्करण के समय अपनी इहलीला समाप्त कर परलोक सिधार चुके हैं। अतः अब उनसे साहाय्य नहीं लिया जा सका। पर उनकी प्रेरणा और शुभ कामनाएं हमेशा हमारे साथ रहीं हैं और रहेंगी— इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

यह है हमारा आत्मिनवेदन । अब आगे पाठकों का काम है कि लेखक को उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसर दें या न दें ।

#### शास्त्रिसदनम्

६४४२, मुखर्जी गली, गांधीनगर, दिल्ली-३१ विजयदशमी (१६.१०.१९८३ ई०) सुरभारती-समुपासक भीमसेन शास्त्री

## तृतीय संस्करण के विषय में

लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या के प्रथम भाग का यह तृतीय-संस्करण है। आफ़्सेट् द्वारा मुद्रित होने पर भी इसमें कई स्थानों पर उपयोगी नवीन संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन किये गये हैं। पूर्वसंस्करण के मुद्रणदोषों एवं प्रमादज त्रुटियों को भी सुधारा गया है। पूर्विभक्षया विषय और पृष्ठ बढ़ाए गये हैं। कई जगह छात्रों के अनुरोध के कारण विषय को और अधिक स्पष्ट वा सरल किया गया है। ग्रन्थान्त के परिशिष्टों में प्रथम परिशिष्टगत स्मरणीय पद्यों में अनेक नये रुचिर पद्यों का समावेश किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये कुछ पद्यों पर आवश्यक टिप्पण भी लिखे गये हैं। व्याख्यागत धातुओं के निर्देश में स्थान-स्थान पर स्वर के चिह्न भी अङ्कित कर दिये गये हैं। इस तरह प्रथम भाग को उत्तरोत्तर परिमार्जित उपयोगी और सरल बनाने का भरसक प्रयास किया गया है।

भारत के कोने-कोने में विद्वज्जनों और जिज्ञासुओं ने इस व्याख्या को अपना कर जो अपनी प्रसन्नतासूचक प्रतिक्रिया व्यक्त की है— इसके लिये मैं उन सबका चिर आभारी रहूंगा। क्योंकि उनका संतोष ही लेखक का एकमात्र ध्येय रहा है। समग्र लघु-सिद्धान्त-कौमुदी की यह व्याख्या २६०० से अधिक पृष्ठों पर आश्रित है और छः भागों में विभक्त है। अब इसके सब भाग मुद्रित होकर सुलभ हैं। विद्यार्थी, परीक्षार्थी वा संस्कृतव्याकरण के विशेष जिज्ञासु इस व्याख्या के पृथक्-पृथक् भागों को अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं—

(३०.६.१९९३ ई०)

<sup>विनीत लेखक</sup> **भीमसेन शास्त्री** 

#### श्रीमद्वरदराजाचार्य्यप्रणीता

## लघु-सिद्धान्त-कोमुदी \*

श्रीभीमसेनशास्त्रिनिर्मितया भैमीव्याख्ययोद्भासिता तत्र प्रथमो भागः (पूर्वाऽर्धम्)

\*

(व्याख्याकर्तुर्मञ्जलाचरणम्)

प्राप्यतेऽन्विष्यमाणो न यः कुत्रविद् योगिविद्वज्जनेर्हा कुतोऽन्यंनंरैः । आदिमध्यान्तशून्यं प्रभुं निर्गुणं स्वस्य चित्तोपशान्तयं तमेवाश्रये ।। १ ।।

सर्वाऽभिलाष - दातारं शरणाऽऽगत - तारकम् ।

अभिलाषशतं त्यक्त्वा प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम् ॥ २ ॥ व्याख्याता सूरिभिः कामं, लघुसिद्धान्तकौमुदी ।

भाषाटीका तथाप्यस्या बोधदा नैव दृश्यते ॥ ३ ॥

अक्षरार्थंपराः सर्वे विमुखा भाववर्णनात्।

वृथाऽनपेक्षं जल्पन्तः पाण्डित्यमदर्गिवताः ॥ ४ ॥

तेभ्यः खिन्नो विनोदाय बालानामुपकारिणीम्।

स्वाधीतस्य प्रचाराय टीकामेतां करोम्यहम् ॥ ५ ॥

सुस्पष्टपदलालित्यं सुष्ठु भावस्य कीर्तनम्।

बटून् दृष्ट्वा कृतं सर्वं न च पाण्डित्यगर्वतः ।। ६ ।। टीकामेतां जगद् दृष्ट्वा गदिष्यत्येकया गिरा ।

बालानामुपकारोऽभूद् यः कृतो नैव केनचित्।। ७ ।।

कृपा स्याज्जगदीशस्य यत्नो मे सफलो भवेत् । यतो मौर्ख्याभिभूतस्य को देवादपरोऽस्ति मे ॥ ८॥ [लघु०] नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।। १।।

अन्वयः—अहम् (वरदराजः) शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय-प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं करोमि ।

अर्थ:—मैं (वरदराज) शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर पाणिनि के बनाये व्याकरणशास्त्र में (बालकों के) प्रवेश के लिये लघुसिद्धान्त-कौमुदी को बनाता हूं।

व्याख्या—ज्ञान की अधिष्ठात्री (स्वामिनी) एक देवी मानी जाती है, जिसे सरस्वती कहते हैं। ग्रन्थकार ने आदि में उसे इसलिये नमस्कार किया है कि वह प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करे जिस से मैं ग्रन्थ बनाने में समर्थ हो सकूं। इस ग्रन्थ के बनाने वाले वरदराज नामक पण्डित हैं। इन का सम्पूर्ण वृत्तान्त भूमिका में लिखा है देख लें। जिस से किसी भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। संस्कृतभाषा के अनेक व्याकरण हैं। यथा—पाणिनीय, कातन्त्र, चान्द्र, मुखबोध, सारस्वत आदि। संस्कृतभाषा के सम्पूर्ण व्याकरणों में पाणिनिमुनि का बनाया व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ और प्रचलित है। इस के अध्ययन में कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह लघुसिद्धान्तकोमुदी बनाई है। 'लघुसिद्धान्तकोमुदी' शब्द का अर्थ कुछ व्याकरण-सिद्धान्तों को चांदनी के समान प्रकाशित करने वाली है।

टिप्पणी— गुण्याम् = प्रशस्ता गुणाः सन्त्यस्या इति गुण्या । ताम् = गुण्याम् । [रूपादाहतप्रशंसयोर्थप् (५.२.१२०) इति सूत्रस्थेन अन्येम्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन यण्]। पाणिनीयप्रवेशाय— पाणिनिना प्रोक्तम् == पाणिनीयम्, तिस्मन् प्रवेशः == पाणिनीयप्रवेशास्तस्मै = पाणिनीयप्रवेशाय । लघुसिद्धान्तकौमुदी—लघवः == असमग्राये सिद्धान्ताः = ऊहापोहकृतिनिश्चतिवचारास्तेषां कौमुदी == कौमुदीव == चिद्रकेव । [अत्रत्यः कौमुदीशब्दः कौमुदीवेत्यर्थे लाक्षणिकः]। यथा हि ज्योत्स्ना तमो निरस्य सक्लभावान् प्रकाशयित, दिनकरिकरणजनितं तापमुपशमयित, तथेयमप्यज्ञानन्दूरीकृत्य महाभाष्यादिदुरूहग्रन्थजनितं तापमुपशमय्य व्याकरणसिद्धान्तान् मानसे प्रकटीकरोतीति साद्दयम् ।

### अथ संज्ञाप्रकरणम्

[लघु०] अइउण् ।।१।। ऋलृक् ।।२।। एक्षोङ् ।।३।। ऐऔच् ।।४।। हयवरट् ।।४।। लॅण् ।।६।। जमङणनम् ।।७।। क्षभञ् ।।६।। घढषप् ।।६॥ जबगडदश् ।।१०॥ खफछठथचटतव् ।।११॥ कपय् ।।१२॥ शषसर् ।।१३॥ हल् ।।१४॥

इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसञ्ज्ञार्थानि । एषामन्त्या इतः । हकारा-दिष्वकार उच्चारणार्थः । लॅंण्मध्ये त्वित्सञ्ज्ञकः ।।

अर्थः — ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात् महादेव से आये हुए हैं। इन का प्रयोजन अण् आदि संज्ञा करना है। इन के अन्त्य वर्ण इत्सञ्ज्ञक हैं। हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिये है। परन्तु 'लेंण्' सूत्र में वह इत्सञ्ज्ञक है।

व्याख्या — कहते हैं कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-अवस्था में अत्यन्त मन्दमित थे। जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुआ, तब ये खिन्न हो गुरुकुल छोड़ तपस्या करने के लिये हिमाचल पर चले गये। वहां इन्होंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न हो, चौदह बार उमरू बजाया। उस से पाणिनि ने अइउण् आदि चौदह सूत्र प्राप्त किये। इस लिये इन सूत्रों को माहेश्वर अर्थात् महादेव से प्राप्त हुआ कहते हैं। परन्तु कई एक इस बात को प्रमाण-शून्य होने से ग़लत मानते हैं। उन का कथन है कि इन सूत्रों को बनाने वाले पाणिनि ही हैं। परन्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि ये सूत्र पाणिनीय-व्याकरण के प्राण हैं। इन के विना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नहीं सकता। इन का उपयोग आगे चल 'अण्' आदि संज्ञाओं के करने में किया जावेगा। हम वहीं पर इन्हें स्पष्ट करेंगे।

जो अन्त में रहे उसे अन्त्य या अन्तिम कहते हैं। इन चौदह सूत्रों के 'ण्, क्, ङ्, च्, ट्, ण्, म्, ञ्, ष्, श्, व्, य्, र्, ल्' ये चौदह वर्ण अन्त्य हैं। इन की इत्संज्ञा है अर्थात् ये इत् नाम वाले हैं। घ्यान रहे कि इस शास्त्र में संज्ञा, संज्ञक और संज्ञी शब्दों का बहुत व्यवहार होता है। जो नाम हो वह संज्ञा और जिसका नाम हो वह संज्ञक या संज्ञी होता है। जैसे 'इस का नाम देवदत्त है' यहां 'देवदत्त' यह शब्द संज्ञा और सामने खड़ा हुआ हाड मांस वाला लम्बा चौड़ा मनुष्य संज्ञक या संज्ञी है। इसी प्रकार यहां ण्, क् आदि संज्ञक या संज्ञी होंगे और 'इत्' यह संज्ञा होगी। प्रत्येक वस्तु की संज्ञा व्यवहार की आसानी के लिये ही होती है; यथा मेरी संज्ञा 'भीमसेन' है। इस से यह होगा कि लोग मुक्ते व्यवहार में आसानी से ला सकेंगे। कोई मुक्ते बुलाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! आओ'; कोई मुभे पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! पढ़ों'; कोई खिलाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! खाओं'; कोई मेरा पता पूछेगा तो कहेगा 'भीमसेन कहां हैं ?' अब कल्पना करें कि यदि मेरा कोई नाम न होता तो जिस ने मुभे बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता ? कि 'उस दुबले पतले मनुष्य को जिस का रङ्ग ऐसा २ है, सिर पर अमुक २ रङ्ग की टोपी है, पैर में फलां प्रकार का जता है, लाओ'। तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समभ पाता। अथवा मेरी जगह किसी अन्य को ला खड़ा करता; तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम अर्थात् संज्ञा के विना न तो जगत् का व्यवहार और न ही शास्त्र का व्यवहार चल

रि इस विषय पर प्रत्याहार-सूत्रों का निर्माता कौन ? नामक हमारा लघुशोधनिबन्ध देखें, जो भैमी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है।

सकता है। व्यवहार के लिये आवश्यक है कि जिसका हम व्यवहार करना चाहें उस की कोई न कोई संज्ञा अवश्य करें। विना संज्ञा के कभी व्यवहार नहीं चल सकता। यहां आगे आदिरन्त्येन सहेता (४) आदि सूत्रों में इन ण्, क् आदि अक्षरों का व्यव-हार करना है, अतः इन की 'इत्' यह संज्ञा की जाती है।

हमारी लिपि अर्थात् वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं। एक तो 'अ, इ, उ' आदि स्वर, दूसरे 'क्, ख्, ग्, घ्' आदि व्यञ्जन या हल्। व्यञ्जनों का उच्चारण स्वरों के मिलाये विना नहीं हो सकता। इसलिये आजकल की वर्णमाला की छोटी २ पुस्तकों में भी 'क, ख, ग, घ, ङ' इत्यादि प्रकार से अकार-युक्त व्यञ्जन देखने में आते हैं।

इन चौदह सूत्रों में 'हयवरट्' सूत्र के हकार से व्यञ्जन आरम्भ होते हैं। इन में भी अकार केवल इसीलिये है कि इन का उच्चारण हो सके; क्योंकि अकार के विना 'ह, य, व, र, ट्' इस प्रकार उच्चारण नहीं हो सकता। अतः अकार का इन में ग्रहण नहीं करना चाहिये। यदि अलग २ अकार ग्रहण के लिये होता तो उस का बार २ उच्चारण न होता। क्योंकि ग्रहण तो एक बार के उच्चारण से भी हो जाता, तो पुनः ग्रन्थ क्यों बढ़ाते ?

लेंण् इस सूत्र में लकारस्थ (लकार में ठहरा हुआ) अकार उच्चारण के लिये नहीं किन्तु प्रयोजन-विशात् इत्संज्ञक है। इसका प्रयोजन 'रें' प्रत्याहार सिद्ध करना है जो आगे उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२०) सूत्र पर मूल में ही स्पष्ट हो जावेगा। हम भी इस की वहीं व्याख्या करेंगे।

िटपणी— महेश्वरादागतानि = माहेश्वराणि ! तत आगतः (१०६८) इत्यण् । अण् आदिर्यासां ता अणादयः, अणादयश्च ताः संज्ञाः = अणादिसंज्ञाः । अणादिसंज्ञाः अर्थः प्रयोजनं येषान्तानीमानि = अणादिसंज्ञार्थानि ।

अन्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिनः। अकारो मुखसौख्याय हकारादौ प्रकीतितः।।१॥ परमेतं बुधाः प्राहुर् इतमेव गतं लणि। रेत्यपूर्वस्ततस्तेन प्रत्याहारः प्रजायते॥२॥

१. व्यञ्जनों के साथ स्वर मिलाने का प्रकार यथा — क् + अ = क, क् + आ = का, क् + इ = कि, क् + ई = की, क् + उ = कु, क् + ऊ = कू, क् + ऋ = कृ, क् + कृ = कलृ, क् + ए = के, क् + ऐ = के, क् + ओ = को, क् + ओ = को, क् + ओ = को, क् + अं = कं, क् + अः = कः। इसी प्रकार अन्य व्यञ्जनों के साथ भी संयोग कर लेना चाहिये। इन में से 'कि' पर विशेष घ्यान देना चाहिये। प्रायः कई बालक 'कि' में 'इ' को प्रथम और क् को पश्चात् लिखा माना करते हैं, उन्हें उपर्युक्त प्रकार से अपनी भ्रान्ति दूर कर लेनी चाहिये। घ्यान रहे कि विना स्वर व्यञ्जन का संयोग जाने कदाचित् इस ग्रन्थ में प्रवेश ही नहीं हो सकता।

#### [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(१) हलन्त्यम् ।१।३।३।।

उपदेशेऽन्त्यं हिलत् स्यात् । उपदेश आद्योच्चारणम् । सूत्रेष्वदृष्टम्पदं सूत्रान्तरादनुवर्त्तनीयं सर्वत्र ॥

अर्थः -- उपदेश में वर्त्तमान अन्त्य हल् इत्संज्ञक हो। उपदेशः -- आद्यों के उच्चारण को अथवा धातु आदि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रेषु -- सूत्रों में जो पद न हो (पर वृत्ति में दिखाई दे) वह पद सर्वत्र पिछले (या कहीं २ अगले) सूत्रों से ले लेना चाहिये।

व्याख्या—इस व्याकरण के प्रथम कर्त्ता महामुनि पाणिनि हैं। इन्होंने 'अष्टा-ध्यायी' नामक जगत्प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा है। इस ग्रन्थ में आठ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार २ पाद हैं। अर्थात् सब मिला कर बत्तीस पाद अष्टाध्यायी में हैं। हर एक पाद में भिन्न भिन्न सङ्ख्याओं में सूत्र हैं। इन सब की तालिका निम्न प्रकार से समभ्रती चाहिये।

| अध्यायनाम                         | प्रथमपाद | द्वितीयपाद  | तृतीयपाद | चतुर्थपाद    | सम्पूर्णसंख्या |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| प्रथमाध्याय                       | ७४       | ७३          | £3       | 308          | 388            |
| द्वितीयाध्याय                     | ७१       | ३८          | ७३       | 54           | २६७            |
| तृतीयाध्याय                       | १५०      | १८८         | १७६      | ११७          | ६३१            |
| चतुर्थाध्याय                      | १७६      | 688         | १६६      | 588          | ६३०            |
| पञ्चमाध्याय                       | १३५      | 880         | 388      | १६०          | ५५४            |
| बढ्ठाध्याय                        | २१७      | <b>१</b> ६5 | १३८      | १७५          | ७२८            |
| सप्तमाध्याय                       | १०३      | ११८         | 388      | 0.3          | ४३७            |
| अष्टमाध्याय                       | ७४       | १०८         | 388      | Ę <b>⊆</b> 🏄 | ३६६            |
| समग्र अष्टाध्यायी की सूत्रसंख्या— |          |             |          | ४३३६         |                |

प्राचीन काल में यह सम्पूर्ण अष्टाध्यायी कण्ठस्थ की जाती थी। तदनन्तर व्याकरण पढ़ा जाता था। तभी तो काश्चिकाकार जयादित्य, पदमञ्जरीकार हरदत्त, शेखरकार नागेशभट्ट सरीखे विद्वान् उत्पन्न होते थे। परन्तु अव इस परिपाटी के मन्द हो जाने से वैसे विद्वान् उत्पन्न नहीं होते । अब भी यदि इस परिपाटी का पुनरुद्धार हो जावे तो पुन : वैसे विद्वान् निकलने लग पड़ेंगे । कर्त्तव्योऽत्र यत्नः ।

इस ग्रन्थ में अष्टाध्यायी के सूत्र विखरे हुए हैं। इन सूत्रों के आगे तीन अखू लिखे हैं। इन में से पहला अष्टाध्यायी के अध्याय का सूचक, दूसरा पादसूचक तथा तीसरा सूत्रसूचक समभ्रता चाहिये। यथा — हलन्त्यम् ।१।३।३।। यहां '१' से तात्पर्य प्रथमाध्याय, '३' से तात्पर्य तृतीयपाद और अन्तिम '३' से तात्पर्य तीसरे सूत्र से है। तो इस प्रकार यह सूत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का तीसरा है ऐसा ज्ञात होता है। एवम् आगे भी सर्वत्र समभ्र लेना। पाणिनि के सूत्रपाठ के अर्थ करने का विचित्र ढंग है। कई पदों का सूत्रों में नामोनिज्ञान नहीं होता, परन्तु अर्थ करते समय वे आ जाया करते हैं। अत: सूत्रों के अर्थ करने के ढंग पर कुछ थोड़ा विचार करते हैं।

- (१) सब से प्रथम सूत्रों का पदच्छेद करना चाहिये। जैसे— हलन्त्यम् ।१।३।३।। हल् । अन्त्यम् । आदिरन्त्येन सहेता।१।१।७०।। आदिः। अन्त्येन । सह । इता। इको यणि ।६।१।७६।। इकः। यण् । अचि । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः। ।१।१।६८।। अण् । उदित् । सवर्णस्य । च । अप्रत्ययः। कई स्थानों पर पिछले सूत्रों से तथा कहीं २ अग्रिम सूत्रों से भी पद ले लिये जाते हैं। महामुनि पाणिनि ने यद्यपि इन की स्वरित के चिह्न से व्यवस्था की थी; परन्तु अब वह व्यवस्था बिगड़ गई है। अब तो गुरुपरम्परा से जो जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है लिया जाना चाहिये। इस में अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिये। यथा— हलन्त्यम् यहां पिछले उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से 'उपदेशे' और 'इत्' ये दो पद आते हैं। इन पदों को भी पदच्छेद में लिखना चाहिये और कोष्ठ में बता देना चाहिये कि ये पद कहां से आते हैं। यथा—उपदेशे (उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से)। हल्। अन्त्यम्। इत् (उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से)।
- (२) पदच्छेद के बाद उन पदों की विभिवतयां जाननी चाहियें। यथा— हलन्त्यम् । उपदेशे ।७।१। अन्त्यम् ।१।१। हल् ।१।१। इत् ।१।१। (यहां पहले अब्द्ध से विभिवत तथा दूसरे अब्द्ध से वचन समभना चाहिये)। आदिरन्त्येन सहेता। आदि: ।१।१। अन्त्येन ।३।१। सह इत्यव्ययपदम् । इता ।३।१। इको यणि । इकः ।६।१। यण् ।१।१। अचि ।७।१। अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । अण् ।१।१। उदित् ।१।१। सवर्णस्य

यथा ईश: से (७.२.७७) सूत्र में अगले सूत्र से 'ध्वे' पद लाया जाता है।

२. इस अनुवृत्ति का व्यवहार लोक में भी देखा जाता है, जैसे किसी ने कहा 'भरत को चार आम दो' 'राम को तीन'। अब यहां 'राम को तीन' यह वाक्य अपूर्ण है, इस की पूर्णता 'आम दो' इतने पद मिलाकर 'राम को तीन आम दो' इस प्रकार हो जाती है, तो यहां 'आम दो' इन दो पदों की अनुवृत्ति समभती चाहिये। इस प्रकार इस का लोक में सर्वत्र अतीव प्रयोग देखा जाता है।

1६।१। च इत्यव्ययपदम् । अप्रत्ययः ।१।१। स्मरण रहे कि कई स्थानों पर विभिक्ति का लुक् तथा अन्य विभिक्ति के स्थान पर अन्य विभिक्ति भी लगी रहती है। इसे सूत्रकार की ग़लती नहीं समभी जाती क्योंकि छन्दोबत्सूत्राणि भवन्ति अर्थात् सूत्र वेद की नाई होते हैं। जैसे वेद में विभिक्ति का लुक् तथा अन्य विभिक्ति के स्थान पर अन्य विभिक्त लगी रहती है, वैसे सूत्रों में भी होता है। विभिक्ति का लुक् यथा—न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) यहां 'न' और 'प्रातिपदिक' शब्दों से परे षष्ठी-विभिक्ति का लुक् हुआ है। अन्य विभिक्ति के स्थान पर अन्य विभिक्ति लगे रहने के उदाहरण आगे यत्र तत्र बहुत आएंगे।

- (३) पदच्छेद और विभिवत जानने के पश्चात् समास जानना चाहिये। समास कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता। यथा—तस्य लोपः (३) इस सूत्र में कोई समास नहीं। तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् (१०) इत्यादि सूत्रों में समास है। आवश्यक तद्धितादि का समावेश भी हम ने समास में कर दिया है। अर्थात् समास के जानने के साथ २ आवश्यक तद्धित आदि प्रत्यय भी जान लेने चाहियें।
- (४) इतना जान लेने के पश्चात् महामुनि पाणिनि के अर्थ करने के नियमों का घ्यान रख कर सूत्र का अर्थ करना चाहिये। वे नियम प्राय: ये हैं—
- (१) षच्छी स्थानेयोगा (१.१.४८)
- (२) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य

(१.१.६५)

- (३) सस्मादित्युत्तरस्य (१.१.६६)
- (४) अलोऽन्त्यस्य (१.१.५१)
- (५) आदेः परस्य (१.१.५३)

- (६) इको गुणवृद्धी (१.१.३)
- (७) अचरच (१.२.२८)
- (८) येन विधिस्तवन्तस्य (१.१.७१)
- (६) यस्मिन्विधस्तदादावल्प्रहणे

(वा०)

(१०) प्रत्ययग्रहणे तवन्तग्रहणम् (प०)

इन सब को हम यथास्थान स्पष्ट करेंगे।

पीछे 'एषामन्त्या इतः' कह कर ण् क् आदियों को 'इत्' कह आये हैं। अब वह सूत्रों से सिद्ध करते हैं। हलन्त्यम्। उपदेशे।७।१। (उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से)। हल्।१।१। अन्त्यम्।१।१। इत्।१।१। (उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से)। अर्थः—(उपदेशे) उपदेश में विद्यमान (अन्त्यम्) अन्तिम (हल्) हल् = व्यञ्जन (इत्) इत्सञ्ज्ञक होता है। यदि उपदेश में कहीं हमें अन्त्य हल् मिलेगा तो वह इत्सञ्ज्ञक होगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उपदेश क्या है? इसका उत्तर प्रन्थकार यह देते हैं कि उपदेश आखोच्चारणम् आदोच्चारण उपदेश होता है। इस शब्द पर शेखरादि व्याकरण के उच्च प्रन्थों में बहुत विवाद है। हम उस विवाद के निकट नही जाते, क्योंकि वह प्रपञ्च बालकों की समभ में नहीं आ सकता। यहां सरल मार्ग यह है कि यहां षष्ठीतत्पुरुषसमास है —आद्यानाम् उच्चारणम् आदोच्चारणम्। जो आद्यों अर्थात् शिव, पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जिल का उच्चारण

है, उसे 'उपदेश' कहते हैं। भाष्यकार ने सब स्थल नियत कर दिये हैं; उन का कथन है कि प्रत्याहार-सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश ये सब उपदेश हैं'। इन में अन्त्य हल् इत्संज्ञक होता है।

#### [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्— (२) अदर्शन लोपः ।१।१।५६।।

प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंजं स्यात् ॥

अर्थः-विद्यमान का अदर्शन लोपसंजक होता है।

व्याख्या— स्थानस्य ।६।१। (स्थानेऽन्तरतमः सूत्र से 'स्थाने' पद आकर विभक्तिविपरिणाम से षष्ठचन्त हो जाता है) । अदर्शनम् ।१।१। लोपः ।१।१। अर्थः— (स्थानस्य) विद्यमान का (अदर्शनम्) न सुनाई देना (लोपः) लोप होता है। यहां अदर्शन संज्ञी तथा लोप संज्ञा है। हम ने 'अदर्शन' का अर्थ 'न सुनाई देना' किया है। इस का यह कारण है कि यह 'शब्दानुशासन' अर्थात् शब्द-शास्त्र है। इस में शब्दों के साधु (ठीक) असाधु (ग़लत) होने का विवेचन है। शब्द कान से सुने जाते हैं, आंख से देखे नहीं जाते अत: यहां पर 'अदर्शन' का अर्थ 'न दिखाई देना' की अपेक्षा 'न सुनाई देना' ही युक्त है । ऐसा अर्थ करने पर 'दश्' धातु को ज्ञानार्थक मानना चाहिये । ज्ञान — आंख, कान, नाक आदि सब से हो सकता है । 'शब्दानुशासन' का अधिकार होने से हम यहां ज्ञान कान-विषयक ही मानेंगे। यहां स्थाने उन्तरतमः (१७) से स्थान शब्द लाने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान का अदर्शन ही लोपसंज्ञक हो, अविद्यमान का अदर्शन लोपसंज्ञक न हो । यथा - 'दिधि, मधु' यहाँ 'क्विप्' प्रत्यय कभी नहीं हुआ अतः उस का अदर्शन है। यदि पीछे से स्थान शब्द न लावें तो यहां किंवप् प्रत्यय का अदर्शन होने से प्रत्ययलक्षण द्वारा ह्रस्वस्य पिति कृति तुँक् (७७७) से तुँक् प्राप्त होगा जो कि अनिष्ट है; अतः 'स्थान' शब्द की अनुवृत्ति लाकर विद्यमान के अदर्शन की ही लोपसंज्ञा करनी युक्त है।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३) तस्य लोपः ।१।३।६।।

तस्येतो लोपः स्यात् । णादयोऽणाद्यर्थाः ॥

अर्थः -- उस इत्सञ्ज्ञक का लोप होता है। ण् आदि 'अण्' आदियों के लिये हैं।

प्रत्ययाः शिवसूत्राणि, आदेशा आगमास्तथा। धातुपाठो गणे पाठः, उपदेशाः प्रकीत्तिताः॥

१. प्रत्याहारसूत्र यथा—अइउण् आदि । धातुपाठ यथा—डुपचॅंष् पाके आदि । गणपाठ यथा—नदट्, देवट् आदि । प्रत्यय यथा—तृच्, तृन्, तिसल् आदि । आगम यथा—कुँक्, टुँक्, इट् आदि । आदेश यथा — अर्वणस्त्रसावनञः (२६२) द्वारा 'तृ' आदेश आदि ।

व्याख्या—तस्य ।६।१। इतः ।६।१। (उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र से प्रथमान्त 'इत्' पद आकर विभिक्त-विपरिणाम से षष्ठचन्त हो जाता है)। लोपः ।१।१। अर्थः— (तस्य) उस (इतः) इत्सञ्ज्ञक का (लोपः) लोप होता है। अब यहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में 'तस्य' पद न लेते तो भी अर्थ में कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि 'इतः' पद की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी। इस का समाधान यह है कि यदि 'तस्य' पद ग्रहण न करते तो इत्सञ्ज्ञक के अन्त्य वर्ण का लोप होता, सम्पूर्ण इत्सञ्ज्ञक का लोप न होता। तथाहि जिमिद्रां सनेहने, दुनिद समृद्धौ, दुकुञ्ज् करणे यहाँ आदिजिटुडवः (४६२) सूत्र द्वारा जि, दु, इ, की इत्सञ्ज्ञा हो कर लोप प्राप्त होने पर अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र द्वारा अन्त्य इकार, उकार का लोप प्रसक्त होता है जो कि अनिष्ट है। अब यदि सूत्र में तस्य पद ग्रहण करते हैं तो यह दोष नहीं आता क्योंकि आचार्य का 'तस्य' यह कहना बतलाता है कि आचार्य सारे इत् का लोप चाहते हैं केवल अन्त्य का नहीं।

अब इस सूत्र से ण्, क्, ङ्, च् आदि इतों का लोप प्राप्त होता है। इस पर कहते हैं कि इन का लोप नहीं करना, वयों कि इन से अण् आदि प्रत्याहार बनाये जायेंगे। यदि इन का लोप करना होता तो इन का ग्रहण किस लिये करते? अतः इन का लोप नहीं करना चाहिये।

अब इत्सञ्ज्ञकों से प्रथाहार बनाने के लिए अग्रिमसूत्र लिखते हैं :---

#### [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(४) आदिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥

अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च सञ्ज्ञा स्यात् । यथाण् इति 'अ इ उ' वर्णानां सञ्ज्ञा । एवमक्, अच्, हल्, अल् इत्यादयः ॥

अर्थ:—अन्त्य इत् से युक्त आदिवर्ण, मध्यगत वर्णों की तथा अपनी सञ्ज्ञा हो। यथाण्— जैसे अण्यह अ इ उ वर्णों की सञ्ज्ञा है। इसी प्रकार अक्, अच्, हल्, अल् आदि भी जान लेने चाहियें।

व्याख्या— आदिः ।१।१। अन्त्येन ।३।१। सह इत्यव्ययपदम् । इता ।३।१। स्वस्य ।६।१। (स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा से 'स्वम्' यह प्रथमान्त पद आकर विभक्ति-विपरिणाम से षष्ठचन्त हो जाता है) । यह सूत्र सञ्ज्ञाधिकार के बीच पढ़ा जाने से सञ्ज्ञासूत्र है । यहां 'अन्त्येनेता सहादिः' अर्थात् 'अन्त्य इत् से युक्त आदि' यह सञ्ज्ञा है । अब सञ्ज्ञी का निर्णय करना है कि सञ्ज्ञी कौन हो ? क्योंकि सूत्र में तो किसी का निर्देश है ही नहीं । आदि और अन्त्य अवयव शब्द हैं । अवयवों से अवयवी लाया जाता है । अतः यहां अवयवी ही सञ्ज्ञी होगा । उस अवयवी (समुदाय) से आदि और अन्त्य सञ्ज्ञा होने के कारण निकल जायेंगे । शेष मध्यगत वर्ण ही सञ्ज्ञी ठहरेंगे । पुनः 'स्वस्य' पद की अनुवृत्ति आकर आदि भी सञ्ज्ञी हो जायेगा । इस प्रकार आदि तथा मध्यगत वर्ण सञ्ज्ञी वनेंगे । तो अब इस सूत्र का अर्थ यह हुआ —

अर्थ:— (अन्त्येन) अन्त्य (इता) इत् से (सह) युक्त (आदिः) आदि वर्ण (स्वस्य) अपनी तथा मध्यगत वर्णों की सञ्ज्ञा होता है। यहां हमने 'स्वस्य' पद से आदि का ग्रहण किया है; पर कोई पूछ सकता है कि 'स्वस्य' पद से अन्त्य का ग्रहण कर 'अन्त्य इत् से युक्त आदि अन्त्य तथा मध्यगत वर्णों की सञ्ज्ञा हो' ऐसा अर्थ क्यों न किया जाये ? इसका उत्तर यह है कि 'स्व' यह सर्वनाम है। सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हैं, अप्रधान का नहीं। 'अन्त्येनेता सहादिः' यहां प्रधान आदि है, अन्त्य नहीं। क्योंकि सहयुक्तेऽप्रधाने (२.३.१६) से अप्रधान में ही तृतीया होती है, अतः 'स्व' यह सर्वनाम प्रधान च्यादि का ही ग्रहण करायेगा, अप्रधान अन्त्य का नहीं।

अ इ उ ण् यहां अन्त्य इत् = ण् है । आदि 'अ' है । अतः अन्त्य इत् से युक्त आदि 'अण्' हुआ । यह सञ्ज्ञा है । 'इ उ' मध्यगत तथा 'अ' आदि ये तीन सञ्ज्ञी हैं । इसी प्रकार अच्, अक्, हल्, अल् आदि भी जानने चाहियें । इन अण् आदि सञ्ज्ञाओं को पूर्ववर्त्ती आचार्य 'प्रत्याहार' कहते चले आ रहे हैं । यहां इस शास्त्र में भी इन के लिये प्रत्याहार शब्द व्यवहृत होता है । प्रत्याह्नियन्ते = संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्रेति प्रत्याहारः।

यहां अन्त्य और आदि अ इ उ ण् आदि सूत्रों की अपेक्षा से नहीं लेने, किन्तु मन में रखे समुदाय की अपेक्षा से लेने हैं। यथा—इ उ ण् ऋ लृ क् इस समुदाय का आदि 'इ' और अन्त्य 'क्' है। अन्त्य युक्त आदि = इक् सञ्ज्ञा होगा। इ उ ऋ लृ—-ये संज्ञी होंगे। 'रट्लें' यहां उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) से लकारस्थ अकार इत् है। समुदाय का आदि 'र' है। अन्त्य अँ है। अन्त्य युक्त आदि र् + अँ = 'रैं' यह सञ्ज्ञा होगा। इस संज्ञा के 'र्' और 'ल्' दो ही सञ्ज्ञी हैं।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अण् आदि प्रत्याहारों में आदि और मध्यगत वर्ण सञ्ज्ञी होते हैं तो इक् प्रत्याहार में 'क्' भले ही न आये, पर ण् तो आना
चाहिये; क्योंकि वह मध्यगत वर्ण है। इस का उत्तर यह है कि आचार्य पाणिनि की
शैली से यह प्रतीत होता है कि मध्यगत वर्ण यदि इत्सञ्ज्ञक होंगे तो उन का प्रत्याहारों के सञ्ज्ञियों में ग्रहण न होगा : तथाहि—यदि वे सञ्ज्ञी होते तो 'अच्' प्रत्याहार में 'क्' का भी ग्रहण होता क्योंकि यह मध्यवर्ण है। 'क्' के ग्रहण होने से उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) इस सूत्र के 'अनुनासिकः' इस पद में 'क्' इस अच् के परे होने
पर सकारस्थ इकार को इको यणिच (१५) से यण् तथा यण् का लोपो व्योविल
(४२६) से लोप होकर 'अनुनास्कः' हुआ होता; पर आचार्य पाणिनि ने ऐसा नहीं
किया। इस से यह विदित होता हैं कि इत्सञ्ज्ञक मध्यवर्ती होने पर भी सञ्ज्ञी
नहीं होते।

अ इ उ ण् आदि चौदह सूत्रों से यद्यपि अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं तथापि इस व्याकरणशास्त्र में जिन का व्यवहार किया गया है उन की सङ्ख्या चवालीस (४४) है। कई लोग 'रें' प्रत्याहार को नहीं मानते उन के मत में तेंतालीस (४३) प्रत्याहार होते हैं। इन में से बयालीस ('रें' प्रत्याहार न मानने वालों के मत में इक्ता-लीस ४१) प्रत्याहार तो मुनिवर पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में व्यवहृत किये हैं। शेष दो में से एक 'बम्' उणादि सूत्रों का तथा दूसरा 'चय्' वार्त्तिकपाठ का है। हम इन प्रत्या-हारों के लिखने से पूर्व यह बता देना आवश्यक समभते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लिया जाये—

- (क) वर्गी के पाञ्चवें वर्ण अमङणनम् सूत्र में हैं।
- (ख) वर्गों के चौथे वर्ण भाभा, घढधा सूत्रों में हैं।
- (ग) वर्गों के तीसरे वर्ण जबगडदश् सूत्र में हैं।
- (घ) वर्गों के दूसरे वर्ण खफछठथ तक हैं।
- (ङ) वर्गों के प्रथम वर्ण चटतव्, कपय् सूत्रों में हैं।
- (च) ऊष्मवर्ण शषसर्, हल् सूत्रों में हैं।
- (छ) अन्तःस्थवर्ण यवरट्, लेंग् सूत्रों में हैं।
- (ज) स्वरवर्ण अइउण्, ऋलुक्, एओङ्, ऐऔच् सूत्रों में हैं।

इस के अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव हो कर प्रत्याहार बनते हैं उन सूत्रों के स्थान भी याद रखने योग्य हैं। वे स्थान निम्नलिखित हैं—

अद्गुजण् । यहाँ 'इ' से कटाव होकर इक्, इच् तथा 'उ' से कटाव हो कर उक् प्रत्याहार बनता है ।

हयवरट् । यहां 'य' से कटाव हो कर यण्, यज्, यम्, यय्, यर् प्रत्याहार 'व' से कटाव होकर वल् प्रत्याहार तथा 'र्' से कटाव हो कर रें प्रत्याहार बनता है।

अमङणनम् । यहां 'म' से कटाव होकर मय् तथा 'ङ' से कटाव होकर ङम् प्रत्याहार बनता है ।

भभन्। यहां 'भ' से कटाव होकर भष् प्रत्याहार बनता है। जबगडदश्। यहां 'ब' से कटाव होकर बश् प्रत्याहार बनता है।

**खफछठथचटतव्।** यहां 'छ' से कटाव हो कर छव् तथा 'च' से कटाव हो कर चय् प्रत्याहार बनता है।

इस व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्याहारों का दो क्लोकों में संग्रह यथा---

ङणटञ्चात् स्मृतो ह्योकः, चत्वारश्च चमान्मताः । शलाभ्यां षड् यरात्पञ्च, षाद् ह्यौ च कणतस्त्रयः ।।१।। केषाञ्चिच्च मते रोऽपि, प्रत्याहारोऽपरो मतः । लस्थाऽवर्णेन वाञ्चन्त्यनुनासिकवलादिह ।।२।।

| प्रत्याहार | सञ्ज्ञी वर्ण                  | उदाहरण-सूत्र                    |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (१) अण्    | अ, इ, उ                       | उरण्रपरः (२६)                   |
| (२) अक्    | अ, इ, उ, ऋ, लृ                | अकः सवर्णे दीर्घः (४२)          |
| (३) इक्    | इ, उ, ऋ, लृ                   | इको यणचि (१५)                   |
| (४) उक्    | उ, ऋ, लृ                      | उगितश्च (१२५०)                  |
| (४) एङ्    | ए, ओ                          | एङः पदान्तादित (४३)             |
| (६) अच्    | सम्पूर्ण स्वर                 | इको यण् अचि (१५)                |
| (७) इच्    | अ को छोड़ कर सब स्वर          | नाद् इचि (१२७)                  |
| (८) एच्    | ए, ओ, ऐ, औ,                   | एचोऽयवायावः (२२)                |
| (६) ऐच्    | ऐ, औ                          | वृद्धिराद् ऐच् (३२)             |
| (१०) अट्   | स्वर; ह्, य्, व्, र्          | अट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि (१३८) |
| (११) अण्   | स्वर; ह्ं; अन्तःस्थ           | अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (११) |
| (१२) इण्   | अ को छोड़ स्वर; ह्;           | इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्   |
|            | अन्तःस्थ                      | ( ४१४)                          |
| (१३) यण्   | अन्तःस्य                      | इको यण् अचि (१५)                |
| (१४) अम्   | स्वर; ह्; अन्तःस्य; वर्ग-     | पुमः खिय +अम्परे (६४)           |
|            | पञ्चम                         |                                 |
| (१५) यम्   | अन्तःस्थः; वर्गपञ्चम          | हलो यमां यमि लोपः (१०००)        |
| (१६) ञम्   | वर्गपञ्चम                     | जमन्ताड्डः (उणा० १११)           |
| (१७) ङम्   | ङ्, ण्, न्                    | ङमो ह्रस्वादचि ङमुण् नित्यम्    |
|            | ,                             | (32)                            |
| (१८) यञ्   | अन्तःस्थ;वर्गपञ्चम; भ्, भ्    | अतो दोर्घो यजि (३६०)            |
| (१६) भष्   | वर्ग-चतुर्थ                   | एकाचो बशो भव् भवन्तस्य          |
|            |                               | स्ध्वोः (२५३)                   |
| (२०) भष्   | भ् को छोड़ वर्ग-चतुर्थ        | एकाचो बशो भष्० (२५३)            |
| (२१) अश्   | स्वर; ह्; अन्तःस्थ;वर्गों के  | भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि         |
|            | पञ्चम-चतुर्थ-तृतीय            | (१०५)                           |
| (२२) हश्   | ह्; अन्तःस्य; वर्गी के        | हिश च (१०७)                     |
|            | पञ्चम-चतुर्थ-तृतीय            |                                 |
| (२३) वश्   | व्, र्, ल्; वर्गों के ४, ४, ३ | नेड्विश कृति (८००)              |
| (२४) जश्   | वर्ग-तृतीय                    | भलां जशोऽन्ते (६७)              |
| (२५) कश्   | वर्गों के चतुर्थ तथा तृतीय    | भलां जश् भिश्च (१६)             |

| 1                                     |                        |                                 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| (२६) बश् व्र, ग्                      | , ड्, द्               | एकाचो बङ्गो भष्० (२.५३)         |
| (२७) छव् छ्, ठ्                       | , थ्, च्, ट्, त्       | नइछवि + अप्रशान् (६५)           |
| (२८) यय् अन्तः                        | स्थ, सब वर्ग           | अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः(७६)    |
| (२६) मय् ब्र                          | ो छोड़ कर सब वर्ग      | मय उन्नो वो वा (४८)             |
| (३०) भय् वर्गी                        | के ४र्थ, ३य, २य, प्रथम | भयो होऽन्यतरस्याम् (७५)         |
| • • •                                 | के प्रथम तथा द्वितीय   | पुमः खिय + अम्परे (१४)          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | के प्रथम वर्ण          | चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर-       |
| ` ' `                                 |                        | सादेरिति वाच्यम् (वा० १४)       |
| (३३) यर् अन्तः                        | स्थ; वर्ग, श्, ष्, स्  | यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा        |
|                                       |                        | (६८)                            |
| (३४) भर् वर्गी                        | के ४, ३, २, १;         | भरो भरि सवर्णे (७३)             |
| (, , , , ,                            | श्, ष्, <b>स्</b>      |                                 |
| (5)                                   |                        |                                 |
|                                       | के १,२; श्ष्,स्        | खरिच (७४)                       |
| (३६) चर् वर्गीं                       | के १; ज्,ष्,स्         | अम्यासे चर्च (३६६)              |
| (३७) शर् श्, ष्                       | ्रम्                   | ङ्णोः कुँक्टुॅक् शरि (८६)       |
| (३८) अल् सब                           | वर; सब व्यञ्जन         | अलोऽन्त्यस्य (२१)               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | यञ्जन                  | हलोऽनन्तराः संयोगः (१३)         |
|                                       | छोड़ सब व्यञ्जन        | लोपो व्योर्वलि (४२६)            |
| , , , ,                               | छोड़ सब व्यञ्जन        | रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (८८१) |
|                                       | के ४, ३, २, १; ऊष्म    | भलो भलि (४७८)                   |
|                                       | _                      | l ' '                           |
| (४३) शल् 📗 ऊष्म                       | वर्ण                   | शल इगुपधादनिटः क्सः(५६०)        |
| (४४) रँ । र्, ल्                      |                        | उरण् रॅ-परः (२६)                |

अब व्याकरण-शास्त्र में महोपकारक वक्ष्यमाण सवर्णसंज्ञा और सवर्णग्राहक के उपयोगी अच् के अठारह भेद सिद्ध करते हैं —

#### [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(५) ऊकालोऽज्भूस्व-दोर्घ-प्लुतः । १।२।२७॥

उश्च ऊश्च ऊ३्इच = वः। वां काल इव कालो यस्य सोऽच् कमाद् ध्रस्व-दीर्घ-प्लूतसंज्ञः स्यात् । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥

अर्थ: एकमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सदश जिस अच् का उच्चारणकाल हो, वह अच् ऋमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक होता है। उस अच् के तीनों भेदों में हर एक के पुनः उदात्त आदि तीन २ भेद होते हैं। व्याख्या -- ऊकालः । १ । १ । अच् । १ । १ । ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतः । १ । १ ।

समासः—उश्च ऊश्च ऊश्च = वः । इतरेतरद्वन्दः । वः कालो यस्य सः = ऊकालः । बहुव्रीहि-समासः । (एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का द्वन्द्व करने से 'जस्' विभक्ति में 'वः' रूप निष्पन्न होता है । यहां सब उकार लक्षणा-शक्ति से अपने २ उच्चारणकाल के सदश अर्थ वाले हैं)। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च = ह्रस्वदीर्घप्लुतः । इतरेतरद्वन्द्वः । (यहां इतरेतरद्वन्द्व होने से यद्यपि बहुवचन होना चाहिये था तथापि सौत्र होने के कारण एकवचन हो गया है) । अर्थः — (ऊकाल.) एकमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला, द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला (अच्) अच्, क्रमशः (ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतः) ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत सञ्ज्ञक होता है । भाव — -यदि एकमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान किसी अच् का उच्चारण-काल होगा तो वह ह्रस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के समान किसी अच् का उच्चारणकाल होगा तो वह प्लुत सञ्ज्ञक होगा ।

्र कुक्कुट के 'कु कू कू ३' शब्द में क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उकार का उच्चारण स्पष्ट प्रतीत होता है अतः यहां दृष्टान्त के लिये उकार को उपयुक्त समक्षा गया है वरन् 'आकालः' आदि भी कहा जा सकता था।

इस प्रकार अचों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन २ भेद हो जाते हैं (ध्यान रहे कि यहां सामान्यतः कथन किया गया है, सब अचों के तीन तीन भेद नहीं होते; पर हां यह तीनों भेद अचों के ही होते हैं अन्य वर्णों के नहीं)। अब अग्रिम तीन सूत्रों से प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन २ भेद कहे जाते हैं —

[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(६) उच्चैरुदात्तः ।१।२।२६।।

(ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूध्वंभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात् ॥)

संज्ञा-सूत्रम् — (७) नीचेरनुदात्तः ।१।२।३०॥

(ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञःस्यात् ॥)

अर्थः -- भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच् उपरले भाग में बोला जाय वह उदात्त होता है ॥६॥

१. कई लोग — जितनी देर में आंख भएकती है उसे 'मात्रा' कहते हैं। कुछ लोग — जितनी देर में बिजली चमकती है उसे 'मात्रा' कहते हैं। अन्य लोग — जितनी देर में भरोखे के बीच कण दिखांई देता है उसे 'मात्रा' कहते हैं। इतर लोग — चाष — नीलकण्ठ पक्षी जितनी देर में बोलता है उसे 'मात्रा' मानते हैं। ये सब प्राचीन शिक्षाकार अवायों के मत हैं। परन्तु आजकल एक सैकेण्ड के समय को मात्रा-समय मानना सरल प्रतीत होता है। ह्रस्व के बोलने में एक सैकेण्ड,

भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच् निचले भाग में बोला जाय वह अनुदात्त होता है ।।७॥

क्याख्या—उच्चै: इत्यव्ययपदम् । उदात्तः ।१।१। अच् ।१।१। (ऊकालोऽज्भू-स्यदीर्घण्तुतः सूत्र से) ॥६॥ नीचैः इत्यव्ययपदम् । अनुदात्तः ।१।१। अच् ।१।१। (ऊकालोऽज्भूस्यदीर्घण्तुतः सूत्र से) ॥७॥ 'उच्चैस्' शब्द का अर्थ ऊँचा तथा 'नीचैस्' शब्द का अर्थ जँचा तथा 'नीचैस्' शब्द का अर्थ जँचा तथा 'नीचैस्' या नीचापन समक्षना चाहिये। यदि स्थान अखण्ड हों अर्थात् उन के भाग न हो सकते हों तो ऊँचापन या नीचापन नहीं बन सकता। अतः स्थानों के दो भाग मानने पड़ेंगे एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा भाग। वृत्ति में इसीलिये 'सभाग' शब्द लिखा गया है : अर्थ:—(उच्चैः) अपने स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमाण (अच्) अच् (उदात्तः) उदात्तसंज्ञक होता है ॥६॥ (नीचैः) अपने स्थान के नीचे वाले भाग में उच्चार्यमाण (अच्) अच् (अनुदात्त) अनुदात्तसंज्ञक होता है ॥७॥ यथा अकार का 'कण्ठ' स्थान है । यदि अकार कण्ठ में उपरले भाग से बोला जायेगा तो उदात्त और यदि निचले भागमें बोला जायेगा तो अनुदात्त संज्ञक होगा। एवम् आगे इकार आदियों के विषय में भी जान लेना चाहिये।

कुछ लोग 'जो ऊँची स्वर से बोला जाय वह उदात्त होता है' ऐसा अनर्थ किया करते हैं। उनके अनर्गल—प्रलाप से सावधान रहना चाहिये; क्योंकि तब मानसिक जप में उदात्तत्व आदि न माना जा सकेगा, पर यह अनिष्ट है।

नोटः -- इन सूत्रों की तथा अगले सूत्र की वृत्ति 'लघुकौमुदी' में नहीं दी गई। हम ने सुगमता के लिये 'सिद्धान्तकौमुदी' से ले कर कोष्ठ में दे दी है।

#### [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्— (८) समाहारः स्वरितः ।१।२।३१।।

(उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोऽच् स्वरितसंज्ञः स्यात्) । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा ।।

अर्थ: -- उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म जो उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये दोनों जिस अच् में विद्यमान हों वह अच् 'स्वरित' संज्ञक होता है। स नविधोऽपि -- इस तरह नौ प्रकार का वह अच् पुनः अनुनासिक तथा अननुनासिक धर्मों के कारण दो प्रकार का हो जाता है।

व्याख्या—उदात्तस्य ।६।१। अनुदात्तस्य ।६।१। (उच्चैरुदात्तः से 'उदात्तः' तथा नीचैरनुदात्तः से 'अनुदात्तः' पद का अनुवर्त्तन होता है। इन दोनों का यहां षष्ठी-विभक्ति में विपरिणाम हो जाता है। ये दोनों पद भाष्य के प्रमाणानुसार धर्मप्रधान हैं, अर्थात् इन का अर्थ उदात्तत्व और अनुदात्तत्व) है। समाहारः ।१।१। [समाहरणम् इसमाहारः, भावे घत्र। समाहारोऽस्त्यस्मिन्निति समाहारः, अर्शआदिस्योऽच्

दीर्घ के बोलने में दो सैकेण्ड तथा प्लुत के बोलने में तीन सैकेण्ड का समय लगाना चाहिये।

(११६५) इति मत्वर्थीयोऽच्-प्रत्ययः] । स्वरितः ।१।१। अर्थः—(उदात्तस्य = उदात्तत्वस्य) उदात्तपने (अनुदात्तस्य = अनुदात्तत्वस्य) और अनुदात्तपने के (समाहारः) मेल वाला (अच्) अच् (स्वरितः) स्वरितसंज्ञक होता है। पूर्व-सूत्रों में स्थानों के दो भाग कह आये हैं, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। जो अच् इन दोनों भागों से बोला जाये उसे 'स्वरित' कहते हैं। यथा अकार का 'कण्ठ' स्थान होता है, यदि अकार कण्ठ के उपरले और निचले दोनों भागों से बोला जायेगा तो 'स्वरित' संज्ञक होगा। इसी प्रकार अपने २ स्थानों के दोनों भागों से बोले जाने वाले इकार आदि भी स्वरितसंज्ञक होंगे।

अब इस प्रकार हस्व, दीर्घ और प्लुत प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित तीन २ भेद हो कर प्रत्येक अच् के नौ २ भेद हो जाते हैं (ध्यान रहे कि यह सामान्यत: कथन किया गया है क्योंकि जिन अचों के हस्व या दीर्घ नहीं होते उन के तो छ: २ भेद ही होते हैं) । ये नौ भेद निम्नलिखित हैं—

| (१) ह्रस्व | उदात्त   | (४) दीर्घ | उदात्त   | (७) प्लुत | उदात्त   |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| (२) हस्व   | अनुदात्त | (५) दीर्घ | अनुदात्त | (८) प्लुत | अनुदात्त |
| (३) ह्रस्व | स्वरित   | (६) दीर्घ | स्वरित   | (१) प्लुत | स्वरित   |

इन नौ भेदों में भी हर एक के पुनः अनुनासिक तथा अननुनासिक धर्मों के कारण दो २ भेद होकर प्रत्येक अच् के अठारह २ भेद हो जाते हैं यह सब अग्रिम सूत्र में प्रतिपादन किया गया है।

कोई समय था जब उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग लोक में भी किया जाता था; पर अब इन का प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया है। ये प्रायः वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। वेद में इन का सङ्क्षेत चिह्नों द्वारा किया जाता, है। उदात्त के लिये कोई चिह्न नहीं होता; अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न होता है। यथा—

उदात्त --- अ । इ । उ । इत्यादि ।

अनुदात्त -अ । इ । उ । इत्यादि ।

र । । स्वरित -अ । इ । उ । इत्यादि ।

सामवेद आदि में अन्य प्रकार के भी चिह्न होते हैं जो वैदिक ग्रन्थों से जानने चाहियें।

# [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(६) मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ।१।१।८।।

मुख-सहित-नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात् । तिदत्थम् — अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लृ-वर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात् । एचामपि द्वादश, तेषां ह्रस्वाभावात् ।।

अर्थ: — मुखसहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक-संज्ञक होता है। इस प्रकार — 'अ, इ, उ, ऋ' इन वर्णों में प्रत्येक के अठारह २ भेद हो जाते हैं। 'लृ' वर्ण के — दीर्घन होने से बारह भेद होते हैं। एचों (ए, ओ, ऐ, औ) के भी — हस्व न होने से बारह २ भेद होते हैं।

ब्याख्या — मुख-नासिका-वचनः ।१।१। अनुनासिकः ।१।१। समासः — मुखेन सिहता मुख-सिहता, तृतीया-तत्पुरुष-समासः, मुख-सिहता नासिका मुखनासिका, शाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकेन समासः । उच्यत इति वचनः (वर्ण इत्यर्थः), कर्मणि ल्युट् । मुखनासिकया वचनः — मुखनासिकावचनः । तृतीया-तत्पुरुष-समासः । अर्थः — (मुख-नासिका-वचनः) मुखसहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण (अनुनासिकः) अनुनासिक-संज्ञक होता है।

भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता है, पर जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाये वह अनुनासिक होता है। यथा इ, म्, ण्, न्, म् इत्यादि मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं अतः 'अनुनासिक' संज्ञक हैं। इसी प्रकार यदि अच् मुख और नासिका दोनों से बाला जायेगा तो 'अनुनासिक' होगा और यदि केवल मुख से ही बोला जायेगा तो 'अनुनासिक' (न अनुनासिकः, जो अनुनासिक नहीं) होगा। इस प्रकार पीछे कहे नौ २ भेदों के अनुनासिक और अनुनासिक धर्म के कारण अडारह २ भेद हो जाते हैं।

अब अचों का सामान्यतः भेद-निरूपण करके पुनः प्रत्येक का विशेषतः भेद-निरूपण करते हैं।

'अ, इ, उ, ऋ' इन में से प्रत्येक वर्ण के अठारह भेद होते हैं। 'लृ' वर्ण के बारह भेद होते हैं। इस के दीर्घ न होने से छः भेद कम हो जाते हैं। 'एच्' अर्थात् 'ए, ओ, ऐ, औ' वर्णों के भी बारह २ भेद होते हैं, क्यों कि इन का ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व न होने से छः २ भेद कम हो जाते हैं। यह घ्यान रहे कि 'ए, ऐ' तथा 'ओ, औ' परस्पर ह्रस्व दीर्घ नहीं, किन्तु सब दीर्घ और भिन्न २ जाति वाले हैं। इन सब की तालिका यथा —

अत्र मुखसहितया नासिकयाः इति व्यास एव न्याय्यः । समासे तु शाकपार्थिवादि-त्वात् सहितपदलोपप्राप्तिः ।

| वा, इ, उ, ऋ, लृ                                                                         | <mark>अ, इ,</mark> उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ                                                        | अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए,ओ,ऐ,औ                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २ ,, ,, अननुनासिक<br>३ ,,अनुदात्त अनुनासिक<br>४ ,, ,, अननुनासिक<br>५ ,, स्वरित अनुनासिक | द ,, ,, अननुनासिक<br>६ ,, अनुदात्त अनुनासिक<br>१० ,, ,, अननुनासिक<br>११ ,, स्वरित अनुनासिक | १३ प्लुत उदात्त अनुनासिक<br>१४ ,, ,, अननुनासिक<br>१५ ,, अनुदात्त अनुनासिक<br>१६ ,, ,, अननुनासिक<br>१७ ,, स्वरित अनुनासिक<br>१८ ,, ,, अननुनासिक |

#### प्रकरण का सार-

इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) अचों में परस्पर तीन प्रकार के भेद होते हैं। १. कालकृत भेद। २. स्थानभागकृत भेद। १. नासिकाकृत भेद।

उकालोऽज्मृस्वदीर्घण्तुतः (५) सूत्र कालकृत भेद करता है। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः (६, ७, ८) ये सब स्थानभागकृत भेद करते हैं। मुख-नासिकावचनोऽनुनासिकः (१) यह सूत्र नासिकाकृत भेद करता है। उदाहरणार्थं अकार के अठारह भेदों की आकृति यथा—

ह्रस्य—अ, अ; अ, अ; अ, अ।।

दीर्घ—आ, आ; आ, आ; आ, आ।।

पसुत—आ, आ३; आ, अ॥३; आ, अ॥३।।

- (१) अँ और अ में केवल नासिकाकृत भेद है क्योंकि पहला अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक है। दोनों एकमात्रिक हैं अतः कालकृत भेद नहीं है। दोनों उदात्त होने के कारण स्थान के ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न होते हैं अतः स्थानभागकृत भेद भी नहीं है।
- (२) अ और अँ में नासिकाकृत तथा स्थानभागकृत दो प्रकार का भेद है। क्योंकि पहला अननुनासिक तथा कण्ठ स्थान के ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न होता है; दूसरा अनुनासिक तथा कण्ठ स्थान के अधोभाग में निष्पन्न होता है। इन दोनों में कालकृत भेद नहीं है क्योंकि दोनों एकमात्रिक हैं।

- (३) अ और आं में तीनों प्रकार का भेद है। पहला एकमात्रिक तथा दूसरा दिमात्रिक है अतः कालकृत भेद हुआ; पहला उदात्त होने से ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न होने वाला तथा दूसरा अनुदात्त होने से अधोभाग में निष्पन्न होने वाला है अतः स्थान-भागकृत भेद हुआ; पहला अननुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक है अतः नासिकाकृत भेद हुआ।
- (४) सजातीय अर्थात् एक स्थान वाले अचों में इन तीन भेदों से अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं हो सकता, पर विजातीय अर्थात् भिन्न २ स्थानों वाले अचों में चौथा 'स्थानकृत' भेद भी हुआ करता है। यथा अँ और ई में; पहला कण्ठस्थानीय तथा दूसरा तालुस्थानीय है अतः स्थानकृत भेद है।

नोट—विद्यार्थियों को अचों के परस्पर इन चार प्रकार के भेदों का सुचार रूप से अम्यास कर लेना चाहिये।

#### [लघ्०] संज्ञा-सूत्रम् —(१०) तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् ।१।१।६।।

ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सर्वर्ण-संज्ञं स्यात् ॥

अर्थ:—तालु आदि स्थान तथा आम्यन्तर-प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के जिस वर्ण के साथ तुल्य हों वह वर्णजाल (अक्षर-समुदाय) परस्पर सवर्णसंज्ञक होता है।

व्याख्या — तुल्यास्यप्रयत्नम् ।१।१। सवर्णम् ।१।१। समासः — आस्ये (मुखे) भवम् = आस्यम्, शरीरावयवाच्च (१०६।४) इति भवार्थे यत्प्रत्ययः। यस्येति च (२३६) इत्यकारलोपे हलो यमां यमि लोपः (१०००) इति यकारलोपः। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, यद्वा प्राक्तनो यत्नः प्रयत्नः, कुगतिप्रादयः (६४६) इति प्रादिसमासः। आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नौ, इतरेतरद्वन्द्वः। तुल्यौ आस्य-प्रयत्नौ यस्य (वर्णजालस्य) तत् = तुल्यास्यप्रयत्नम्, बहुवीहिसमासः। अर्थः — (तुल्यास्य-प्रयत्नम्) जिस वर्ण समूह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा आभ्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवर्णम्) परस्पर सवर्ण-संज्ञक होता है।

स्थान कण्ठ से शुरू होते हैं अतः 'ताल्वादि' की अपेक्षा 'कण्ठादि' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कई लोग—'तालुन आदिस्ताल्वादिः (कण्ठः)। तालु आदिर्येषान्तानीमानि ताल्वादीनि, ताल्वादिश्च ताल्वादीनि च ताल्वादीनि, एकशेषः। इस प्रकार विग्रह कर के कण्ठ को भी ला घसीटते हैं, परन्तु हमारी सम्मित में सीघा 'कण्ठादि' न कह कर 'ताल्वादि' कहना द्रविड़-प्राणायाम से कम नहीं।

लोक में आभ्यन्तर तथा बाह्य यत्नों के लिये सामान्यतया 'प्रयत्न' शब्द प्रयुक्त होता है, पर शास्त्र में इन दोनों के लिये 'यत्न' शब्द का ही प्रयोग होता है। इस सूत्र में 'यत्न' शब्द के साथ 'प्र' जुड़ा हुआ है, जो बाह्ययत्न को हटा कर आभ्यन्तर- यत्न का ही बोष कराता है। तथाहि—'प्राक्तनो यत्नः प्रयत्नः, अथवा प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः' जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यत्न हो उसे 'प्रयत्न' कहते हैं। इस रीति से 'आभ्यन्तर' ही 'प्रयत्न' ठहरता है, क्योंकि वह वर्णोत्पत्ति से पूर्व होता है तथा वर्णोत्पत्ति का कारण होने से उत्कृष्ट है। बाह्ययत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात् होने तथा वर्णोत्पत्ति में कारण न होने से वैसा नहीं है।

यहां यह व्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूर्ण स्थान और सम्पूर्ण प्रयत्न तुल्य न हों तब तक 'सवर्ण' संज्ञा नहीं होती । यथा 'इ' और 'ए' वर्णों का प्रयत्न तुल्य है, तालुस्थान भी तुल्य है, परन्तु 'ए' का 'इ' से कण्ठस्थान अधिक है अतः इन की सवर्णं क्जा नहीं होती । सवर्णं संज्ञा न होने से 'भवति — एव' इत्यादि में अनिष्ट सवर्णं दीर्घ की निवृत्ति हो जाती है । यह सब मुनिवर पाणिनि के यजुष्येकेषाम् (८.३.१०४) सूत्र में (यजुषि — एकेषाम्) सवर्णंदीर्घ न कर के यण् करने से विदित होता है ।

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूर्ण स्थान + प्रयत्न के साम्य होने से ही सावण्यं माना जायेगा तो 'क्' और 'ङ्' की सवर्णसंज्ञा न हो सकेगी, क्योंकि कण्ठस्थान और स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर भी ङकार का नासिकास्थान अधिक होता है। और यदि इन की सवर्ण-संज्ञा न होगी तो क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) सूत्र में ककार का ग्रहण न करायेगा, इस से 'प्राङ्' आदि प्रयोगों में नकार को ङकार न हो कर अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होंगे। इस का समाधान यह है कि सूत्र में आस्य + प्रयत्न के तुल्य होने का उल्लेख है। 'आस्य' का अर्थ 'मुख में होने वाला स्थान' है। ककार और ङकार का मुख में होने वाला स्थान कण्ठ तुल्य ही है। 'नासिका' तो मुख से बाहर का स्थान है; फिर चाहे वह तुल्य हो या न हो चिन्ता नहीं, सवर्णसंज्ञा हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि—

यदि किसी वर्ण के मुखगत कण्ठादि स्थान तथा आभ्यन्तर यत्न अन्य वर्ण से पूरी तरह से तुल्य हों तो वे परस्पर 'सवर्ण' संज्ञक होते हैं।

स्मरण रहे कि 'ए' और 'ऐ' की तथा 'ओ' और 'औ' की सम्पूर्ण स्थान और प्रयत्न के साम्य होने पर भी सवर्णसंज्ञा नहीं होती; इस का कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने एओड़, ऐओच् सूत्रों में दोनों का पृथक २ निर्देश किया है।

## [लघु०] वा॰—(१) ऋलुवर्णयोमियः सावर्ण्यं वाच्यम्।।

अर्थ:—ऋकार और लृकार वर्णों की परस्पर 'सवर्ण' संज्ञा कहनी चाहिये।

व्याख्या -- तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् (१०) सूत्र के अनुसार ऋकार और लृकार
की परस्पर सवर्ण-संज्ञा नहीं हो सकती; क्योंकि ऋकार का स्थान मूर्घा और
लृकार का स्थान दन्त है। परन्तु 'तवल्कारः' आदि प्रयोगों के लिये इन की सवर्ण-संज्ञा
करना अतीव आवश्यक है। इस श्रुटि की पूत्ति मुनिवर कात्यायन ने उपर्युक्त वात्तिक
द्वारा कर दी है। अब दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सवर्णसंज्ञा सिद्ध हो
जाती है।

नोट — न हि सबं: सबं जानाति (हर एक पुरुष हर एक बात का ज्ञाता नहीं हुआ करता) इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूट गया उसकी पूर्ति करने तथा मुनिवर पाणिनि के सूत्रपाठ का तात्पर्य समकाने के लिये महामुनि कात्यायन ने वार्तिक-पाठ का निर्माण किया है। इस वार्तिक-पाठ की भी त्रुटियों को दूर करने के लिये तथा कात्यायन का आशय स्पष्ट करने के लिये महामुनि पतञ्जिल ने महाभाष्य नामक अति-सुन्दर बृहत्काय ग्रन्थ रचा है। यही तीनों मुनि इस व्याकरण के मुनित्रय कहलाते हैं और इन के कारण ही इस पाणिनीय-व्याकरण को त्रिपुनि व्याकरणम् कहते हैं। इन मुनियों में उत्तरोत्तर मुनि अर्थात् पाणिनि से कात्यायन तथा कात्यायन से पतञ्जिल अधिक प्रामाणिक हैं। इस का कारण यह है कि जगत् में यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वैसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्योंकि पहले पुरुष की सम्पूर्ण विचारधारा उत्तरपुरुष को अनायास प्राप्त हो जाती है इस से वह उस से आगे के लिये यत्न किया करता है, अत एव बुद्धिमान् लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना करते हैं। उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम् यह उक्ति भी इसी आधार पर आश्रित है।

सूचना—इस ग्रन्थ में कात्यायन की वार्त्तिकों के आदि में बा० ऐसा चिह्न कर दिया गया है और इन की कमसंख्या भी सूत्रकम से पृथक् निर्दिष्ट की गई है।

सवर्णसंज्ञा में स्थान और प्रयत्न का उपयोग होने से अब उन का विवेचन किया जाता है—

# [ **लघु**०] अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः ।।

अर्थः —अठारह प्रकार के अवर्ण, कवर्ग, हकार तथा विसर्ग का कण्ठ स्थान होता है।

व्याख्या—अकुहिवसर्जनीयानाम् ।६।३। कण्ठः ।१।१। समासः—अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अकुहिवसर्जनीयाः, तेषाम् —अकुहिवसर्जनीयानाम्, इतरेतरद्वग्दः। यहां 'अ' से लोकप्रसिद्धचनुसार सारे का सारा अवर्णकुल तथा 'कु' से कवर्ग का प्रहण समभना चाहिये। विसर्जनीय और विसर्ग पर्याय अर्थात् एकार्थवाची शब्द हैं। यहां यह ध्यान रहे कि विसर्ग का कण्ठस्थान तभी होता है जब वह अकाराश्चित अर्थात् अकार से परे होता है; जैसा कि पाणिनि के नाम से प्रचलित पाणिनीय-शिक्षा में कहा गया है—

#### अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः।(श्लोक २२)

अयोगवाहों (यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय) का वहीं स्थान होता है जिस के वे आश्रित होते हैं। यम और अनुस्वार नासिकास्थानीय ही रहते हैं, क्योंकि शिक्षा में कहा गया है —

#### अनुस्वारयमानाञ्च नासिकास्थानमुच्यते । (श्लोक २२)

अर्थात् अनुस्वार और यमों का 'नासिका' स्थान होता है। अब अयोगवाहों में शेष रहे जिह्नामूलीय, उपध्मानीय और विसर्ग। इन में से जिह्नामूलीय का 'जिह्नामूल' ही स्थान निश्चित है, इसी प्रकार उपध्मानीय भी सदैव पकार या फकार के आश्रित होने से ओष्ठस्थानीय ही रहते हैं। तो अब विसर्ग के सिवाय अयोगवाहों में अन्य कोई अनियतस्थान वाला नहीं रहा। उदाहरण यथा— 'कविः' यहां इकारा-श्रित होने से विसर्जनीय का तालुस्थान होता है। 'भानुः' यहां उकाराश्रित होने से विसर्जनीय का ओष्ठस्थान है। 'रामयोः' यहां ओकाराश्रित होने से विसर्जनीय का कण्ठ ने ओष्ठ स्थान है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जिस २ के आश्रित विसर्ग होगा उस २ का वह २ स्थान विसर्ग का भी होगा।

## [लघु०] इचुयशानां तालु ॥

अर्थः—अठारह प्रकार के डवर्ण, चवर्ग. दो प्रकार के यकार तथा शकार का 'तालु' स्थान होता है।

व्याख्या—इचुयशानाम् ।६।३। तालु ।१।१। समासः — इश्च चुश्च यश्च शश्च इचुयशाः, तेषाम् = इचुयशानाम् ; इतरेतरद्वन्द्वः । यहां लोकप्रसिद्धचनुसार 'इ' से इवर्णकुल, 'चु' से चवर्ग 'य्' से अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार के यकारों का ग्रहण होता है । दान्तों के पीछे जो कठिन मुख की छत है उसे 'तालु' कहते हैं ।

## [लघु०] ऋ-टु-र-षाणां मूर्घा ।।

अर्थः — अठारह प्रकार के ऋवर्ण, टवर्ग, रेफ तथा षकार का 'मूर्घा' स्थान होता है।

व्यास्या — ऋटुरषाणाम् ।६।३। मूर्धा ।१।१। समासः — आ च टुश्च रश्च षश्च ऋटुरषाः, तेषाम् = ऋटुरषाणाम्, इतरेतरद्वन्द्वः । 'तालु' स्थान से पीछे मुख की छत का जो कोमल भाग है उसे 'मूर्धा' कहते हैं। आजकल षकार का उच्चारण सम्यग्-रीत्या नहीं हुआ करता अतः इस का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

#### लिघ् । लृ-तु-ल-सानां दन्ताः ॥

अर्थः -- बारह प्रकार के लृकार, तवर्ग, दो प्रकार के लकार तथा सकार का 'दन्त' स्थान होता है।

व्याख्या—लृतुलसानाम् ।६।३। दन्ताः ।१।३। समासः—आ च तुश्च लश्च सश्च = लृतुलसाः, तेषाम् = लृतुलसानाम्, इतरेतरद्वन्द्वः । यहां 'दन्त' से तात्पर्य ऊपर वाले दान्तों के पीछे साथ लगे हुए मांस से है; अत एव भग्न दान्तों वाला पुरुष भी इन वर्णों का उच्चारण कर सकता है ।

## [लघु०] उ-पूपध्मानीयानामोष्ठौ ॥

अर्थ: अठारह प्रकार के उकार, पवर्ग तथा उपध्मानीय का ओष्ठ (होंठ) स्थान होता है।

व्याख्या — उपूपध्मानीयानाम् ।६।३। ओष्ठौ ।१।२। समासः — उश्च पुश्च उपध्मानीयश्च उपूप्ध्मानीयाः, तेषाम् = उपूप्ध्मानीयानाम् । इतरेतरद्वन्द्वः । अच् से परे तथा पकार फकार से पूर्व 'ंं इस प्रकार उपध्मानीय होता है । इस का विवेचन आगे इसी प्रकरण में किया जायेगा ।

### [लघु०] त्र-म-ङ-ण-नानां नासिका च ॥

अर्थः — ल्, म्, ङ्, ण्, न् इन पाञ्च वर्णों का 'नासिका' स्थान भी होता है। व्याख्या — लगङणनानाम् ।६।३। नासिका ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । समासः — लश्च मश्च छश्च पश्च नश्च — लगङणनाः, तेषाम् — लगङणनानाम्, इतरेतरद्धन्द्वः । लादिष्वकार उच्चारणार्थः । यहाँ मूल में 'च' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि इन वर्णों का अपने-अपने वर्गों का स्थान भी होता है। यथा – लकार का तालुस्थान और नासिकास्थान दोनों हैं। इस प्रकार मकारादि में भी समक लेना चाहिये।

## [लघु०] एदैतोः कण्ठ-तालु ।।

अर्थः — बारह प्रकार के एकार तथा ऐकार का कण्ठ और तालु स्थान होता है।
व्याख्या — एदैतो: १६१२। कण्ठतालु ११११। एच्च ऐच्च = एदैतो, तयोः =
एदैतो:, इतरेतरद्वन्द्वः। कण्ठश्च तालु च = कण्ठतालु। प्राण्यञ्जस्वात् समाहार-द्वन्द्वः।
मूल में तकार सुखपूर्वक उच्चारण के लिये ग्रहण किया गया है, इसे तपर नहीं समझना
चाहिये।

### [लघु०] ओदौतोः कण्ठोष्ठम् ॥

अर्थः — बारह प्रकार के ओकार तथा औकार का 'कण्ठ' और 'ओष्ठ' स्थान होता है।

ष्याख्या—ओदौतोः ।६।२। कण्ठोष्ठम् ।१।१। समासः—ओच्च औच्च ओदौतौ, तयोः = ओदौतोः, इतरेतर-द्वन्द्वः । कण्ठश्च ओष्ठौ च कण्ठोष्ठम्, प्राण्यङ्गत्वात् समा-हारद्वन्द्वः । ओत्वोष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकेन पररूपता । यहां भी मूल में तकार मुख-सुखार्थं ही समभना चाहिये ।

## [लघु०] वकारस्य दन्तोष्ठम् ॥

अर्थः - वकार का दन्त और ओष्ठ स्थान होता है।

व्याख्या—वकारस्य ।६।१। दन्तोष्ठम् ।१।१। समासः—दन्ताश्च बोष्ठी च == दन्तोष्ठम्, प्राण्यङ्गत्वात् समाहारद्वन्द्वः । ओत्वोष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकेन पररूपता । जो लोग वकार के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग करके उसे बकार बना देते हैं उन्हें यह वचन ध्यान से पढ़ना चाहिये ।

### [लघु०] जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्।।

अर्थः — जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वा की जड़ होता है। व्याख्या — जिह्वामूलीयस्य ।६।१। जिह्वामूलम् ।१।१। जिह्वा का मूल स्थान

प्रायः कष्ठ के ही निकट होता है। अच् से परे तथा ककार खकार से पूर्व 💢 ऐसा चिह्न जिह्नामूलीय का होता है, इस का विवेचन आगे इसी प्रकरण में मूल में ही किया जायेगा।

## [लघु०] नासिकाऽनुस्वारस्य ॥

अर्थः-अनुस्वार का नासिका-स्थान होता है।

व्याख्या—नासिका ।१।१। अनुस्वारस्य ।६।१। अच् से परे '∸' इस प्रकार के चिह्न को 'अनुस्वार' कहते हैं। इस का विवेचन आगे मूल में ही किया जायेगा।

## लघु०] इति स्थानानि ॥

अर्थः - ये स्थान समाप्त हुए।

[लघु०] यत्नो द्विधा, आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आद्यः पञ्चधा, स्पृष्टेषतस्पृष्टे-षंद्विवृतविवृतसंवृतभेदात् । तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् । ईषत्सपृष्टमन्तः-स्थानाम् । ईषद्विवृतमूष्मणाम् । विवृतं स्वराणाम् । ह्रस्वस्यावणंस्य प्रयोगे संवृतम् । प्रिक्रया-दशायान्तु विवृतमेव ।।

अर्थः — यत्न दो प्रकार का होता है, एक 'आस्यन्तर' और दूसरा 'बाह्य'। पहला आस्यन्तर-यत्न पांच प्रकार का होता है, १ स्पृष्ट, २ ईषत्स्पृष्ट, ३ ईषिद्ववृत, ४ विवृत, ४ संवृत । इन में से स्पृष्ट-प्रयत्न स्पर्श अक्षरों का होता है। ईषत्स्पृष्ट-प्रयत्न अन्तःस्थ अक्षरों का होता है। ईषिद्ववृत-प्रयत्न अष्मरों का होता है। स्वरों का विवृत-प्रयत्न होता है। हस्व अवर्ण का उच्चारण-काल में संवृत-प्रयत्न और प्रयोग-सिद्धि के समय केवल विवृत-प्रयत्न होता है।

क्याख्या—कोशिश को 'यत्न' कहते हैं। वह यत्न यहां दो प्रकार का होता है। एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात्। जो यत्न वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे 'आभ्यन्तर' तथा जो वर्णोत्पत्ति के अनन्तर किया जाता है उसे 'बाह्य' कहते हैं। इन में प्रथम 'आभ्यन्तर' यत्न पांच प्रकार का होता है। यथा—-१ स्पृष्ट, २ ईषत्स्पृष्ट, ३ ईषद्विवृत, ४ विवृत, ५ संवृत। वर्णों की उत्पत्ति में जिह्वा के अग्र, उपाग्र, मध्य तथा मूल भागों का उपयोग हुआ करता है। जिह्वा का स्थान को छूना 'स्पृष्ट', थोड़ा छूना 'ईषत्स्पृष्ट', थोड़ा दूर रहना 'ईपद्विवृत', दूर रहना 'विवृत' तथा हट कर समीप रहना 'संवृत' यत्न कहलाता है।

स्पर्श अर्थात् 'क्' से लेकर 'म्' पर्यन्त वर्णों का 'स्पृष्ट' प्रयत्न है; अर्थात् इन के उच्चारण में जिल्ला (यह उपलक्षणमात्र है, पवर्ग के उच्चारण में ओष्ट भी समभ लेना चाहिये) को स्थान के साथ स्पर्शरूप यत्न करना पड़ता है। अन्तःस्थ अर्थात् य्, व्, र्, ल् वर्णों का 'ईषत्स्पृष्ट' प्रयत्न है; अर्थात् इन के उच्चारण में जिल्ला (ओष्ट भी) को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्शरूप यत्न करना पड़ता है। ऊष्म अर्थात् श्, ष्, स्, ह् वर्णों का 'ईषद्विवृत' प्रयत्न है; अर्थात् इन के उच्चारण में जिल्ला को स्थान से थोड़ी दूर रखना चाहिये। स्वरों का 'विवृत' प्रयत्न है; अर्थात् इनके उच्चारण में जिह्ना (उकार के उच्चारण में ओष्ठ) को स्थान से दूर रखना चाहिये। ह्रस्व अवर्ण का 'संवृत' प्रयत्न है; अर्थात् इस के उच्चारण में जिह्ना को स्थान से हटा कर उसके समीप रखना चाहिये।

इन सब प्रयत्नों का शिक्षा-ग्रन्थों में यथावत् वर्णन किया गया है वहीं देखें। इन प्रयत्नों से व्याकरण में और तो कोई दोष नहीं आता किन्तु ह्रस्व अकार दीर्घ आकार का सवर्णी नहीं हो सकता; क्योंकि ह्रस्व अकार का सवृत और दीर्घ आकार का विवृत प्रयत्न होता है। सावर्ण्य न होने से 'दण्ड — आनयन' इत्यादि में अकः सवर्णे दीर्घः (४२) द्वारा सवर्णदीर्घ न हो सकेगा। इस दोष की निवृत्ति के लिये महामुनि पाणिनि ने इस शास्त्र में प्रक्रिया-अवस्था में ह्रस्व अकार को विवृत माना है, इस से दोनों की सवर्ण-संज्ञा हो जाने से कोई दोष नहीं आता। इस विषय का विस्तार अ अ (द.४.६७) सूत्र पर 'काशिका' आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें।

अब बाह्य-यत्न का वर्णन किया जाता है -

[लघु०] बाह्ययत्नस्त्वेकादशधा । विवारः संवारः श्वासो नादोऽघोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चेति । खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । हशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पञ्चमा यण-श्चाल्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः ।।

अर्थः — बाह्ययत्न ग्यारह प्रकार का होता है । १-विवार, २-संवार, ३-श्वास, ४-नाद, ५-अघोष, ६-घोष, ७-अल्पप्राण, ८-महाप्राण, ६-उदात्त, १०-अनुदात्त, ११-स्विरित । 'खर्' प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्ण विवार, श्वास तथा अघोष यत्न वाले होते हैं । 'हश्' प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्ण संवार, नाद तथा घोष यत्न वाले होते हैं । वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम और यण् अल्पप्राण यत्न वाले होते हैं । वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल् महाप्राण यत्न वाले होते हैं ।

व्याख्या—हकः संवारा नादा घोषाक्च तथा यणक्चाल्पप्राणाः इन दोनों स्थानों पर 'च' से 'अच्' का ग्रहण होता है। अतः अच्— संवार, नाद, घोष तथा अल्पप्राण यत्न वाले हैं। उदात्त, अनुदात्तं और स्वरित भी अचों के ही यत्न हैं इन का वर्णन पीछे हो चुका है अतः यहां इन के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

यद्यपि यह वर्णन ध्वनिशास्त्र का विषय है तथापि यहा विवार आदि का सङ्क्षिप्त सरलार्थ लिख देना अनुचित न होगा।

विवार—वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। जिन वर्णों

१. यहां पर अघोषः, घोषः ऐसा उपर्युक्त पाठ मानने से अन्वय ठीक हो जाता है, फिर एक २ को छोड़ देने से "विवार, श्वास, अघोष" तथा "संवार, नाद, घोष" यह क्रम भी ठीक हो जाता है।

के उच्चारण करते समय मुख खुलता है वे विवार-यत्न वाले कहाते हैं। संबार — वर्णोच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं। इवास — वर्णोच्चा-रण के समय क्वास चलने को क्वास यत्न कहते हैं। नाद — वर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात् गम्भीर व्विन होने को नाद यत्न कहते हैं। घोष-अघोष — वर्णोच्चारण के समय घोष अर्थात् गूंज का उठना घोष तथा गूंज का न उठना अघोष यत्न कहाता है। अस्पप्राण-महाप्राण — वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु के अल्प उपयोग को अल्पप्राण तथा अधिक उपयोग को महाप्राण यत्न कहते हैं।

अब उपर्युक्त स्थान-यत्न-प्रकरण में आये हुए १ स्पर्श, २ अन्तःस्थ या अन्तःस्था, ३ ऊष्म, ४ स्वर, ५ जिह्वामूलीय, ६ उपष्मानीय, ७ अनुस्वार और ६ विसर्ग इन आठ शब्दों की व्याख्या स्वयं ग्रन्थकार करते हैं—

[लघु०] कादयो मावसानाः स्पर्शाः। यणोऽन्तस्थाः। शल ऊष्माणः। अचः स्वराः। द्र क द्र ख इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः। द्र प द्र फ इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपध्मानीयः। 'ग्रं अः' इत्यचः परावनुस्वारविसर्गौ।।

अर्थः—'क्' से ले कर 'म्' पर्यन्त स्पर्श वर्ण हैं। यण अर्थात् 'य्, व्, र्, ल्' ये चार वर्ण अन्तःस्थ वा अन्तःस्था हैं। शल् अर्थात् 'श्, ष्, स्, ह्' ये चार वर्ण ऊष्म हैं। अच् प्रत्याहार स्वर होता है। 'क्' अथवा 'ख्' वर्ण से पूर्व (तथा अच् से परे) आघे विसर्ग के तुल्य जिह्नामूलीय होता है। 'प्' अथवा 'फ्' वर्ण से पूर्व (तथा अच् से परे) आघे विसर्ग के तुल्य उपघ्मानीय होता है। 'अं, अः' यहां अकार स्वर से परे कमशः अनुस्वार तथा विसर्ग हैं।

क्याक्या—'क्' से 'म्' तक स्पर्श वर्ण हैं। यहां लौकिक कम का आश्रयण किया गया है जो आज तक प्रसिद्ध चला आ रहा है। प्रत्याहारसूत्रों में 'क्' से 'म्' तक मिलना असम्भव है अतः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये पच्चीस वर्ण ही स्पर्शसञ्ज्ञक होते हैं। इन का नाम स्पर्श इस कारण से हैं क्योंकि इन का उच्चारण जिह्वा (ओष्ठ भी) का स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है। 'य्, व्, र्, ल्' इन चार वर्णों को अन्तःस्थ या अन्तःस्था इसलिये कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यञ्जनों के बीच में रहते हैं। प्रत्याहारसूत्रों में भी स्वरों और व्यञ्जनों के मध्य इन को पढ़ा गया है। ये व्यञ्जन भी हैं और स्वर भी। अंग्रेजी में इन को अर्धस्वर (Semi Vowel) भी इसीलिये कहा जाता है। इको यणिष्ठ (१५), इग्यणः सम्प्रसारणम्

तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्; ईषत्स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम्; ईषद्विवृतम् ऊष्मणाम्;
 विवृतं स्वराणाम्; जिह्वापूलीयस्य जिह्वापूलम्; उपूपष्मानीयानामोष्ठौ; नासि-काऽनुस्वारस्य; अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः ।

२. 'अन्तःस्थ' शब्द का उच्चारण रामशब्दवत् तथा 'अन्तःस्था' शब्द का उच्चारण विश्वपाशब्दवत् होता है।

(२५६) आदि सूत्र भी यही प्रकट करते हैं । कुछ लोगों का विचार है कि प्रसिद्ध-लिपिकम में स्पर्शों और ऊष्मों के मध्य में वर्त्तमान होने से इन का नाम अन्तःस्थ पड़ गया है। 'श्, ष्, स्, ह्' ये चार वर्ण ऊष्म कहाते हैं। इन को ऊष्म कहने का कदाचित् यह प्रयोजन है कि इन के उच्चारण से गरम वायु निकलती है। कुछ लोगों की राय है कि इन के उच्चारण से शरीर में उष्णता = गरमी का अधिक सञ्चार होता है अतः ये ऊष्म कहाते हैं। 'क्' या 'ख्' परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय तथा 'पु' या 'फु' परे होने पर उपध्मानीय आदेश होते हैं यह आगे कुप्बोः 💢 क 💢 पौ च (६८) सूत्र पर स्पष्ट करेंगे। ये जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय आधे विसर्ग के सदश होते हैं। यहां सादश्य उच्चारण की अपेक्षा से नहीं किन्तु लिपि की अपेक्षा से समभना चाहिये। यथा विसर्ग का स्वरूप ' है ' इन ऊपर नीचे लिखे दो गोल शून्य चिह्नों से प्रकट किया जाता है, इनका आधा 💢 यही उपध्मानीय और जिह्ना-मूलीय का स्वरूप समभना चाहिये। अनुस्वार की आकृति '-' इस प्रकार ऊपर, एक बिन्दुरूप होती है। यह सदा स्वर के ऊपर लिखा जाता है परन्तु इस की स्थिति सदा स्वर के अनन्तर स्वीकार की जाती है। अनुस्वार का चिह्न यथा—अं, इं, उं, कं, किं, कुं इत्यादि । विसर्ग की आकृति ' हैं 'इस प्रकार दो गोल चिह्नों से प्रकट की जाती है। यह सदा स्वर के आगे प्रयुक्त किया जाता है। इसकी स्थिति भी स्वर के अनन्तर ही स्वीकार की जाती है। विसर्ग का उदाहरण यथा — अः, इः, उः, कः, किः, कुः इत्यादि।

(१) अथ स्थान-बोधक-चक्रम्

| कण्ठः      | तालु | ओष्ठौ      | मूर्धा | दन्ता; | नासिका | कण्ठतालु | कण्ठोष्ठम् | दन्तोष्ठम् | जिह्वा०    |
|------------|------|------------|--------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|
| अ          | bs   | স্ত        | 雅      | চ্     | ञ्     | ए        | ओ          | व्         | <b>)</b> ( |
| क्         | च्   | प्         | દ્     | त्     | म्     | ऐ        | औ          |            | <b>二</b> 阀 |
| ख्         | छ्   | फ्         | रु     | খ্     | ङ्     | 1        |            |            |            |
| ग्         | ज्   | ब्         | ভ      | छ′     | ण्     |          |            |            |            |
| घ्         | भ्   | भ्         | ढ्     | घ्     | न्     |          |            |            |            |
| ङ्         | ञ्   | म्         | ण्     | न्     | ·      |          |            |            |            |
| <b>ह</b> ् | य्   | )≍्प       | र्     | ल्     |        |          |            |            |            |
| co         | श्   | <u>্</u> দ | ष्     | स्     |        |          | ·          |            |            |

# (२) अथ आभ्यन्तर-यत्न-बोधक-चक्रम्

| स्पृष्टम्    | ईवत्स्पृष्टम् | विवृतम्       |   | विवृतम् |             | ईषद्विवृतम् | संवृतम् |
|--------------|---------------|---------------|---|---------|-------------|-------------|---------|
| क् ख्ग्घ् ङ् | य्            | अ             | ए | গ্      | ह्रस्वस्य   |             |         |
| ज्छ ज्भ म्   | व्            | इ             | ओ | ष्      | अवर्णस्य    |             |         |
| ट्ठ्ड्ढ्ण्   | र्            | उ             | ऐ | स्⁻     | उच्चारणकाले |             |         |
| त्थ्द् ध्न्  | ल्            | 雅             | औ | ह्र्    | केवलम्      |             |         |
| प्फ्ब्म् म्  |               | <del>નૃ</del> |   |         |             |             |         |

# (३) अथ बाह्य-यत्न-बोधक-चक्रम्

| विवारः, इवासः,<br>अघोषः | संवारः, नादः, घोषः                  | अल्पप्राणः                                                          | महाप्राणः                                                                       | उदात्तानुदात्त-<br>स्वरिताः |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| कं छं ठः धं फ्          | हुं कर हुर सर<br>म् भू हुर सर<br>सर | ਲਂ ਨਾਂ ਚਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂ<br>ਜਾਂ <b>ਲਾਂ ਲਾਂ ਲਾਂ ਕਾਂ</b><br>ਵਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾਂ | ছে <sup>′</sup> ছে <sup>′</sup> ছে <sup>′</sup> ছে <sup>′</sup> ছে <sup>′</sup> | স্ত ক্ষ                     |
| श्<br>ष्<br>स्          | य व्<br>र्ल्<br>ह्र्<br>[सबस्वर]    | स्य वर्रर हर                                                        | क' क' स' क्रं                                                                   | ए<br>ओ<br>ऐ<br>औ            |

# [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(११) अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः ।१।१।६८।।

प्रतीयते—विधीयत इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽण् उदिच्च सवर्णस्य सञ्ज्ञा स्यात् । अत्रैवाण् परेण णकारेण । कुँ, चुँ, दुँ, तुँ, पुँ—एत उदितः । तदेवम्—अ इत्यष्टादशानां सञ्ज्ञा, तथेकारोकारौ । ऋकारस्त्रिशतः, एवम् लृकारोऽपि । एचो द्वादशानाम् । अनुनासिकाऽननुनासिकभेदेन यवला द्विधा, तेनाऽननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः सञ्ज्ञा ।।

अर्थः — जिस का विधान किया जाये उसे 'प्रत्यय' कहते हैं। अप्रत्यय अर्थात् न विधान किया हुआ अण् और उदित् सवणों की तथा अपनी सञ्ज्ञा वाला हो। अत्रैवाण् — केवल इसी सूत्र में अण् प्रत्याहार पर णकार से गृहीत होता है। 'कुं, चुं, टुं, तुं, पुं' इन को उदित् कहते हैं। इस प्रकार 'अ' यह अठारह प्रकार की सञ्ज्ञा वाला हो जाता है। इसी प्रकार 'इ' और 'उ' भी। ऋकार तीस प्रकार की सञ्ज्ञा वाला होता है। इसी प्रकार लृकार भी। एच् प्रत्याहार का प्रत्येक बारह २ प्रकार की सञ्ज्ञा है। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से य्, व्, ल् दो प्रकार के होते हैं, अतः अननुनासिक य्, व्, ल् ही दो २ की सञ्ज्ञा होंगे।

व्याख्या— अण्।१।१। उदित्।१।१। सवर्णस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्। अत्रत्ययः ।१।१। स्वस्य ।६।१। (चकार के बल से स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसञ्ज्ञा सूत्र से 'स्वम्' पद आ कर षष्ठचन्त में परिणत हो जाता है)। समासः— उत् = ह्रस्य उवर्णः इत् यस्मात् स उदित्, बहुन्नीहि-समासः। प्रतीयते == विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतिपूर्वाद् इणः कर्मणि अच्प्रत्ययः। न प्रत्ययः = अप्रत्ययः, नञ्तत्पुरुषसमासः। अर्थः – (अप्रत्ययः) न विधान किया हुआ (अण्) अण् और (उदित्) उदित् (सवर्णस्य) सर्वणियों की (च) तथा (स्वस्य) अपने स्वरूप की सञ्ज्ञा होता है।

'प्रत्यय' शब्द यहां यौगिक है, इस का अर्थ है 'विधान किया हुआ'। यथा— इको यण् अचि (१५) सूत्र में 'यण्' और सनाशंसिक्षक उ: (८४०) सूत्र में 'उ' विधान किया गया है। अतः ये दोनों प्रत्यय हैं।

अण् तथा इण् प्रत्याहार दो प्रकार से बन सकते हैं। एक—अ इ उ ण् के णकार से और दूसरा लेंग् के णकार से। कहां पूर्व णकार से तथा कहां पर णकार से इन का ग्रहण करना चाहिये ? इस विषय में ऊहापोह द्वारा निश्चित भाष्य-सम्मत निर्णय यह है—-

#### परैणैबेण्यहाः सर्वे, पूर्वेणैवाण्यहा मताः। ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु।।

अर्थात् इण् प्रत्याहार सर्वत्र पर लेंग् वाले णकार से तथा अण् प्रत्याहार अणु-दित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (११) को छोड़ सर्वत्र अद्वउण् वाले णकार से ग्रहण करना चाहिये। अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः सूत्र में अण् प्रत्याहार लेंग् वाले णकार से ग्रहण किया जाता है। इस नियम के अनुसार यहां 'अण्' पर णकार से ग्रहण होता है। तो इस प्रकार यहां 'अण्' में 'अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह्, य, व्, र्, ल्' इन चौदह वणों का ग्रहण होता है। यदि ये वर्ण अविधीयमान (न विधान किये हुए) होंगे तो अपनी तथा अपने सर्वाणयों की सञ्ज्ञा होंगे। यथा—इको यण् अचि (१५) यहां इक् और अच् अविधीयमान हैं—विधान नहीं किये गये (विधान तो यण् ही किया गया है); इस से इक्-प्रत्याहारान्तर्गत 'इ, उ, ऋ, लृ' ये चार वर्ण अपनी तथा अपने सर्वाणयों की सञ्ज्ञा होंगे। इस से 'सुधी —उपास्य' यहां दीर्घ ईकार के स्थान पर भी यण् हो जाता है। एवम् अच् प्रत्याहार के अन्तर्गत 'अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ' ये नौ वर्ण भी अपनी तथा अपने सर्वाणयों की सञ्ज्ञा होंगे। इस से 'दिध — आनय = दध्यानय' यहां दीर्घ आकार के परे होने पर भी यण् सिद्ध हो जाता है।

'कुँ, चुँ, दुँ, तुँ, पुँ' ये इस शास्त्र में उदित् माने जाते हैं। इन के उकार की उपवेशेऽजनुनासिक इत् (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होती है। यद्यपि 'कुँ, चुँ, दुँ, तुँ, पुँ' इन समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता तथापि इन समुदायों के आदि वर्ण 'क्, च्, ट्, त्, प्' के सवर्णों का तथा उन के स्वरूप का यहां ग्रहण समभना चाहिये। 'क्' के सवर्णों 'ख्, ग्, घ्, इ' ये चार वर्ण हैं अतः 'कुँ' कहने से इन चार वर्णों तथा पांचवें अपने रूप 'क्' अर्थात् कुल मिला कर पांच वर्णों का ग्रहण होगा। इसी प्रकार 'चुँ' से चवर्ग, 'टुँ' से टवर्ग, 'तुँ' से तवर्ग तथा 'पुँ' से पवर्ग का ग्रहण होगा।

उदित् के साथ 'अप्रत्ययः' का सम्बन्ध नहीं है, अतः उदित् चाहे विधीयमान हो या अविधीयमान, प्रत्येक अवस्था में अपनी तथा अपने सवर्णों की सञ्ज्ञा होगा। यथा—चोः हुः (३०६) यहां 'चूं' अविधीयमान और 'कूं' विधीयमान है, दोनों अपने तथा अपने सवर्णों के ग्राहक होंगे। 'अण्' के साथ 'अप्रत्ययः' का सम्बन्ध इस लिये किया गया है कि सनाशंसभिक्ष उः (८४०) इत्यादि स्थानों में विधीयमान उकार आदि सवर्णों के ग्राहक न हों, इस से दीर्घ ऊकार आदि प्रसक्त न होंगे।

अब अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह्, य्, व्, र्, ल् ये सञ्ज्ञाएं हैं, इन के सञ्ज्ञी निम्नप्रकार से होते हैं।

#### अ, इ, उ

इन सञ्ज्ञाओं के पीछे लिखे अनुसार अठारह २ सञ्ज्ञी होते हैं।

#### ऋ, ल

वात्तिक (१) से इन दोनों की सवर्णसञ्ज्ञा हो जाने के कारण प्रत्येक वर्ण के तीस २ सञ्जी होते हैं। ('ऋ' के १८ + 'लृ' के १२ = ३०)।

#### ए, ओ, ऐ, औ

ह्रस्व न होने के कारण इन सञ्ज्ञाओं में से प्रत्येक वर्ण के पीछे लिखे अनु-सार बारह २ सञ्ज्ञी होते हैं।

य, व, ल्

ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरे अननुनासिक । अण् प्रत्या-हार में अननुनासिक य्, व्, ल् का पाठ है, अतः अननुनासिक ही अपनी तथा दूसरे अनुनासिकों की सञ्ज्ञा होते हैं। यहां यह भी समक्त लेना चाहिये कि दीर्घ तथा प्लुत वर्ण अण्प्रत्याहारान्तर्गत न होने से सवर्णों के ग्राहक नहीं हुआ करते। ह्रस्व वर्ण ही (एच् दीर्घ ही) अणों में गृहीत होते हैं, अतः वे ही सवर्णों के ग्राहक हैं।

रेफ और हकार अणों के अन्तर्गत होते हुए भी किसी अन्य वर्ण के ग्राहक नहीं होते, क्योंकि शिक्षाकारों का कथन है कि — रेफोब्मणां सवर्णा न सन्ति अर्थात् रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्ण नहीं हुआ करते।

## [लघु०] संज्ञा-सूत्रम् —(१२) परः सन्निकर्षः संहिता ।शु४।१०८।।

वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता-सञ्ज्ञः स्यात् ॥ अर्थः — वर्णों की अत्यन्त समीपता संहिता-सञ्ज्ञक होती है ।

व्याख्या—परः ।१।१। सन्निकर्षः ।१।१। संहिता ।१।१। अर्थः—(परः)अत्यन्त (सन्निकर्षः) सामीप्य (संहिता) 'संहिता' सञ्ज्ञक होता है । दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता; यही अत्यन्त समीपता 'संहिता' कहाती है । संहितासंज्ञा का सोदाहरण विवेचन आगे (१५) सूत्र पर देखें ।

#### [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(१३) हलोऽनन्तराः संयोगः ।१।१।७॥

अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग-सञ्ज्ञाः स्युः ।।

अर्थ: अचों के व्यवधान से रहित हलों की 'संयोग' सञ्ज्ञा हो !

च्याख्या— हलः ।१।३। अनन्तराः ।१।३। संयोगः ।१।१। समासः — अविद्यमानम् अन्तरम् = व्यवधानं येषान्तेऽनन्तराः, बहुवीहि-समासः । अर्थः — (अनन्तराः)
जिन में अन्तर अर्थात् व्यवधान नहीं ऐसे (हलः) हल् (संयोगः) संयोग-सञ्ज्ञक होते
हैं । व्यवधान (परदा) सदा विजातीयों का ही हुआ करता है; सजातीयों का नहीं ।
हल् के विजातीय अच् हैं । अतः यदि हल्, अचों के व्यवधान से रहित होंगे तो उन
की संयोग-सञ्ज्ञा होगी । सूत्र में 'हलः' पद में बहुवचन विवक्षित नहीं, किन्तु जाति
में बहुवचन किया गया है । इस से दो या दो से अधिक हलों की संयोग-सञ्ज्ञा सिद्ध
हो जाती है । उदाहरण यथा-—मृट् । यहां 'मृस्ज्' शब्द के आगे 'सुँ' प्रत्यय के अपृक्त
सकार का लोप होने पर स् और ज् की संयोग-सञ्ज्ञा हो कर स्कोः संयोगाद्योरन्ते च
(३०६) सूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप हो जाता है । इसी प्रकार 'इन्द्रः' में
नकार दकार और रेफ की, 'उष्ट्रः' में षकार टकार और रेफ की संयोगसञ्ज्ञा समऋनी
चाहिये ।

नोट—ध्यान रहे कि प्रत्येक हल् की संयोगसञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु सम्पूर्ण हल्समुदाय की ही हुआ करती है। फिर चाहे वह हल्-समुदाय दो हलों का हो अथवा दो से अधिक हलों का।

# [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्— (१४) सुँग्तिङन्तं पदम् ।१।४।१४॥

सुँबन्तं तिङन्तञ्च पदसञ्ज्ञं स्यात् ॥

अर्थः - सुँबन्त और तिङन्त शब्द-स्वरूप पद-सञ्ज्ञक होते हैं।

क्याख्या - सुँप्तिङन्तम् ।१।१। पदम् ।१।१। समासः सुँप् च तिङ् च सुँप्तिङी, इतरे-तरद्वन्द्वः । सुँप्तिङी अन्ती यस्य तत् = सुँप्तिङन्तम् (शब्दस्वरूपम्), बहुन्नीहि-समासः । अर्थः — (सुँप्तिङन्तम्) सुँबन्त और तिङन्त शब्द-स्वरूप (पदम्) पद-सञ्ज्ञक होते हैं । यहां शब्दानुशासन-शास्त्र के प्रस्तुत होने से सुँप्तिङन्तम् पद का 'शब्द-स्वरूपम्' विशेष्य अध्याहार कर लिया जाता है। स्वौजसमौद् (११८) सूत्र में विधान किये गये इक्कीस प्रत्यय 'सुँप्' तथा तिष्तस्भित्तिष् (३७५) सूत्र में विधान किये गये अठारह प्रत्यय 'तिङ्' कहाते हैं । ये सुँप् वा तिङ् प्रत्यय जिसके अन्त में हों उन की पद-सञ्ज्ञा होती है । यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन प्रत्ययों से युक्त सम्पूर्ण समुदाय की ही पद सञ्ज्ञा होती है । केवल प्रकृति वा प्रत्यय की नहीं । उदाहरण यथा—'रामः,पुरुषः, देवस्य, पुरुषस्य' इत्यादि सुँप् अन्त में होने के कारण 'पदसञ्ज्ञक' हैं । पचित, पठित, अपचत्, अपठत् — इत्यादि तिङ् अन्त में होने के कारण पदसंज्ञक हैं । पदसंज्ञा का प्रयोजन आगे (७७,८०,६३,१०५ आदि) सूत्रों में स्पष्ट होगा । इस सूत्र में 'अन्त' ग्रहण का प्रयोजन आगे (१५५) सूत्र पर स्पष्ट करेंगे ।

# [लघु०] इति सञ्ज्ञा-प्रकरणं समाप्तम् ॥

अर्थ: - यह सञ्ज्ञा-प्रकरण समाप्त होता है।

व्याख्या — इस प्रकरण में यद्यपि व्याकरण-गत सम्पूर्ण सञ्ज्ञाओं का समावेश नहीं किया गया तथापि सन्धि-प्रकरण के लिये उपयोगी प्रायः सभी सञ्ज्ञाओं का इस में वर्णन आ गया है। 'प्रायः' कथन का यह तात्पर्य है कि अवेङ् गुणः (२५), वृद्धिरादैच् (३२), अचोऽन्त्यादि टि (३६), तस्य परमाम्रेडितम् (६६) प्रभृति सूत्रों से गुण, वृद्धि, टि और आम्रेडित आदि अन्य भी सन्ध्युपयोगी सञ्ज्ञाएं आगे कही गई हैं।

#### अभ्यास (१)

- (१) 'क्, श्, ए, व्, ब्, स्, ख्, ह्, अ, र्, ओ, ऋ' इन वर्णों के स्थान तथा दोनों प्रकार के यत्न लिख कर यथासम्भव सवर्णों का भी निर्देश करें।
- (२) 'अण्, इच्, रल्, अम्, यण्, छव्, खय्, भय्, रँ' इन प्रत्याहारों की ससूत्र सिद्धि कर तदन्तर्गत वर्णों का संक्षिप्तरीत्या उल्लेख करें।
- (३) अचों में परस्पर कितने प्रकार का अन्तर सम्भव है; उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।
- (४) कौन सूत्र 'ऋ' सञ्ज्ञा करता है ? इस के कितने और कौन से सञ्ज्ञी होते हैं ?
- (५) अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः सूत्र में 'अप्रत्ययः' पद का क्या अभिप्राय है और इस का किस के साथ सम्बन्ध है ? सोदाहरण स्पष्ट करें।
- (६) सङ्ज्ञा और सङ्ज्ञी स्पष्ट करते हुए अवर्जनं लोपः सूत्रं के 'अदर्शनम्' पद का विवेचन करें।

- (७) 'इतः' पद के पीछे से प्राप्त होने पर भी तस्य लोपः सूत्र में 'तस्य' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
- ( = ) उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में परस्पर भेद बताएं।
- (६) 'उपदेश' किसे कहते हैं ? यथाधीत स्पष्ट करें।
- (१०) अच्टाध्यायी किस ने बनाई है ? इस में कितने अध्याय और कितने पाद हैं ? लघु-सिद्धान्त-कौमुदी के साथ अच्टाध्यायी का क्या संबन्ध है ?
- (११) त्रिमुनि व्याकरणम् और उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् का भाव स्पष्ट करें।
- (१२) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी शब्द का अर्थ लिख कर इस के कत्ता के विषय में संक्षिप्त नोट लिखें।
- (१३) 'उँ' और 'ईँ" में, 'ऋ' और 'लृं' में, 'एँ' और 'ओं' में, 'आँ' और 'औं' में पारस्परिक भेद बताएं।
- (१४) आभ्यन्तर और बाह्य यत्नों के भेद लिख कर उन का सार्थ विवेचन करें।
- (१५) यदि सम्पूर्ण स्थान तुल्य होने पर ही सवर्ण-सञ्ज्ञा होती है तो क्या 'क्' और 'ङ्' की सवर्णसञ्ज्ञा नहीं होगी ?
- (१६) 'लु' और 'ऐ' के बारह-बारह भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करें।
- (१७) 'संयोग' सञ्ज्ञा क्या प्रत्येक वर्ण की है या समुदाय की ? स्पष्ट करें।
- (१८) अर्ध-विसर्ग-सद्ञ उपध्मानीयः इस वचन का विवेचन करें।
- (१६) निम्न-लिखित सूत्रों का सूत्रस्थ पदों द्वारा अर्थ निकाल कर व्याख्यान करें--तुल्यास्य-प्रयत्नं सवर्णम् । अणुदित्सवर्णस्य चाऽत्रत्ययः । हलोऽ-नन्तराः संयोगः । ऊकालोऽज्भस्वर्दार्घप्तुतः । समाहारः स्वरितः ।
- (२०) पद, संहिता, अनुनासिक और लोप सञ्ज्ञा करने वाले सूत्र सार्थ लिखें।
- (२१) इति सञ्ज्ञा-प्रकरणं समाप्तम् इस वचन की विस्तृत समालोचना करें।
- (२२) विसर्जनीय के स्थान का शास्त्ररीत्या विवेचन करें।
- (२३) सूत्रों के आगे मुद्रित तीन संख्याओं का क्या तात्पर्य होता है ?
- (२४) किस २ प्रत्याहार के अन्तर्गत निम्नस्थ वर्ण आते हैं ? श्, ष्, स्; य्, व्, र्, ल्; च्, ट्, त्, क्, प्; वर्गतृतीय; वर्गपञ्चम ।
- (२५) प्रत्याहारसूत्रों में कौन सा वर्ण (अनुबन्ध नहीं) दो बार प्रयुक्त हुआ है और क्यों?

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यां सन्ध्युपयोगिसंज्ञानां प्रायोवर्णनं समाप्तम् ॥

# अथाऽस्तिन्ध-प्रकरणम्

अब अचों की सन्धि का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में अचों अर्थात् स्वरों का प्रायः स्वरों के साथ मेल दिखाया जायेगा।

[लघु०] विधि-सूत्रम्--(१५) इको यणिच ।६।१।७४।।

इकः स्थाने यण् स्यादचि संहितायां विषये । 'सुधी + उपास्य' इति स्थिते—

अर्थ: — संहिता के विषय में अच् के विद्यमान होने पर इक् के स्थान पर यण् हो जाता है। 'सुची — उपास्य' ऐसे स्थित होने पर (अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है)।

**ध्यास्या**—इकः ।६।१। यण् ।१।१। अचि — भावसप्तम्यन्तम् । संहितायाम् — विषयसप्तम्यन्तम् (संहितायाम् यह पीछे से अधिकार चला आ रहा है) । महामुनि पाणिनि ने अपने सूत्रों का अर्थज्ञान कराने के लिए कुछ विशेष नियम बनाये हैं, जो कि अष्टाच्यायी के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के अन्तर्गत हैं; यह हम पीछे कह चुके हैं। उन में वष्ठी स्थानेयोगा (१.१.४८) यह भी एक नियम है। इस का तात्पर्य यह है कि इस ज्ञास्त्र में पष्ठीविभक्ति का अर्थ 'स्थान पर' ऐसा करना चाहिये । यथा— 'इकः' ।६।१। इस का अर्थ हुआ 'इक् के स्थान पर' । 'एचः' ।६।१। इस का अर्थ हुआ 'एच् के स्थान पर'। परन्तु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां सम्बन्ध पहले से नियत किया गया होगा । यथा - अद् उपधाया गोहः (६.४.८६) । अत् ।१।१। उप-धायाः ।६।१। गोहः ।६।१। यहां गोह् का सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया है, अतः यहाँ स्थानषष्ठी का प्रसङ्ग न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका (अष्टाध्यायी की सुप्रसिद्ध व्याख्या) आदि में देखना चाहिये। यहां 'इकः' इस में स्थान षष्ठी है, इस से 'इक् के स्थान पर' ऐसा इस का अर्थ होगा। 'अचि' यहां भावसप्तमी या सित-सप्तमी है । अर्थ: — (इक:) इक् के स्थान पर (यण्) यण् होता है (अचि) अच् होने पर (संहितायाम्) संहिता के विषय में। अच् विद्यमान हो तो संहिता के विषय में अर्थात् संहिता करने की इच्छा होने पर इक् (इ, उ, ऋ, लृ) के स्थान पर यण् (य, व्, र्, ल्) करना चाहिये। यहां यण् विधान किया गया है, अतः यह अण् प्रत्याहार के अन्तर्गत होता हुआ भी अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (११) से अपने सर्विणयों (अनुनासिक यूँ, व्ँ, ल्ँ वर्णों) का ग्राहक नहीं होगा । इक् और अच् दोनों अविधीयमान अण् हैं; अतः ये अपने सर्वाणयों के ग्राहक होंगे।

१. नवीनास्त्वत्र औपश्लेषिकाधारे सप्तमीत्याहुः । तन्मतं शेखरादौ द्रष्टव्यम् ।

२. यह सप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणम् (२.३.३७) सूत्र से विधान की जाती है। इस सप्तमी का 'विद्यमान होने पर' या 'होने पर' ऐसा अर्थ होता है। इस का विवेचन इस व्याख्या के तृतीयभागस्थ कारक प्रकरण (पृ० ३४६) पर देखें।

'सुघीभिरुपास्यः' इस तृतीयातत्पुरुषसमास में **सुँपो धातुप्रातिपदिकयोः** (७२१) से भिस् और सुँ का लुक् होने पर 'सुघी — उपास्य' यह रूप हुआ। अब यहां समास के कारण संहिता का विषय स्पष्ट है जैसा कि कहा गया है—

#### संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः। नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते।।

एकपद अर्थात् अखण्डपद में; घातु और उपसर्ग में तथा समास में संहिता नित्य करनी चाहिये; वाक्य में संहिता करना 'वक्ता' (यह उपलक्षणार्थ है, 'लेखक' भी समक्ष लेना चाहिये) की इच्छा पर निर्मर है, चांहे करे या न करे। इन के उदाहरण यथा—चयः, जयः। यहां 'चे + अ' 'जे + अ' इस अवस्था में अयादेश एकपद होने के कारण नित्य होता है। 'प्र + एति' यहां घातु और उपसर्ग में नित्य संहिता होने से वृद्धि हो कर नित्य 'प्रैति' रूप ही बनेगा। 'गजेन्द्रः' यहां 'गजानामिन्द्रः' इस प्रकार का समास होने से नित्य गुणादेश होगा। 'नाहं वेद्यि' यहां वाक्य होने से 'न अहं वेद्यि' या 'नाहं वेद्यि' दोनों प्रयोग शुद्ध हैं; वक्ता चाहे जिस का प्रयोग करे।

'सुधी + उपास्य' यहां समास है; अतः संहिता नित्य होगी। इस प्रकार संहिता का विषय होने पर इको यणिच (१५) सूत्र प्रवृत्त हुआ। यहां सकार में उकार, धकार में ईकार तथा 'उपास्य' शब्द का आदि उकार इक् हैं। यदि सकारस्थ उकार = इक् को यण् करें तो धकारस्थ ईकार = 'अच्' विद्यमान है। यदि धकारस्थ ईकार = इक् को यण् करें तो सकारस्थ उकार या 'उपास्य' शब्द का आदि उकार = 'अच्' विद्यमान है तथा यदि 'उपास्य' शब्द के आदि उकार = इक् को यण् करें तो पकारस्थ आकार या विपरीत दिशा में धकारस्थ ईकार = अच् विद्यमान रहता है। तो अब यह शङ्का उत्पन्न होती है कि किस अच् के विद्यमान रहते किस इक् के स्थान पर यण् किया जाये ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अग्निमसूत्र लिखते हैं—

# [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(१६) तस्मिन्निति निर्विष्टे पूर्वस्य ।१।१।६४।।

सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाऽज्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् ॥

अर्थः - सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रिहत पूर्व के स्थान पर जानना चाहिये।

व्याख्या — तस्मिन् = सप्तम्यन्तानुकरणं लुप्तसप्तम्येकवचनान्तम् । [इको यणचि (१५) आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदों का अनुकरण यहां 'तस्मिन्' शब्द से किया गया है। इसके आगे सप्तमी विभक्ति का सुंपां सुंखुक्० (७.१.३६) सूत्र से लुक् हुआ २ है। इस का अर्थ — इको यणचि (१५) आदियों में स्थित 'अचि'

१. 'तस्मिन्' इत्यत्र नागेशस्तु 'अची'त्यादि-सप्तम्यन्तार्थंकतच्छब्दात् सप्तमीति मन्यते।

आदि सप्तम्यन्त पदों के होने पर—ऐसा होता है] । इति इत्यव्ययपदम् । निर्दिष्टे ।७।१। पूर्वस्य ।६।१।

इति शब्द पद के अर्थ को उल्टा कर दिया करता है; अर्थात् इस के जोड़ने से शब्द पद व अर्थ परक और अर्थ परक पद शब्द परक हो जाते हैं। यथा—'वृक्षः' इस पद का अर्थ लोक में विद्यमान पदार्थ-विशेष है, अतः यह अर्थ परक है। अब यदि इस के आगे 'इति' शब्द जोड़ दें 'वृक्ष इति', तो इस का अर्थ 'वृक्षः' यह लिखा हुआ शब्द हो जायेगा। शब्द परक पद से अर्थ परक पद हो जाना नवेति विभाषा(१.१.४३) सूत्र में सिद्धान्तकौ मुदी में देखें। तो अब यहां 'तिस्मन्' इस लुप्त सप्त म्यन्त पद का अर्थ—इको यणि (१६) आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्त म्यन्त पदों के होने पर —ऐसा था। 'इति' के जोड़ने से यह शब्द-परक से अर्थ-परक हो गया; अर्थात् इस का अर्थ "इको यणि आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्त म्यन्त पदों के अर्थों के होने पर" ऐसा हो गया।

'निर्दिष्टे' पद 'तिस्मन्' पद का विशेषण है। 'निर्' का अर्थ निरन्तर और 'दिश्' धातु का अर्थ 'उच्चारण करना' है। तो इस प्रकार 'निर्दिष्टे' पद का अर्थ 'निरन्तर उच्चरित होने पर' ऐसा हो जाता है।

'तिस्मन्' और 'निर्दिष्टे' इन दोनों पदों में भाव-सप्तमी है। भाव-सप्तमी का अर्थ 'होने पर' ऐसा हुआ करता है। इसे 'सित सप्तमी' भी कहते हैं। यह यस्य घ भावेन भावतक्षणम् (२.३.३७) सूत्र से विधान की जाती है; यथा—'गच्छत्सु बाल-केषु त्वं स्थितः' यहां भाव-सप्तमी है। इस प्रकार इस सूत्र का यह अर्थ हुआ— (तिस्मिन्निति) इको यणिच आदि सूत्रों में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदों के अर्थों के (निर्दिष्टे) निरन्तर उच्चरित होने पर (पूर्वंस्य) पूर्व के स्थान पर [कार्य होता है]।

यदि सप्तम्यन्त पद के अर्थ से व्यवधान-रहित पूर्व को कार्य करेंगे तो तभी वह सप्तम्यन्त पद का अर्थ निरन्तर उच्चरित हो सकेगा। अतः निरन्तर कथन से यह प्राप्त हुआ कि 'सप्तम्यन्त पदार्थ के उच्चरित होने पर उस से व्यवधान-रहित पूर्व के स्थान पर कार्य हो'।

यथा—इको यणि (१५) सूत्र में 'अचि' यह सप्तम्यन्त पद है। इस सप्त-म्यन्त पद का अर्थ यहां 'सुधी | उपास्य' में सकारोत्तर उकार, धकरोत्तर ईकार, 'उपास्य' शब्द का आदि उकार तथा पकारोत्तर आकार है। अब हमें इन में से ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ चुनना है, जिस से अव्यवहित पूर्व इक् हो; हम उसी इक् के स्थान पर ही यण् करेंगे। तो ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ यहां 'उपास्य' शब्द के आदि वाले उकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता; क्योंकि अन्यों से पूर्व अव्यवहित इक् नहीं है। तथाहि—पकारोत्तर आकार को यदि सप्तम्यन्त पदार्थ अच् मानें तो उस से अव्यवहित पूर्व 'उपास्य' शब्द का उकार नहीं होता; पकार का व्यवधान पड़ता है। यदि धकारस्थ ईकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच् मानें तो उस से अव्यवहित पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होता; घकार का व्यवधान पड़ता है। यदि सकारोत्तर उकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच् मानें तो इस से पूर्व कोई इक् नहीं रहता। अतः 'उपास्य' शब्द का आदि उकार ही सप्तम्यन्त पद का अर्थ — अच् होने योग्य है और इस से अव्यवहित पूर्व धकारोत्तर ईकार के स्थान पर ही यण् होना चाहिये।

यह परिभाषा-सूत्र है। परिभाषा-सूत्रों का उपयोग रूप-सिद्धि में नहीं हुआ करता, किन्तु इन का उपयोग सूत्रों के अर्थ करने में ही होता है; अर्थात् इन की सहायता से हम सूत्रों का अर्थ किया करते हैं। यहां भी इस सूत्र को रखने का तात्पर्य इको यणि (१५) सूत्र का अर्थ करना ही है। इस सूत्र की सहायता से इको यणि (१५) का यह अर्थ होगा—अच् होने पर, उस से अव्यवहित पूर्व इक् के स्थान पर यण् होता है संहिता के विषय में।

शास्त्र में पर-सप्तमी नाम की किसी सप्तमी का विधान नहीं किया गया।
यही सूत्र जब सप्तम्यन्त पद के अर्थ से अव्यवहित पूर्व को कार्य करने के लिये कहता
है तो एक प्रकार से भावसप्तमी ही पर-सप्तमी हो जाया करती है। अतः कई लोग
इको यणि (१५) सूत्र का अर्थ 'इक् के स्थान पर यण् हो अच् परे होने पर संहिता
के विषय में' ऐसा भी किया करते हैं। यह अर्थ भी शुद्ध है। आगे चलकर ग्रन्थकार
भी इस परिभाषा को सूत्रार्थ के साथ मिलाते हुए 'परे होने पर' ऐसा ही अर्थ करेंगे।

तो अब धकारस्थ ईकार के स्थान पर यण् अर्थात् य्, व्, र्, ल् प्राप्त होते हैं। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन चारों में से कौन सा यण् ईकार के स्थान पर किया जाये ? इस शङ्का को दूर करने के लिये ग्रन्थकार एक पाणिनीय परिभाषा को उद्धृत करते हैं—

# [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(१७) स्थानेऽन्तरतमः ।१।१।४६ ॥

प्रसङ्गे सित सदृशतम आदेशः स्यात् । सुध्य् + उपास्य इति जाते — अर्थः — प्रसङ्ग अर्थात् प्रसक्ति (प्राप्ति) होने पर अत्यन्त सदश आदेश होता है । 'सुध्य् + उपास्य' इस प्रकार हो जाने पर (अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है) ।

व्याख्या — स्थाने ।७।१। अन्तरतमः ।१।१। यहां अन्तर शब्द का अर्थ सदश है। अतिशयितोऽन्तरः == अन्तरतमः । अर्थः -— (स्थाने) प्राप्ति होने पर (अन्तरतमः) अत्यन्त सदश आदेश<sup>२</sup> होता है।

१. ध्यान रहे कि कार्य केवल अव्यवहित को ही नहीं होता किन्तु जो अव्यवहित होते हुए पूर्व भी हो उसे कार्य होता है। इसीलिये यहां विपरीतता में भी कार्य न होगा अर्थात् 'उपास्य' वाले उकार की विपरीत दिशा में घकारोत्तर ईकार सप्तम्यन्त-पदार्थ अच् मानें तो उकार को यण् न होगा; यद्यपि इस में कोई व्यवधान नहीं, तथापि उकार पूर्व में नहीं।

२. जो किसी के स्थान में उस को हटा कर स्वयं स्थित हो जाता है उसे आदेश

एक के स्थान पर बहुतों की यदि प्राप्ति हो तो उन में से जो स्थानी के अत्यन्त सदश होगा वही स्थानी के स्थान पर आदेश होगा। वर्णों की सदशता न तो आकृति से और न ही तराजू से तोल कर जानी जा सकती है। इन की सदशता अर्थ, स्थान, उप्रयत्न अथवा मात्रा की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। आगे इन के उदाहरण यत्र तत्र बहुत आयेंगे; हम इन का स्पष्टीकरण भी वही करेंगे।

यहां ईकार के साथ यणों की सदशता अर्थ, प्रियत्न और मात्रा की दिष्ट से तो हो नहीं सकती; अब शेष रहे स्थान की दिष्ट से ही समता देखेंगे। ईकार का स्थान इच्यशानां तालु के अनुसार तालु है। यणों में तालुस्थान यकार का है; अतः ईकार के स्थान पर यकार होकर 'सुध्य - उपास्य' ऐसा हो जायेगा।

इस सूत्र में 'अन्तर' शब्द के साथ 'तमप्' जोड़ा गया है, इस कारण 'सदशों में भी जो अत्यन्त सदश हो वही आदेश हो 'ऐसा अर्थ हो जाता है। इस का फल 'वाग्वरि:' प्रयोग पर हल्सन्धि में स्पष्ट करेंगे।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१८) अनचि च ।८।४।४६।।

अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्विच । इति धकारस्य द्वित्वम् ।।

अर्थः -- अच् से परे यर् को विकल्प करके द्वित्व हो जाता है परन्तु अच् परे होने पर नहीं होता। इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो जाता है।

व्याख्या — अचः ।५।१। (अचो रहाभ्यां हे से) । यरः ।६।१। (यरोऽनुनासिके-ऽनुनासिको वा से)। हे ।१।२। (अचो रहाभ्यां हे से) । वा इत्यव्ययपदम् (यरोऽनुना-सिकेऽनुनासिको वा से)। अनिच ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । समासः — न अच् = अनच्, तस्मिन् = अनिच, नञ्समासः । 'नव्' प्रतिषेधार्थक अव्यय है । प्रतिषेध दो प्रकार का होता है। एक पर्युदास-प्रतिषेध और दूसरा प्रसच्य-प्रतिषेध । तथाहि —

> हौ नत्रौ तु समाख्यातौ, पर्युदास-प्रसज्यकौ । पर्युदासः सदृग्ग्राहो, प्रसज्यस्तु निषेध-फृत् ॥१॥ प्राधान्यं तु विधेर्यत्र, प्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्युदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नज् ॥२॥ अप्राधान्यं विधेर्यत्र, प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यत्र नज् ॥३॥

इन तीनों श्लोकों का तात्पर्य निम्नरीत्या जानना चाहिये-

कहते हैं। शत्रुवदादेशः आदेश शत्रु के समान होता है—शत्रु जैसा व्यवहार करता है। वह स्थानी को हटा कर वहां स्वयं बैठ जाता है। यथा 'सुधी — उपास्य' में ईकार के स्थान पर होने वाला 'य्' आदेश है। जिस के स्थान पर आदेश होता है उसे स्थानी कहते हैं। यथा 'सुधी — उपास्य' में ईकार स्थानी है।

#### पर्युदास-प्रतिषेध

#### प्रसज्य-प्रतिवेध

- (१) इस में विधि की प्रधानता तथा निषेध की अप्रधानता होती है। यथा — अबाह्मणमानय। यहां लाने की प्रधानता है निषेध की नहीं; क्योंकि लाने का निषेध नहीं किया गया।
- (२) इस में 'नञ्' उत्तर-पद का निषेध किया करता है। यथा—अज्ञाह्मण-मानय। यहां उत्तरपद 'ब्राह्मण' का निषेध किया गया है।
- (३) इस में जिसका निषेध किया जाता है पुनः विधि में उसके सहरा का ही ग्रहण किया जाता है। यथा—— अज्ञाह्मणमानय। यहां ज्ञाह्मण का निषेध किया गया है, अब जो लाया जायेगा वह भी ज्ञाह्मण के सहश अर्थात् मनुष्य ही होगा; पत्थर आदि नहीं।
- (१) इस में विधि की अप्रधानता तथा निषेध की प्रधानता होती है। यथा— अनृतं न वक्तव्यम्। यहां 'बोलना चाहिये' इस विधि की अप्रधानता और 'न बोलना चाहिए' इस निषेध की प्रधानता है।
- (२) इसमें 'नज्' किया का निषेध किया करता है। यथा-अनृतं न वक्तव्यम् यहां 'नज्' ने 'बोलना चाहिए' इस किया का निषेध कर दिया है।
- (३) यहां केवल निषेध ही होता है। यथा—अनृतंन वक्त व्यम्। यहां केवल निषेध ही है।

हम विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए इन दोनों प्रकार के निषेधों के कुछ उदा-हरण दे रहे हैं; इनका अत्यन्त सावधानता से अभ्यास करना चाहिये— प्रसज्य के उदाहरण--

(१) न व्यापार-शतेनापि शुकवत् पाठचते वकः ।

यहां 'न पाठचते' इस प्रकार किया का निषेध किया गया है और इसी निषेष की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है।

१. यद्यपि यहां पर पद्य में क्रिया के साथ 'नज़' साक्षात् नहीं; तथापि यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। अर्थतो ह्यसमर्थानाम् आनन्तर्यमकारणम्।। (न्यायद० वा० भा० १.२.६) इस न्यायदर्शनोद्धृत पद्यानुसार क्रियया सह यत्र नज् वाली बात समन्वित हो जाती है।

(२) न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविज्ञन्ति मुखे मृगाः ।

यहां 'न प्रविशन्ति' इस प्रकार किया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है।

(३) शत्रुणा न हि सन्दध्यात्।

यहां 'न सन्दध्यात्' इस प्रकार किया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है।

(४) न कुर्यान्निष्फलं कर्म ।

यहां 'न कुर्यात्' इस प्रकार किया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है।

(५) एवं पुरुषकारेण विना वैवं न सिध्यति ।

यहां 'न सिघ्यति' इस प्रकार किया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसच्य-प्रतिषेध है।

#### पर्युदास के उदाहरण --

(१) पुत्रः शत्रुरपण्डितः।

'अपण्डितः' यहां पर 'नव्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किञ्च—विधि में निषिध्यमान के सदृश का ग्रहण होता है, अतः यहां पर्युदास-प्रतिषेध है।

(२) जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः ।

'अनाथः' यहां पर 'नञ्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किञ्च – विधि में निषिष्यमान के सदृश का ग्रहण होता है, अतः यहां पर्युदास-प्रतिषेध है।

(३) दूरावस्पर्शनं वरम् ।

'अस्पर्शनम्' यहां पर 'नव्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किञ्च—विधि में निषिध्यमान के सदृश का ग्रहण होता है; अतः यहां पर्युदासप्रतिषेध है।

(४) नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति ।

'अप्राप्यम्' यहां पर 'नव्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किञ्च—विधि में निषिध्यमान के सदृश का ग्रहण होता है, अतः यहां पर्युदास-प्रतिषेध है।

(५) समुद्रमासाख भवन्त्यपेयाः ।

'अपेयाः' यहां पर 'नञ्' उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता है। किञ्च—विधि में निषिध्यमान के सदृश का ग्रहण होता है, अतः यहां पर्युदासप्रतिषेध है।

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः समास में पर्युदास और अ**तमास में** प्रसच्य-प्रतिषेघ हुआ करता है। 'प्रायः' इसिलये कहा गया है कि कहीं २ इसि नियम का उल्लङ्घन भी हो जाया करता है। यथा — अनिच च(१८), सुँडनपुंसकस्य (१६३) इत्यादि में समास होने पर भी प्रसच्य-प्रतिषेघ है।

'अनचि' यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है; अतः 'अच् परे होने पर द्वित्व न हो' इस निषेध की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं। अर्थात् अच् परे न हो, अच् से भिन्न चाहे अन्य वर्ण परे हो या न हो द्वित्व हो जायेगा। इस का फल यह होगा कि अवसान में भी द्वित्व हो जायेगा। यथा—वाक्क, वाक्। यदि 'अनचि' में पर्युदास-प्रतिषेध होता तो सदृश का ग्रहण होने से अच् के सदृश = हल् के परे होने पर ही द्वित्व होता; 'वाक्' इत्यादि स्थानों पर अवसान में द्वित्व न हो सकता। अतः पर्युदास की अपेक्षा प्रसज्य-प्रतिषेध मानना ही उपयुक्त है। किञ्च—यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पर्युदास-प्रतिषेध अभीष्ट होता; तो वे 'अनचि' न कह कर सीधा इस के स्थान पर 'हलि' ही कह देते; इस से एक वर्ण का लाघव भी हो जाता, परन्तु उन के ऐसा न कहने से यह प्रतीत होता है कि यहां पर्युदास-प्रतिषेध नहीं किन्तु प्रसज्य-प्रतिषेध है।

अर्थः— (अचः) अच् से परे (यरः) यर् प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके (हे) दो शब्द स्वरूप हो जाते हैं। (अनचि) परन्तु अच् परे होने पर नहीं होते।

कार्य का होना और पक्ष में न होना विकल्प कहाता है। एक को दो करने का नाम द्वित्व है। द्वित्व हो भी और न भी हो, इसे द्वित्व का विकल्प कहते हैं।

'सुध्य् + उपास्य' यहां सकारोत्तर उकार = अच् से परे यर् = धकार को इस सूत्र से विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप बन जाते हैं —

- (१) सु ध् ध् य् + उपास्य [जहां द्वित्व होता है]।
- (२) सु ध् य्—े उपास्य [जहां द्वित्व नहीं होता है]। अब द्वित्व वाले पक्ष में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१६) भलां जरभिता । ८।४।५२॥

स्पष्टम् । इति पूर्व-धकारस्य दकारः ॥

व्याख्या—अलाम् ।६।३। जश् ।१।१। अशि ।७।१। अर्थः—(अशि) अश् प्रत्याहार परे होने पर (अलाम्) अलों के स्थान पर (जश्) जश् हो जाता है। 'अलाम्' पद में षष्ठी स्थाने-योगा (१.१.४८) के अनुसार स्थानषष्ठी है। 'अशि' पद सप्तम्यन्त है; अतः तिस्मिन्निति निर्विष्टे पूर्वस्य (१६) सूत्र के अनुसार अश् से

१. घ्यान रहे कि विकल्प के दोनों रूप शुद्ध हुआ करते हैं। इन में से चाहे जिस का प्रयोग करें हमारी इच्छा पर निर्भर है।

अध्यवहित पूर्व भल् को ही जश्होगा; अर्थात् भश्परे होने पर भलों को जश् होगा<sup>9</sup>।

मन् प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते हैं। इन के स्थान पर जश् अर्थात् वर्गों के तृतीय वर्ण [ज्, ब्, ग्, ड्, द्] हो जाते हैं, यदि मञ् अर्थात् वर्गों के तृतीय या चतुर्थ वर्ण परे हों तो।

'सुष् प्य्— उपास्य' यहां द्वित्व वाले पक्ष में इस सूत्र से पूर्व धकार = भल् को जश्होता है, क्योंकि इस से परे परला धकार = भश् विद्यमान है। जश् पांच हैं— १ ज्, २ ब्, ३ ग्, ४ इ, ५ द्। यहां स्थानेऽन्तरतमः (१७) के अनुसार धकार के स्थान पर दकार = जश्होता है [देखें— लु-तु-ल-सानां दन्ताः]। यथा—

- (१) सुद्ध्य + उपास्य [द्वित्वपक्ष में जश्त्व हो कर]
- (२) सुध्य् उपास्य [द्वित्वाभावपक्ष में] अब दोनों पक्षों में समान रूप से अग्रिम-सूत्र प्राप्त होता है —

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२०) संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।१३।।

संयोगान्तं यत् पदं.तस्य लोपः स्यात् ॥

अर्थ:---जिस पद के अन्त में संयोग हो उस का लीप हो जाता है।

क्याक्या—संयोगान्तस्य ।६।१। पदस्य ।६।१। (यह अधिकार पीछे से आ रहा है) । लोपः ।१।१। समासः—संयोगोऽन्तो यस्य तत् = संयोगान्तम्, बहुत्रीहि-समासः । अर्थः—(संयोगान्तस्य) जिस के अन्त में संयोग है ऐसे (पदस्य) पद का (लोपः) लोप हो जाता है।

पाणिनीय-व्याकरण में येन विधिस्तबन्तस्य (१.१.७१) यह भी एक परिभाषा है। इस का भाव यह है कि विशेषण के साथ तदन्त-विधि करनी चाहिये। यथा——अची बत् (७७३) यहां 'धातोः' पद की अनुवृत्ति आ कर 'अचः ।५।१। धातोः ।५।१। यत् ।१।१। यत् ।१।१। ऐसा हो जाता है। इस में 'अचः' पद 'धातोः' पद का विशेषण है, इस से तदन्त-विधि होकर 'अजन्त धातु से यत् प्रत्यय हो' ऐसा अर्थ बन जाता है। इस नियम के अनुसार यहां यदि 'संयोगस्य लोपः' सूत्र भी बनाते तो भी 'संयोगस्य' पद के 'पदस्य' पद के विशेषण होने के कारण तदन्त-विधि होकर उपर्युक्त अर्थ सिद्ध हो सकता था; पुनः यहां स्पष्ट-प्रतिपत्ति अर्थात् विद्यार्थियों के क्लेश का ध्यान रख अनायास-ज्ञान के लिये ही मुनि ने 'अन्त' पद का ग्रहण किया है।

सुद्व्य न उपास्य; सुघ्य न उपास्य इन रूपों में क्रमशः 'सुद्ध्य' और 'सुध्य' संयोगन्त पद हैं। हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) के अनुसार 'द्, ध्, य्' अथवा 'ध्, य्' क्यां की संयोग-संज्ञा है। सुँग्तिङन्तं पदम् (१४) सूत्र द्वारा यहां पद-संज्ञा होती है। यद्यपि इसके अन्त में भिस् = सुँप् लुप्त हो चुका है, तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्

रे. इस कारण परले 'घ्' को जश् नहीं होगा, क्योंकि समक्षस्थित 'य्' भश् नहीं है।

(१६०) द्वारा सुँबन्त के अक्षुण्ण रहने से पद-संज्ञा में कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार दोनों पक्षों में सम्पूर्ण संयोगान्त पद का लोप प्राप्त होता है। अब अग्निम-परिभाषा द्वारा केवल अन्त्य के लोप का विधान करते हैं—

#### [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्-- (२१) अलोऽन्त्यस्य ।१।१।५१॥

षष्ठी-निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्याते । इति यलोपे प्राप्ते-

अर्थः -- आदेश — षष्ठी-निर्दिष्ट के अन्त्य अल् के स्थान पर होता है। इस सूत्र से (दोनों पक्षों में) यकार के लोप के प्राप्त होने पर (अग्निम वार्त्तिक द्वारा निषेध हो जाता है)।

व्याख्या—स्थाने १७।१। (षट्ठी स्थाने-योगा से) । विधीयमान आदेश: (ये अध्याहार किये जाते हैं) । षष्ठ्या ।३।१। (षट्ठी स्थानेयोगा से प्रथमान्त 'षट्ठी' शब्द आ कर तृतीयान्त-रूपेण परिणत हो जाता है) । निर्दिष्टस्य ।६।१। (इस का अध्याहार किया गया है) । अलः ।६।१। अन्त्यस्य ।६।१। अर्थः—(स्थाने) स्थान पर विधान किया आदेश (षष्ठ्या) षष्ठी-विभिन्त से (निर्दिष्टस्य) निर्देश किये गये के (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल् के स्थान पर होता है ।

इस का सार यह है कि जो आदेश षष्ठी-निर्दिष्ट के स्थान पर प्राप्त होता है वह उस के अन्तिम अल् को होता है। यथा—त्यदादीनाम् अः (१६३) त्यदादियों को 'अ' हो। यहां षष्ठी स्थाने-योगा (१.१.४८) सूत्र से सम्पूर्ण त्यदादियों के स्थान पर अ' प्राप्त होता है, परन्तु इस परिभाषा (२१) से त्यदादियों के अन्त्य अल् को 'अ' हो जाता है। 'त्यदादीनाम्' यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है। रायो हिल (२१५) हलादि विभिक्त परे होने पर रै शब्द को आकार आदेश होता है। यहां सम्पूर्ण 'रै' के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल् = ऐकार को हो जाता है। 'रायः' यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है। विद औत् (२६४) सुं परे होने पर दिव् शब्द को औकार आदेश होता है। यहां सम्पूर्ण 'दिव्' के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल् = वकार को ही होता है। 'दिवः' यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है।

संयोगान्तस्य लोपः (२०) संयोगान्त पद का लोप होता है। यहां सम्पूर्ण संयोगान्त पद के स्थान पर प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल् के स्थान पर ही होता है। 'संयोगान्तस्य' यह यहां पष्ठी-निर्दिष्ट है।

यह परिभाषा-सूत्र है, अतः इस का उपयोग रूप-सिद्धि में न हो कर सूत्रार्थं करने में ही होता है। इस की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र का यह अर्थं होता है—संयोगान्त पद के अन्त्य अल् का लोप हो जाता है। इस प्रकार—१. सुद्ध्य्——उपास्य। २. सुध्य्—उपास्य। इन दोनों पक्षों में अन्त्य अल् यकार का ही लोप प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम वात्तिक से यकार के लोप का भी निषेध हो जाता है।

अत्र विष्ठोनिर्दिष्टोऽन्त्यस्थाल आदेशः स्थात् इति क्वाचित्कः पाठोऽपपाठ एव ।
 यतो न ह्यादेशः क्वचित् विष्ठोनिर्दिष्टो भवति ।

#### [लघु०] वा॰—(२) यणः प्रतिषेधो वाच्यः ॥

सुद्धगुपास्यः, सुघ्युपास्यः । मद्घ्वरिः, मध्वरिः । घात्त्रंशः, घात्रंशः । लाकृतिः ॥

अर्थः - संयोग के अन्त में यणों के लोप का निषेध कहना चाहिये।

• ब्याख्या—यह वार्त्तिक संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र का है। जिस सूत्र पर जो वार्त्तिक पढ़ा जाता है वह तिद्वषयक ही समक्ता जाता है। संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र—संयोगान्त पद के अन्त्य अल् का लोप करता है; अब यदि वे अन्त्य अल् यण् (य्, व्, र्, ल्) होंगे तो उन का लोप न होगा।

इस प्रकार इस वार्तिक से पूर्वोक्त रूपों में प्राप्त यकार-लोप का निषेध हो जाता है। तब (१) सुद्ध्य + उपास्य। (२) सुध्य + उपास्य। ये दोनों उसी तरह अवस्थित रहते हैं।

हमारी लिपि (देव-नागरी) का नियम है कि अज्भीनं परेण संयोज्यम् अर्थात् अच् से रहित हल्, अग्निम वर्ण के साथ मिला देना चाहिये। इस नियमानुसार हलों का अग्निम वर्णों के साथ संयोग करके 'सुद्धचुपास्य' और 'सुष्ट्युपास्य' ये दो रूप बनते हैं। अब समास होने से प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा होकर विभक्ति आने पर 'सुद्धचुपास्यः', 'सुष्ट्युपास्यः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

नोट—'सुघी — उपास्यः' इस प्रकार विसर्ग वाला रूप प्रिक्रिया-दशा में रखना अत्यन्त अशुद्ध है, न्योंकि समास में विभक्तियों के लुक् के बाद सिन्ध और उसके बाद सुं आदि प्रत्यय करने उचित होते हैं पूर्व नहीं। अतः यहाँ 'सुघी — उपास्य' ऐसी दशा में प्रथम सिन्ध करके 'सुघ्युपास्य' बना लेना उचित है, तदनन्तर सुं प्रत्यय लाकर उस के स्थान पर विसर्ग आदेश करने से 'सुघ्युपास्यः' प्रयोग सिद्ध करना चाहिये।

'मधु-| अदि' यहां इको यणि (१५) सूत्र से धकारोत्तर उकार के स्थान पर यण् प्राप्त होता है, पुनः स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा ओष्ठ-स्थान के तुल्य होने के कारण उकार के स्थान पर वकार ही हो जाता है—म ध्व्-| अदि । अब अनिच च (१८) से धकार को वैकल्पिक द्वित्व होकर द्वित्वपक्ष में भलां जदभक्ति (१६) से आदि धकार को दकार करने पर—१. 'मद्ध्व् | अदि' और २. 'मध्व् | अदि' ये दो रूप बनते हैं। अब इस दशा में दोनों पक्षों में अलोऽन्त्यस्य (२१) की सहायता से संयोगानतस्य लोपः (२०) सूत्र द्वारा वकार के लोप के प्राप्त होने पर यणः प्रतिविधो

१. सुधी-- उपास्य में इकोऽसवर्ण ज्ञाकल्यस्य ह्रस्वश्च (५६) से प्रकृति-भाव नहीं होता, न समासे (वा० ६) से निषेध हो जाता है। न भू-सुधियोः (२०२) से यण्निषेध भी नहीं होता; क्योंकि वह अजादि सुँप् में निषेध करता है। किञ्च-- अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इस न्याय से वह एरनेकाचः०(२००) के यण् का निषेध कर सकता है, इको यणिच (१५) के नहीं।

वाच्यः वार्त्तिक से उस का निषेध हो जाता है। अब 'सुँ' प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करने से 'मद्घ्वरिः, मध्वरिः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'धातृ + अंश' यहां इको यणि (१५) सूत्र से तकारोत्तर ऋकार के स्थान पर यण् प्राप्त होता है, पुनः स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा मूर्धा-स्थान के तुल्य होने से ऋकार के स्थान पर रेफ ही आदेश हो जाता है - धात्र्+ अंश । अब अनिच च(१८) सूत्र से तकार को वैकल्पिक द्वित्व होकर दोनों पक्षों में अलोऽन्त्यस्य (२१) की सहा-यता से संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र द्वारा रेफ के लोप के प्राप्त होने पर यणः प्रति-षेधो बाच्यः (वा०२) वार्त्तिक से उस का निषेध हो जाता है । अब 'सुं' प्रत्यय ला कर विसर्ग आदेश करने से 'घात्त्रंशः, धात्रंशः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं ।

'लृ + आकृति' यहां स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र की सहायता से इको यणि (१५) सूत्र द्वारा दन्त-स्थान वाले लृकार के स्थान पर तादश दन्त-स्थानीय किकार आदेश होकर 'सुँ' प्रत्यय लाकर विसर्ग आदेश करने से 'लाकृतिः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सुद्ध्युपास्यः' और 'मद्घ्विरः' प्रयोगों की सिद्धि एक समान होती है। 'घात्त्रंशः' में जरुत्व की तथा 'लाकृतिः' में द्वित्व और जरुत्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती।

टिष्पणी—सुधीभिः = विद्वद्भिर् उपास्यः = आराधनीयः सुद्घ्युपास्यो भगवान् विष्णुरित्यर्थः [विद्वानों द्वारा आराधना करने योग्य, भगवान् विष्णु]। मधोः = तदा-स्थस्य दैत्यस्य अरिः = शत्रुः मद्घ्वरिः, भगवान् विष्णुः ['मधु' नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान् विष्णु 'मद्घ्वरि' कहाते हैं ]। धातुः = ब्रह्मणः, अंशः = भागः धात्त्रंशः [ब्रह्मा का भाग]। उल् आकृतिरिव आकृतिः = स्वरूपं यस्य सः = लाकृतिः, वंशी-वादन-समये वकाकृतिरश्रीकृष्ण इत्यर्थः [बांसुरी बजाने के समय 'लृ' के समान टेढी आकृति वाले श्रीकृष्ण]।

#### अभ्यास (२)

- (१) अधोलिखित रूपों में सूत्रोपपितपूर्वक सन्धिच्छेद करें १. घस्लादेशः । २. मात्राज्ञा । ३. वद्ध्वागमनम् । ४. यद्यपि । ५. लनुबन्धः । ६. कर्त्रायुः । ७. शृण्विदम् । ६. करोत्ययम् । ६. लाकारः । १०. पित्रधीनम् । ११. चार्वञ्जी । १२. वार्येति । १३. लादेशः । १४. घारत्रेतत् । १५. गुर्वाज्ञा । १६. ह्ययम् । १७. गम्लादेशः । १८. त्रसौ । १६. खल्वेहि । २०. दध्यत्र । २१. मद्घ्वानय । २२. अस्त्यनु-भवः । २३. कुर्विदम् । २४. भत्रदिशः । २४. पुनर्वस्वक्षः ।
- (२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रोपपित्तपूर्वक सन्धि करें— १. शशी + उदियाय । २. सिध्यतु + एतत् । ३. भाति + अम्बरे । ४. धातु + आदेश । ५. पातृ + एतत् । ६. लृ + अङ्ग । ७. शिशु + अङ्ग । इ. नृ + आत्मज । ६. स्मृति + आदेश । १०. अनु + आदेश । ११.

पितृ + अर्चा। १२. अपि → एतत्। १३. वृक्षेषु + अभिलाषः। १४. त्वष्टृ + आकाङ्क्षा। १५. दर्वी + असौ। १६. अभि + उदयः। १७. प्रति + एक। १८. वधू + अलङ्कार। १६. वस्तु + अस्ति। २०. भ्रातृ + उक्त। २१. दिष्व + अशान। २२. तनु + अङ्की। २३. स्त्री + उत्सव। २४. देवेषु + आसीत्। २५. मनु + आदि।

- (३) 'लाकृतिः' का क्या विग्रह है ? 'लृ' शब्द का षष्ठचेकवचन तथा प्रथमै-कवचन क्या बनेगा ? अथवा 'लृ' शब्द का उच्चारण लिखें।
- (४) प्रसज्य और पर्युदास प्रतिषेघों का तात्पर्य अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए नायं शशी और अश्राद्धभोजी बाह्मणः में कौन-सा निषेघ है सोप-पत्तिक लिखें।
- (५) तस्मिन्निति निर्विष्टे पूर्वस्यः अलोऽन्त्यस्य तथा स्थानेऽन्तरतमः ये सूत्र यदि न होते तो कौन कौन-सी हानियां होतीं ? सोदाहरण स्पष्ट करें।
- (६) अनिच च सूत्र में कीन सा प्रतिषेध है और वैसा मानने की क्या आव-श्यकता है ?
- (७) संहिता की विवक्षा कहां कहां नित्य और कहां कहां ऐच्छिक हुआ करती है ? सप्रमाण सोदाहरण विवेचन करें।
- (६) 'सुधी- निजपास्य' में इकोऽसवर्णे सूत्र से प्रकृतिभाव क्यों नहीं होता ? अथवा न मू-सुधियोः से यण्निषेत्र ही क्यों नहीं होता ?

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२) एचोऽयवायावः।६।१।७५।।

एचः क्रमाद् अय्, अव्, आय्, आव् एते स्युरिच ।।

-::0::

अर्थ:—अच् परे हो तो एच् के स्थान पर क्रमशः अय्, अव्, आय्, आव् हों। व्याख्या—एचः १६११। (वक्ठी स्थाने-योगा के अनुसार यहां स्थान-विष्ठी है)। अयवायावः ११३। अचि १७।१। (इको यणिच सूत्र से)। संहितायाम् १७।१। (यह पीछे से अधिकृत है)। समासः— अय् च अव् च आय् च आव् च == अयवायावः, इतरे-तरहृत्हः। अर्थः (अचि) अच् परे होने पर (संहितायाम्) संहिता के विषय में (एचः) एच् के स्थान पर (अयवायावः) अय्, अव्, आय्, आव् हो जाते हैं।

'एच्' प्रत्याहार के मध्य 'ए, ओ, ऐ, औ' ये चार वर्ण आते हैं। इन के स्थान पर 'अय्, अव्, आय्, आव्' ये चार आदेश होते हैं यदि इन से परे अच् अर्थात् स्वर हो तो। 'संहिता' के विषय में पीछे लिख चुके हैं, वही नियम यहां और अन्यत्र सब जगह समम लेना चाहिये। 'अचि' यहां भाव-सप्तमी है, यह पूर्ववत् तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य (१६) परिभाषा द्वारा पर-सप्तमी में परिणत हो जाती है। यहां वृत्ति में 'कमात्' पद यसासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) परिभाषा के कारण आया हुआ है। वह इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं—

[लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(२३) यथासंख्यमनुदेशः समानाम् ।१।३।१०।।

समसम्बन्धी विधिर्यथासंस्यं स्यात् । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः ।।
अर्थः - (संख्या की दृष्टि से) समान सम्बन्ध वाली विधि संख्या के अनुसार हो ।
व्याख्या—समानाम् ।६।३। अनुदेशः ।१।१। यथा-सङ्ख्यम् ।१।१। समासः—
सङ्ख्याम् अनितक्रम्येति यथासङ्ख्यम्, अव्ययीभाव-समासः । यहां समानता सङ्ख्या
की दृष्टि से अभिप्रेत है । अर्थः—(समानाम्) समान सङ्ख्या वालों का (अनुदेशः)
कार्यं (यथा-सङ्ख्यम्) सङ्ख्या के अनुसार अर्थात् बारी २ से होता है ।

'समानाम्' में षष्ठी शेषे (६०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध में षष्ठी हुई है। यदि यहां कर्तृ-कर्मणोः कृति (२.३.६५) सूत्र द्वारा कर्म में षष्ठी मानें तो जहां स्थानी के साथ तुल्य सङ्ख्या वालों का विधान किया जायेगा, वहां ही इस सूत्र की प्रवृत्ति हो सकेगी; यथा – एचोऽयवायावः सूत्र में। परन्तु जहां विधीयमान सम-सङ्ख्यक न होंगे किन्तु प्रकारान्तर से समान सङ्ख्या होती होगी वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी; यथा — समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः (३.४.३६) यहां विधीयमान 'णमुल्' एक है, इस की किसी के साथ समान सङ्ख्या नहीं है; तीन उपपदों की तीन धातुओं के साथ समान सङ्ख्या है। यहां यदि यथासङ्ख्य नहीं करते तो अनिष्ट हो जाता है। अनः 'समानाम्' पद में कर्मण-षष्ठी न मान कर शेष-षष्ठी मानना ही युक्त है।

एचोऽयवायावः (२२) सूत्र द्वारा विहित 'अय्, अव्, आय्, आव्' यह आदेश रूप विधि सम-विधि है; क्यों कि एच् (ए, ओ, ऐ, औ) भी चार हैं और अय्, अव्, आय्, आव् ये आदेश भी चार हैं। अतः इस परिभाषा द्वारा यह विधि बारी २ अर्थात् पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा इस ढंग मे होगी। 'ए' पहले को पहला अय्, 'ओ' दूसरे को दूसरा अव्, 'ऐ' तीसरे को तीसरा आय् तथा 'औ' चौथे को चौथा आव् होगा। इन सब के क्रमशः उदाहरण यथा—

हरे + ए = हर् अय् + ए = हरये। विष्णो + ए = विष्ण् अव् + ए = विष्णवे। इन दोनों उदाहरणों में 'हरि' और 'विष्णु' शब्दों से चतुर्थी का एकवचन 'ङे' आने पर ङकार अनुबन्ध का लोप हो घें किति (१७२) सूत्र से गुण हो जाता है।

नै + अक = न् आय् + अक = नायकः। पौ + अक = प् आव् + अक = पावकः। इन दोनों उदाहरणों में 'नी' और 'पू' धातुओं से 'ण्वुल्' प्रत्यय लाने पर अनुबन्धों का लोप तथा 'वु' के स्थान पर अकादेश होकर अचो ञ्णिति (१८२) सूत्र

१ यद्यपि इको यणचि (१५) में भी इस परिभाषा से काम चलाया जा सकता था तथापि इक् (अविधीयमान होने से सवणों सिहत) ६६ हैं और यण् (विधीयमान होने से) केवल चार, कैंसे यथासंख्य हो ? इस दिष्ट के आश्रयण से वहां स्थानेउन्तरतमः (१७) की प्रवृत्ति दर्शाई गई थी। वस्तुतः जाति के आश्रयण से चार इकों को कमशः चार यण् हो सकते हैं कोई दोष नहीं आता। परन्तु तब भी 'वाग्घरिः' आदि प्रयोगों के लिये स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा का होना तो आवइयक है ही।

से कमशः ईकार ऊकार को ऐकार औकार वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार भावुकः, चयनम्, गायनः, पवनः आदि प्रयोगों में भी अयादि-प्रकिया समक्ष लेनी चाहिये। [लघु०] विधि-सूत्रम्— (२४) वान्तो यि प्रत्यये १६।१।७६॥

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोर् अव् आव् एतौ स्तः। गव्यम्। नाव्यम्।।

अर्थः —यकारादि प्रत्यय परे होने पर 'ओ' को अव् तथा 'औ' को आव् आदेश हो जाता है।

व्याख्या— वान्तः ।१।१। यि ।७।१। प्रत्यये ।७।१। मुनिवर पाणिनि के येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) नियम का यस्मिन्विधिस्तदादायल्प्रहणे यह वार्तिक अपवाद है। इस का अभिप्राय यह है कि सप्तम्यन्त एकाल् विशेषण से तदन्तविधि न हो किन्तु तदादिविधि हो। यहां 'यि' यह सप्तम्यन्त एकाल् है और 'प्रत्यये' का विशेषण है, अतः इस से तदादिविधि होकर 'यादौ प्रत्यये' ऐसा बन जायेगा। समासः—वः अन्ते यस्य सः—वान्तः, वकारादकार उच्चारणार्थः, बहुन्नीहि-समासः। जिस के अन्त में 'व्' हो उसे वान्त कहते हैं। यहां वान्त से अभिप्राय पूर्व-सूत्र-पठित अव्, आव् आदेशों से है। यहां स्थानी ओदौतोञ्चेति वक्तव्यम् वार्तिक से ओ और औ समऋने चाहियें। अर्थः—(य = यादौ) जिस के आदि में 'य्' हो ऐसे (प्रत्यये) प्रत्यय के परे होने पर (वान्तः) 'ओ' और 'औ' के स्थान पर अव् और आव् आदेश हो जाते हैं। इन के उदाहरण यथा—

'गो + य' [यहां 'गो' से गोपयसोर्यत् (४.३.१५८) द्वारा 'यत्' प्रत्यय होता है] यहां 'य' यह यकारादि प्रत्यय परे है अतः गकारोत्तर ओकार के स्थान पर अव् आदेश हो — ग् अव् + य = गव्य । अब विभक्ति लाने से 'गव्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है । गोविकारः = गव्यम्, दुग्ध-दध्यादिकमित्यर्थः । दूध, दही आदि गौ के विकार 'गव्य' कहाते हैं।

'नी + य' [यहां 'नी' से तार्यं = 'तरने योग्य' अर्थ में नौ-वयो-धर्मं ० (४.४.६१) सूत्र से यत् प्रत्यय होता है] यहां 'य' यह यकारादि प्रत्यय परे है अतः नकारोत्तर औकार के स्थान पर आव् आदेश होकर विभक्ति लाने से 'नाव्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है। नावा तार्यम् नाव्यं जलम्, नौका से तरने योग्य जल को 'नाव्य' कहते हैं। यथा—गङ्गायां नाव्यं जलं वर्त्तते।

इन उदाहरणों में 'अच्' परे न होने के कारण एचोऽयवायावः (२२) सूत्र से काम नहीं चल सकता था अतः यह सूत्र बनाना पड़ा है।

ष्यान रहे कि यकारादि प्रत्यय परे न होने पर इस सूत्र की प्रवृत्ति न होगी। यथा--गोयानम्, नौयानम्। यहां वान्त आदेश नहीं होते। [संघु०] वा०--(३) अध्वपरिमाणे च।।

०] <sup>वा०</sup>—(३) अध्व**परिमाण च** ॥ गब्युतिः॥

अर्थ:—'मो' शब्द से 'यूति' शब्द परे होने पर ओकार को वान्त (अव्) आदेश हो जाता है; यदि समुदाय से मार्ग का परिमाण (माप) अर्थ ज्ञात हो तो । व्याख्या—गोः ।६।१। यूतौ ।७।१। (गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् वात्तिक से)। वान्तः ।१।१। (वान्तो यि प्रत्यये से) । अघ्व-परिमाणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(यूतौ) 'यूति' शब्द परे होने पर (गोः) 'गो' शब्द के ओकार के स्थान पर (वान्तः) 'अव्' आदेश हो (अघ्व-परिमाणे) मार्ग के परिमाण अर्थात् माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा—

गो + यूति = ग् अव् + यूति = गन्यूतिः । इस का अर्थ 'दो कोस' है । गन्यूतिः स्त्री कोशयुगम् - इत्यमरः । जहां मार्ग-परिमाण अर्थ न होगा वहां 'गोयूतिः' बनेगा । यहां पर यकारादि प्रत्यय न होने मे यह वार्त्तिक बनाना पड़ा है ।

#### अभ्यास (३)

- (१) निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें— १. वटवृक्षः १। २. ग्लायित। ३. भवित। ४. गणयित। ६. माण्डव्यः १। ६. स्तावकः । ७. नयित । ८. गायिन्त । ६. नाविकः । १०. शयनम् । ११. जयः । १२. असावुत्तुङ्गः । १३. औपगवः । १४. चयः । १४. चिक्षाय । १६. अलावीत् । १७. पवनः । १८. नयः । १६. त्रायते । २०. कवये । २१. क्षयः । २२. मनवे । २३. रायौ । २४. पपावसाविह । २५. द्रवति ।
- (२) निम्न-लिखित रूपों में सन्धि कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें १. असौ + अयम्। २. असे + ए। ३. चे + अन। ४. लो + अन। ५. चोरे + अति। ६. भौ + उक। ७. गै + अक। ८. साधो + ए। ६. शङ्को + य³। १०. अग्नौ + इह। ११. भौ + अयित। १२. पो + इत्र। १३. शे + आन। १४. भो + अन। १५. ग्लौ + औ। १६. बाओ + य°। १७. गो + यूति। १८. बालौ + अत्र। १६. इन्दौ + उदिते। २०. पूजाहौं + अरिसूदन।
- (३) एचोऽयवायावः में 'अचि' पद न लाते तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता ?
- (४) यथा-सङ्ख्यमनु० की व्याख्या करते हुए 'समानाम्' पद पर प्रकाश डालें।
- (५) वान्तो यि प्रत्यये और अध्व-परिमाणे च के निर्माण का प्रयोजन बनाएं।

--::o::---

[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(२५) अदेङ् गुणः ।१।१।२।। अद् एङ् च गुण-सञ्ज्ञः स्यात् ।। अर्षः—अ, ए, ओ —इन तीन वर्णों की 'गुण' संज्ञा होती है ।

१. 'वटो + ऋक्षः' इतिच्छेदः।

२. मण्डुराब्दाद् गोत्रापत्ये गर्गादिस्यो यज् (१००८) इति यति, जित्त्वादादिवृद्धौ ओगुण: (१००५) इति गुण: ।

३. शङ्कुशब्दात् तस्मै हितम् (५.१.५) इति विषय उगवादिम्यो यत् (५.१.२) इति यत् ।

४. बभ्रुशब्दाद् अपत्येऽर्थे **मधु-बभ्र्<b>वोर्श्वाह्मण-कौशिकयोः** (४.१.१०६) इति यञ् । ल० प्र० (४)

भ्याख्या — अत् ।१।१। एङ् ।१।१। गुणः ।१।१। अर्थः — (अत्, एङ्) अ, ए, ओ ये तीन वर्ण (गुणः) गुण-सञ्ज्ञक होते हैं। इस सूत्र पर जो वक्तव्य है वह अग्रिम सूत्र पर लिखा जायेगा।

[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(२६) तपरस्तत्कालस्य ।१।१।६६।।

तः परो यस्मात् स च, तात् परश्चोच्चार्यमाणसमकालस्यैव सञ्ज्ञा स्यात् ॥

अर्थः—'त्' जिस से परे है और 'त्' से जो परे है वह अपने सदश काल वालों की सञ्ज्ञा होता है।

च्याख्या—तपर: 1१1१। तत्कालस्य 1६1१। स्वस्य 1६1१। (स्वं रूपं शब्दस्या-शब्दसञ्ज्ञा से विभक्ति-विपरिणाम करके)। समास:—तात् पर:—तपर:, पञ्चमी-तत्पुरुष:। तः परो यस्मादसौ तपरः, बहुव्रीहि-समासः। तस्य = तपरत्वेनोच्चार्यमाणस्य काल इव कालो यस्य स तत्कालः, तस्य = तत्कालस्य, बहुव्रीहि-समासः। अर्थः— (तपरः) 'त्' जिस से परे है और 'त्' से जो परे है वह (तत्कालस्य) अपने काल के समान काल वालों की तथा (स्वस्य) अपनी सञ्ज्ञा होता है।

अणुदित् सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (११) सूत्र द्वारा अण् अपने तथा अपने सवर्णी के बोधक होते हैं; यह पीछे कह चुके हैं। यह सूत्र उस का अपवाद (निषेध करने वाला) है। जिस के आगे या पीछे 'त्' लगाया जाये वह केवल अपना तथा अपने काल के सदश काल वाले सवर्णी का ही ग्राहक हो अन्य सवर्णी का न हो; यही इस सूत्र का तात्पर्य है। यथा अदेङ् गुणः (२५) यहां 'अ' तपर है, क्योंकि इस से परे 'त्' है; एवम् 'एङ्' भी तपर है, क्योंकि यह 'त्' से परे है। अब यहां 'अ' और 'एङ्' ये दोनों तपर अण्-प्रत्याहार के अन्तर्गत होते हुए भी अणुदित् सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूर्ण सवर्णी का ग्रहण न करायेंगे, किन्तु उन्हीं सवर्णी का ग्रहण करायेंगे जिन का काल इन के साथ तुल्य होगा। 'अ' यह एक-मात्रिक है, अतः यह अपने एक-मात्रिक सवर्णी का ही बोधक होगा दीर्घादियों का नहीं। 'एङ्' अर्थात् 'ए', 'ओ' द्वि-मात्रिक हैं, अतः ये अपने द्विमात्रिक सवर्णी के ही बोधक होंगे प्लुतों के नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि तपर 'अ'—केवल अपने समकाल वाले छः ह्रस्व-भेदों का ही ग्राहक होगा सम्पूर्ण अठारह भेदों का नहीं। इसी प्रकार तपर 'ए, ओ'—केवल अपने समकाल वाले छः दीर्घ भेदों के ही ग्राहक होंगे सम्पूर्ण बारह भेदों के नहीं। एवम् तपर इ, उ, ऋ, आ, ई आदियों में भी समभ लेना चाहिये के

१. ध्यान रहे कि इस तपर से अतिरिक्त विभक्ति-तपर भी हुआ करता है। यथा आद् गुणः (२७) यहां पर 'आत्' यह 'अ' शब्द की पञ्चमी का 'त्' है; अतः यहां पर ह्रस्व (उपेन्द्रः) दीर्घ (रमेशः) दोनों अकारों का ग्रहण हो जाता है। इस में उपसर्गादृति धातौ (३७) सूत्र ज्ञापक है। 'उपसर्गात्' यहां पञ्चमी का 'त्' है; यदि यहां पर भी तपरस्तत्कालस्य (२६) का उपयोग करते हैं, तो फिर उम से परे स्थित 'ऋ' में तपर-ग्रहण व्यर्थ हो जाता है।

तो अब अवेङ् गुणः (२५) सूत्र का यह अर्थ हुआ—ह्रस्व अकार, दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार गुण-सञ्ज्ञक होते हैं। अब अग्रिम-सूत्र में गुण-सञ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम् - (२७) आद् गुणः ।६।१।८४।।

अवर्णादिचि परे पूर्व-परयोरेको गुण आदेशः स्यात् । उपेन्द्रः । गङ्गो-दकम् ।।

अर्थः — अवर्ण से अच् परे होने पर पूर्व - पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है।

व्याख्या—अख्टाध्यायी के छठे अध्याय के प्रथम-पाद में एकः पूर्व-परयोः (६.१.८१) यह अधिकार-सूत्र है, इस का अधिकार ख्यत्यात्परस्य (६.१.१०८) सूत्र के पूर्व तक जाता है। इस अधिकार में 'पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है'। यह आद् गुणः (२७) सूत्र भी इसी अधिकार में पढ़ा गया है। आत्। ५११। अचि। ७।१। (इको यणिच से)। पूर्व-परयोः। ६।२। एकः। १।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है)। गुणः। १।१। अर्थः — (आत्) अवर्ण से (अचि) अच् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व और पर के स्थान पर (एकः) एक (गुणः) गुण आदेश होता है।

अवर्ण से अवर्ण परे होने पर अकः सवर्ण दीर्घः (४२) तथा अवर्ण से 'ए, ओ, ऐ, औ' परे होने पर वृद्धिरेचि (३३) सूत्र इस गुण का बाध कर लेते हैं, अतः अवर्ण से इकार, उकार, ऋकार तथा लृकार परे होने पर ही गुण प्रवृत्त होता है।

उदाहरण यथा — उपेन्द्रः (विष्णु) । 'उप — इन्द्र' यहां पकारोत्तर अवर्ण से परे 'इन्द्र' का आदि अच् 'इ' विद्यमान है, अतः पूर्व = अवर्ण तथा पर ⇒ इवर्ण दोनों के स्थान पर प्रकृत आद् गुणः (२७) सूत्र द्वारा एक गुण प्राप्त होता है । अदेङ् गुणः (२४) सूत्र के अनुसार 'अ, ए, ओ' ये तीन गुण हैं । अब इन तीनों में से कौन सा गुण 'अ — इ' के स्थान पर किया जायें ? इस शङ्का के उत्पन्न होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र मे स्थान-कृत आन्तर्य द्वारा 'अ — इ' के स्थान पर 'ए' गुण हो जाता है

१. इस अधिकार के २१ सूत्र लघुसिद्धान्तकौ मुदी में प्रयुक्त किये गये हैं। तथाहि— १. अन्तादिवच्च (४१); २. आद् गुणः (२७); ३. वृद्धिरेचि (३३); ४. एत्येधत्यूठ्मु (३४); ४. ऑटश्च (१६७); ६. उपसर्गावृति धातौ (३७); ७. औतोम्झसोः (२१४); ५. एङि पर-रूपम् (३८); ६. ओमाङोश्च (४०); १०. उस्यपदान्तात् (४६२); ११. अतो गुणे (२७४); १२. अकः सवर्णे वीर्घः (४२); १३. प्रथमयोः पूर्व-सवणः (१२६); १४. तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७); १४. नादिचि (१२७); १६. दीर्घाज्जिसि च (१६२); १७. अमि पूर्वः (१३५); १८. सम्प्रसारणाच्च (२४८); १६. एङः पदान्तादित (४३); २०. ङिस-ङसोश्च (१७३); २१. ऋत उत् (२०८); इन सूत्रों को सदा ध्यान में रखना चाहिये।

['अ + इ' का स्थान 'कण्ठ + तालु' है, गुणों में कण्ठ + तालु स्थान वाला 'ए' ही है]। उप 'ए' न्द्र = 'उपेन्द्र:'' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

गङ्गोदकम् (गङ्गा का जल) । 'गङ्गा + उदक' यहां गकारोत्तर 'आ' अवर्ण है, इस से परे 'उदक' का आदि 'उ' अच् विद्यमान है । 'आ + उ' का स्थान 'कण्ठ + ओष्ठ' है । तीनों गुणों में 'कण्ठ + ओष्ठ' स्थान 'ओ' का ही है, अतः पूर्व = आ और पर = उ इन दोनों के स्थान पर आद् गुणः (२७) द्वारा 'ओ' यह एक गुण आदेश हो कर - गङ्ग 'ओ' दक = 'गङ्गोदकम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

अवर्ण से ऋ, लृपरे वाले उदाहरणों में उरण्रपरः (२१) सूत्र का उपयोग किया जाता है; वह सूत्र 'रें' प्रत्याहार के आश्रित है, अतः प्रथम 'रें' प्रत्याहार की सिद्धि के लिये 'इत्' सञ्ज्ञा करने वाला सूत्र लिखते हैं—

#### [लघु॰] संज्ञा-सूत्रम्—(२८) उपदेशेऽजनुनासिक इत् ।१।३।२।।

उपदेशेऽनुनासिकोऽज् इत्सञ्ज्ञः स्यात् । प्रतिज्ञाऽऽनुनासिक्याः पाणि- 🔿 नीयाः । 'लँण्' (प्रत्याहारसूत्र ६) सूत्रस्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः 💛 सञ्ज्ञा ॥

अर्थः—जो अच् उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, उस की इत् सञ्ज्ञा होती है। प्रतिज्ञेति—पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात् गुरु-परम्परा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाले हैं। लेंण् इति—'लेंण्' सूत्र में स्थित लकारोत्तर अवर्ण (अन्त्य) के साथ युक्त हुआ रेफ (आदि) र् और ल् वर्णों की सञ्ज्ञा होता है।

भ्याख्या—उपदेशे ।७।१। अच् ।१।१। अनुनासिकः ।१।१। इत् ।१।१। अर्थः -- (उपदेशे) उपदेश अवस्था में (अनुनासिकः) अनुनासिक (अच्) अच् (इत्) इत्- सञ्ज्ञक होता है। महामुनि पाणिनि ने अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर (ँ) इस प्रकार का चिह्न किया था<sup>3</sup>, परन्तु अब वह अनुनासिक-पाठ परिभ्रष्ट हो गया है।

जब समासादि में सन्धि हो चुकती है तब विभक्ति की उत्पत्ति हुआ करती है—
यह हम पीछे लिख चुके हैं, सर्वत्र नहीं लिखेंगे ।

२. यद्यपि 'गङ्गा + उदक' में 'आ + उ' स्थानी के त्रिमात्र होने से आदेश 'ओ' भी सदृशतम त्रिमात्र होना चाहिये तथापि अदेङ् गुणः (२५) में एङ् के तपर होने से दिमात्र 'ओ' ही गुण एङ् हो जाता है। यह पूर्व-सूत्र में सङ्केतित कर आये हैं।

३. जैसे 'एध्ँ वृद्धी, गम्लृँ गती, यजँ देवपूजा-सङ्गतिकरण-दानेषु' इन में अनुनासिक के चिह्न होने से ये अच् पाणिनि को 'इत्' अभीष्ट हैं। अनुदात्तेत् होने से एध् धातु आत्मनेपदी और स्वरितेत् होने से यज् धातु उभयपदी है। 'गम्लृँ' धातु में लृकार न अनुदात्त है और न स्वरित अतः अविधष्ट उदात्त है, उदात्तेत् होने से गम् धातु परस्पैपदी है। इत्-सञ्ज्ञा किसी प्रयोजन के लिये होती है। प्रयोजना-

अतः अब अनुनासिक जानने की व्यवस्था इस प्रकार समभ्रती चाहिये — प्रतिज्ञाऽऽनुना-सिक्याः पाणिनीयाः । पाणिनीयाः = पाणिनिना प्रोक्ता वर्णाः, प्रतिज्ञया = गुरुपरम्परो-पदेशेन आनुनासिक्याः = अनुनासिक-धर्मवन्तः सन्तीति शेषः । अर्थः — पाणिनि से कहे गये वर्णं गुरु-परम्परा के उपदेशानुसार अनुनासिक धर्म वाले जानने चाहियें। तात्पर्य यह है कि अनुनासिक के विषय में अब तक आ रही गुरु-परम्परा का आश्रय करना ही युक्त है; गुरुपरम्परा से जो जो अनुनासिक चला आ रहा है उसे अनुनासिक और जो अनुनासिक नहीं माना जा रहा उसे अनुनासिक न मानना ही ठीक है।

इस सूत्र से लेंग् इस छठे प्रत्याहारसूत्र में लकारोत्तर अकार की इत् सञ्ज्ञा हो जाती है; क्योंकि गुरु-परम्परा से लेंग्मध्ये त्वित्सञ्ज्ञकः ऐसा प्रवाद चला आ रहा है अतः यह अनुनासिक 'लेंग्' इस रूप में है। इस अन्त्य इत् = अकार के साथ ह्यवरट् (प्रत्याहार० ५)सूत्र का 'र्'[देखो — हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः] मिलाने से र् + अं = 'रें' प्रत्याहार बन जाता है, इस 'रें' प्रत्याहार के अन्तर्गत 'र्' और 'ल्' ये दो वर्ण आते हैं। टकार हलन्त्यम् (१) द्वारा इत्-सञ्ज्ञक है अतः मध्यवर्ती होने पर भी उस का ग्रहण नहीं होता।

अब इस 'रें' प्रत्याहार का अग्रिम-सूत्र में उपयोग बतलाते हैं ---

[लघु०] परिभाषा-सूत्रम्--(२६) उरण्रपरः ।१।१।५०॥

'ऋ इति त्रिशतः सञ्ज्ञा' इत्युक्तम्; तत्स्थाने योऽण् स रँपरः सन्नेव प्रवर्त्तते । कृष्णिद्धः । तवल्कारः ॥

अर्थः—'ऋ' यह तीस की सञ्ज्ञा है; यह हम पीछे [अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः (११) सूत्र पर] कह चुके हैं। उस तीस प्रकार वाले 'ऋ' के स्थान पर यदि अण् आदेश करना हो तो वह 'रँ' प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होता है।

च्याख्या— उ: १६११। ('ऋ' शब्द के षष्ठी के एकवचन में 'पितुः' के समान 'उ:' प्रयोग बनता है) । अण् ११११। रँपरः ११११। समासः — रैं: परो यस्माद् असी रँपरः, बहुत्रीहि-समासः । अर्थः — (उ:) 'ऋ' वर्ण के स्थान पर (अण्) अण् अर्थात् अ, इ, उ (रँपरः) 'रँ' प्रत्याहार परे वाले होते हैं । अणुदित् सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (११) सूत्र पर 'ऋ' की तीस सञ्ज्ञाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं; उस 'ऋ' के स्थान पर यदि अण् (अ इ उ) आदेश होगा तो वह 'रँ' प्रत्याहार परे वाला अर्थात् उस से परे र् और ल्वर्ण भी होंगे । यथा — अर्, अल्, आर्, आल्, इर्, इल्, उर्, उल् इत्यादि । उदाहरण यथा—

भाव में अच् उच्चारणार्थंक ही माना जाता है। कुछ लोग सुखोच्चारण को भी एक प्रयोजन मान कर वहां पर भी इत्संज्ञा की प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। हम ने इस व्याख्या में गुरुपरम्परागत इन अनुनासिक चिह्नों को यथावस् अङ्कित करने का प्रथम प्रयास किया है। आशा है विद्यार्थियों को इस से सुविका होगी। कृष्णिद्धः (कृष्ण की समृद्धि)। 'कृष्ण + ऋद्धि' यहां णकारोत्तर अवर्ण से परे ऋकार = अच् के विद्यमान होने से आद् गुणः (२७१ सूत्र-द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता है। 'अ + ऋ' का स्थान 'कण्ठ + सूर्घा' है। तीनों गुणों में 'कण्ठ' स्थान तो सब का मिलता है पर सूर्घा-स्थान किसी का नहीं मिलता। अब यदि पूर्व + पर के स्थान पर 'अ' गुण करें तो प्रकृतसूत्रद्वारा उस से परे 'रें' प्रत्याहार प्राप्त हो जाता है। 'रें' प्रत्याहार में र् और ल् दो वर्ण आते हैं; स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा 'ऋ' के स्थान पर अण् करने पर उस से परे 'र्' और 'लृ' के स्थान पर अण् करने पर उस से परे 'स्' और 'लृ' के स्थान पर अण् करने पर उस से परे 'र्' और 'लृ' के स्थान पर अण् करने पर उस से परे 'ल्' भी साथ में प्रवृत्त हो जाता है। यहां पूर्व + पर के स्थान पर एकादेश होने से 'ऋ' के स्थान पर अण् (अ) करना है, अतः उस से परे 'र्' भी हो जाता है। इस प्रकार 'अर्' का स्थान 'कण्ठ + सूर्घा' होने से स्थानी और आदेश तुल्य हो जाते हैं। तो अब 'अर्' एकादेश करने से — कृष्ण 'अर्' द्धि = 'कृष्णिद्धः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है'।

तवल्कारः (तेरा लृकार) । 'तव + लृकारः' यहां आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश प्राप्त होने पर उरण्रपरः (२६) से 'रँ' प्रत्याहार भी परे प्राप्त होता है । अब स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र से कण्ठ + दन्त स्थान वाले 'अ + लृ' के स्थान पर तादश लपर अण् होकर तव् 'अल्' कारः = 'तवल्कारः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।

### अभ्यास (४)

- (१) निम्नलिखित रूपों में सिन्धच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा सिद्ध करें—
  १. गजेन्द्रः । २. परीक्षोत्सवः । ३. वसन्तर्त्तुः । ४. रमेशः । ५. सूर्योन्द्यः । ६. गणेशः । ७. देविषः । ८. ममत्कारः । ६. हितोपदेशः ।
  १०. तथेति । ११. अत्यन्तोर्ध्वम् । १२. परमोत्तमः । १३. नेति ।
  १४. यथेच्छम् । १५. उमेशः । १६. महिषः । १७. यशोपवीतम् ।
  १८. महेष्वासः । १६. विकलेन्द्रियः । २०. तवोत्साहः । २१. वेदर्क् ।
  २२. दयोदयोज्ज्वलः । २३. उत्तमर्णः । २४. प्रेक्षते । २५. गुडाकेशः ।
- (२) अधोलिखित प्रयोगों में उपपत्ति-पूर्वक सूत्रों द्वारा सन्धि करें— १. महा — ईश । २. कण्ठ — उच्चारण । ३. राम — इतिहास ।
- १. जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्योध्वंगमनम् जैसे जल में तुम्बी (शुष्क लौकी) डालने पर वह ऊपर ही ऊपर आ जाती है वैसे देवनागरी लिपि में हल् अर्थात् व्यञ्जन के परे रहते रेफ का भी सदा ऊर्ध्वंगमन होता है। जैसे अर्भ श्व अर्थ। आर्भ श्व आर्थ। ध्यान रहे कि यह रेफ अपने से आगे सस्वर व्यञ्जन के सिर पर ही चढ़ता है चाहे वह व्यञ्जन उस शब्द में कितनी भी दूर क्यों न हो। यथा मूर् च्छना = मूर्ण्डना। कार् नित्सन्य = कात्स्न्यं। कहा भी है -

वुम्बिकातृणकाष्ठं च तैलं जलमुपागतम् । स्वभावावूर्ध्वमायाति रेफस्यैतादृशी गतिः ॥

४. न + उपलिब्धः । ५. भाष्यकार + इष्टि । ६. परम + उपकारक । ७. स्वच्छ + उदक । - सतत + उद्यत । ६. तव + लृदन्तः । १०. ग्रीष्म + ऋतु । ११. सप्त + ऋषि । १२. मम + लृवर्णः । १३. अधम + ऋण । १४. आ + उदकान्तात् । १५. पाप + ऋदि ।

- (३) उरण्रपरः में अण् किस णकार से गृहीत होता है और क्यों ?
- (४) 'ऋ' की तीस सञ्जाओं का उल्लेख करें।
- (५) 'रैं' प्रत्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर तदन्तर्गत वर्णों को लिखते हुए 'रैं' प्रत्याहार को स्वीकार करने का प्रयोजन भी स्पष्ट करें।
- (६) अनुनासिक जानने की आजकल क्या व्यवस्था है ? सविस्तर लिखें।
- (७) तपर करने का प्रयोजन सोदाहरण स्पष्ट करें।
- (प्र) आद् गुणः सूत्र किस २ सूत्र का अपवाद है; सोदाहरण लिखें।

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३०) लोपः शाकल्यस्य । द।३।१६।। अवर्ण-पूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो वाऽशि परे ।।

अर्थः — अश् प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पवान्त यकार वकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है।

व्याख्या—अ-पूर्वयोः ।६।२। (भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य योऽिश से 'अ-पूर्वस्य' अंश की अनुवृत्ति आकर वचन-विपारणाम हो जाता है)। व्योः ।६।२। (व्यानंघु-प्रयत्नतरः शाकटायनस्य से)। पदान्तयोः ।६।२। (पदस्य यह पीछे से अधिकार चला आ रहा है। 'व्योः' का विशेषण होने से इस से तदन्त-विघि हो कर वचन-विपरिणाम से द्विवचन हो जाता है)। लोपः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। अशि ।७।१। (भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य योऽिश से)। समासः—अः अवर्णः पूर्वो याम्यां तौ —अ-पूर्वो, तयोः = अपूर्वयोः, वहुव्रीहि-समासः। व् च य् च = व्यौः, तयोः = व्योः, इतरेतर-द्वन्द्वः। अर्थः—(अ-पूर्वयोः) अवर्ण पूर्व वाले (पदान्तयोः) पदान्त (व्योः) वकार यकार का (अशि) अश् परे होने पर (लोपः) लोप हो जाता है। (शाकल्यस्य) यह कार्य शाकल्याचार्य का है। यह लोप शाकल्याचार्य —जो पाणिनि से पूर्व व्याकरण के एक महान् आचार्य हो चुके हैं—के मत में होता है; पाणिनि के मत में नहीं। हमें दोनों आचार्य प्रमाण हैं अतः विकल्प से लोप होगा। उदाहरण यथा—

'हरे + इह', 'विष्णो + इह' यहां 'हरे' और 'विष्णो' पद सम्बोधन के एकवच-नान्त होने से सुँप्तिङन्तं पदम् (१४) के अनुसार पद-सञ्ज्ञक हैं। इन दोनों में एचो-ऽयवायावः (२२) सूत्र से क्रमशः एकार को अय् और ओकार को अव् आदेश हो कर— 'हर् अय् + इह' 'विष्ण् अव् + इह' बन जाते हैं। अब पुनः दोनों रूपों में 'इह' के आदि इकार = अश् के परे होने पर पदान्त यकार वकार का प्रकृतसूत्र (३०) द्वारा विकल्प से लोप हो कर लोपपक्ष में - 'हर् अ + इह; विष्ण् अ + इह' तथा लोप के अभाव में - 'हर्य + इह; विष्णव् + इह' बना। अब लोप-पक्ष के रूपों में आव् गुणः (२७) सूत्र द्वारा 'अ-्मे.इ' के स्थान पर 'ए' तथा 'अ-्मे-उ' के स्थान पर 'ओ' गुण एकादेश प्राप्त होता है। इस पर इस के निवारणार्थ अग्रिम-सूत्र लिखते हैं— [लघ०] अधिकार-सूत्रम्—(३१) पूर्वत्राऽसिद्धम्।८।२।१।।

सपाद-सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं

शास्त्रमसिद्धम् । हर इह; हरयिह । विष्ण इह; विष्णविह ।।

अर्थ:—सवा सात अध्यायों के प्रति त्रिपादी-सूत्र असिद्ध होते हैं और त्रिपादी

सूत्रों में भी पूर्वशास्त्र के प्रति पर-शास्त्र असिद्ध होता है।

व्याख्या-अल्टाध्यायी में आठ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं; यह सब पीछे सञ्ज्ञा-प्रकरण में विस्तार-पूर्वक स्पप्ट कर चुके हैं। सात अध्याय सम्पूर्ण और आठवें अध्याय के प्रथम-पाद के व्यतीत होने पर आठवें अध्याय के दूसरे पाद का यह प्रथम-सूत्र है । यह अधिकार-सूत्र है । अधिकारसूत्र स्वयं कुछ नहीं किया करते किन्तु अग्रिम-सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये हुआ करते हैं। इन की अवधि (हद्) निश्चित हुआ करती है । इस सूत्र का अधिकार यहां से लेकर अ अ (८.४.६७) सूत्र अर्थात् अष्टाध्यायी के अन्तिमसूत्र तक जाता है । इस प्रकार आठवें अध्याय का दूसरा, तीसरा तथा चौथा पाद इस के अधिकार में आता है। यह सूत्र इन तीनों पादों के सूत्रों में जा कर अनुवृत्ति करता है कि तूं (पूर्वत्र इत्यव्ययपदम्) पूर्व-शास्त्र में (असिद्धम् ।१।१।) असिद्ध है; अर्थात् पूर्व की दिष्ट में तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। इस से यह होता है कि इन तीन पादों के सूत्र पूर्व-पठित सवा सात अध्यायों की दिष्ट में तथा इन तीन पादों में भी पूर्व के प्रति पर-सूत्र असिद्ध हो जाता है। यथा - आद् गुणः (२७) सवा सात अध्यायों के अन्तर्गत-सूत्र है [यह छठे अध्याय के प्रथम-पाद का ८४ वां सूत्र है |। इसकी दिष्ट में आठवें अध्याय के तीसरे पाद में वर्त्तमान लोपः शाकल्यस्य (३०) सूत्र असिद्ध है, अतः आद् गुणः (२७) सूत्र लोगः शाकल्यस्य (३०) स्त्र द्वारा किये गये यकार वकार के लोप को नहीं देखता; इसे तो अब भी यकार वकार सामने पड़े हुए दीख रहे हैं। अवर्ण से परे यकार वकार के दिखाई देने से अच् परे न होने के कारण आद् गुणः (२७) द्वारा गुण एकादेश नहीं होता—हर इह; विष्ण इह—ऐसे ही अवस्थित रहते हैं । इस प्रकार---लोप-पक्ष में 'हर इह, विष्ण इह' तथा लोपाभावपक्ष में 'हरयिह, विष्णविह' रूप सिद्ध होते हैं।<sup>1</sup>

अभ्यास (४)

(१) कौमुदीस्थ लम्बा-चौड़ा अर्थ पूर्वत्रासिद्धम् सूत्र का कैंस हो जाता है ?

(२) सूत्र में विकल्प वाचक पद के न होने पर भी लोपः शाकल्यस्य सूत्र कैसे वैकल्पिक लोप किया करता है ?

१. त्रिपादियों में पूर्व के प्रति पर-शास्त्र की असिद्धि में उदाहरण यथा—िकम्बुक्तम्। यहां पर मोऽनुस्वारः (८.३.२३) इस पूर्व त्रिपादी सूत्र के प्रति मय उजो वो वा (८.३.३३) इस पर-त्रिपादी-सूत्र के असिद्ध होने से (अर्थात् व की जगह उ = अच् होने से) म् को अनुस्वार नहीं होता।

- (३) हरये, विष्णवे रूपों में लोपः शाकल्यस्य की प्रवृत्ति क्यों न हो ?
- (४) 'हरय् + इह', 'विष्णव् + इह' यहां लोपः ज्ञाकल्यस्य से प्राप्त यकार वकार के लोप का यणः प्रतिषेधो वाच्यः से निषेध क्यों नहीं होता ?
- (५) निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर सूत्र-समन्वय-पूर्वक सिद्धि करें— १. गुरा आयाते । २. प्रभ इदानीम् । ३. शौर आगच्छ । ४. भाना अपि । ५. रवा उदिते । ६. न धातु-लोप आर्धधातुके । ७. श्रिया उत्कण्ठितः । ८. तयागच्छन्ति । १. विधा उदिते । १०. वन ऋषयः ।
- (६) अधो-लिखित रूपों में सूत्र-समन्वय-पूर्वक सन्धि करें १. पुत्रौ +आगच्छतः । २. तस्मै +अदात् । ३. ते + इच्छन्ति । ४. गृहे + आसीत् । ५. एते + आगताः । ६. विश्वे + उपासते । ७. इतौ + अनार्षे । ८. स्थले + इदानीम् । ६. बालौ + आयातौ । १०. कस्मै + अयच्छत् । ११. आसने + आस्ते । १२. द्वौ +अपि ।

## [लघु०] संज्ञा-सूत्रम् — (३२) वृद्धिरादेच् ।१।१।१।।

आदैच्च वृद्धि-सञ्ज्ञः स्यात् ॥

अर्थ:-- 'आ, ऐ, औ--- ये तीन वर्ण वृद्धि-सञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या - वृद्धिः ।१।१। आत् ।१।१। ऐच् ।१।१। अर्थः — (आत्, ऐच्) दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार तथा दीर्घ औकार (वृद्धिः) वृद्धि-सञ्ज्ञक होते हैं। 'आदैच्' यहां पर तपर किया गया है। यह तपर 'आ' के लिये नहीं किन्तु 'ऐच्' के लिये किया गया है; क्योंकि 'आ' तो अण्-प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (११) सूत्र द्वारा स्वतः ही सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता, पुनः उसके लिए निषेध कैसा ? अतः यहां ऐच् के ग्रहण से प्लुत-सवर्णों का ग्रहण न हो अथवा 'देव — ऐश्वयं' में त्रिमात्रस्थानी तथा 'गङ्गा — ओघ' में चतुर्मात्र स्थानी होने से ऐ-औ भी कहीं त्रिमात्र चतुर्मात्र न हों, किन्तु द्विमात्र ही हों; इसलिये तपर किया गया है। इस से — दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार, तथा दीर्घ औकार इन तीन वर्णों की 'वृद्धि' सञ्ज्ञा होती हैं। अब अग्रिम-सूत्र में इस सञ्ज्ञा का फल दिखाते हैं—

# [लघु०] विधि-सूत्रम् — (३३) वृद्धिरेचि ।६।१।८५।।

आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । गुणाऽपवादः । कृष्णैकत्वम् । गङ्गोघः । देवैश्वर्यम् । कृष्णौतकण्ठचम् ।।

अर्थ: -- अवर्ण से एच् परे होने पर पूर्व -- पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। गुणेति--- यह सूत्र आद् गुणः (२७) सूत्र का अपवाद है।

च्याख्या—आत् ।५।१। (आद् गुणः से) । एचि ।७।१। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धिः ।१।१। अर्थः— (आत्) अवर्ण सं (एचि) एच् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व | पर के स्थान पर (एकः) एक

(वृद्धिः)वृद्धि आदेश हो जाता है। यह सूत्र आद् गुणः (२७) सूत्र का अपवाद है। बहुत विषय वाला उत्सर्ग और थोड़े विषय वाला अपवाद हुआ करता है। आद् गुणः (२७) सूत्र बहुत विषय वाला है; क्योंकि इस का अवर्ण से परे अच्-मात्र विषय है। वृद्धि-रेखि (३३) सूत्र थोड़े विषय वाला है; क्योंकि इस का अवर्ण से परे अच्-प्रत्याहार के अन्तर्गत केवल एच् ही विषय है। उत्सर्ग और अपवाद दोनों प्रकार के सूत्र महा-मुनि पाणिनि ने बनाये हैं; अतः हमें कोई ऐसा हल ढूंढना है जिस से दोनों प्रकार के सूत्र सार्थंक हो जायें, कोई अनर्थंक न हो। अब यदि अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग प्रवृत्त करते हैं तो अपवाद-सूत्र निर्यंक हो जाते हैं; क्योंकि तब इन्हें प्रवृत्त होने के लिये कोई स्थान ही नहीं मिल सकता। और उत्सर्ग के विषय में अपवाद प्रवृत्त करते हैं तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर अपवाद सार्थंक हो जाता है और शेष बचे हुए में उत्सर्ग भी प्रवृत्त हो सकता है; इस प्रकार दोनों सार्थंक हो जाते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि उत्सर्ग के विषय में ही अपवाद प्रवृत्त करना युक्त है। तो अब आद् गुणः (२७) के विषय में वृद्धिरेखि (३३) सूत्र प्रवृत्त होकर 'एच्' के स्थानों को उस से छीन लेगा; शेष बचे हुए स्थानों में ही वह प्रवृत्त होगा। उदाहरण यथा—

कृष्णैकत्वम् (कृष्ण की एकता) । 'कृष्ण म एकत्व' यहां णकारोत्तर अवर्ण से परे 'एकत्व' शब्द का आदि एकार — एच् वर्त्तमान है । अतः वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व — अ और पर — ए के स्थान पर एक वृद्धि आदेश प्राप्त होता है । 'अ — ए' का स्थान 'कण्ठ — तालु' है; इधर वृद्धि-सञ्ज्ञकों में 'ऐ' का स्थान 'कण्ठ — तालु' है अतः स्थानेऽन्तरतमः (१७) के अनुसार 'अ — ए' के स्थान पर 'ऐ' यह एक वृद्धि आदेश हो कर — कृष्ण् 'ऐ' कत्व — 'कृष्णैकत्वम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

गङ्गीयः (गङ्गा का प्रवाह) । 'ग्रङ्गा + ओघ' यहां पूर्व = आ और पर = ओ का 'कण्ठ + ओष्ठ' स्थान है; अतः वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'कण्ठ + ओष्ठ' स्थान वाला 'औ' यह एक वृद्धि आदेश हो कर — गङ्ग् 'औ' घ = 'गङ्गीयः' प्रयोग सिद्ध होता है।

देवैश्वयंम् (देवताओं का ऐश्वयं)। 'देव | ऐश्वयं' यहां पूर्व = अ और पर = ऐ का 'कण्ठ | तालु' स्थान है; अतः बृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व | पर के स्थान पर 'कण्ठ | तालु' स्थान वाला 'ऐ' यह एक वृद्धि आदेश होकर — देव् 'ऐ' श्वयं = 'देवैश्वयंम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

कृष्णीत्कण्ठ्यम् (कृष्ण की उत्कण्ठा) । 'कृष्ण + औत्कण्ठ्य' यहां पूर्व - अ और पर - ओ का 'कण्ठ + ओष्ठ' स्थान है; अतः वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'कण्ठ + ओष्ठ' स्थान वाला 'औ' यह एक वृद्धि आदेश होकर - कृष्ण् 'औ' त्कण्ठ्य = 'कृष्णीत्कण्ठ्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

### अम्यास (६)

(१) निम्नलिखित रूपों में सूत्रार्थ-समन्वय-पूर्वक सन्धि करें-

१. पञ्च + एते । २. जन + एकता । ३. तण्डुल + ओदन । ४. राम + औत्सुक्य । ५. नृप + ऐश्वर्य । ६. महा + औषध । ७. एक + एक । ६. राजा + एषः । ६. महा + औदार्य । १०. वीर + एक । ११. महा + एनः । १२. दर्शन + औत्सुक्य । १३. अस्य + औचिती । १४. सुख + औपयिक । १५. दीर्घ + एरण्ड ।

- (२) निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रार्थ-समन्वय-पूर्वक सन्धिच्छेद करें —
  १. अत्रैकमत्यम् । २. पूर्वेनः । ३. भृत्यौद्धत्यम् । ४. पण्डितौकः ।
  ५. बालैषा । ६. चित्तैकाग्रचम् । ७. तथैव । ५. महौजसः । ६. तवैवम् ।
  १०. सत्यैतिह्यम् । ११. ममौदासीन्यम् । १२. कमौर्घ्वदेहिकम् ।
  १३. दीर्घेकारः । १४. ज्ञातौषिः । १५. महौष्ण्यम् । १६. प्लुतौकारः ।
  १७. स्थूलैणः । १५. मैवम् । १६. बिम्बौष्ठी । २०. स्थूलौतुः ।
- (३) उत्सर्ग और अपवाद किसे कहते हैं ? अपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुआ करती ?
- (४) वृद्धिरेचि सूत्र गुण का अपवाद है; इस वचन की व्याख्या करो।
- (५) वृद्धिरादैच् सूत्र में तपर करने का क्या प्रयोजन है ?

# [लघु०] विधि-सूत्रम् — (३४) एत्येधत्यूठ्सु ।६।१।८६॥

अवर्णादेजाद्योरत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । पररूप-गुणाऽपवादः । उपैति । उपैधते । प्रष्ठौहः । एजाद्योः किम् ? उपैतः । मा भवान् प्रेदिधत् ॥

अर्थः—अवर्ण से परे यदि एच्-प्रत्याहार आदि वाली 'इण्' तथा 'एघ्' धातु हो अथवा ऊठ् हो तो पूर्व + पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। पर-रूपेति –यह सूत्र एङि पररूपम् (३८) तथा आद् गुणः (२७) सूत्रों का अपवाद है।

व्याख्या—आत् ।१।१। (आद् गुणः से) । एजाद्योः ।७।२। (वृद्धिरेचि सूत्र से 'एचि' पद की अनुवृत्ति आती है। यह पद 'एति' और 'एघिति' का ही विशेषण बन सकता है, असम्भव होने से 'ऊठ्' का नहीं; अतः वचन-विपरिणाम से द्विवचन और यस्मिन्विधस्तदादावल्ग्रहणे से तदादि-विधि होकर 'एजाद्योः' ऐसा बन जाता है)। एत्येघत्यूठ्सु ।७।३। (एति + एघिति + ऊठ्सु)। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत हैं)। वृद्धिः ।१।१। (वृद्धिरेचि से)। अर्थः—(आत्) अवर्ण से (एजाद्योः) एजादि (एत्येघत्यूठ्सु) इण् और एघ् धातु परे होने पर अथवा ऊठ् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धः) वृद्धि आदेश होता है। उदाहरण यथा—

उपैति (पास जाता है) । 'उप + एति' ['एति' यह पद इण् गतौ (अदा०)

१. 'विम्बोष्ठी' और 'स्थूलोतुः' भी होता है। ओत्वोष्ठयोः समासे वा वात्तिक से वैकल्पिक पररूप हो जाता है। पररूप के अभाव में यृद्धि समभती चाहिये।

धातु के लँट् लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है] यहां पकारोत्तर अवर्ण से परे एजादि 'इण्' धातु वर्त्तमान है, अतः इस सूत्र से पूर्व = अ और पर = ए के स्थान पर 'ऐ' यह एक वृद्धि आदेश हो कर — उप् 'ऐ' ति = 'उपैति' प्रयोग सिद्ध होता है।

उपैषते (पास बढ़ता है)। 'उपैं - एधते' ['एधते' यह पद एधुँ वृद्धौ (भ्वा०) धातु के लँट् लकार के प्रथमपुरुष का एकवचन है] यहां अवर्ण से परे एजादि एध् धातु वर्त्तमान है अतः पूर्व = अ और पर = ए के स्थान पर एक 'ऐ' वृद्धि आदेश हो कर—उप् 'ऐ' धते = 'उपैं धते' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रष्ठौहः (प्रष्ठवाह् का<sup>3</sup>)। 'प्रष्ठ — ऊहः' (यहां 'ऊठ्' है। कैंसे है? यह हलन्त-पुल्लिङ्ग में 'विश्ववाह्' शब्द पर स्पष्ट होगा) यहां अवर्ण से ऊठ् परे है अतः पूर्व — अ और पर — ऊ दोनों के स्थान पर 'औ' यह वृद्धि एकादेश हो कर — प्रष्ठ् 'औ' हः — 'प्रष्ठौहः' प्रयोग सिद्ध होता है।

यह सूत्र ऊठ् के विषय में गुण का तथा इण् और एघ् के विषय में आगे वक्ष्य-माण एडि पररूपम् (३८) सूत्र द्वारा विधीयमान पररूप का अपवाद है।

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सूत्र में इण् और एघ् धातु को एजादि क्यों कहा गया है? अर्थात् यदि एजादि न कहते; तो कौन सी हानि हो जाती? इस का उत्तर यह है कि एजादि न कहने से 'उपेतः' और 'प्रेदिधत्' प्रयोगों में भी वृद्धि हो जाती; जो नितान्त अनिष्ट है। तथाहि—उपेतः (समीप पहुंचा, युक्त अथवा वे दोनों पास जाते हैं)। 'उप + इतः' ('इतः' यह पद इण् गतौ धातु का क्तान्त रूप है अथवा लेंट् लकार के प्रथम-पुष्ट्य का द्विवचन है) यहां अवर्ण से परे 'इण्' धातु तो है पर वह एजादि नहीं; अतः वृद्धि न हो कर आद् गुणः (२७) सूत्र से 'ए' यह गुण एकादेश ही होगा। इस से—उप् 'ए' तः—'उपेतः' यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायेगा। 'मा भवान् प्रेदिधत्' (आप अधिक न बढ़ावें) ['इदिधत्' यह णिजन्त एध् धातु के लुँङ् लकार के प्रथम-पुष्ट्य का एकवचन है। यहां न माङ्योगे (४४१) सूत्र से 'आट्' आगम का निषेध हो जाता है; इसी बात को जतलाने के लिये यहां 'मा' पद का प्रयोग किया गया है] यहां अवर्ण से परे 'एध्' धातु तो वर्त्तमान है; पर वह एजादि नहीं; अतः इस सूत्र से वृद्धि न हो आद् गुणः (२७) सूत्र द्वारा गुण हो जायेगा। इस से—पू 'ए' दिधत् —'प्रेदिधत्' यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायेगा।

ये दोनों उक्त सूत्र के प्रत्युदाहरण हैं। विपरीत उदाहरणों की प्रत्युदाहरण कहते हैं; अर्थात् 'यदि सूत्रों में यह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता' इस प्रकार जो प्रयोग दर्शाये जाते हैं उन्हें प्रत्युदाहरण कहते हैं।

सूत्र में 'एति' और 'एधित' से 'इण्' और 'एध्' धातु का ही ग्रहण समकता

१. उद्ग्डता दूर करने के लिये जिस के गले में युग या भारी काष्ठ बान्ध देते हैं उस बछड़े या बैल को 'प्रष्ठवाह्' कहते हैं। यहां प्रष्ठवाह् शब्द के पष्ठी के एक-बचनन्त का प्रयोग है। प्रष्ठवाड् युगपाद्यगः, प्रष्ठौही बालगभिणी—इत्यमरः।

चाहिये। जैसे वर्णों से स्वार्थ में 'कार' प्रत्यय लगाया जाता है (अकार, इकार, उकार, ककार आदि) वैसे धातुओं के निर्देश करने में भी 'इ' (इक्) या 'ति' (श्तिप्) लगाये जाते हैं। यथा — गिम वा गच्छति, एधि वा एधित, चिल वा चलित आदि। इन सब का तात्पर्य गम्, एध्, चल् आदि मूल धातुओं से ही होता है।

### [लघु०] वा०—(४) अक्षादूहिन्यामुपसङ्ख्यानम् ॥

अक्षौहिणी सेना ॥

अर्थः— 'अक्ष' शब्द के अन्त्य अवर्ण से 'ऊहिनी' शब्द का आदि ऊकार परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ऐसा अधिक-वचन करना चाहिये।

व्याख्या— (अक्षात् ।४।१।) 'अक्ष' शब्द से (ऊहिन्याम् ।७।१।) 'ऊहिनी' शब्द परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धः) वृद्धि आदेश हो जाता है; ऐसा (उपसङ्ख्यानं कर्त्तव्यम्) अधिक-वचन करना चाहिये। ध्यान रहे कि इस प्रकरण में 'आत्' और 'अचि' की अनुवृत्ति होने से सर्वत्र पूर्व से अवर्ण और पर से अच् का ग्रहण होता है। उदाहरण यथा

'अक्षौहिणी' । 'अक्ष + ऊहिनी' (अक्षाणाम् ऊहिनीति षष्ठीतत्पुरुष-समासः) यहां 'अ + ऊ' का स्थान 'कष्ठ + ओष्ठ' होने से तादश-स्थान वाला 'औ' वृद्धि एकादेश हो - अक्ष 'औ' हिनी = 'अक्षौहिनी' बना । अब पूर्व-पदात् सञ्ज्ञायामगः (८.४.३) सूत्र से नकार को णकार आदेश करने से 'अक्षौहिणी' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां गुण की प्राप्ति में वृद्धि कही गई है अतः यह वार्त्तिक गुण का अपवाद है।

# [लघु०] वा॰—(४) प्राद् ऊहोढोढचेषैध्येषु ॥

प्रौह: । प्रौढ: । प्रौढि: । प्रैष: । प्रैष्य: ।।

अर्थ:— 'प्र' शब्द के अन्त्य अवर्ण से ऊह, ऊढ, ऊढि, एष तथा एष्य शब्दों का आदि अच् परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है।

च्याख्या—प्रात् । १।१। ऊहोढोढचेषैप्येषु ।७।३। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है) । वृद्धिः ।१।१। (वृद्धिरेचि से) । समासः -- ऊहश्च ऊढश्च ऊढश्च एषश्च एष्यश्च तेषु -- ऊहोढोढचेषैष्येषु । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः -- (प्रात्) 'प्र' शब्द से (ऊहोढोढचेषैष्येषु) ऊह, ऊढ, ऊढि, एष तथा एष्य शब्द परे

रथैरेतैईयैस्त्रिघ्नैः पञ्चम्नैदच पदातिभिः॥

२१८७० हाथी २१८७० रथ अक्षौहिणी ६५६१० घोड़े (रथवाहकों से अतिरिक्त) सेना १०६३५० पैदल

१. 'अक्षौहिणी' विशेष परिमाण वाली सेना कहाती है। इस का परिमाण यथा— अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु साङ्गाव्टैकद्विकैंगंजैः।

होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व <del>| पर के स्थान पर (एकः)</del> एक (वृद्धिः) वृद्धि आदेश हो । उदाहरण यथा —

y + 3z = y 'औ' z = y'ह:'। [उत्तम तर्क वा उत्तम तर्क करने वाला]

प्र + ऊढ = प्र् 'औ' ढ = 'प्रौढः'। [बढ़ा हुआ वा अधेढ़]

प्र+ऊढि=प्र्'औ' ढि='प्रौढिः'। [प्रौढता व शेखी]

प्र+एष = प्र'ऐ'ष = 'प्रैषः'। [प्रेरणा, धन्नतोऽत्र इष-धातुः]

प्र+एष्य = प्र्' ह्य = 'प्रैष्यः'। [प्रेरणीय, सेवक, ण्यदन्तोऽत्र इष-धातुः]

'प्रैषः, प्रैष्यः' यहां **एङि पररूपम्** (३८) से पररूप<sup>्</sup> प्राप्त था, शेष स्थानों पर आद् गुणः (२७) सूत्र से गुण प्राप्त था । यह वार्त्तिक इन दोनों का अपवाद है ।

[लघु०] वा०—(६) ऋते च तृतीया-समासे ॥

सुखेन ऋतः -- सुखार्तः । तृतीयेति किम् ? परमर्तः ।।

अर्थः — तृतीया-समास में अवर्ण से ऋत शब्द का आदि ऋवर्ण परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है।

व्याख्या—आत् ।४।१। (आद् गुणः सूत्र से) । ऋते ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धिः ।१।१। (वृद्धिरेचि से) । तृतीया-समासे ।७।१। अर्थः — (तृतीया-समासे) तृतीया-तत्पुरुष-समास में ।आत्) अवर्णं से (ऋते) 'ऋत' शब्द परे होने पर (च) भी (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धि) वृद्धि आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा-

'सुखेन ऋतः' यह लौकिक-विग्रह है। अलौकिक-विग्रह अर्थात् 'सुख टा ऋत सुँ' में सुँगो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) सूत्र द्वारा टा और सुँ का लुक् हो जाने पर 'सुख + ऋत' ऐसा बनता है। अब इस वार्तिक से पूर्व = अवर्ण और पर = ऋवर्ण के स्थान पर वृद्धि करनी है। 'अ + ऋ' का स्थान 'कण्ठ + मूर्धा' है। कण्ठ + मूर्धा' स्थान वाला वृद्धि-सञ्ज्ञकों में कोई नहीं; सब का 'कण्ठ' स्थान ही तुल्य है। अब यदि 'आ' यह वृद्धि एकादेश करें तो उरण्रेंपरः (२६) सूत्र से रपर होकर 'आर्' हो जाने से 'कण्ठ + मूर्धा' स्थान तुल्य हो जायेगा। तो ऐसा करने से — सुख् 'आर्' त = 'सुखार्त' प्रयोग हो कर विभक्ति लाने से 'सुखार्तः' सिद्ध हो जाता है। इस का अर्थ — सुख से प्राप्त हुआ अर्थात् सुखी है।

अब यहां यह विचार उपस्थित होता है कि अवर्ण से 'ऋत' परे होने पर वृद्धि का विधान समास में तो करना ही चाहिये, क्योंकि 'सुखेन — ऋतः' यहां लौकिक-विग्रह में वृद्धि न हो कर गुण एकादेश होने से 'सुखेनर्तः' प्रयोग बन सके । परन्तु 'तृतीया का ही समास हो अन्य विभक्तियों का न हो' इस कथन का क्या प्रयोजन है? क्यों समास-मात्र में ही वृद्धि का विधान न कर दिया जाये ? इस का उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि यदि 'तृतीया' न कहेंगे; समास-मात्र में ही वृद्धि विधान करेंगे तो 'परमश्चासौ ऋतः — परम — ऋत' यहां गुण न हो कर वृद्धि हो जायेगी, क्योंकि समास

तो यहां भी है। अब यहां कर्मधारय-समास में गुण हो कर 'परमर्तः' यह इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 'परमर्तः' का अर्थ 'मुक्त' है।

#### [लघु०] वा॰ — (७) प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनार्ण-दशानाम् ऋणे ॥ प्रार्णम् । वत्सतरार्णम् इत्यादि ॥

अर्थः — प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश इन छः शब्दों के अन्त्य अवर्ण से परे 'ऋण' शब्द का आदि ऋवर्ण होने पर पूर्व — पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है।

व्याख्या— प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनार्ण-दशानाम् ।६।३। (यहां पञ्चमी-विभक्ति के स्थान पर षष्ठी-विभक्ति समभनी चाहिये) । ऋणे ।७।१। पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः अधिकृत है) । वृद्धिः ।१।१। (वृद्धिरेचि से) । अर्थः—(प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनार्ण-दशानाम्) प्र, वत्सत्र, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश इन शब्दों से (ऋणे) ऋण शब्द परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व +पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धः) वृद्धि आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा—

- (१) प्र +ऋण = प्र्' जार्' ण = 'प्रार्णम्' [अधिक वा उत्तम ऋण]।
- (२) वत्सतर + ऋण = वत्सतर् 'आर्' ण = 'वत्सतरार्णम्' [बछड़े के लिये ऋण]।
- (३) कम्बल + ऋण = कम्बल् 'आर्' ण = 'कम्बलार्णम्' [कम्बल का ऋण]।
- (४) वसन + ऋण = वसन् 'आर्' ण = 'वसनार्णम्' [कपड़े का ऋण]।
- (५) ऋण + ऋण = ऋण् 'आर्' ण = 'ऋणार्णम्' [ऋण चुकाने के लिये ऋण]।
- (६) दश + ऋण दश् 'आर्' ण = 'दशार्णः' [दश प्रकार के जल वाला देश-विशेष]। ध्यान रहे कि अन्तिम उदाहरण में बहुव्रीहि-समास है। इस में 'दशन्' के नकार का न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से लोप हो जाता है। यह वार्तिक भी गुण एकादेश का अपवाद है।

#### अभ्यास (७)

- (१) निम्नस्थ रूपों में उत्सर्गनिर्देशपूर्वक ससूत्र सन्धि करें—
  १. विश्वौहः । २. प्रौहः । ३. भारौहः । ४. अवैति । ५. अभ्युपैति ।
  ६. ऋणार्णम् । ७. उपैता (तृच्) । ८. अवैधते । ६. प्रौढिः । १०. अक्षौहिणी । ११. प्रैति । १२. समैधते । १३. दशार्णः । १४. प्रैष्यः ।
  १५. प्रैधे । १६. दुःखार्तः ।
- (२) एत्येधत्यूठ्सु सूत्र में 'एजादि' ग्रहण क्यों किया जाता है ?
- (३) ऋते च तृतीया-समासे में तृतीया-ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
- (४) 'अक्षौहिणी' सेना का परिमाण बताओ।
- (५) एति और एधित में 'ति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (६) 'उपसङ्ख्यान' शब्द का क्या अर्थ होता है?
  - (७) एत्येघत्यूठ्सु, प्रादूहोढोढचेषैष्येषु, अक्षादूहिन्यामुपसङ्ख्यानम् ये सूत्र या वात्तिक किस २ के अपवाद हैं ? सोदाहरण समक्ताइये।

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् - (३५) उपसर्गाः क्रिया-योगे ।१।४।५८।।

प्रादयः क्रिया-योगे उपसर्ग-सञ्ज्ञाः स्युः । १. प्र । २. परा । ३. अप । ४. सम् । ५ अनु । ६. अव । ७. निस् । ८. निर् । ६. दुस् । १०. दुर् । ११. वि । १२. आङ् । १३. नि । १४. अघि । १५. अपि । १६. अति । १७. सु । १८. उद् । १६. अभि । २०. प्रति । २१. परि । २२. उप — एते प्रादयः ।।

अर्थः - किया-योग में प्रादि 'उपसर्ग' सञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—प्रादयः ।१।३। (इसी सूत्र का अंश, जिसे योग-विभाग करके भाष्य-कार ने अलग किया है) । उपसर्गाः ।१।३। किया-योगे ।७।१। समासः — 'प्र'शब्द आदि-येंषान्ते प्रादयः । तद्-गुण-संविज्ञान-बहुव्रीहि-समासः [इस समास का विवेचन (१३३) सूत्र पर देखें] । कियया योगः — किया-योगः, तिस्मक्-किया-योगे । तृतीया-तत्पुरुष-समासः । अर्थः — (किया-योगे) किया के साथ अन्वित होने पर (प्रादयः) 'प्र' आदि २२ शब्द (उपमर्गाः) उपसर्ग-सञ्ज्ञक होते हैं। यह सूत्र प्राग्नीश्वरान्निपाताः (१.४.५६) के अधिकार में पढ़ा गया है; अतः इन की निपात-सञ्ज्ञा भी साथ ही समभ लेनी चाहिये । निपात-सञ्ज्ञा का प्रयोजन 'अव्यय' बनाना है [देखें —स्वरादिनिपातमन्ययम् (३६७)] । प्रादि कौन २ से हैं ? इस का ज्ञान गण-पाठ से होता है । मूल में प्रादि-गण दे दिया गया है । गण-पाठ महामुनि पाणिनि ने रचा है । प्रादि-गण पर विशेष विचार आगे यत्र तत्र बहुत किया जायेगा ।

नोट — प्रादि-गण में 'उद्' के स्थान पर 'उत्' पाठ प्रायः सब लघुकौ मुदियों तथा सिद्धान्तकौ मुदियों में देखा जाता है पर वह अशुद्ध है; क्योंकि उदश्चरः सकर्म-कात् (७३६), उदि कूले रुजि-वहोः (३.२.३१), उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य (७०) इत्यदि पाणिनि-सूत्रों से इस के दकारान्त होने का ही निश्चय होता है।

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् — (३६) भूवादयो धातवः ।१।३।१।।

किया-वाचिनो भ्वादयो धातु-संज्ञाः स्युः ॥

अर्थ:-- किया के वाचक 'भू' आदि घातु-सञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या — भूवादयः ।१।३। घातवः ।१।३। समासः — भूश्च वाश्च भूवी, इतरे-तरद्वन्द्वः । वा गति-गन्धनयोः इत्यादादिको घातुः । आदिश्च आदिश्च आदी । भूवी आदी येषां ते भूवादयः, बहुन्नीहि-समासः । प्रथम आदि-शब्दः प्रभृति-वचनः, द्वितीय

१. कई लोग यहां शङ्का किया करते हैं कि निस् और निर्में तथा दुस् और दुर्में किसी एक का ही पाठ उपसर्गों में करना चाहिये दोनों का नहीं, क्योंकि सान्त भी सर्वत्र ससजुबो दें: (८.२.६६) से रेफान्त ही हो जाया करते हैं। इस का सभाधान यह है कि निस्, दुस् में जो सकार को हैं होता है, उसके असिद्ध होने से प्राप्त कार्य नहीं हो पाते; जैसे --'निरयते, दुरयते' में उपसर्गस्यायतौ (८.२.१६) से लत्व नहीं होता, क्योंकि उस की डिंग्ट में 'र्' असिद्ध है। 'निर्, दुर्' में लत्व हो जाता है---'निलयते, दुलयते'। इस लिये इन्हें भिन्न २ पढ़ा गया है।

आदि-शब्दः प्रकार-वचनः । भू-प्रभृतयो वा-सदृशा इत्यर्थः । वा—घातुना सादृश्य किया-वाचकत्वेनैव बोघ्यम् । अर्थः—(भू-वादयः) किया-वाची म्वादि (घातवः) घातु-सञ्ज्ञक हों । किया काम को कहते हैं । खाना, पीना, उठना, बैठना, करना आदि कियाएं हैं । किया अर्थ वाले म्वादि [यहां केवल म्वादि-गण ही नहीं समक्षना चाहिये, अपितु समग्र घातु-पाठ का ग्रहण करना चाहिये] घातु-सञ्ज्ञक होते हैं । यहां यदि किया-वाची नहीं कहते तो 'याः पश्यति' (जिन स्त्रियों को देखता है) यहां 'या नशस्' में आतो धातोः (१६७) से आकार का अनिष्ट लोप प्राप्त होता है, क्योंकि म्वादियों में 'या' का पाठ देखा जाता है । अब किया-वाची कहने से यह दोष नहीं आता; क्योंकि यहां 'या' का अर्थ किया नहीं अपितु 'जो' है । यह टाबन्त सर्वनाम है ।

अब अग्रिम-सूत्र में उपसर्ग और धातु-सञ्ज्ञा का फल बतलाते हैं— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३७) उपसर्गाद् ऋति धातौ ।६।१।८८।।

अवर्णान्तादुपसर्गाद् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् । प्राच्छंति ।।

अर्थः - अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो ।

व्याख्या—आत् ।५।१। (आद् गुणः से । 'उपसर्गात्' का विशेषण होने से तदन्त-विधि हो जाती है) । उपसर्गात् ।५।१। ऋति ।७।१। ('धातौ' का विशेषण होने के कारण यस्मिन्विधस्तदादावल्ग्रहणे द्वारा इस से तदादि-विधि हो जाती है) । धातौ ।७।१। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है)। वृद्धिः ।१।१। (वृद्धिरेचि से) । अर्थः — (आत् = अवर्णान्तात्) अवर्णान्त (उपसर्गात्) उपसर्ग से (ऋति = ऋकारादौ) ऋकारादि (धातौ) धात् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धः) वृद्धि आदेश हो जाता है। उदाहरण यथा—

#### अभ्यास (८)

- (१) प्रादि-गण में कितने अजन्त और कितने हलन्त शब्द हैं ?
- (२) प्रादि-गण में 'उत्' अथवा 'उद्' कौन सा पाठ युक्त है; सप्रमाण लिखें ?
- (३) 'निस्-निर्' 'दुस्-दुर्' ये दो २ क्यों पढ़े गये हैं ?

- (४) मूबादयो धातवः सूत्र में वकार का आगमन कैसे और क्यों हो जाता है?
- (४) अघोलिखित रूपों में सोपपत्तिक सूत्र-निर्देश करते हुए सन्धि करें— १. प्र+ऋञ्जते । २. कन्या+ऋञ्जते । ३. परा+ऋद्घ्नोति । ४. बाला +ऋद्घ्नोति । ५. प्र+ऋणोति । ६. न+ऋणोति । ७. उप+ऋच्छन् । ८. पिता+ऋच्छति । १

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३८) एडिः पररूपम् ।६।१।६१।।

आदुपसर्गादेङादौ धातौ परे पररूपमेकादेश: स्यात्। प्रेजते। उपोषिति।। अर्थः—अवर्णान्त उपसर्ग से एङादि धातु परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है।

व्याख्या—आत् ।१।१। (आव् गुणः से । 'उपसर्गात्' का विशेषण होने से तदन्त-विधि हो जाती है)। उपसर्गात्।१।१। घातौ।७।१। (उपसर्गादृति धातौ से)। एङ ।७।१। ('धातौ' का विशेषण होने से यस्मिन्विधस्तदादावल्ग्रहणे द्वारा तदादि-विधि हो जाती है)। पूर्व-परयोः ।६।२। एकम् ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है। 'एकः' के स्थान पर 'एकम्', 'पररूपम्' का विशेषण होने से किया गया है। अथवा 'आदेशः' होने से 'एकः' ही रहता है)। पर-रूपम् ।१।१। अर्थः— (आत् = अवर्णान्तात्) अवर्णान्त (उपसर्गात्) उपसर्ग से (एङ = एङादौ) एङादि (धातौ) धातु परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व पर के स्थान पर (एकम्) एक (पररूपम्) पररूप आदेश हो जाता है। 'पररूप' से तात्पर्य 'पर' से है; 'रूप' ग्रहण स्पष्ट प्रतिपत्ति (बोध) के लिये है। उदाहरण यथा—

प्रेजते (अत्यन्त चमकता है)। 'प्र + एजते' (एजूँ दीप्तौ घातु के लँट् लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है<sup>2</sup>) यहां 'प्र' यह अवर्णान्त उपसर्ग और 'एजते' यह एङादि घातु है। अतः पूर्व (अ) और पर (ए) के स्थान पर एक पररूप 'ए' आदेश करने से—प्र 'ए' जते=='प्रेजते' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

उपोषित (जलाता है) । 'उप + ओषित' (उष दाहे घातु के लँट् लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है) यहां 'उप' यह अवर्णान्त उपसर्ग और 'ओषित' यह एङादि घातु है । अतः पूर्व (अ) और पर (ओ) के स्थान पर एक पररूप 'ओ' आदेश करने से—उप 'ओ' षिति — 'उपोषित' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

यह सूत्र **वृद्धिरेचि (३३)** सूत्र का अपवाद है। घ्यान रहे कि एति और एघति के विषय में इस का भी अपवाद एत्येधत्यूठ्सु (३४) सूत्र है।

[लघु०] सञ्जा-सूत्रम्— (३६) अचो उन्त्यादि टि ।१।१।६४।। अचां मध्ये यो उन्त्यः स आदिर्यस्य तद्विसञ्ज्ञं स्यात् ।।

अर्थः अर्चों में जो अन्त्य अच्, वह है आदि में जिस के, उस शब्द-समुदाय की टि-सञ्ज्ञा होती है।

यहां सावधानी से सन्धि करनी चाहिये; गुण के उदाहरण भी मिश्रित हैं।

२. एज् कम्पने परस्मैपदी है अतः उस का यहां प्रयोग नहीं।

व्याख्या—अच: ।६।१। [यहां यतश्च निर्धारणम् (२.३.४१) सूत्र द्वारा निर्धा-रण में षष्ठी-विभक्ति होती है। यथा—'नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः'। किञ्च यहां जाति में एकवचन हुआ समभाना चाहिये]। अन्त्यादि ।१।१। टि ।१।१। समासः-अन्ते भवो-ऽन्त्यः, अन्त्य आदिर्यस्य शब्द-स्वरूपस्य तत् अन्त्यादि, बहुन्नीहि-समासः । अर्थः---(अचः) अचों के मध्य में (अन्त्यादि) जो अन्त्य अच्, वह है आदि में जिस के ऐसा शब्द-स्वरूप (टि) 'टि' सञ्ज्ञक होता है। यथा--'मनस्' यहां अचों में अन्त्य अच् नका-रोत्तर अकार है, वह जिस के आदि में है ऐसा शब्द-स्वरूप 'अस्' है; अतः इस की इस सूत्र से 'टि' सञ्ज्ञा हो जाती है। एवम् — 'पतत्' यहां 'अत्' की, 'आताम्' यहां 'आम्' की, 'व्वम्' यहां 'अम्' की तथा 'अग्निचित्' यहां 'इत्' की 'टि' सञ्जा समभनी चाहिये। जहां अन्त्य अच् से परे अन्य कोई वर्ण नहीं होता; वहां केवल उस अन्त्य अच् की ही 'टि' सञ्जा हो जाती है। यथा — 'कुल' यहां अचों में अन्त्य अच् लका-रोत्तर अकार है, यह किसी के आदि में नहीं, यथा देवदत्तस्यैकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः इस न्यायानुसार अपने ही आदि और अपने ही अन्त में वर्त्तमान है अतः यहां केवल 'अ' की ही 'टि' सञ्ज्ञा होती है [इस विषय का स्पष्टीकरण आख-न्तववेकस्मिन् (२७८) सूत्र की व्याख्या समभने के बाद ही हो सकता है]। अब अग्रिम वात्तिक में 'टि' सञ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं--

# [लघु०] वा० — (८) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् ॥

तच्चं टेः । शकन्धुः । कर्कन्धुः । कुलटा । मनीषा । आकृतिगणोऽयम् । मार्तण्डः ।।

अर्थः - शकन्धु आदि शब्दों में (उन की सिद्धि के अनुरूप) पररूप कहना चाहिये। (तत्) वह पररूप (टेः) टि (च) और अच् के स्थान पर समक्षना चाहिये।

च्याख्या — शकन्ध्वादिषु 191३। पररूपम् 1१1१। वाच्यम् 1१1१। अर्थः — (शकन्ध्वादिषु) शकन्धु आदि शब्दों में (पररूपम्) पररूप (वाच्यम्) कहना चाहिये। शकन्धु आदि बने बनाए अर्थात् पर-रूप कार्य किये हुए शब्द एक गण में मुनिवर कात्यायन ने पढ़े हैं। इस गण का प्रथम शब्द 'शकन्धु' होने से इस गण का नाम शकन्ध्वादिगण है'। अब इस वात्तिक द्वारा कात्यायन जी कहते हैं कि इन में पर-रूप कर लेना चाहिये; इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस के स्थान पर पर-रूप करें? इस का उत्तर सुतरां यह मिल जाता है कि योग के अनुसार इन को विभक्त कर उन उन के स्थान पर पर-रूप किया जाये, जिन के स्थान पर पर-रूप करने से गणपठित शब्द सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकरण में यह वात्तिक पढ़ा गया है उस प्रकरण में 'आत' और 'अचि' पदों की अनुवृत्ति आ रही है; तथा वह एकः पूर्व-परयोः (६.१.८१)

१. इसी प्रकार अन्यत्र भी समक्त लेना चाहिये; यथा —प्रादि-गण, सर्वादि-गण आदि । गणों के पाठ से लाघव होता है; अन्यथा सभी शब्दों को सूत्रों में पढ़ना पड़ेगा। कात्यायनीयगणपाठ भी अद्यत्वे पाणिनीयगणपाठ में मिश्रित मिलता है।

के अधिकार के अन्तर्गत है। अतः प्रकरण-वशात् तो यही प्राप्त होता है कि—'पूर्व अवर्ण और पर अच् के स्थान पर एक पर-रूप आदेश हो'। अब यदि प्रकरणानुसार इन के स्थान पर पररूप एकादेश करते हैं तो और तो सब गण-पठित शब्द सिद्ध हो जाते हैं, केवल 'मनीषा' और 'पतञ्जिलः' शब्द सिद्ध नहीं होते; क्योंकि यहां 'मनस् + ईषा' और 'पतत् + अञ्जिल' इस प्रकार छेद होने से अवर्ण नहीं मिलता। अब यदि प्रकरणागत 'अवर्ण' की बजाय 'टि' कर दें [टि और अच् के स्थान पर पररूप एका-देश हो] तो सब शब्द जैसे गण में पढ़े गये हैं वैसे के वैसे सिद्ध हो जाते हैं, कोई दोष नहीं आता। अतः इन शकन्ध्वादियों में पूर्व = टि और पर = अच् के स्थान पर पररूप एकादेश करना ही युक्त है। ग्रन्थकार ने अपने मन में यह सब विचार कर इसी लिये तच्य टेः कहा है। शकन्ध्वादि-गण-पठित शब्द यथा—

- (१) शकन्धुः (शकानाम् चिशिवशिषाणाम् अन्धुः चकूपः, शकन्धुः । गवेषणी-योऽस्य प्रयोगः) । 'शक + अन्धु' यहां ककारोत्तर अकार की अचोऽन्त्यादि टि (३६) सूत्र से 'टि' सञ्ज्ञा हो जाती है । इस टि और 'अन्धु' शब्द के आदि अकार के स्थान पर एक पररूप 'अ' हो कर विभक्ति लाने से—शक् 'अ' न्धु = 'शकन्धुः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।
- (२) कर्कन्युः (कर्काणाम् = राजिवशेषाणाम् अन्धुः = कूपः, कर्कन्धुः । अन्वे-पणीयोऽस्य प्रयोगः) । 'कर्क + अन्धु' यहां भी पूर्ववत् ककारोत्तर अकार = टि और 'अन्धु' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से — कर्क् 'अ' न्धु = 'कर्कन्धुः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।
- (३) कुलटा (व्यभिचारिणी स्त्री)। 'कुल + अटा' यहां लकारोत्तर अकार = ि और 'अटा' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से कुल 'अ' टा = 'कुलटा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

कर्त्तर्यंचि अजाद्यतष्टाप् (१२४९) इति टापि अटेति सिघ्यति । अटतीत्यटा ।

बेर के वृक्ष का नाम 'कर्कन्थू' है। यह कर्कोपपद डुधाज् धारणपोषणयोः (जुहो०) घातु से औणादिक 'कू' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस का निपातन अन्द्रदृम्म्-जम्ब्-कफेल्-कर्कन्ध्र-दिधिष्ः (६३) इस उणादि सूत्र में किया गया है;
कर्कम् = कण्टकं दधातीति कर्कन्ध्रः। यह शब्द पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों प्रकार
का होता है। 'कर्कन्ध्र' ऐसा ह्रस्वोवर्णान्त शब्द भी कहीं २ बेरवाची मिलता है।
वहां उणादयो बहुलम् (५४६) सूत्र में 'बहुल' ग्रहण के सामर्थ्य से 'कू' प्रत्यय की
बजाय 'कु' प्रत्यय समभना चाहिये। बेर-वाची इस 'कर्कन्ध्र' शब्द का शकन्ध्वादियों में पाठ करना व्यर्थ है; क्योंकि वहां 'डुधाब्र' धातु है 'अन्ध्र' शब्द नहीं।
अतः वहां पररूप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस से क्षीरस्वामी तथा
हेमचन्द्राचार्य आदि का बेरवाचक कर्कन्ध्रबद्ध में पररूप दर्शाना चिन्त्य ही है।

 अट गतौ (भ्वा०) इत्यस्माद् निव्द-ग्रहि-पचादिम्यो ल्युणिन्यचः (७८६) इति

(४) मनीषा (बुद्धि)। 'मनस् + ईषा' यहां अघोऽन्त्यादि टि (३६) से 'अस्' की 'टि' संज्ञा है। इस टि और 'ईषा' शब्द के आदि ईकार के स्थान पर 'ई' यह एक पररूप आदेश करने से — मन् 'ई' षा = 'मनीषा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

ग्रन्थकार ने यहां सम्पूर्ण शकन्ध्वादि-गण नहीं लिखा। निम्न-लिखित शब्द भी इसी गण में आते हैं—

- (५) हलीषा (हलस्य ईषा = दण्डः, हलीषा । हल का दण्ड) । 'हल + ईषा' यहां लकारोत्तर अकार = टि और 'ईषा' शब्द के आदि ईकार के स्थान पर 'ई' यह एक पर-रूप आदेश करने से हल् 'ई' षा = 'हलीषा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 'मनीषा' की देखादेखी 'हलीषा' का 'हलस् + ईषा' छेद करना भूल है।
- (६) लाङ्गलीषा (लाङ्गलस्य = हलस्य ईषा = दण्डः = लाङ्गलीषा, हल का दण्ड)। 'लाङ्गल + ईषा' यहां लकारोत्तर अवर्ण = टि और 'ईषा' शब्द के आदि ईकार के स्थान पर 'ई' यह एक पररूप आदेश हो कर लाङ्गल् 'ई' षा = 'लाङ्गलीषा' प्रयोग सिद्ध होता है।
- (७) पतञ्जिलः (व्याकरणमहाभाष्यकार भगवान् पतञ्जिलि) । 'पतत् + अञ्जिल' यहां 'अत्' की 'टि' सञ्ज्ञा है । इस टि और 'अञ्जिल' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश हो कर—पत् 'अ' ञ्जिल = 'पतञ्जिलः' प्रयोग सिद्ध होता है ।
- (५) सारङ्गः (चातक वा हरिण)। 'सार + अङ्ग' यहां रेफोत्तर अवर्ण = टि और 'अङ्ग' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से —सार् 'अ' ङ्ग = 'सारङ्गः' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि चातक और हरिण अर्थ में ही इस का शकन्घ्वादियों में पाठ है, अन्य अर्थ में शकन्घ्वादियों में पाठ न होने से अकः सवर्णे दीर्घः (४२) द्वारा सवर्णदीर्घ हो कर 'साराङ्गः' बन जाता है। अत एव गणपाठ में सारङ्गः पशु-पक्षिणोः ऐसा उल्लेख किया गया है।
- (६) सीमन्तः (सीम्नोऽन्तः =सीमन्तः)। 'सीम | अन्त' यहां मकारोत्तर अवर्ण =िट और 'अन्त' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह पररूप एकादेश

कुलानामटा = कुलटा । कुलान्यटतीति विग्रहे तु कर्मण्यणि टिड्ढाणञ् (१२५१) इति ङीपि कुलाटीति स्यात् ।

ईष गतौ (म्वा०) इत्यस्माद् भावे गुरोश्च हलः (८६८) इति अ-प्रत्ययः।
 स्त्रियामित्यधिकारात् ततष्टाप्, मनस ईषा = गितः, मनीषा। बुद्धिर्मनीषेत्युच्यते।

२. पतन् अञ्जलियंस्मिन् नमस्कार्यत्वाद् असौ पतञ्जलिः, बहुन्नीहि-समासः । तपस्य-न्त्या गोपीनाम्न्याः स्त्रिया अञ्जलेः सर्परूपेण पतितोऽयं पतञ्जलिरिति पौराणिक-संवादे तु 'अञ्जलेः पतन्' इति विग्रहः; तत्र च मयूर-व्यंसकादित्वात् समासः ।

३. यहां समास में विभिक्त-लोप होने से पदत्व के कारण न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो जाता है।

करने से—सीम् 'अ' न्त= 'सीमन्तः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। केशों की सीमा के अन्त अर्थात् मांग को 'सीमन्त' कहते हैं। स्त्रियां जब कङ्घी द्वारा बाल संवारती हैं तो बालों के मध्य जो रेखा सी हो जाती है उसे सीमन्त या मांग कहते हैं। सीमन्तः केशवेशे (गणपाठ)— 'मांग' से भिन्न अर्थ में इस का शकन्ध्वादि-गण में पाठ न होने के कारण अकः सवर्ण दीर्घः (४२) से सवर्ण-दीर्घ हो कर 'सीमान्तः' (भूमि आदि की सीमा का अन्त) प्रयोग बनेगा।

आकृति-गणोऽयम् । आकृत्या = स्वरूपेण = कार्य-दर्शनेन गण्यते = परिचीयत इति आकृति-गणः । अर्थः — (अयम्) यह शकन्धु आदि शब्दों का समूह (आकृति-गणः) आकृति से गिना जाता है । इस का भाव यह है कि शकन्ध्वादि जितने शब्द गण में पढ़ें गये हैं, ये इतने ही हैं; ऐसा नहीं समभ्रना चाहिये । किन्तु जिस २ शब्द में पर-रूप-कार्य हुआ दीखे पर कोई विधायक वचन न हो उसे शकन्ध्वादि-गण में गिन लेना चाहिये । यथा— 'मार्तण्ड' शब्द लोक में प्रसिद्ध है, इस में पररूप हुआ मिलता है; अतः इसे भी शकन्ध्वादिगण के अन्तर्गत समभ्रना चाहिये । इस की साधन-प्रक्रिया यथा— 'मृतञ्चाऽदोऽण्डम्' इस कर्मधारय-समास में विभक्तियों का लुक् हो कर 'मृत मुलर्ड' हो जाता है । अब तकारोत्तर अवर्ण तथा 'अण्ड' शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह पररूप एकादेश करने से मृत् 'अ' ण्ड — 'मृतण्ड' बन जाता है । मृतण्डे भवः — मार्तण्डः, यहां तत्र भवः (१०६२) से अण्, तिद्धतेष्वचामादेः (६३८) से आदि-वृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से अकार का लोप हो जाता है । केचिदत्र— मृतोऽण्डो यस्य सः — मृतण्डः, मृतण्डस्य अपत्यम् — मार्तण्डः, तस्यापत्यम् (१००४) इत्यण् इत्येवं विगृह्णन्ति ।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (४०) ओमाङोरच ।६।१।६२॥

आमि आङि चात् परे पररूपमेकादेशः स्यात् । शिवायोन्नमः । 'शिव +एहि' इति स्थिते —

अर्थ: अवर्ण से ओम् अथवा आङ् परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर एक

पर-रूप आदेश हो जाता है।

व्याख्या—आत् । १।१। (आद् गुणः से) । ओमाङोः ।७।२। च इत्यव्ययपदम् । पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । पर-रूपम् ।१।१। (एकः पररूपम् से) । समासः—ओम् च आङ् च —ओमाङौ, तयोः —ओमाङोः, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(आत्) अवर्णं से (ओमाङोः) ओम् अथवा आङ् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व +पर के स्थान पर (पररूपम्) पररूप (एकः) एकादेश हो जाता

२. मार्त्तण्डः = मरे हुए अण्डे में होने वाला = सूर्य, इस की कथा मार्कण्डेय-पुराण के

१०५वें अध्याय में देखें।

१. इस गण के आकृति-गण होने में प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् (१.३.४२) [सम + अर्थाभ्याम्], व्यवहृपणोः समर्थयोः (२.३.५७)[सम + अर्थयोः] इत्यादि पाणिनि के निर्देश प्रमाण हैं।

है। 'ओम्' यह अव्यय तथा 'आङ्' यह उपसर्ग है। 'आङ्' के ङकार की प्रयोग-दशा में हलन्त्यम् (१) सूत्र से 'इत्' सञ्ज्ञा हो जाती है; अतः तस्य लोपः (३) से लोप होने के कारण 'आ' शेष रह जाता है। उदाहरण यथा—

शिवायोन्तमः [ओं नमः शिवाय = शिव जी के प्रति नमस्कार हो]। 'शिवाय +ओन्नमः' ['ओम् + नमः' यहां मोऽनुस्वारः (७७) से मकार को अनुस्वार हो कर वा पदान्तस्य (८०) से उसे वैकल्पिक परसवर्ण नकार हो जाता है] यहां यकारोत्तर अवर्ण से 'ओम्' परे है, अतः पूर्व = अवर्ण और पर = ओकार के स्थान पर 'ओ' यह एक पररूप आदेश हो कर शिवाय 'ओ' न्नमः = 'शिवायोन्नमः' प्रयोग सिद्ध होता है।

शिवेहि (शिव जी आओ)। 'शिव ! आ + इहि' यहां आद् गुणः (२७) सूत्र से 'आ + इ' के स्थान पर 'ए' यह गुण एकादेश हो कर—'शिव एहि' रूप बना। अब यहां 'आङ्' न होने से ओमाङोश्च (४०) सूत्र प्राप्त नहीं होता; इस पर 'ए' में आङ्त्व लाने के लिये अग्रिम अतिदेश-सूत्र लिखते हैं—

## [लघु०] अतिदेश-सूत्रम् —(४१) अन्तादिवच्च ।६।१।६२।।

योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत् स्यात् । शिवेहि ॥ अर्थः—(पूर्व और पर के स्थान पर) जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान होता है ।

व्याख्या-एकः ।१।१। पूर्व-परयोः ।६।२। (एकः पूर्व-परयोः से) । अन्तादिवत् इत्यव्ययपदम् । च इत्यव्ययपदम् । समासः - अन्तरच आदिश्च = अन्तादी, इतरेतर-द्वन्द्वः । अन्तादिभ्यां तुल्यम् =अन्तादिवत्, तेन तुल्यं किया चेद्वतिः (११५१) इति वित-प्रत्ययः । अर्थः—(एकः) यह एकादेश (पूर्व-परयोः) पूर्व और पर के (अन्ता-दिवत्) अन्त और आदि के समान होता है। तात्पर्य यह है कि एकः पूर्व-परयोः (६.१.८२) सूत्र से जिस एकादेश का अधिकार किया गया है वह एकादेश पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान होता है। इस सम्पूर्ण एकादेश के अधिकार में पूर्व और पर वर्ण ही स्थानी है; इन वर्णों के एकादेश के अखण्ड होने से इन में अन्त और आदि नहीं बन सकते । अतः यहां पूर्व से पूर्व-वर्ण-घटित (पूर्व वर्ण वाला) शब्द तथा पर से पर-वर्ण-घटित (पर वर्ण वाला) शब्द ग्रहण किया जाता है। यथा--'क्षीरप + इन' यहां आद् गुणः (२७) से पकारोत्तर अकार तथा 'इन' शब्द के आदि इकार के स्थान पर 'ए' यह एक गुणादेश हो एकाजुत्तरपदे णः (२८६) से णत्व करने पर 'क्षीरपेण' बनता है। यहां एकादेश 'ए' है। यह 'ए' पूर्व-शब्द अर्थात् 'क्षीरप' शब्द के अन्त =अ के समान तथा पर-शब्द अर्थात् 'इन' के आदि = इ के समान होगा। अर्थात् इस 'ए' को अकार मान कर अकाराश्रित कार्य तथा इकार मान कर इकाराश्रित कार्य हो जाएंगे। इस सूत्र के उदाहरण 'काशिका' आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखने चाहियें।

'शिव + एहि' यहां 'ए' यह एकादेश है। यह एकादेश पूर्व शब्द के अन्त के

समान होगा। पूर्व शब्द 'आ' है। इस का अन्त भी 'आ' है। (क्योंकि एक अक्षर में—वही अपना आदि और वही अपना अन्त हुआ करता है। जैसे किसी का एक पुत्र हो तो उस के लिये वही बड़ा और वही छोटा हुआ करता है। अतः यह 'आ' 'आइ' के सदश होगा अर्थात् जो २ कार्य 'आइ' के रहने पर हो सकते हैं, वे इस के रहने पर भी होंगे। 'आइ' के होने से ओमाडोश्च (४०) सूत्र प्रवृत्त होता है, वह अब 'ए' के होने से भी होगा। तो इस प्रकार ओमाडोश्च (४०) सूत्र से पूर्व + पर के स्थान पर एक पररूप 'ए' हो कर—शब्द 'ए' हि—'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध होता है।

शङ्का—ओमाङोश्च (४०) सूत्र में यदि 'आङ्' का ग्रहण न भी करें तो भी 'शिवेहि' आदि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते हैं। तथाहि— 'शिव + आ + इहि' यहां प्रथम अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्ण-दीर्घ हो— 'शिवा + इहि' बन जायेगा, पुनः आद् गुणः (२७) द्वारा गुण एकादेश करने से — 'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध हो जायेगा। तो ओमाङोश्च (४०) सूत्र में 'आङ्' ग्रहण क्यों किया गया है ?

समाधान — पाणिनीय-व्याकरण में असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे यह एक परिभाषा है। इस का अभिप्राय यह है कि जहां अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कार्य युगपत् = इकट्ठे उपस्थित हों वहां बहिरङ्ग को असिद्ध समभ कर प्रथम अन्तरङ्ग कार्य कर लेना चाहिये। बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग कार्यों का विस्तार-पूर्वक विचार व्याकरण के उच्च-प्रन्थों में किया गया है वहीं देखें। यहां इतना समभ लेना चाहिये कि धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम् अर्थात् धातु और उपसर्ग का पारस्परिक कार्य अन्तरङ्ग होता है। 'शिव — अा — इहि' यहां 'आ' यह उपसर्ग तथा 'इहि' यह धातु है। अतः 'आ — इ' के स्थान पर गुण कार्य अन्तरङ्ग होने से प्रथम होगा; सवर्ण-दीर्घ बहिरङ्ग होने से प्रथम न होगा। इस से जब 'शिव — एहि' बन जायेगा तब यदि ओमाङोश्च (४०) में 'आङ्' का ग्रहण न करेंगे तो वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश होकर— 'शिवहि' ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जायेगा। अतः इस की निवृत्ति के लिये सूत्र में 'आङ्' का ग्रहण अत्यावश्यक है।

नोट — ध्यान रहे कि ओमाङोश्च (४०) सूत्र वृद्धिरेचि (३३) तथा अकः सवर्णे दीर्घः (४२) दोनों का अपवाद है।

### अभ्यास (६)

- (१) आकृति-गण किसे कहते हैं ? शकन्ध्वादि-गण के आकृति-गण होने में क्या प्रमाण है ? सविस्तर प्रकाश डालें।
- (२) 'न + एजते' में एडि पररूपम्, 'अव + एहि' में एत्येधत्यूठ्सु, 'लाङ्गल + ईषा' में आद् गुणः, 'कुल + अटा' में अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होते ?
- (३) तच्च टे: यह किस की उक्ति है ? इस का अभिप्राय स्पष्ट करें।
- (४) अन्तादिवच्च की आवश्यकता बताते हुए सूत्रार्थ पर प्रकाश डालें।

- (५) 'कर्कन्धुः' पर क्षीरस्वामी के मत का खण्डन करें।
- (६) सारङ्गः-साराङ्गः; सीमन्तः-सीमान्तः; कुलटा-कुलाटी; इन पदयुगलों का सप्रमाण परस्पर भेद निरूपण करें।
- (७) अघोलिखित प्रयोगों में सन्घिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें— १. कोमित्यवोचत् । २. प्रेषयित । ३. पतञ्जिलः । ४. कदोढा (कदा +आङ् + ऊढा) । ५. उपेहि । ६. मार्तण्डः । ७. अवेजते । द. लाङ्ग-लीषा । ६. प्रोषित । १०. मनीषा । ११. प्रेषणीयम् । १२. कृष्णेहि । १३. अश्मन्तकः (शकन्ध्वादि०) ।
- (प्र) निम्न-लिखित वचनों की सोदाहरण व्याख्या करें—
  १. यथा देवदत्तस्यैकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः । २. असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । ३. घातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम् ।
- (६) 'टि' संज्ञा-विधायक सूत्र का सोदाहरण विवेचन करें।

[लघुo] विधि-सूत्रम्—(४२) अकः सवर्णे दीर्घः ।६।१।६७।।

अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोदीर्घ एकादेशः स्यात् । दैत्यारिः । श्रीशः । विष्णुदयः । होतृकारः ।।

अर्थ: अक् से सवर्ण अच् परे होने पर पूर्व + पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है।

व्याख्या—अकः । १।१। सवर्षे । ७।१। अचि । ७।१। (इको यणि से) । पूर्व-परयोः । ६।२। एकः । १।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है) । दीर्घः । १।१। अर्थः— (अकः) अक् से (सवर्षे) सवर्ष (अचि) अच् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान में (एकः) एक (दीर्घः) दीर्घ आदेश हो जाता है।

अक् प्रत्याहार में 'अ, इ, उ, ऋ, लृ' ये पांच वर्ण आते हैं; इन से परे यदि इन का कोई सवर्ण अच् हो तो इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाता है। यद्यपि दीर्घ अच् बहुत हैं, तथापि स्थानेऽन्तरतमः (१७) से वही दीर्घ किया जाता है जो इन स्थानियों के तुल्य होता है। उदाहरण यथा—

- (१) दैत्यारिः (दैत्यों का शत्रु—भगवान् विष्णु)। 'दैत्य + अरि' यहां यकारोत्तरवर्त्ती अकार अक् है; इस से परे 'अरि' शब्द का आदि अकार सवर्ण अच् है। अतः इन दोनों के स्थान पर स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा 'आ' यह दीर्घ एकादेश हो कर विभक्ति लाने से—दैत्य् 'आ' रि='दैत्यारिः' प्रयोग सिद्ध होता है। दैत्यानाम् अरिः=दैत्यारिः।
- (२) श्रीशः (लक्ष्मी का स्वामी भगवान् विष्णु)। 'श्री + ईश' यहां रेफोत्तर ईकार अक् और उस से परे 'ईश' शब्द का आदि ईकार सवर्ण अच् है। इन दोनों के स्थान पर 'ई' यह सवर्ण-दीर्घ एकादेश हो कर विभक्ति लाने से—श्र् 'ई' श = 'श्रीशः' प्रयोग सिद्ध होता है। श्रिय ईशः = श्रीशः।

- (३) विष्णूदयः (विष्णोः—तन्नामदेविविशेषस्य, सूर्यस्य वा उदयः—आवि-भीव उन्नतिर्वा विष्णूदयः, विष्णु या सूर्यं का उदय)। 'विष्णु + उदय' यहां णकारोत्तर उकार 'अक्' है; इस से परे 'उदय' शब्द का आदि उकार सवर्ण अच् है अतः पूर्व + पर के स्थान पर 'ऊ' यह सवर्ण-दीर्घ एकादेश करने से—विष्ण् 'ऊ' दय = 'विष्णूदयः' प्रयोग सिद्ध होता है।
- (४) 'होतॄकारः' (होतुर्ऋकारः होतॄकारः । होता का ऋकार) । 'होतॄ + ऋकार' यहां पूर्व + पर के स्थान पर 'ऋ' यह एक सवर्ण-दीर्घ हो कर—होत् 'ऋ' कार—'होतृकारः' प्रयोग सिद्ध होता है ।

लृकार का उदाहरण अप्रसिद्ध तथा किठन होने से यहां नहीं दिया गया; सिद्धान्तकीमुदी में दिया गया है, वहीं देखें। यह सूत्र अकार के विषय में आद् गुणः (२७) सूत्र का तथा अन्यत्र इकी यणिच (१५) सूत्र का अपवाद है।

### अम्यास (१०)

- (१) निम्नस्थ प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें— १. दण्डाग्रम् । २. मधूदके । ३. दधीन्द्रः । ४. होतृश्यः । ५. कुमारीहते । ६. पितृणम् । ७. विद्यानन्दः । ८. भूमीशः । ६. परमार्थः । १०. यथार्थः । ११. विधूदयः । १२. विद्यार्थी । १३. महीनः । १४. वेदाभ्यासः । १५. कमलाकरः । १६. कर्तृणि । १७. भानूदयः । १८. पक्तृजीषम् । १६. तह्व्वम् । २०. गिरीशः ।
- (२) अघो-लिखित रूपों में सूत्रार्थसमन्वय करते हुए सन्धि करें— १. कदा + अगात्। २. महती + इच्छा। ३. हरि + इन्द्र। ४. मधु + उत्तमम्। ५. कर्तृ + ऋद्धि। ६. सनक + आदि। ७. फलानि + इमानि । ६. कारु + उत्तम। ६. प्रति + ईक्षते। १०. वधू + उत्सव। ११. कदा + अत्र। १२. सती + ईश्चा। १३. श्रद्धा + अस्ति। १४. मृनि + इन्द्र। १५. अन्त + आदि। १६. यदा + आसीत्। १७. नदी + इदानीम्। १८. तरु + उपेत। १६. भर्तृ + ऋद्धि। २०. तुल्य + आस्य।
- (३) अकः सवर्णे दोर्घः सूत्र किस २ सूत्र का अपवाद है ?

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(४३) एङः पदान्तादित ।६।१।१०४।।

पदान्तादेङोऽति परे पूर्व-रूपम् एकादेश: स्यात् । हरेऽव । विष्णोऽव ॥ अर्थः—पदान्त एङ् से अत् परे हो तो पूर्व +पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो ।

व्याख्या—पदान्तात् ।४।१। एङ: ।४।१। अति ।७।१। पूर्व-परयोः ।६।२। एक: ।१।१। (एक: पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । पूर्वः ।१।१। (अमि पूर्वः से) । अर्थः—

(पदान्तात्) पदान्त (एङः) एङ् से (अति) अत् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (पूर्वः) पूर्वरूप आदेश हो जाता है।

'एङ्' प्रत्याहार में 'ए, ओ' ये दो वर्ण आते हैं; यदि ये वर्ण पद के अन्त में स्थित हों और इन से परे अत् अर्थात् ह्रस्व अकार हो तो पूर्व में पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यह सूत्र एकोऽयवायावः (२२) सूत्र का अपवाद है। उदाहरण यथा—

- (१) हरेऽव (हे हरे ! रक्षा करो) । 'हरे अव' यहां 'हरे' यह सम्बोधन का एकवचनान्त होने से पद है; इस पद के अन्त वाले एकार = एङ् से 'अव' शब्द का आदि अत् परे है; अतः इन दोनों के स्थान पर प्रकृत सूत्र से एक पूर्वरूप 'ए' हो कर — हर् 'ए' व = 'हरेऽव' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।
- (२) विष्णोऽव (हे विष्णो ! रक्षा करो) । 'विष्णो-|-अव' यहां भी पूर्ववत् पूर्व = ओकार और पर = अकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र से एक पूर्वरूप 'ओ' आदेश हो कर — विष्ण् 'ओ' व = 'विष्णोऽव' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

नोट—'s' यह चिह्न करें या न करें अपनी इच्छा पर निर्मर है। यह केवल इस बात को प्रकट करता है कि यहां पहले अकार था'। कई लोग इस चिह्न को अकार समक्ष कर वैसा उच्चारण करते हैं, यह उन की भूल है; क्योंकि जब एकादेश हो गया तो पुनः अवर्ण कहां से आया ?

सूत्र में पदान्त कहने का अभिप्राय यह है कि 'जे + अ = जयः, ने + अ = नयः, मो + अ = भवः' इत्यादि में अपदान्त एङ् से अत् परे होने पर पूर्वरूप एकादेश न हो।

अभ्यास (११)

- (१) निम्न-लिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें— १. अग्नेऽत्र । २. वायोऽत्र । ३. गुरवेऽदात् । ४. रामोऽस्ति । ५. पचते-ऽसी । ६. नमोऽस्तु । ७. संसारेऽधुना । ८. सर्पोऽहम् । ६. तेऽमी । १०. ब्राह्मणोऽब्रवीत् । ११. वटोऽयम् । १२. ब्रह्मणेऽस्तु । १३. वचनो-ऽनुनासिकः । १४. स्थानेऽन्तरतमः । १५. पण्डितोऽपि ।
- (२) सूत्रार्थ-समन्वय पूर्वक सन्धि करें— १. ते + अकर्मकाः । २. पुरुषो + अत्र । ३. वने + अस्मिन् । ४. ततो + अन्यत्र । ५. आधारो + अधिकरणम् । ६. सहयुक्ते - अप्रधाने । ७.
- १. यह चिह्न अत्यन्त आधुनिक है, तभी तो म्यसो म्यम् (३२३) सूत्र के महाभाष्य में लिखा है— किमयं 'म्यम्'झब्द आहोस्यिद् 'अम्यम्'झब्दः ? कुतः सन्देहः ? समानो निर्देशः । यहां समानो निर्देशः से सिद्ध होता है कि पहले उक्त चिह्न नहीं था; प्रत्युत भट्टोजिदीक्षित के समय में भी नहीं था । अत एव समुदाङ्म्यो यमो- ऽग्रन्थे (१.३.७५) सूत्र पर दीक्षित ने वृत्ति में ('अग्रन्थे' इतिच्छेदः) ऐसा लिखा है : यदि तब यह चिह्न होता तो 'यमोऽग्रन्थे' होने से छेद सिखना व्यर्थ था ।

उपो + अधिके च । द. अभ्यासो + अत्र । ६. को + अपि । १०. अन्घो + असी । ११. के + अपि । १२. लोके + अत्र । १३. इको + असवर्णे । १४. एचो + अयवायावः । १५. उपदेशे + अज् ।

(३) एडः पदान्तादित में 'पदान्त' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?

# [लघु०] विधि-सूत्रम् (४४) **सर्वत्र विभाषा गोः** ।६।१।११८।।

लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गोअग्रम् । एङन्तस्य किम् ? चित्रग्वग्रम् । पदान्ते किम् ? गोः ।।

अर्थ:—लोक और वेद में एङन्त 'गो' शब्द को पदान्त में विकल्प कर के प्रकृतिभाव हो जाता है।

व्याख्या—सर्वत्र इत्यव्ययपदम् । पदान्तस्य ।६।१। (एङः पदान्तादित से 'पदान्तात्' पद आ कर विभक्तिविपरिणाम से षष्ठचन्त हो जाता है। इसे यदि सप्तमी-विभक्ति में परिणत करें तो भी कुछ दोष नहीं होता, जैसा कि ग्रन्थकार ने वृत्ति में किया है) । एङ: १६११। (एङ: पदान्तादित से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा प्राप्त होता है। यह 'गोः' पद का विशेषण है, अतः इस से येन विधिस्तवन्तस्य द्वारा तदन्तिविध हो कर 'एङन्तस्य' बन जाता है) । गोः ।६।१। अति ।७।१। (एङः पदान्तादति से) । विभाषा ।१।१। प्रकृत्या ।३।१। (प्रकृत्यान्तःपादमन्यपरे से) । अवस्थानं भवतीति शेषः । अर्थः--(सर्वत्र) चाहे यजुर्वेद हो या अन्य वेद अथवा लोक ही क्यों न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एङ:=एङन्तस्य) जो एङ्-तदन्त (गोः) गो शब्द का (अति) अत् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (प्रकृत्या) स्वभाव से अवस्थान होजाता है। एङन्त गो शब्द से ओदन्त गो शब्द का ग्रहण समभना चाहिये; क्योंकि एदन्त गो शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। वर्णों का स्वभाव उन का स्वरूप ही हो सकता है। 'प्रकृति से रहते हैं या प्रकृति-भाव को प्राप्त होते हैं इस का तात्पर्य प्रयोग का मूल अवस्था में रह जाना अर्थात् कोई विकार न होना ही है। अत एव प्रकृति-भाव-स्थल में संहिताकार्य-सन्धि नहीं होती। उदाहरण यथा---

'गो-|अग्र' ('गवाम् अग्रम्' ऐसा यहां षष्ठी-तत्पुरुष-समास है) यहां यद्यपि

१. पीछे से 'यजुषि — यजुर्वेद में' की अनुवृत्ति आ रही थी; उस की निवृत्ति के लिये यहां 'सर्वंत्र' पद का ग्रहण किया गया है। लौकिक और वैदिक के भेद से संस्कृत-भाषा दो प्रकार की होती है। लौकिक-भाषा लोक अर्थात् काव्यादि लौकिक-ग्रन्थों में या बोलचाल में प्रयुक्त होती है; यहां लौकिक-भाषा के लिये केवल 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा — प्रत्यये भाषायां नित्यम् (वा०११)। वैदिक-भाषा वेद में ही प्रयुक्त होती है, उसके लिये यहां कुछ विशेष नियम हैं। परन्तु यह सूत्र 'सर्वंत्र' अर्थात् दोनों भाषाओं में समानरूप से प्रवृत्त होता है।

समास के कारण गो-शब्द से परे 'आम्' सुँप् का सुँपो धातु-प्रातिपिदकयोः (७२१) सूत्र से लुक् हुआ २ है, तथापि प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम् (१६०) सूत्र की सहायता से यहां सुँप्तिङन्तं पदम् (१४) द्वारा इस की पद-सञ्ज्ञा अक्षुण्ण है; अतः गो शब्द के अन्त में पदान्त एङ् वर्त्तमान है; इस के आगे 'अग्न' शब्द का आदि अत् भी मौजूद है। तो यहां गो-शब्द प्रकृति से अर्थात् अपने स्वरूप में सन्धि-कार्य से रहित वैसे का वैसा विकल्प से रहेगा। जहां प्रकृतिभाव होगा वहां विभक्ति लाने से—'गोअग्रम्' प्रयोग सिद्ध होगा। घ्यान रहे कि यहां प्रथम एङः पदान्तादित (४३) से पूर्व-रूप प्राप्त था। पुनः उस का बाध कर अवङ् स्फोटायनस्य (४७) से वैकल्पिक अवङ् प्राप्त होता था। यह सूत्र उस का अपवाद समभना चाहिये। जहां प्रकृति-भाव नहीं होगा वहां अवङ् स्फोटायनस्य (४७) सूत्र प्रवृत्त होगा ।

यहां 'एङन्त' कहने का यह प्रयोजन है कि ओदन्त गो शब्द को ही प्रकृति-भाव हो, उकारान्त गोशब्द को न हो। यद्यपि गोशब्द स्वयम् ओदन्त है उकारान्त नहीं; तथापि समास में गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (६५२) सूत्र से ह्रस्व करने पर उका-रान्त हो जाया करता है। उदाहरण यथा—'चित्रगु + अग्न' [चित्रा गावो यस्य स चित्रगु:, बहुबीहि-समास:। चित्रगोरग्रम् इति षष्ठी-तत्पुरुष-समासे सुँब्लुिक रूपमिदम् ] यहां गोशब्द के एङन्त न होने से सर्वत्र विभाषा गोः (४४) से प्रकृतिभाव नहीं होता; इको यणिच (१५) से उकार को वकार हो कर विभक्ति लाने पर 'चित्रग्वग्रम्' प्रयोग बन जाता है ।

यहां गोशब्द को पदान्त में प्रकृतिभाव इसिलये कहा गया है कि अपदान्त में प्रकृतिभाव न हो जाये । यथा—'गो + अस्' (यहां गोशब्द से ङिस वा ङस् प्रत्यय किया गया है) यहां पदान्त न होने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, ङिस-ङसोश्च (१७३) सूत्र से पूर्वरूप हो कर सकार को हँत्व-विसर्ग करने से 'गोः' प्रयोग बन जाता है। इस की विशेषतया सिद्ध 'अजन्त-पुल्" लिङ्ग-प्रकरण' में 'गो' शब्द पर देखें ।

- १. यहां कई लोग विकल्प-पक्ष में एङ: पदान्तादित (४३) से पूर्वरूप कर 'गोऽग्रम्' ऐसा मूल में पाठ लिखते हैं; यह उन की भूल है क्योंकि यह सूत्र अवङ् स्फोटायनस्य (४७) सूत्र का अपवाद है, एङ: पदान्तादित (४३) सूत्र का नहीं; अतः इस के प्रवृत्त हो चुकने पर पक्ष में उसी की प्रवृत्ति करनी योग्य है। हां जब वह प्रवृत्त हो चुकेगा तब वैकल्पिक होने से पक्ष में एङ: पदान्तादित (४३) सूत्र भी प्रवृत्त हो जायेगा।
- २. ध्यान रहे कि यदि किसी अवयवी का एक अवयव विकृत हो जाये तो भी वह वही रहता है अन्य नहीं हो जाता; यथा—यदि किसी कुत्ते की पूंछ कट जाए तो भी वह कुत्ता ही रहता है अन्य नहीं हो जाता। इसी प्रकार यहां यद्यपि गो शब्द का अवयव ओकार विकृत हो कर उकार बन गया है; तथापि वह गो शब्द ही रहता है—एकदेशविकृतमनन्यवत् (परिभाषा)।
- ३. 'हे चित्रगोऽग्रम्' में भी प्रकृतिभाव न होगा, क्योंकि यहां एङ् लाक्षणिक (कृत्रिम)

अब प्रकृतिभाव के अभाव-पक्ष में अवङ् स्फोटायनस्य (४७) सूत्र प्रवृत्त करने के लिये दो परिभाषाएं लिखते हैं—

[लघु०] परिभाषा-सूत्रम्--(४५) अनेकाल् शित् सर्वस्य ।१।१।५४।।

[ अनेकाल् य आदेशः शिच्च, स सर्वस्य षष्ठी-निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात् ।] इति प्राप्ते—

(यहां पर वृत्ति हम ने जोड़ी है; ग्रन्थकार ने स्पष्ट होने से नहीं लिखी)

अर्थः — जिस आदेश में अनेक अल् (वर्ण) हों तथा जिस का शकार इत्सञ्ज्ञक हो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [अग्रिम परिभाषा प्रवृत्त हो जाती है]।

क्याल्या—अनेकाल् ।१।१। शित् ।१।१। सर्वस्य ।६।१। समासः—न एकः अनेकः, नञ्तत्पुरुषः । अनेकोऽल् यस्य सः —अनेकाल्, बहुन्नीहि-समासः । श् (शकारः) इत् यस्य स शित्, बहुन्नीहि-समासः । अर्थः—(अनेकाल्) अनेक अलों वाला तथा (शित्) शकार इत् वाला आदेश (सर्वस्य) सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है ।

'अल्' प्रत्याहार में सम्पूर्ण वर्ण आ जाते हैं; अतः अल् या वर्ण पर्याय अर्थात् एकार्थ-वाची शब्द हैं। जिस आदेश में एक से अधिक अल् या वर्ण हों अथवा जिस आदेश के शकार की इत्सञ्ज्ञा होती हो तो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र कहता है कि आदेश स्थानी के अन्त्य अल् को हो; परन्तु यह सूत्र अनेकाल् तथा शित् आदेशों को सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होना बतलाता है। अतः यह सूत्र अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र का अपवाद हैं।

अनेकाल् आदेश का उदाहरण यथा—रामैः। यहां 'भिस्' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर अतो भिस ऐस् (१४२) से ऐस् आदेश होता है। ऐस् में दो अल् हैं अतः यह अनेकाल् है। यह सूत्र न होता तो अलोऽन्त्यस्य (२१) द्वारा भिस् के अन्त्य सकार को फिर उस के बाधक आदेः परस्य (७२) से आदि को 'ऐस्' हो जाता।

शित् आदेश का उदाहरण यथा—इतः । यहां 'इदम्' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर इदम इश् (१२०१) से इश् आदेश होता है । इश् शित् है । यह सूत्र न होता तो अलोऽन्त्यस्य (२१) द्वारा 'इदम्' के अन्त्य मकार को इश् हो जाता ।

शङ्का—जितने 'इश्' आदि शित् आदेश हैं वे सब अनेक अलों वाले हैं; अनेकाल् होने के कारण ही वे सब सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हो सकते हैं। पुनः सूत्र में 'शित्' के लिये विशेष यत्न क्यों किया गया है ?

समाधान—इस प्रकार शित् ग्रहण के विना भी कार्य के सिद्ध हो जाने से महामुनि पाणिनि यह परिभाषा जतलाना चाहते हैं कि नानुबन्धकृतमनेकाल्त्यम्

है प्रतिपदोक्त (स्वाभाविक) नहीं—लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् (प०)।

१. इसी प्रकार आदे: परस्य (७२) सूत्र का भी यह अपवाद समभना चाहिये।

अर्थात् अनुबन्धों के कारण किसी को अनेकाल् नहीं मान लेना चाहिये जब तक कि उस के अन्य अल् अनेक न हों। जिस की इत्सञ्ज्ञा होती है उसे अनुबन्ध कहते हैं। 'इश्' आदि में शकार आदि की इत्सञ्ज्ञा होती है अत: शकार आदि अनुबन्ध हैं। अब यदि 'इश्' में अनुबन्ध शकार को छोड़ दें तो केवल 'इ' रह जाता है। तब यह अनेकाल् नहीं रहता; अत: यह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता। इस लिये 'शित्' ग्रहण आवश्यक है।

## [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(४६) ङिच्च ।१।१।५२॥

ङिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात् ॥

अर्थः — िं क्यां चाहे अनेकाल् भी क्यों न हो अन्त्य अल् के स्थान पर ही होता है।

व्याख्या—िङत् ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । अन्त्यस्य ।६।१।(अलोऽन्त्यस्य से)। समासः—ङ् (ङकारः) इत् यस्य स ङित्, बहुवीहि-समासः । अर्थः—(ङित्) ङकार इत् वाला आदेश (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल् के स्थान पर होता है । यह सूत्र अनेकाल् शित् सर्वस्य (४५) सूत्र का अपवाद है । जिस आदेश के ङकार की इत्सञ्ज्ञा होती हो फिर वह चाहे अनेक अलों वाला भी क्यों न हो सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर न होकर अन्त्य अल् के स्थान पर ही होगा । इस सूत्र का उदाहरण अग्निम सूत्र पर देखें ।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(४७) अवङ् स्फोटायनस्य ।६।१।११६॥

पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ् वा स्यादचि । गवाग्रम् । गोऽग्रम् । पदान्ते किम् ? गवि ॥

अर्थ:-- पदान्त में जो एङ्, तदन्त गो-शब्द को अच् परे होने पर विकल्प कर के अवङ् आदेश हो जाता है।

व्याख्या—पदान्तस्य ।६।१। (एङः पदान्तादित से विभक्ति-विपरिणाम कर के प्राप्त होता है। इस का सप्तमी विभक्ति में भी विपरिणाम हो सकता है जैसा कि ग्रन्थकार ने किया है)। एङः ।६।१। (एङः पदान्तादित से विभक्ति-विपरिणाम कर के प्राप्त होता है; यह 'गोः' पद का विशेषण है, अतः इस से तदन्त-विधि हो कर 'एङन्तस्य' बन जाता है)। गोः ।६।१। (सर्वंत्र विभाषा गोः से)। अचि ।७।१। (इको यणिव से)। अवङ् ।१।१। स्फोटायनस्य ।६।१। (यहां 'स्फोटायन' ग्रहण उस के सत्कार के लिये है, क्योंकि 'विभाषा' पद तो पीछे से आ ही जाता है)। अर्थः—(पदान्तस्य) पद के अन्त वाला (एङन्तस्य) जो एङ्, तदन्त (गोः) गो-शब्द के स्थान पर (अचि) अच् परे रहते (अवङ्) अवङ् आदेश हो जाता है (स्फोटायनस्य) स्फोटायन आचार्य के मत में।

'स्फोटायन' पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरण के आचार्य हो चुके हैं; कहते हैं कि ये वैयाकरणों में प्रसिद्ध स्फोटतत्त्व के उपज्ञाता थे। इस सूत्र में पाणिनि ने उन

के मत का उल्लेख किया है। यह 'अवङ्' आदेश स्फोटायन आचार्य के मत में होता है; अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता। हमें सब आचार्य प्रमाण हैं; अतः अवङ् आदेश विकल्प से होगा । उदाहरण यथा—

'गो + अग्र' यहां समास में षष्ठी के बहुवचन 'आम्' का लुक् हुआ है; अतः प्रत्यय-लोगे प्रत्यय-लक्षणम् (१६०) द्वारा सुंप्तिङन्तं पदम् (१४) से 'गो' की पदस्य सक्षणम् (१६०) द्वारा सुंप्तिङन्तं पदम् (१४) से 'गो' की पदसक्षण है। इस के अन्त में पदान्त एङ् = ओ वर्त्तमान है। इस से परे 'अग्र' शब्द का आदि अकार अच् भी वर्त्तमान है। अतः इस सूत्र से 'गो' को अवङ् आदेश प्राप्त होता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) से इस आदेश की अन्त्य अल् = ओकार के स्थान पर प्राप्त होती है, परन्तु अनेक अलों वाला होने के कारण अनेकाल् शित् सर्वस्य (४५) द्वारा सम्पूर्ण 'गो' के स्थान पर प्राप्त होता है। पुनः डिच्च (४६) सूत्र की सहायता से अन्त्य अल् 'ओ' को अवङ् आदेश हो कर —'ग् अवङ् + अग्र' हो जाता है। अब ङकार की हलन्त्यम् (१) से इत्सञ्ज्ञा और तस्य लोगः (३) से लोग हो अकः सवर्ण दीर्घः (४२) से सवर्ण-दीर्घ एकादेश करने पर—'गवाग्र' वना। अब विभक्ति लाने से—'गवाग्रम्' प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में अवङ् आदेश नहीं होता वहां एङः पदान्तादित (४३) से पूर्व-रूप हो कर 'गोऽग्रम्' प्रयोग बन जाता है। इस प्रकार प्रकृतिभाव वाले रूप सिहत कुल तीन रूप हो जाते हैं।

प्रकृतिभाव के पक्ष में— (१) गोअग्रम् । [सर्वत्र विभाषा गोः] । प्रकृतिभाव के अभाव में—  $\{(3)$  गोऽग्रम् । [एङः पदान्तादित] ।

यहां पदान्त-ग्रहण इस लिये किया है कि अपदान्त एङन्त 'गो' को अवङ् न हो। यथा—गो + इ=गिव। यहां गो-शब्द से परे सप्तमी का एकवचन 'ङि' प्रत्यय किया गया है; अतः यहां गो-शब्द पदान्त नहीं। इस लिये अवङ् आदेश न हो कर एचोऽयवायावः(२२)से अव् आदेश हो जाता है। इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा—

१. गवेशः, गवीशः । २. गवेश्वरः, गवीश्वरः । ३. गोअधिपः, गवाधिपः, गोऽधिपः । ४. गवेच्छा, गविच्छा । ५. गवोदयः, गवुदयः । ६. गर्वोद्धः, गवृद्धिः । ७. गवोद्धः, गवुद्धः । ८. गवानृतम् । ६. गवाक्षः । १०. गवादनी ।

ध्यान रहे कि अवङ् आदेश में केवल ङकार की ही इत्सञ्ज्ञा होती है।

१. वैयाकरण इस विभाषा अर्थात् विकल्प को क्वचित् व्यवस्थितविभाषा मानते हैं। जो विकल्प व्यवस्थित अर्थात् निश्चितरूप से कहीं नित्य प्रवृत्त हो और कहीं बिलकुल नहीं उसे व्यवस्थितविभाषा कहते हैं। यह अवङ् आदेश गवाः (फरोखा), गवादनी (चरागाह) आदि प्रयोगों में नित्य प्रवृत्त होता है, वहां इस क 'गोअक्षः, गोऽक्षः' आदि रूप नहीं बनते। परन्तु इसे सर्वत्र व्यवस्थितविभाषा भी नहीं समझना चाहिये जैसा कि मूलोक्त उदाहरण में इसे व्यवस्थितविभाषा नहीं माना गया।

वकारोत्तर अकार अनुनासिक नहीं, अतः उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) सूत्र से उस की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती। यदि इस की भी इत्सञ्ज्ञा हो जाती तो लोप हो जाने से 'गवाग्रम्, गवाधिपः' आदि में सवर्णदीर्घ तथा 'गवेश्वरः, गर्वोद्धः' आदि में गुण न हो सकता। इस में प्रमाण है आचार्य पाणिनि का सूत्र—गवाश्वप्रमृतीनि च (२.४.११)।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(४८) इन्द्रे च ।६।१।१२०॥

गोरवङ् स्याद् इन्द्रे । गवेन्द्रः ॥

अर्थ:-इन्द्र शब्द परे होने पर (एङन्त) गो शब्द को अवङ् आदेश हो।

व्याख्या—एङ: १६।१। (एङ: पदान्तादित से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा । यह 'गो:' पद का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो कर 'एङन्तस्य' बन जाता है) । गो: १६।१। (सर्वत्र विभाषा गो: से) । इन्द्रे १७।१। च इत्यव्ययपदम् । अवङ् ११।१। (अवङ् स्फोटायनस्य से) । अर्थः—(एङ:) एङन्त (गोः) गो शब्द के स्थान पर (अवङ्) अवङ् आदेश हो जाता है (इन्द्रे) इन्द्र शब्द परे होने पर । यह सूत्र अवङ् स्फोटायनस्य (४७) सूत्र का अपवाद है । उस से यहां विकल्प कर के अवङ् प्राप्त था; इस सूत्र से नित्य हो जाता है । उदाहरण यथा—

गवेन्द्रः (श्रेष्ठ वा बड़ा बैल) । गो + इन्द्र (गवां गोषु वा इन्द्रः = श्रेष्ठः) = ग् अवङ् + इन्द्र = गव + इन्द्र = गवेन्द्रः [आद् गुणः(२७)]।

'एङन्त' इस लिये कहा है कि चित्रगु + इन्द्र (चित्रगूनामिन्द्रः = स्वामी, षष्ठी-तत्पुरुषः) = चित्रग्विन्द्रः । यहां एङन्त न होने से अवङ् आदेश न हो कर इको यणिष (१५) से यण् = वकार हो जाता है। घ्यान रहे कि सूत्र की वृत्ति में 'एङन्त' कहना ग्रन्थकार से छूट गया है। यहां 'पदान्त' की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि अपदान्त में एङन्त गो से परे इन्द्र शब्द कभी आ ही नहीं सकता।

नोट—काशिकाकार जयादित्य ने इस सूत्र से अगले प्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम् (६.१.१२१) सूत्र में 'नित्यम्' पद का ग्रहण नहीं किया, किन्तु इसी इन्द्रे च (६.१.१२०) सूत्र में ही 'नित्यम्' पद का ग्रहण किया है। पर ऐसा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यहां 'नित्यम्' पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह कहा जाये कि—यहां 'नित्यम्' पद ग्रहण न करने से इन्द्रे च (४८) सूत्र विकल्प से अवङ् करता, क्योंकि सर्वत्र विभाषा गोः (४४) से 'विभाषा' पद की अनुवृत्ति आ रही है—तो यह ठीक नहीं; क्योंकि इन्द्रे च (४८) सूत्र तो आरम्भ-सामर्थ्य से ही नित्य हो जायेगा, उस के लिये 'नित्यम्' पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। [लघु०] विधि-सूत्रम्— (४६) दूराद् धूते च ।६।२।६४॥

दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात् ॥

अर्थः — दूर से सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य उस की टिको विकल्प कर के प्लुत हो जाता है।

व्याख्या -- दूरात् । ५।१। हूते ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । वाक्यस्य ।६।१। टेः ।६।१। ल० प्र० (६) प्लुत: ।१।१!(वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त: यह अधिकार आ रहा है)। वा इत्यव्ययपदम् । भाष्यकार ने सम्पूर्ण प्लूत के प्रकरण को विकल्प कर दिया है; अतः यहां पर 'वा' प्राप्त हो जाता है]। ह्वेत्र स्पर्धायां शब्दे च (भ्वा० उ०) धातु से भाव में 'क्त' प्रत्यय करने पर 'हत' शब्द सिद्ध होता है। इस का अर्थ 'ब्रुलाना' है। परन्तू यहां इस से 'सम्बोधन = अच्छी तरह से जनाना अर्थ अभिप्रेत है। अर्थ: (दूरात्) दूर से (हते) सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त (वाक्यस्य) जो वाक्य उस की (टे:) टि के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (प्लुतः) प्लुत हो जाता है।

जिस देश में ठहरे हुए का वाक्य सम्बोध्यमान [सम्यक् जनाया जाता हुआ] साधारण प्रयत्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयत्न से सुन सकता हो उस देश को 'दूर' कहते हैं। उस दूर देश से किसी को कूछ जनाने या बूलाने के लिये जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता है उस की टि को विकल्प कर के प्लूत होता है। उदाहरण यथा — हम से देवदत्त ऐसे स्थान पर ठहरा हुआ है जहां हम उसे साधारण प्रयत्न से बोल कर कुछ बोध नहीं करा सकते; तो अब हमारा स्थान 'दूर' हआ । इस दूर स्थान से हम ने जो 'एहि देवदत्त !' 'सक्तून् पिब देवदत्त !' इत्यादि वाक्य प्रयुक्त किये उन वाक्यों की टि को विकल्प कर के प्लूत होगा।

(प्लूत-पक्ष में)

(प्लुताभाव-पक्ष में)

(१) एहि देवदत्त ३! (१) एहि देवदत्त !

(२) सक्तून् पिब देवदत्त ३! (२) सक्तून् पिब देवदत्त !

यहां यह घ्यान में रखना चाहिये कि जिस वाक्य में हयमान (सम्यग जनाया जाता हुआ) अन्त में होगा उसी वाक्य की टि को प्लुत होगा; जहां हूयमान अन्त में न होगा उस वाक्य की टि को प्लूत न होगा। यथा—'देवदत्त! एहि', 'देवदत्त! सक्तून पिब' यहां ह्रयमान = देवदत्त अन्त में नहीं है; अतः वाक्य की टि को प्लुत न होगा । किञ्च वाक्य की टि को होने वाला यह प्लुत हलन्त टि के अच् के स्थान पर ही होता है क्योंकि प्लुत अचों का ही धर्म माना गया है। यथा---सक्तून पिब यक्ष-वर्म ३ न् ! । यहां 'अन्' टि के अकार को ही प्लुत हुआ है ।

इस प्रकार प्लुत का विधान कर अब उस का यहां उपयोग दिखाते हैं-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(५०) ष्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम् ।६।१।१२१।। एतेऽचि प्रकृत्या स्यु:। आगच्छ कृष्ण ३ ! अत्र गौश्चरति ।। अर्थ:-- प्लुत और प्रगृहा-सञ्ज्ञक अच् परे होने पर प्रकृति से रहते हैं। व्याख्या-प्लुत-प्रगृह्याः ।१।३। अचि ।७।१। नित्यम् ।२।१। (क्रियाविशेषण-मेतत्) । प्रकृत्या ।३।१। (प्रकृत्यान्तःपादम् से) । समासः—प्लुताश्च प्रगृह्याश्च == प्तुत-प्रगृह्याः, इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः—(प्लुत-प्रगृह्याः) प्लुत और प्रगृह्य-सञ्ज्ञक (अचि) अच् परे होने पर (नित्यम्) नित्य (प्रकृत्या) प्रकृति से = स्वभाव से = वैसे के वैसे अर्थात् सन्धि-कार्य से रहित रहते हैं। उदाहरण यथा— 'आगच्छ कृष्ण ३!

अत्र गौश्चरित' (आओ कृष्ण ! यहां गौ चर रही है) । यहां 'आगच्छ कृष्ण' यह एक वाक्य है । इस की टि = णकारोत्तर अकार को दूराद् धूते च (४६) से वैकल्पिक प्लुत होता है । जिस पक्ष में प्लुत होता है वहां प्रकृतिभाव हो जाने से णकारोत्तर प्लुत अकार तथा 'अत्र' शब्द के आदि अकार के स्थान पर अकः सवर्ण दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ नहीं होता; वैसे का वैसा अर्थात् 'आगच्छ कृष्ण ३ ! अत्र गौश्चरित' ही रहता है । जिस पक्ष में प्लुत नहीं होता वहां प्रकृतिभाव न होने से सवर्णदीर्घ हो जाता है — आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरित । इस के अन्य उदाहरण यथा—

| प्रकृतिभावपक्षे                     | प्रकृतिभावाऽभावे                |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (१) आगच्छ हरे ३ ! अत्र कीडेम।       | (१) आगच्छ हरेऽत्र कीडेम।        |
| (२) कार्यं कुरु राम ३ ! एष आगतः।    | (२) कार्यं कुरु रामैष आगतः ।    |
| (३) आगच्छ राम ३ ! अत्रास्ति सीता।   | (३) आगच्छ रामात्रास्ति सीता।    |
| (४) सक्तून् पिब भीम ३! अहं गच्छामि। | (४) सक्तून् पिब भीमाहं गच्छामि। |

इस सूत्र में 'नित्यम्' पद के ग्रहण का प्रयोजन इकोऽसवर्णे० (५६) पर देखें। अब प्रगृह्य के उदाहरणों के लिये प्रगृह्य-सञ्ज्ञा करने वाले सूत्र लिखते हैं—

[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्— (५१) ईट्देट् द्विचनं प्रगृह्यम् ।१।१।११।।

ईद्देदन्तं द्विवचनं प्रगृह्य स्यात् । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू ।।

अर्थः-ईदन्त ऊदन्त तथा एदन्त द्विवचन प्रगृह्य-सञ्ज्ञक हों।

च्याख्या—ईदूदेत् ।१।१। द्विवचनम् ।१।१। प्रगृह्यम् ।१।१। समासः—ईच्च ऊच्च एच्च = ईदूदेत्, समाहारद्वन्द्वः । तपरकरणमसन्देहार्थम् । 'ईदूदेत्' यह पद 'द्विवचनम्' पद का विशेषण है; अतः येन विधिस्तदन्तस्य द्वारा इस से तदन्त-विधि हो जाती है। अर्थः— (ईदूदेत्) ईदन्त, ऊदन्त तथा एदन्त (द्विवचनम्) द्विवचन (प्रगृह्यम्) प्रगृह्यस्ञ्जक हों। उदाहरण यथा —

'हरी एती' (ये दो हरि अर्थात् घोड़े वा बन्दर हैं) यहां रेफोत्तर ईकार ईदन्त दिवचन हैं । इस की इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होती है । प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम् (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है; अतः एकार = अच् परे होने पर भी इको यणचि (१५) से ईकार को यण नहीं होता ।

'विष्णू इमी' (ये दो विष्णु हैं) यहां णकारोत्तर ऊकार ऊदन्त द्विवचन है; इस की इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होती है। प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम् (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है। अतः अच् परे होने पर भी इको यणचि (१५) से ऊकार को यण् नहीं होता।

१. हिर शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन 'औ' आने पर प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से रेफोत्तर इकार तथा औ के स्थान पर पूर्व-सवर्ण-दीर्घ ईकार हो कर 'हरी' सिद्ध होता है। यहां 'ई' यह एकादेश परादिवद्भाव (अन्तादिवच्च) से द्वि-वचन तथा व्यपदेशिवद्भाव मे ईदन्त है। इसी प्रकार 'विष्णू' में 'ऊ' को जानें।

'गङ्गे अमू' (ये दो गङ्गाएं हैं) यहां गकारोत्तर एकार एदन्त द्विवचन हैं। इस की इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम् (४०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है। अतः यहां एङः पदान्तादित (४३) सूत्र से पूर्वेरूप एकादेश नहीं होता।

नोट—यहां कई विद्यार्थी 'हरी', 'विष्णू', 'गङ्गे' आदि पदों को ही ईदन्त, ऊदन्त तथा एदन्त द्विवचन माना करते हैं; यह उन की भूल हुआ करती है। इस भूल से सावधान रहना चाहिये। यहां ईकार, ऊकार तथा एकार ही ईदन्त, ऊदन्त तथा एदन्त द्विवचन हैं। प्रक्रिया ऊपर लिख दी है, आगे सुँबन्तों में स्पष्ट हो जायेगी।

### [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(५२) अदसो मात् ।१।१।१२॥

अस्मात् परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः । अमी ईशाः । रामकृष्णावम् आसाते । मात् किम् ? अमुकेऽत्र ।।

अर्थः -- अदस् शब्द के मकार से परे ईत् और ऊत् प्रगृह्य-सञ्ज्ञक हों।

व्याख्या—अदसः ।६।१। [अवयव-षष्ठी] । मात् ।४।१। [दिग्योगे पञ्चमी]। ईदूत् ।१।१। प्रगृह्यम् ।१।१। (ईदूदेद् द्विचचनं प्रगृह्यम् से) । अर्थः—(अदसः) अदस् शब्द के अवयव (मात्) मकार से परे (ईदूत्) ईत् और ऊत् (प्रगृह्यम्) प्रगृह्य-सञ्ज्ञक होते हैं।

'अदस्' शब्द सर्वनाम है। इसका प्रयोग दूरस्थ पदार्थ के निर्देश में होता है। यथा--असी बालः (वह बालक है)। इस की तीनों लिङ्गों में रूपमाला यथा--

(पुंलिङ्ग में) प्र०-असी, अमू, अमी । द्वि०-अमुम्, अमू, अमून् । तृ० -- अमुना, अमूभ्याम्, अमीभिः । च०-अमुन्मै, अमूभ्याम्, अमीभ्यः । प०-- अमुन्मात्, अमूभ्याम्, अमीभ्यः । प०-- अमुन्मात्, अमूभ्याम्, अमीभ्यः । ष०-- अमुन्याः, अमीषाम् । स०-- अमुन्मिन्, अमुयोः, अमीषु ।

(स्त्रीलिङ्ग में) प्र०—असौ, अम्, अमः। द्वि०—अम्म्, अम्, अमः। तृ० — अमुया, अम्भ्याम्, अम्भिः। च० — अमुष्यै, अमूभ्याम्, अमूभ्यः। प० — अमुष्याः, अमूभ्याम्, अमूभ्यः। ष० — अमुष्याः, अमुषाम्। स० — अमुष्याम्, अमुषोः, अमूषाम्। स० — अमुष्याम्, अमुषोः, अमूषु।

(नपुंसक में) प्र०—अदः, अमू, अमूनि । द्वि०—अदः, अमू, अमूनि । आगे पुंचत् ।

अदस् शब्द के मकार से परे ईत् और ऊत् पुल्ँ लिङ्ग में प्रथमा के बहुवचन तथा प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में और स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा द्वितीया के

१. गङ्गा शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विचन 'औ' आने पर औङ आपः (२१६) से उसे शी=ई आदेश हो कर आद् गुणः (२७) से गुण हो जाता है। यहां 'ए' यह एकादेश परादिवद्भाव से द्विचन तथा व्यपदेशिवद्भाव से एदन्त है।

दिवचन में ही उपलन्ध होते हैं । इन में से स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकिलङ्ग वाले इस सूत्र के उदाहरण नहीं होते, क्योंकि वहां पूर्वले **ईदूवेद् दिवचनं प्रगृह्यम् (५१)** सूत्र से ही प्रगृह्य-सञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । केवल पुल्ँलिङ्ग के 'अमू, अमी' इन दो रूपों के लिये ही यह सूत्र बनाया गया है । उदाहरण यथा—

अमी ईशाः (ये स्वामी हैं)। यहां पुल्लिङ्ग में 'अदस्' शब्द से प्रथमा का बहुवचन 'जस्' करने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, जस् को शी आदेश तथा गुण हो कर 'अदे' बन जाता है। अब एत ईद् बहुवचने (८.२.८१) सूत्र से 'ए' को 'ई' तथा दकार को मकार करने से 'अमी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस के आगे 'ईशाः' पद लाने से अकः सवर्णे दीर्घः (४२) द्वारा सवर्ण-दीर्घ प्राप्त होता है जो अब इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता।

नोट—यहां ईदूदेव्० (१.१.११) की दिष्ट में 'अमी' के स्थान पर 'अदे' है क्योंकि एत ईद् बहुवचने (८.२.८१) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस की दिष्ट में असिद्ध है। 'अदे' एदन्त तो है परन्तु द्विवचन नहीं, बहुवचन है; अतः पूर्व-सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता, इसिलये यह सूत्र बनाना पड़ा। यदि इस सूत्र (१.१.१२) की दिष्ट में भी एत ईद् बहुवचने (८.२.८१) सूत्र असिद्ध होने से 'अभी' के स्थान पर 'अदे' माना जाए तो यह सूत्र व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि तब इसे अदस् के मकार से परे ईत् ऊत् कहीं नहीं मिल सकेगा [अदस् शब्द में मकार का आना तथा उस से आगे ईत्, ऊत् का होना एत ईद् बहुवचने (३५७) तथा अदसोऽसेर्दादु दो मः (३५६) सूत्रों की ही कृपा का फल है जो दोनों असिद्ध हैं]। अतः इस की दिष्ट में 'अमी' असिद्ध नहीं होता; मकार से परे ईकार की प्रगृह्य-सञ्जा हो जाती है।

दितीय उदाहरण यथा—राम-कृष्णावमू आसाते (वे दोनों बलराम और कृष्ण बैठे हैं)। यहां 'रामकृष्णों मे असू' में एचोऽयवायावः (२२) से अव् आदेश हो जाता है। 'रामकृष्णों' पद इस बात को जतलाने के लिये लिखा गया है कि 'असू' पुल्ँ लिङ्ग का है, स्त्रीलिङ्ग या नपुंसकलिङ्ग का नहीं। स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का 'असू' इस सूत्र का उदाहरण नहीं होता । 'असू — आसाते' यहां 'असू' की प्रगृह्मसञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण इको यणिव (१५) से यण् नहीं होता।

१. यद्यपि अदस् शब्द के मकार से परे 'अमीभ्यः, अमूभ्यः, अमीषाम्' इत्यादियों में भी ईत्, ऊत् पाये जाते हैं; तथापि यहां इन का कुछ उपयोग नहीं। क्योंकि प्रगृह्य-संज्ञा स्वरसिन्ध के निषेध के लिये ही करनी होती है। इन में 'भ्यः, भ्याम्' आदियों का व्यवधान पड़ने से स्वरसिन्ध प्राप्त ही नहीं होती। अतः इस सूत्र के उपयोगी 'अमू' और 'अमी' ये दो ही शब्द हैं।

२. स्त्रीलिङ्ग में 'अदस्' शब्द से परे प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन 'औ' आने पर अत्व, पररूप, टाप्, औड आप: (२१६) से शी तथा आद् गुण: (२७) से गुण हो कर 'अदे' हुआ। पुनः अदसोऽसेर्वादु दो मः (३५६) से मत्व और ऊत्व करने

नोट—'अदस्' शब्द से 'औ' विभक्ति लाने पर मकार को अकारादेश, पररूप तथा वृद्धि एकादेश हो कर—'अदौ' हुआ। अब अदसोऽसेर्दादु दो मः (८.२.८०) से दकार को मकार तथा औकार को ऊकार करने से 'अमू' सिद्ध होता है। यद्यपि 'अमू' में ऊदन्त दिवचन होने के कारण पूर्व-सूत्र से प्रगृह्यसङ्ग्री सिद्ध हो सकती थी; तथापि अदसोऽसेर्दादु दो मः (८.२.८०) से किये मत्व और ऊत्व के असिद्ध होने से उस की दिष्ट में 'अदौ' रहता था; अतः यह सूत्र बनाया गया है। इस की दिष्ट में तो आरम्भसामर्थ्य से ही असिद्ध नहीं होता; यह पहले कह चुके हैं।

मात् किम्? अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सूत्र में 'मात्' अर्थात् 'म् से परे' ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि मकार के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ण से परे ईत् व ऊत् अदस् के तीनों लिङ्गों के रूपों में कहीं नहीं पाए जाते; अतः 'मात्' ग्रहण न करने से भी 'अमू, अमी' शब्दों की ही प्रगृह्यसञ्ज्ञा होगी । इस का उत्तर है—अमुकेऽत्र । अर्थात् 'मात्' का ग्रहण न करने से 'अमुकेऽत्र' प्रयोग में दोष आयेगा । तथाहि—'अदस्' शब्द से परे अव्यय-सर्वनाम्नामकॅच् प्राक्टेः (१२३३) सूत्र द्वारा 'अर्कच्' प्रत्यय हो कर 'अदकस्' बनने पर अदसोऽसेर्दादु दो मः (३५६) से मुत्व हो—'अमुकस्' शब्द निष्पन्न होता है । अब इस से प्रथमा का बहुवचन 'जस्' प्रत्यय लाने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, जसः शी (१५२) से शी आदेश तथा आव् गुणः (२७) से गुण एकादेश हो कर 'अमुके' प्रयोग सिद्ध होता है । अब इस के आगे 'अत्र' पद लाने

पर 'अमू' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां पूर्व-सूत्र (५१) की दिष्ट में 'अदे' होने से एदन्त द्विवचन है, अत: इस की उस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो सकती है। इस के लिये इस सूत्र (५२) के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार नपुंसक-लिङ्ग में 'औ' आने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, नपुंसकाच्च (२३५) से शी आदेश तथा आद् गुणः (२७) से गुण हो कर 'अदे' हुआ। पुनः अदसोऽसेर्दादु दो मः (३५६) से मत्व और ऊत्व करने पर 'अमू' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां पर भी पूर्व-सूत्र की दिष्ट में 'अदे' होने से एदन्त द्विवचन है; अतः प्रगृह्य-सञ्ज्ञा सिद्ध है। इस के लिये भी इस सूत्र के रचने की कोई आवश्यकता नहीं। इस से सिद्ध होता है कि-केवल पुल्ँलिङ्ग के 'अमू, अमी' शब्दों के लिये ही यह सूत्र बनाया गया है। ['बाले अमू आसाते' इत्यादिस्त्रीलिङ्गप्रयोगे 'कुले अमू उत्कृष्टे' इत्या-दिक्लीबप्रयोगे च ईदूदेद्० (५१) इत्यनेनैव प्रगृह्यता। न च 'रामकृष्णावमू आसाते' इत्यादिपुल् लिङ्गप्रयोगवद् अत्राप्यारम्भसामर्थ्याद् अदसो मात् (५२) इत्यनेनैव प्रगृह्यता किन्न स्यात् ? इति वाच्यम्; यतः पुंसि 'अमू आसाते' इत्यत्र तु पूर्वेण प्रगृह्यता न सम्भवतीति युक्तम् अदसो मात् (५२) इतिसूत्रे आरम्भ-सामर्थ्यम्, परन्त्वत्र स्त्रियां क्लीबे तु पूर्वेण सिद्धायां प्रगृह्यसञ्ज्ञायां नास्त्यारम्भ-सामर्थ्यम्; अतः स्त्रियां क्लीबे च ईदूदेद्० (५१) इत्यनेनैव प्रगृह्यता, पुंसि अदसो मात् (५२) इत्यनेनैवेति शम् ]।

से एङ: पदान्तादित (४३) द्वारा पूर्वरूप करने पर 'अमुकेऽत्र' (वे यहां हैं) बन जाता है। यदि सूत्र में 'मात्' ग्रहण न करते तो यहां ककार से परे भी' प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता; इस से एङ: पदान्तादित (४३) सूत्र प्रवृत्त न हो सकता, अतः 'मात्' ग्रहण किया गया है।

शक्ता--यह आप का प्रत्युदाहरण ठीक नहीं; क्योंकि यहां 'ईत्' अथवा 'ऊत्' नहीं। आप को तो अपने प्रत्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी अन्य वर्ण से परे 'ईत्' या 'ऊत्' ही दिखाने चाहियें थे। आप के प्रत्युदाहरण में तो ककार से परे 'एत्' दिखाया गया है।

समाधान—ईदूदेद्० (५१) इस पूर्व-सूत्र से यहां 'ईत्, ऊत्, एत्' इन तीनों की अनुवृत्ति आ रही थी; परन्तु इस सूत्र में 'मात्' ग्रहण के सामर्थ्यं से 'एत्' का अनुवर्त्ति नहीं किया जाता, क्योंकि म् से परे अदस् शब्द में कहीं 'एत्' नही पाया जाता। अब यदि यहां 'मात्' का ग्रहण नहीं करेंगे तो 'एत्' की भी अनुवृत्ति आ जाने से 'अमुकेऽत्र' यहां प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण सन्धि न हो सकेगी; अतः 'एत्' की अनुवृत्ति रोकने के लिये 'मात्' पद का ग्रहण करना अत्यावश्यक है। असित माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तित [सि० कौ०]।

### अभ्यास (१२)

- (१) व्याकरणशास्त्र में प्रकृतिभाव का क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट करें।
- (२) इन्द्रे च सूत्र की वृत्ति में किस बात की कमी रह गई है ? स्पष्ट करें।
- (३) सर्वत्र विभाषा गो: में 'सर्वत्र' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
- (४) दूराद् ध्ते च सूत्र के अर्थ में 'विकल्प' कहां से आ जाता है ?
- (५) 'देवदत्त एहि' इस वाक्य की टि को प्लुत क्यों नहीं होता ?
- (६) 'आगच्छ कृष्णात्र गौरचरति' क्या यह शुद्ध है ?
- (७) इन्द्रे च सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी ?क्या पूर्व-सूत्र से 'गवेन्द्रः' सिद्ध नहीं हो सकता था ?
- ( ् ) अनेकाल् शित् सर्वस्य सूत्र में 'शित्' ग्रहण पर प्रकाश डालें।
- (६) स्त्रीलिङ्ग वा नपुसकलिङ्ग के 'अमू' में अदसो मात् क्यों नहीं लगता ?
- (१०) निम्नस्थ रूपों में सन्धि करें अथवा सन्धि न करने का कारण बताएं। १. कवी अत्र । २. योगी अत्र । ३. वायू अत्र । ४. रामे अत्र । ५. माले अत्र । ६. कुले इमे उत्कृष्टे एधेते अधुना । ७. धनुषी एते अस्य । ८. घने इमे । ६. वर्घेते अस्मिन् । १०. ऋतू अतीतौ । ११. पाणी उत्किपति । १२. हस्ती उत्किपति । १३. बालिके अधीयाते । १४. नेत्रे आमृश्चति । १५. वटू उत्कूर्देते अत्र । १६. अमी अक्नन्ति ।

क्योंकि तन्मध्यपिततस्तद्ग्रहणेन गृह्यते (प०) इस परिभाषा से 'अदकस्' भी 'अदस्' शब्द माना जाता है।

<mark>१७. बालावम् अश्नीतः । १८</mark>. कुमार्यावम् अश्नीतः । १६. ते अत्र । २०. कन्ये आसाते । २१. अमू इन्द्र-प्रस्थे दृष्टौ । २२. कवी आगच्छतः ।

- (११) 'मात् किम् ? अमुकेऽत्र' इस अंश की व्याख्या करते हुए प्रत्युदाहरण में दोष की उद्भावना कर के उस का समाधान करें।
- (१२) 'हरी एतौ' में कौन ईदन्त द्विवचन है; सप्रमाण स्पष्ट करें।
- (१३) 'गवाक्षः' प्रयोग के अन्य विकल्प 'गोअक्षः, गोऽक्षः' वयों नहीं बनते ?
- (१४) अलोऽन्त्यस्य, अनेकाल् शित् सर्वस्य, ङिच्च-इन तीन परिभाषाओं में कौन उत्सर्ग और कौन अपवाद है ? प्रत्येक का उदाहरण-प्रदर्शन-पूर्वक स्पष्टीकरण करें।

अब निपातों की प्रगृह्य-सञ्ज्ञा के लिये निपात-विधायक सूत्र लिखते हैं— [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(५३) चादयोऽसत्त्वे ।१।४।५७।।

अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्यः ॥

अर्थः—यदि चादियों का द्रव्य अर्थ न हो तो उन की निपात-सञ्ज्ञा होती है। व्याख्या—चादयः।१।३। असत्त्वे।७।१। निपाताः।१।३। (प्राग्रीश्वरान्निपाताः यह अधिकृत है)। समासः—चः == च-शब्द आदिर्येषान्ते चादयः, तद्गुणसंविज्ञान-बहुन्नीहि-समासः। न सत्त्वम् = असत्त्वम्, तिस्मन् = असत्त्वे, नञ्-तत्पुरुषः। यहां प्रसज्य-प्रतिषेष है; यदि पर्युदास-प्रतिषेष मानें तो अनर्थक चादियों की निपात-सञ्ज्ञान हो सकेगी। अर्थः—(असत्त्वे) द्रव्य अर्थन होने पर (चादयः) 'च' आदि शब्द (निपाताः) निपात-सञ्ज्ञक होते हैं।

जिस में सङ्ख्या पाई जाए या जिस के लिये सर्वनाम का प्रयोग हो सके, उसे 'द्रव्य' कहते हैं। चादि-गण आगे 'अव्यय-प्रकरण' में आ जायेगा। उदाहरण यथा— 'लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः' यहां 'पशु' शब्द का अर्थ 'सम्यक् = ठीक प्रकार से' ऐसा है। अतः यह अद्रव्यवाची होने से निपात सञ्ज्ञक होता है। यदि 'पशु' का अर्थ 'जान-वर' होगा, तो वह द्रव्यवाची होने से निपात-सञ्ज्ञक न होगा। यथा—पशुं नयन्ति। निपात सञ्ज्ञा होने से (३६७) सूत्र द्वारा 'अव्यय' सञ्ज्ञा हो जाती है, इस से विभक्ति का लुक् हो जाता है; यह सब आगे 'अव्यय-प्रकरण' में सविस्तर लिखेंगे।

# [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(५४) प्रादयः। १।४।५८।।

एतेऽपि तथा।।

अर्थः अद्रव्यार्थं क प्रादि भी निपात-सञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—असत्त्वे ।७।१। (धादयोऽसत्त्वे से)। प्रादयः ।१।३। निपाताः ।१।३। (प्राग्नोव्वरान्निपाताः यह अधिकृत है) । अर्थः—(असत्त्वे) द्रव्य अर्थ न होने पर (प्रादयः) 'प्र' आदि शब्द (निपाताः) निपात-सञ्ज्ञक होते हैं। प्रादि-गण पीछे (३५) सूत्र पर मूल में ही आ चुका है।

प्राप्रीक्वरान्निपाताः (१.४.५६) सूत्र से अष्टाघ्यायी में निपातों का अधिकार आरम्भ किया जाता है; अर्थात् इस सूत्र से ले कर अधिरीक्वरे (१.४.६६) सूत्र-पर्यन्त निपात-सञ्ज्ञक कहे गये हैं। इसी अधिकार में पाणिनि ने प्राव्य उपसर्गाः किया-योगे ऐसा एक सूत्र पढ़ा है। इस का अर्थ यह है—'प्र' आदि बाईस शब्द कियायोग में निपात-सञ्ज्ञक होते हुए उपसर्ग-सञ्ज्ञक होते हैं। अब इस अर्थ से यह दोष उत्पन्त होता है कि जहां किया-योग नहीं, वहां निपात-सञ्ज्ञा नहीं हो सकती। परन्तु हमें तो कियायोग में उपसर्ग-सञ्ज्ञा के साथ साथ तथा कियायोगाभाव में भी निपात-सञ्ज्ञा करनी इष्ट है। भाष्यकार भगवान् पतञ्जिल ने इस एक सूत्र से ये दोनों कार्य न होते देख कर इस के दो विभाग कर दिये हैं। (१) प्राव्यः। (२) उपसर्गाः किया-योगे। तो अब प्रथम सूत्र से कियायोगाभाव में तथा दूसरे सूत्र से कियायोग में निपात-सञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है। कियायोगाभाव में निपात-सञ्ज्ञा करने का प्रयोजन—'यज्ञदत्तोऽपि मूर्खः' इत्यादि में 'अपि' से परे सुंब्लुक् आदि कार्य करना है। कियायोग में निपात-सञ्ज्ञा करने का प्रयोजन—'प्राच्छंति' आदि में अव्ययसंज्ञा करके विभक्ति का लुक् करना है।

द्रव्य अर्थ में प्रादियों की निपात-सञ्ज्ञा नहीं होती। यथा प्रादियों में 'वि' शब्द पढ़ा गया है; यदि इस का अर्थ पक्षी होगा तो द्रव्यार्थक होने से इस की निपात-सञ्ज्ञा न होगी। निपात न होने से यह अव्यय न होगा और तब इस से परे सुँप् का लुक् भी न होगा—वि: = पक्षी, वि पश्य, विना तुल्यं वायुयानम्।

अब अग्रिम सूत्र द्वारा निपातों की प्रगृह्य-संज्ञा विधान करते हैं— [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(५५) निपात एकाजनाङ् ।१।१।१४॥

एकोऽच् निपात आङ्वर्जः 'प्रगृह्यः स्यात् । इ इन्द्रः । उ उमेशः । वाक्य-स्मरणयोरङित् । आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किल तत् । अन्यत्र ङित् —ईषदुष्णम् = ओष्णम् ।।

अर्थः --- आङ् को छोड़ कर एक अच् मात्र निपात प्रगृह्यसञ्ज्ञक हो।

व्याख्या—निपातः ।१।१। एकाज् ।१।१। अनाङ् ।१।१। प्रगृह्यः ।१।१। (ईदूदेद् दिवचनं प्रगृह्यम् से) । समासः—एकश्चासावच् = एकाच्, कर्मधारय-समासो न तु बहुब्रीहिः । न आङ् = अनाङ्, नञ्तत्पुरुषः । अर्थः— (अनाङ्)आङ् से भिन्न (एकाज्) एक अच् रूप (निपातः) निपात (प्रगृह्यः) प्रगृह्य-संज्ञक होता है । उदाहरण यथा—

इ इन्द्रः [ओह ! यह इन्द्र है] । उ उमेशः [जान पड़ता है कि यह महादेव है] । यहां 'इ' और 'उ' एक अच्रूप तथा अद्रव्यार्थक होने से चादयोऽसत्त्वे (५३) द्वारा निपात संज्ञक हैं; अतः इस सूत्र से इन की प्रगृह्य-संज्ञा हो कर प्लुतप्रगृह्या अचि० (५०) द्वारा प्रकृतिभाव के कारण अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से प्राप्त सवर्ण-दीर्घ

१. वर्ज्यते = त्यज्यत इति वर्जः, कर्मणि घञ्-प्रत्ययः । आङा वर्जः—आङ्वर्जः, तृतीया-तत्पुरुषः । आङ्भिन्न इत्यर्थः ।

नहीं होता। यहां 'इ' निपात आश्चर्य करने में तथा 'उ' निपात वितर्क करने में

प्रयुक्त हुआ है।

'एकाच्' यहां 'एकश्चासावच् — एकाच्' [एक भी हो और वह अच् भी हो] इस प्रकार कर्मधारय-समास करना ही उचित है। यदि 'एकोऽच् यस्मिन् स एकाच्' [एक अच् जिस में हो वह] इस प्रकार बहुन्नीहि-समास करेंगे तो — 'च + अस्ति = ः चास्ति' में सवर्ण-दीर्घ न हो सकेगा, क्योंकि तब 'च' की भी प्रगृह्य-संज्ञा हो जायेगी क्योंकि वह भी एक अच् वाला है।

चादिगण में 'आ' तथा प्रादिगण में 'आङ्' इस प्रकार दो निपात पढ़े गये हैं। इन में से प्रथम 'आ' की इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो जाती है पर दूसरे 'आङ्' की इस सूत्र में 'अनाङ्' कहने के कारण प्रगृह्य-सञ्ज्ञा नहीं होती। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आ और आङ् ये दोनों प्रयोग में तो 'आ' के रूप में ही मिलते हैं क्यों कि हलन्त्यम् (१) द्वारा आङ् का ङकार इत् हो कर लुप्त हो जाता है, ऐसी दशा में यह कैसे विदित हो कि यह आ है, और यह आङ् ? इस के उत्तर के लिये भाष्यकार ने यह व्यवस्था की है—

#### ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च यः। एतमातं ङितं विद्याद् वाक्यस्मरणयोरङित्।।

अर्थात्—अल्प (थोड़ा) अर्थ में, किया के योग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आकार हो उसे ङित्—आङ् समक्षना चाहिये। पूर्व कही बात को अन्यथा करने के लिये प्रयुक्त वाक्य में तथा स्मरण अर्थ में अङित्—'आ' समक्षना चाहिये।

- (१) ईषदर्ये यथा—आ उष्ण = ओष्णम् । [यहां प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया वार्तिक से नित्य-समास होता है । नित्य-समासों का स्वपद-विग्रह नहीं हुआ करता; मूल में इसी लिये 'ईषदुष्णम्' ऐसा अस्वपद-विग्रह दिखाया गया है । 'ओष्णम्' का अर्थ है—थोड़ा गरम] । यहां 'आङ्' होने से प्रगृद्य-सञ्ज्ञा नहीं होती; अतः प्रकृतिभाव न होने के कारण आद् गुणः (२७) सूत्र से गुण एकादेश हो जाता है ।
- (२) किया-योगे यथा--आ + इहि = एहि (आओ), आ + इतः = एतः (वे दो आते हैं)। यहां इण् गतौ इस अदादिगणीय किया का योग है; अतः 'आङ्' होने से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा नहीं होती। प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न होने से प्रकृतिभाव भी नहीं होता; आद् गुणः (२७) से गुण हो जाता है।
  - (३) मर्यादायां यथा—आ + अलवरात् = आलवराद् वृष्टो मेघः (अलवर

१. तेन विनेति मर्यादा, तेन सहेत्यिभिविधिः । मर्यादा और अभिविधि में यह भेद होता है कि मर्यादा में अविध का ग्रहण नहीं होता और अभिविधि में ग्रहण होता है । यथा— 'अलवर तक मेघ बरसा' यहां मेघ बरसने की अविध 'अलवर' है । मर्यादा में इस अविध का ग्रहण न होने से यह तात्पर्य होगा कि अलवर देश को

देश तक परन्तु अलवर देश को छोड़ कर मेघ बरसा) । यहां मर्यादा अर्थ होने से 'आ' ङित् अर्थात् 'आङ्' है अतः प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता, अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो जाता है ।

(४) अभिविधौ यथा—आ — अलवराद् = आलवराद् वृष्टो मेघः (अलवर देश तक अर्थात् अलवर देश में भी मेघ बरसा) । यहां अभिविधि अर्थं होने से 'आ' ङित् अर्थात् 'आङ्' है अतः प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता; सवणदीर्घं हो जाता है।

अब 'आ' के उदाहरण---

- (१) वाक्ये यथा—आ एवं नु मन्यसे (अब तू ऐसा मानता है, अर्थात् पहले तू ऐसा नहीं मानता था अब मानने लगा है)। यहां 'आ' के अङित् होने से प्रगृह्य-संज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है। वृद्धिरेचि (३३) सूत्र से वृद्धि एकादेश नहीं होता।
- (२) स्मरणे यथा—आ एवं किल तत् (हां वह ऐसा ही है) । यहां 'आ' के अङित् होने से प्रगृह्य-संज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है । वृद्धिरेचि (३३) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता ।

#### [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(५६) ओत् ।१।१।१५॥

ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात् । अहो ईशाः ॥

अर्थः-अोकार अन्त वाला निपात प्रगृह्य-सञ्ज्ञक हो।

व्याख्या न ओत् ।१।१। निपातः ।१।१। (निपात एकाजनाङ् से) । प्रगृद्धाः ।१।१। (ईदूदेद् द्विचनं प्रगृद्धाम् से) । 'ओत्' यह 'निपातः' पद का विशेषण है, अतः इस से तदन्त-विधि होती है । अर्थः— (ओत् = ओदन्तः) ओदन्त (निपातः) निपात (प्रगृद्धः) प्रगृद्धा-सञ्ज्ञक होता है । यथा — अहो ईशाः (अहो ! ये स्वामी हैं) । यहां अद्रव्यवाची होने से चादयोऽसत्त्वे (५३) द्वारा 'अहो' निपात-सञ्ज्ञक है; इस की इस सूत्र से प्रगृद्धा-सञ्ज्ञा हो जाती है । प्रगृद्धा-सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण एचो-ऽयवायावः (२२) द्वारा प्राप्त अवादेश नहीं होता । इसीप्रकार अथो, नो, आहो, उताहो आदि अन्य ओदन्त निपातों में भी समक्त लेना चाहिये । ध्यान रहे कि यहां एक अच् रूप निपात न होने से पूर्वसूत्र द्वारा प्रगृद्धा-सञ्ज्ञा न हो सकती थी अतः यह सूत्र बनाया गया है ।

[लघु०] सञ्जा-सूत्रम्— (५७) सम्बुद्धौ शाकत्यस्येतावनाषं ।१।१।१६॥ सम्बुद्धि-निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवैदिक इतौ परे। विष्णो इति। विष्णा दित।

छोड़ कर उस तक मेघ बरसा। अभिविधि में इस अविधि का ग्रहण होने से यह तात्पर्य होगा कि अलवर देश सिहत उस तक मेघ बरसा। अन्य उदाहरण यथा— आ पाटलिपुत्राद् वृष्टो मेघः, आ कुमारं यशः पाणिनेः, ओदकान्तात् प्रियोऽनु-गन्तव्यः। यहां द्वितीय उदाहरण में अभिविधि तथा तृतीय में मर्यादा अर्थ है। अर्थः —सम्बुद्धि-निमित्तक ओकार — अवैदिक अर्थात् वेद में न पाये जाने वाले 'इति' शब्द के परे होने पर विकल्प कर के प्रगृह्य-सञ्ज्ञक होता है।

च्याख्या—सम्बुद्धौ ।७।१। [निमित्त-सप्तम्येषा] । ओत् ।१।१। (ओत् से) । अनार्षे ।७।१। इतौ ।७।१। प्रगृह्यः ।१।१। (ईदूदेद् द्विचनं प्रगृह्यम् से) । शाकल्यस्य ।६।१। समासः—ऋषिर्वेदः, उक्तञ्च मेदिनीकोषे—ऋषिर्वेदे विसष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम् । ऋषौ (वेदे) भवः अर्थः, तत्र भवः (१०६२) इत्यण्, न आर्षः अनार्षस्तिसमन् अनार्षे, नञ्तत्पुरुषः । 'अवैदिके' इत्यर्थः । अर्थः—(अनार्षे) वेद में न पाये जाने वाले (इतौ) इति शब्द के परे होने पर (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि को निमित्त मान कर पैदा हुआ (ओत्) ओकार (प्रगृह्यः) प्रगृह्य-सञ्ज्ञक होता है (शाकल्यस्य) शाकल्य के मत में । अन्य आचार्यों के मत में प्रगृह्य-संज्ञा नहीं होती; परन्तु हमें सब आचार्य्य प्रमाण हैं, अतः विकल्प से प्रगृह्य-संज्ञा होगी । उदाहरण यथा—

विष्णो इति ('विष्णो' यह शब्द) । विष्णु शब्द से परे सम्बुद्धि [सम्बोधन के एकवचन को सम्बुद्धि कहते हैं। देखो — एकवचनं सम्बुद्धिः (१३२)]करने पर हस्वस्य गुणः (१६६) सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर गुण हो कर — विष्णो — स् । अब एड्हस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर 'विष्णो' पद सिद्ध हो जाता है। इस के आगे 'इति' पद लाने से एचोऽयवायावः (२२) द्वारा ओकार को अब् आदेश प्राप्त होता था जो अब इस सूत्र से प्रगृह्य-संज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता। अन्य आचार्यों के मत में प्रगृह्य-संज्ञा न होने से अब् आदेश हो कर 'विष्णव् इति' बना। अब इस दशा में पदान्त वकार का लोपः शाकल्यस्य (३०) सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जाता है। लोपपक्ष में 'विष्णवित्ति' इस प्रकार कुल मिला कर तीन रूप सिद्ध होते हैं।

यह उदाहरण वेद का नहीं; वेद में तो 'इति' शब्द परे होने पर प्रगृह्य-संज्ञा नहीं होती किन्तु अब् आदेश हो जाता है। यथा—एता गा ब्रह्मबन्ध इत्यन्नवीत् [यह काठकसंहिता (१०.६) का वचन है]।

नोट—वस्तुतः अन्य आचार्यों के मत में 'विष्णविति' ही रूप होता है; 'विष्ण इति' नहीं । क्योंकि जब शाकल्य आचार्य के मत में ओ को अव् ही नहीं होता तो पुनः उन के मत में लोपः शाकल्यस्य (३०) से वकार का लोप कैंसे सम्भव हो सकता है? काशिका आदि प्राचीन ग्रन्थों में सर्वत्र इस सूत्र पर दो ही उदाहरण लिखे मिलते हैं; लोप वाला रूप कहीं नहीं देखा जाता।

१. इस सूत्र पर कई मनीषियों का विचार है कि यह सूत्र वैदिकपदपाठिविषयक ही है। सर्वप्रथम आचार्य शाकल्य ने ऋग्वेद के अपने पदपाठ में वायो, विष्णो आदि ओदन्त सम्बुद्धचन्त पदों के आगे 'इति' शब्द लगा कर उन को निर्दिष्ट किया तथा उन के मध्य स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये सन्धि भी नहीं की। तदनन्तर अन्य

### [लघु०] विधि-सूत्रम्---(५८) मय उन्नो वो वा ।८।३।३३॥

मयः परस्य उत्रो वो वा स्यादिच । किम्बुक्तम् । किमु उक्तम् ।।
अर्थः—मय् प्रत्याहार से परे उब् निपात को विकल्प कर के 'व्' आदेश हो
जाता है अच् परे हो तो ।

व्याख्या—मयः ।५।१। उनः ।६।१। वः ।१।१। वकारादकार उच्चारणार्थः । वा इत्यव्ययपदम् । अचि ।७।१। (ङमो हस्वादचि ङमुज्तित्यम् से) । अर्थः—(मयः) मय् प्रत्याहार से परे (उनः) उन्न के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (वः) व आदेश होता है (अचि) अच् परे हो तो । मय् प्रत्याहार में नकार को छोड़ कर अन्य सब वर्गस्थ वर्ण आ जाते हैं । उदाहरण यथा—

किम् उ उक्तम् (क्या कहा ?) । यहां उब्ब के एक अच् रूप निपात होने से निपात एकाजनाङ् (५५) सूत्र प्राप्त होता है । इस का बाध कर इस सूत्र से वैकित्पक वकार हो जाता है । जहां वकार आदेश होता है वहां— 'किम्बुक्तम्' प्रयोग सिद्ध होता है । वकारादेश के अभाव में यथाप्राप्त प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो कर प्रकृतिभाव के कारण सवर्णदीर्घ नहीं होता—किम् उ उक्तम् । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं ।

नोट—यह सूत्र मोऽनुस्वारः (८.३.२३) सूत्र की दिष्ट में पर त्रिपादी होने से असिद्ध है; अतः 'किम्वुक्तम्' यहां हल् = वकार परे होने पर भी मोऽनुस्वारः (७७) से मकार को अनुस्वार नहीं होता । तथा हि – त्रिपादीये वकारे तु नानुस्वारः प्रवर्त्तते ।

घ्यान रहे कि उब का बकार हलन्त्यम् (१) से इत्सञ्ज्ञक हो कर तस्य लोपः (३) से लुप्त हो जाता है। इस प्रकार 'उ' मात्र शेष रहता है।

### अभ्यास (१३)

- (१) अघोलिखित प्रयोगों में ससूत्र सिन्ध या सन्ध्यभाव दर्शाएं— १. भानविति । २. शम्वस्तु वेदिः । ३. वाय इति । ४. अहो आश्चर्यम् । ४. तद्वस्य परेतः । ६ शम्भो इति । ७. अथो इति । ५. उ उत्तिष्ठ । ६. नो इदानीम् । १०. ओदकान्तात् प्रियो जनोऽनुगन्तव्यः । ११. अहो अद्य महोष्णता । १२. इ इन्द्रं पश्य । १३. किमिदं सत्यम् उताहो असत्यम् । १४. किम् आवपनम् ।
- (२) कहां २ 'आ' ङित् और कहां २ अङित् होता है ?सोदाहरण स्पष्ट करें।

पदपाठकारों ने भी शाकल्य के इस नियम का अनुसरण किया। शाकल्यग्रहण को काशिकाकार ने विभाषार्थ माना है। इस विभाषा को व्यवस्थितविभाषा ही समक्षना चाहिये। तैतिरीयपदपाठ को छोड़ अन्य पदपाठों में प्रगृह्यसंज्ञा नित्य होती है। तैतिरीयपदपाठ में सन्धि उपलब्ध होती है। अत एव हरदत्तिमिश्र ने यहां पदमञ्जरी में लिखा है—

तत्र बह्वचाः प्रगृह्यमेवाधीयते, तैत्तिरीयास्त्वप्रगृह्यम् ।

- (३) प्रादय उपसर्गाः कियायोगे सूत्र का योगविभाग क्यों किया जाता है ?
- (४) 'किम्बुक्तम्' यहां मोऽनुस्वारः (७७) सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ?
- (५) निपात एकाजनाङ् के 'एकाच्' पद में क्यों बहुव्रीहिसमास नहीं मानते ?
- (६) वस्तुतः 'विष्ण इति' रूप नहीं बनता-इस कथन की व्याख्या करें।
- (७) उदाहरणप्रदर्शनपूर्वक मर्यादा और अभिविधि का परस्पर भेद बताएं।
- (८) पदपाठ की दिष्ट से सम्बुद्धी शाकल्यस्येता० सूत्र की व्याख्या करें।

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(५६) इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ।६।१।१२३।।

पदान्ता इको ह्रस्वा वा स्युरसवर्णेऽचि । ह्रस्वविधिसामर्थ्यान्न स्वर-सन्धिः । चिक्र अत्र । चक्रयत्र । पदान्ता इति किम् ? गौयौ ॥

अर्थः — असवर्ण अच् परे होने पर पदान्त इक् विकल्प कर के ह्रस्व हो जाते हैं। ह्रस्वविधि० — ह्रस्वविधान करने के सामर्थ्य से स्वर-सन्धि नहीं होती।

व्याख्या—पदान्तस्य ।६।१। (एङः पदान्तादित से विभक्तिविपरिणाम करके)। इकः ।६।१। असवर्णे ।७।१। अचि ।७।१। (इको यणचि से)। ह्रस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः —(असवर्णे) असवर्णं (अचि) अच् परे होने पर (पदान्तस्य)पदान्त (इकः) इक् के स्थान पर (ह्रस्वः) ह्रस्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्यं के मत में । अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता; हमें सब आचार्य प्रमाण हैं अतः ह्रस्व विकल्प से होगा । उदाहरण यथा—

चकी — अत्र (विष्णु यहां है) यहां पदान्त इक् ईकार है, इस से परे 'अ' यह असवर्ण अच् वर्त्तमान है अतः इक् को विकल्प करके ह्रस्व हो गया। जहां ह्रस्व हुआ वहां — 'चिक्र अत्र'। जहां ह्रस्व न हुआ वहां इको यणिच (१५) से यण् होकर 'चक्रचत्र' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं।

इस के अन्य उदाहरण यथा—१. मधु अस्ति, मद्घ्वस्ति । २. दिघ अस्ति, दद्घ्यस्ति । ३. वस्तु आनय, वस्त्वानय । ४. वारि अत्र, वार्यत्र । ५. योगि आग-च्छिति, योग्यागच्छिति । ६. घिन अवोचत्, घन्यवोचत् । ७. निद एघते, नद्येघते । ६. जाह्निव अवतरित, जाह्नव्यवतरित । ६. बिल ऋक्षः, बल्यृक्षः । १०. भवित एव, भवत्येव । ११. धातु अत्र, धातत्र ।

अब जहां ह्रस्व करते हैं वहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यहां इको यणिच (१४) सूत्र से यण् क्यों न किया जाए ? इसका उत्तर यह है कि यदि वहां भी यण् हो जाए तो पुनः इस सूत्र से ह्रस्व करना व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि तब दोनों पक्षों में 'चक्रचत्र' रूप समान हो जायेगा जो इस सूत्र के विना भी इको यणिच (१५) सूत्र से सिद्ध हो सकता है। अतः इस सूत्र द्वारा ह्रस्व करने के सामर्थ्य से यहां सन्धि न

१. यहां यह घ्यातव्य है कि ह्रस्वों को भी पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः न्याय से ह्रस्व हो जाया करता है। इस का फल सन्ध्यभाव स्पष्ट ही है। यह विषय इस सूत्र के भाष्य में अत्यन्त स्पष्ट है।

होगी । घ्यान रहे कि मूल में 'स्वरसिच' कथन इस लिये किया गया है कि यहां स्वर-सिच्घ के अतिरिक्त अन्य कोई सिच्घ प्राप्त ही नहीं हो सकती ।

इस सूत्र में 'असवर्ण' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि 'योगी + इच्छित = योगीच्छित' 'कुमारी + ईहते = कुमारीहते' इत्यादियों में सवर्ण अच् परे होने पर हस्व न हो।

'पदान्त' ग्रहण इस लिये किया गया है कि—'गौरी | औ' यहां अपदान्त इक् को ह्रस्व न हो जाए । इको यणचि (१५) से यण् हो कर 'गौयौ' बन जाए ।

घ्यान रहे कि प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् (५०) में 'नित्यम्' ग्रहण के कारण उस के विषय में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। यथा—हरी एती, शिश् आकन्दतः। इन में प्रकृत ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव न हो कर उस के द्वारा नित्य प्रकृतिभाव होता है।

अब प्रसङ्गवश 'गौयौं' में द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हैं— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६०) अचो रहाम्यां द्वे ।८।४।४५।।

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । गौरयौ ॥

अर्थः अच् से परे जो रेफ या हकार उस से परे यर् को विकल्प से द्वित्व हो।

व्याख्या — अचः ।५।१। रहाम्याम् ।५।२। द्वे ।१।२। यरः ।६।१। वा इत्यव्ययपदम् । (यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा से) । अर्थः — (अचः) अच् से परे (रहाम्याम्)
जो रेफ या हकार उस से परे (यरः) यर् के (द्वे) दो शब्दस्वरूप (वा) विकल्प कर
के हो जाते हैं। उदाहरण यथा — 'गौर् यौ' यहां अच् = 'औ' से परे रेफ है अतः उस
से परे यर् यकार को विकल्प करके द्वित्व होकर द्वित्वपक्ष में 'गौय्यौं' तथा द्वित्वाभावपक्ष में 'गौयौं' इस प्रकार दो रूप बन जाते हैं।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा---

१. आर्थाः, आर्यः । २. अक्काः, अर्कः । ३. कार्य्यम्, कार्यम् । ४. हर्य्यनुभवः, हर्यनुभवः । ५. उर्व्वी, उर्वी । ६. आह् ल्लादः, आह्लादः । ७. अर्ज्जुनः, अर्जुनः । ६. आर्तः, आर्तः । ६. आह् व्वयः, आह्लयः । १०. आद्र्वेकम् आर्द्रेकम् । ११. ब्रह्ममा, ब्रह्मा । १२. अर्त्थः, अर्थः । १३. न ह्य्यस्ति, न ह्यस्ति । १४. गर्ब्भः, गर्भः । १५. ऊर्द्ध्वम्, ऊर्ध्वम् । १६. दुर्गः, दुर्गः । १७. अग्ध्यः, अर्धः । १८. मूर्च्छना । १६. अपह्नुते । २०. मूर्क्षः, मूर्खः । २१. शम्मां, शर्मा । २२. विसर्गः, विसर्गः । २३. प्रार्णम्, प्रार्णम् । २४. कम्मं, कमं । २४. निर्फारः, निर्फारः ।

१. गर्ब्मः, निज्र्भरः, अर्ग्धः, ऊद्र्ध्वम् आदि में द्वित्व के बाद भलां जरभाशि (१६) से जरुत्व हो जाता है तथा 'मूक्कः, अर्त्थः, मूर्च्छना आदि में खरि च (७४) से चर्त्व । आर्षम्, अर्थः आदि में प्रकृतसूत्र के प्राप्त द्वित्व का शरोऽचि (२६६) से निषेध हो जाता है । 'मूर्च्छना' में तुंक् आगम समभने की भूल से बचें ।

अब प्रसङ्गतः प्राप्त हुए द्वित्व को कह कर पुनः इकोऽसवणं शाकल्यस्य ह्रस्यश्च (५६) सूत्र पर निषेधक वार्त्तिक लिखते हैं—

## [लघु०] वा०—(६) न समासे।।

वाप्यश्वः॥

अर्थ:—समास में असवर्ण अच् परे होने पर पदान्त इक् को ह्रस्व नहीं होता। व्याख्या—वापी + अश्व [बावड़ी में घोड़ा। वाप्यामश्वः = वाप्यश्वः, सह सुंपा (१०६) इति समासः।] यहां समास में विभक्तियों का लुक् होने पर प्रत्ययन्त्रों प्रत्यय-लक्षणम् (१६०) सूत्र द्वारा ईकार पदान्त हो जाता है; इसे असवर्ण अच् (अ) परे होने पर पूर्वसूत्र (५६) से ह्रस्व प्राप्त था जो अब इस वाक्तिक के निषेध के कारण नहीं होता। इको यणचि (१५) से यण् हो कर विभक्ति लाने से — 'वाप्यश्वः' सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार— 'सुध्युपास्यः, मध्विरः, गौर्यात्मजः, नदचुदयः, चार्वञ्जी, मात्राज्ञा, वध्वागमनम्, लाकृतिः' प्रभृति समासों में भी समफ लेना चाहिये।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६१) ऋत्यकः ।६।१।१२४।।

ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद् वा । ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मर्षिः । पदान्ताः किम् ? आर्च्छत् ।।

अर्थः —ऋत् (ह्रस्व ऋकार) परे होने पर पदान्त अक् विकल्प से ह्रस्व हों। व्याख्या —ऋति ।७।१। पदान्तस्य ।६।१। (एङः पदान्तादित से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा)। अकः ।६।१। ह्रस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१।(इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च से)। अर्थः — (ऋति) ह्रस्व ऋवर्णं परे होने पर (पदान्तस्य)पदान्त (अकः) अक् के स्थान पर (ह्रस्वः) ह्रस्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्यं के मत में। अन्य आचार्यों के मत में न होने से विकल्प हो जायेगा। उदाहरण यथा —

'ब्रह्मा + ऋषिः' यहां 'ऋषि' शब्द का आदि ऋत् परे हैं; अतः मकारोत्तर पदान्त आकार को विकल्प करके ह्रस्व होकर—'ब्रह्म ऋषिः' तथा ह्रस्वाभावपक्ष में आद् गुणः (२७) से गुण, रपर होकर—'ब्रह्मर्षिः' बना । [अथवा 'ब्रह्म + ऋषि' ऐसे छेद में ह्रस्व को ह्रस्व होगा । ब्रह्मणः = वेदस्य ऋषिः — ब्रह्मर्षिरित्यादिविग्रहः] ।

पूर्व (५६) सूत्र सवर्ण परे होने पर प्रवृत्त नहीं होता था तथा अकार को हस्व भी नहीं करता था; इन दोनों आवश्यकताओं के लिये यह सूत्र बनाया गया है। जैसा कि महाभाष्य में कहा है—सवर्णायंम् अनिगन्तायंञ्च। सवर्ण परे होने पर यथा—होतृ ऋश्यः, होतृश्यः। यहां पूर्व-सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता था। अकार का उदाहरण—ब्रह्मऋषिः, ब्रह्मार्षः। ध्यान रहे कि जहां २ ह्रस्व करेंगे वहां २ पूर्ववत् हस्वविधान के सामर्थ्यं से स्वर-सन्धि नहीं होगी।

इस सूत्र में भी पूर्ववत् 'पदान्त' का ग्रहण होता है; अतः अपदान्त अक् को ह्रस्व नहीं होता । उदाहरण यथा — 'आ — ऋच्छत्' [यह तौदादिक 'ऋच्छ' अथवा भौवादिक 'ऋ' धातु के लँड् लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है । 'आ' यह यहां

'आट्' आगम समभना चाहिये]। यहां 'आ' (आट्) पदान्त नहीं अतः ऋत् परे होने पर भी इसे ह्रस्व नहीं होता। आटश्च (१६७) से पूर्व + पर के स्थान पर 'आर्' वृद्धि होकर 'आर्र्छत्' बन जाता है।

इकोऽसवर्णे०(५६) सूत्र समास में प्रवृत्त नहीं होता है; यह सूत्र समास में भी प्रवृत्त हो जाता है। यथा—सप्तऋषीणाम्, सप्तर्षीणाम्। परन्तु उपसर्गादृति धातौ (३७) के विषय में इस की प्रवृत्ति नहीं होती—प्राच्छेति। इस की स्पष्टता सिद्धान्त-कौमुदी में देखें।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा—

१. कन्य ऋज्वी, कन्यज्वी । २. कुमारि ऋतुमती, कुमार्यृतुमती । ३. प्रज्ञ ऋतम्भरा, प्रज्ञर्तम्भरा । ४. पुरुषऋषभः, पुरुषषभः । ५. महऋषः, महिषः । ६. शङ्कष्मऋद्धः, शङ्कष्मद्धः । ७. कर्तृ ऋणि, कर्तृणि । ८. पञ्च ऋतवः, पञ्चतंवः । १. कण्वऋषिः, कर्ण्विः । १०. ऋषिऋणम्, ऋष्यृणम् ।

[लघु०] इत्यच्सन्धि-प्रकरणम् ॥

अर्थः -- यहां अचों की सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है। व्याख्या -- अच्सन्धि शब्द पर विशेष टिप्पण पृष्ठ (१६) पर देखें।

#### अभ्यास (१४)

- (१) इकोऽसवर्णे विशा ऋत्यकः में 'पदान्त' की अनुवृत्ति क्यों लाते हैं ?
- (२) क्या समास में भी ऋत्यकः की प्रवृत्ति हो सकती है ?
- (३) 'प्राच्छिति' में ह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव क्यों नहीं होता ?
- (४) 'सुघ्युपास्यः' आदि में इकोऽसवर्णे क्यों नहीं लगता ?
- (५) 'साधू इमी' में इकोऽसवर्णें की प्रवृत्ति होगी या नहीं ? स्पष्ट करें।
- (६) सवर्णार्थमिनगन्तार्थञ्च -इस वचन की व्याख्या करें।
- (७) ह्रस्वविधि में ऐसा कौन सा सामर्थ्य है जो स्वरमन्धि को रोकता है ?
- (द) निम्नस्थ प्रयोगों में सोपपत्तिक सन्धि दर्शाएं १. नदि एति । २. अर्ब्भकः । ३. देवऋषयः । ४. पितृऋणम् । ५. अर्ज्यिति । ६. कर्तृ इदम् । ७. नद्यात्मा । द. नमः परम-ऋषिभ्यः । ६. माक्षि आत्मनः । १०. वर्द्धते ।

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्तकौमुद्यामच्सन्धि-प्रकरणं समाप्तम् ॥

-::0::-

# अथ हल्-सन्धि-प्रकरणम्

अब हलों अर्थात् व्यञ्जनों का व्यञ्जनों के साथ मेल दिखाया जायेगा।
[लघु०] विधि-सूत्रम्—(६२) स्तोः इचुना इचुः ।८।४।३६॥

सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः । रामश्शेते । रामश्चिनोति । सच्चित् । शाङ्गिञ्जय ।।

अर्थः—सकार तवर्ग के स्थान पर, शकार चवर्ग के साथ योग होने पर शकार चवर्ग हो जाता है।

व्याख्या—स्तोः ।६।१। रचुना ।३।१। रचुः ।१।१। समासः— स् च तुरुच = स्तुः, तस्य = स्तोः, समाहार-द्वन्द्वः । यद्यपि समाहार-द्वन्द्वः में नपुंसकलिङ्ग होता है, तथापि यहां सौत्र पुंस्त्व जानना चाहिये। श् च चुरुच = रचुः, तेन = रचुना, समाहार-द्वन्द्वः । अत्र सहयोगे तृतीया बोध्या । सकार और तवर्ग को 'स्तु' तथा शकार और चवर्ग को 'रचु' कहा गया है । अर्थः— (स्तोः) सकार तवर्ग के स्थान पर (रचुना) शकार चवर्ग के साथ (रचुः) शकार चवर्ग हो जाता है । तात्पर्य यह है कि शकार-चवर्ग के साथ यदि सकार-तवर्ग हो जाता है ।

यहां स्थानी—स्, त्, थ्, द्, घ्, न् ये छः वर्ण और इन के स्थान पर होने वाले आदेश—श्, च्, छ्, ज्, भ्, ज् ये भी छः वर्ण हैं। अतः दोनों ओर समान संख्या होने से ये आदेश यथासंख्यमनुदेशः० (२३) परिभाषा के अनुसार क्रमशः होंगे; अर्थात् स् को श्, त् को च्, थ् को छ्, द् को ज्, ध् को भ्, तथा न् को ज् ही आदेश होगा।

ध्यान रहे कि यहां स्थानी और आदेश के विषय में तो यथासंख्य होता है परन्तु योग के विषय में यथासंख्य नहीं होता; अर्थात् यहां यह नहीं समभना चाहिये कि सकार को शकार—शकार के योग में, तकार को चकार—चकार के योग में, यकार को छकार— छकार के योग में, दकार को जकार—जकार के योग में, धकार को भकार—भकार के योग में तथा नकार को जकार—जकार के योग में ही होता है। किन्तु योग चाहे किसी 'श्चु' का हो— सकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छकार, दकार को जकार, धकार को भकार तथा नकार को जकार ही होगा। यदि योग के विषय में भी यथासंख्य होता तो शात् (६३) सूत्र से निषेध करने की कुछ आवश्यकता न होती; क्योंकि शकार से परे तो तब तवर्ग को चवर्ग प्राप्त ही नहीं हो सकता था। अतः निषेध करने से ज्ञात होता है कि योग के विषय में आचार्य यथासंख्य नहीं चाहते। उदाहरण यथा—

(१) रामश्चेते (राम सोता है) । 'रामस् + शेते' [राम शब्द से सुँ प्रत्यय करने पर ससजुषो हैं: (१०५) से हँ तथा खरवसानयोदिसर्जनीयः (६३) से विसर्ग

हो पुनः वा शरि (१०४) से विकल्प कर के विसर्ग होने और तदभावपक्ष में सकार करने पर—'रामस् शेते, रामः शेते' ये दो रूप बनते हैं। यहां विसर्गाभावपक्ष में सत्व वाले रूप का ग्रहण किया गया है।] यहां सकार का शकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर कमानुसार शकार आदेश हो 'रामक्शेते' प्रयोग सिद्ध होता है।

अब ग्रन्थकार यह जतलाने के लिये कि योग के विषय में यथासंख्य नहीं होता; सकार का एक अन्य उदाहरण देते हैं—

- (२) रामिश्चनोति (राम चुनता है)। 'रामस् चिनोति' [राम शब्द से सुं प्रत्यय करने पर ससजुषो रुँ:(१०५) से उसे हैं तथा खरवसानयोविसर्जनीयः(६३) से विसर्ग हो पुनः विसर्जनीयस्य सः (१०३) से सकार हो जाता है।] यहां सकार का चकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो 'रामिश्चनोति' प्रयोग सिद्ध होता है।
- (३) सिंच्चित् (सत् और ज्ञान)। 'सत् चित्' यहां तकार का चकार के साथ योग है अतः उस के स्थान पर कमानुसार चकार हो 'सिंच्चित्' प्रयोग सिद्ध होता है। [वस्तुतः यहां स्तोः इचुना इचुः (८.४.३६) के असिद्ध होने से प्रथम भलां जशो-ऽन्ते (८.२.३६) से तकार को दकार हो पुनः खरि च (८.४.५४) के असिद्ध होने मे स्तोः इचुना इचुः (८.४.३६) से दकार को जकार हो कर अन्त में खरि च (७४) मे जकार को चकार हो जाता है]।
- (४) शार्ङ्गिञ्जय (हे विष्णों ! तुम्हारी जय हो)। 'शाङ्गिन् + जय' यहां नकार का जकार के साथ योग है अतः प्रकृतसूत्र से नकार के स्थान पर कमानुसार जकार हो कर 'शाङ्गिञ्जय' प्रयोग सिद्ध होता है।

योग वर्ण के आगे या पीछे दोनों अवस्थाओं में हो सकता है; किसी को यह न समक्ष लेना चाहिये कि यदि रचु आगे आएंगे तो स्तु को रचु होगा। चाहे रचु— स्तु से आगे आए या पीछे, स्तु को रचु हो जायेगा। यथा— 'यज् न न' यहां नकार का पूर्व जकार के साथ योग होने पर उस के स्थान पर अकार हो 'यज्ञ:' प्रयोग सिद्ध हो जाना है। इसी प्रकार राज्ञ:, याच्या आदि में समक्षना चाहिये।

शिक्का-यदि योग में आगे पीछे का नियम नहीं; तो 'अच्सिन्ध' में स् को श् हो जावे, शात् (६३) सूत्र निषेध नहीं कर सकता। 'अच्त्वम्' में तकार को चकार हो जावे।

समाधान - अल्पाच्तरम् (६८६) इस सूत्र के निर्देश से, सिद्धमनच्त्वात् इस वात्तिक के प्रयोग से तथा अकच्स्वरौ तु कर्त्त व्यो प्रत्यक्तं मुक्तसंशयो इस भाष्य के प्रामाण्य से यह प्रमाणित होता है कि क्वचित् प्रत्याहार आदि के साम्निध्य में असन्देहार्थं इचुत्व आदि संहिताकार्य नहीं होते। अत एव 'अच्त्वम्' में कुत्व, 'जस्त्वम्' में व्रश्चा-दिषत्व तथा 'खर्परे, शर्परे' में रेफ को विसर्ग आदि कार्य नहीं देखा जाता।

[लघु०] निषेध-सूत्रम्— (६३) ज्ञात्। ८।४।४३॥

शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् । विश्नः । प्रश्नः ॥

अर्थः - शकार से परे तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता।

व्याख्या—शात् । १।१। तोः ।६।१। (तोः षि से)। न इत्यव्ययपदम् (न पदान्ता-होरनाम् से)। क्या नहीं होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरां यही आयेगा कि जो प्राप्त होता है वह नहीं होता। शकार से परे तवर्ग के स्थान पर स्तोः दचुना इचुः (६२) से चवर्ग ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता अतः यहां उसी का निषेध समक्तना चाहिये। अर्थः—(शात्) शकार से परे (तोः) तवर्ग के स्थान पर चवर्ग (न) नहीं होता। उदाहरण यथा—

- (१) 'विश् + नः' [यहां विच्छें गतौ (तुदा०) घातु से यजयाचयतिवच्छ प्रच्छरक्षो नङ् (५६०) द्वारा नङ् प्रत्यय तथा च्छ्वोः शूडनुनासिके च (५४३) द्वारा छकार को शकार हो गया है।] यहां स्तोः श्चना श्चः (६२) द्वारा नकार को अकार प्राप्त था जो अब इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता—विश्नः (गित वा प्रवेश)।
- (२) 'प्रश् + नः' [यहां प्रच्छें जीप्सायाम् (तुदा०) धातु से पूर्ववत् नङ् प्रत्यय तथा छकार को शकार आदेश हुआ है।] यहां स्तोः वचुना वचुः द्वारा नकार को लकार प्राप्त था जो अब इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता प्रश्नः । इसी तरह 'क्लिश्नाति'।

स्मरण रहे कि यह सूत्र (८.४.४३) स्तोः इचुना ३चुः (८.४.३६) से परे होने के कारण पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा उस की दिष्टि में असिद्ध होने पर भी वचन-सामर्थ्य से असिद्ध नहीं होता, उस का अपवाद हो जाता है । अपवादो वचनप्रामाण्याद् इति भाष्यम् ।

इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाय तवर्गस्थ अन्य वर्णों से प्रायः सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि 'श्' से परे 'त्, थ्, द्, ध्' होने पर व्रश्चभ्रस्ज (३०७) द्वारा षत्व हो जाया करता है।

#### अभ्यास (१५)

- (१) निम्नस्थ प्रयोगों में सूत्रनिर्देशपूर्वक सन्धिकार्य दर्शाएं— १. ग्रामात् + चिलतः । २. हरिस् + छत्रधरः । ३. ईश्वरात् + जगत् + जायते । ४. सोमसुत् + भकारः । ५. तद् + चैतन्यम् । ६. याच् + ना । ७. शश् + नाथ । ६. अश् + नित्यम् । ६. जश् + त्वम् । १०. श् + तिप् । ११. उद् + ज्वल ।
- (२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रसमन्वयपूर्वक सन्धिच्छेद करें-

यहां अनन्तरस्य विधिर्वा भवित प्रतिषेधो वा इस परिभाषा को भी ध्यान में रखना चाहिये।

२. यहां ग्रहिज्या० (६३४) सूत्र द्वारा सम्प्रसारण नहीं होता, क्योंकि प्रश्ने चासन्त-काले (३.२.११७) सूत्र में महामुनि ने स्वयं सम्प्रसारण नहीं किया।

- १. कृष्णश्चपलः । २. यज्ञः । ३. अग्निचिच्छिनत्ति । ४. नारदश्शाप । ५. भृष्जौ । ६. सच्छात्रः । ७. अश्नाति । ८. श्रीमञ्कटिति । ६. उच्छेदः । १०. राज्ञः । ११. समन्ताज्जिघृति ।
- (३) श्चुत्व-विधि में कहां यथासङ्ख्य होता है और कहां नहीं ?स्पष्ट करें।
- (४) स्तोः इचुना इचुः (५.४.३६) सूत्र की दिष्ट में शात् (५.४.४३) सूत्र असिद्ध है। तो भला असिद्ध कैसे सिद्ध का निषेध कर सकता है?

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६४) ष्टुना ष्टुः ।८।४।४०।।

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् । रामष्वष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तट्टीका । चित्रण्ढीकसे ॥

अर्थः -- सकार तवर्ग के स्थान पर, षकार टवर्ग के साथ योग होने पर षकार टवर्ग हो जाता है।

क्याख्या—स्तोः ।६।१। (स्तोः इचुना इचुः से) । ष्टुना ।३।१। ष्टुः ।१।१। समासः—ष् च टुश्च = ष्टुः, तेन = ष्टुना, समाहारद्वन्द्वः । सौत्रम् पुंस्त्वम् । अर्थः— (स्तोः) सकार तवर्ग के स्थान पर (ष्टुना) षकार टवर्ग के साथ (ष्टुः) षकार टवर्ग हो जाता है। भाव—'स्, त्, थ्, द्, ध्, न्' इन छः वर्णों के स्थान पर 'ष्, ट्, ठ्, इ, ढ्, ण्' ये छः वर्ण हो जाते हैं, यदि 'ष्, ट्, ठ्, इ, ढ्, ण्' इन छः वर्णों का योग अर्थात् मेल हो तो। यहां भी पूर्ववत् स्थानी और आदेश के विषय में यथासङ्ख्य है योग के विषय में नहीं। यदि योग के विषय में भी यथासङ्ख्य होता तो षकार से परे तवर्ग को टवर्ग प्राप्त ही न हो सकता, पुनः उस के निषेध के लिये तोः षि (६६) सूत्र क्यों बनाते ? उदाहरण यथा —

- (१) रामष्वष्ठः (राम छठा है)। 'रामस् + षष्ठः' ['राम' प्रातिपदिक से सुँ प्रत्यय लाने पर रुँत्व-विसर्ग ही वा शरि (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसर्ग होने पर तदभावपक्ष में सकार आदेश हो जाता है। उसी पक्ष का यहां ग्रहण किया गया है।] यहां षकार के साथ योग होने से सकार को षकार हो 'रामष्वष्ठः' प्रयोग सिद्ध होता है।
- (२) रामष्टीकते (राम जाता है)। 'रामस् + टीकते' [यहां राम शब्द से 'सुं' प्रत्यय ला कर रुँत्व-विसर्ग हो, विसर्जनीयस्य सः (१०३) से पुनः सकारादेश हो जाता है] यहां टकार के साथ सकार का योग है। अतः सकार को षकार आदेश हो 'रामष्टीकते' प्रयोग सिद्ध होता है। सकार का यह दूसरा उदाहरण यह जतलाने के लिये दिया गया है कि योग के विषय में यथासङ्ख्य नहीं होता।
- (३) पेष्टा (पीसने वाला; पीसेगा)। 'पेष् + ता' [पिष्लृ" सञ्चूणंने (रुधा०) धातु से तृच् प्रत्यय या लुँट् के प्रथमपुरुष का एकवचन करने पर पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) सूत्र से इकार को एकार गुण हो जाता है।] यहां षकार के साथ योग होने से तकार को टकार हो कर---'पेष्टा' प्रयोग सिद्ध होता है।

नोट—'ष्टु परे होने पर' ऐसा न कह कर 'ष्टु के साथ योग होने पर' ऐसा इस लिये कहा है कि 'पेष्टा' आदि में 'ष्टु' का पूर्वयोग होने पर भी 'स्तु' को 'ष्टु'

हो जाए । सूत्रे 'ष्टुना' इत्यत्र सहयोगे तृतीया बोध्या ।

(४) तट्टीका (उस की टीका, अथवा वह टीका)। 'तद्—ेटीका' [यहां 'तस्य टीका' ऐसा षष्ठी-तत्पुरुष अथवा कर्मधारयसमास हो सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंव-द्भावः वार्तिक से पुंवद्भाव समभना चाहिये।] यहां टकार के योग में दकार को डकार हो कर खरि च (७४) सूत्र से डकार को टकार करने से 'तट्टीका' प्रयोग सिद्ध होता है। ग्रन्थकार को यहां पर बिल्क 'सिच्चत्' प्रयोग पर ही खरि च (७४) सूत्र दर्शाना उचित था।

नोट—यहां पर कुछ लोग 'तत् +टीका' ऐसा छेद करके सीधा ष्टुत्व कर दिया करते हैं, यह नितान्त अशुद्ध है, क्योंकि ष्टुना ष्टुः (८.४.४०) सूत्र की दिष्ट में सिर च (८.४.४४) सूत्र असिद्ध है अतः ष्टुत्व से पूर्व चर्त्व नहीं हो सकता; और यदि 'तद्' शब्द को दकारान्त न मान कर तकारान्त मानते हैं तो 'अतितद्, अतितदौ, अतितदः' इत्यादि प्रयोग उपपन्न नहीं हो सकते।

(५) चिक्रण्डीकसे (हे चक्रधारिन् ! तुम जाते हो)। 'चिक्रिन् — ढौकसे' यहां ढकार का योग होने से नकार को णकार हो कर 'चिक्रिण्डीकसे' प्रयोग सिद्ध होता है। [लघु०] निषेष-सूत्रम्—(६५) न पदान्ताट्टोरनाम्। ८।४।४१।।

पदान्तात् टवर्गात् परस्याऽनामः स्तोः ष्टुर्न स्यात् । षट् सन्तः । षट्

ते । पदान्तात् किम् ? ईट्टे । टोः किम् ? सर्पिष्टमम् ।।

अर्थः--पदान्ते टवर्गे से परे 'नाम्' के नकारं को छोड़ कर अन्य सकार तवर्ग को षकार टवर्ग नहीं होता।

च्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । पदान्तात् ।५।१। टोः ।५।१। अनाम् ।६।१। (यहां षष्ठी के एकवचन 'ङस्' का लुक् हुआ है)। स्तोः ।६।१। (स्तोः इचुना इचुः से)। ष्टुः ।१।१। (ष्टुना ष्टुः से)। अर्थः —(पदान्तात्) पदान्त (टोः) टवर्ग से परे (अनाम्) नाम्शब्द के अवयव से भिन्न (स्तोः) सकार तवर्ग के स्थान पर (ष्टुः) षकार टवर्ग (न) नहीं होता । यह सूत्र ष्टुना ष्टुः (६४) सूत्र का अपवाद है । उदाहरण यथा—

- (१) षट् सन्तः (छः सज्जन) । 'पड् सन्तः' [यहां 'षड्' सुँबन्त होने से पदसंज्ञक है। इस रूप में प्रथम डः सि धुँट् (५४) द्वारा वैकल्पिक 'धुँट्' होता है। जहां 'धुँट्' नहीं होता, उस पक्ष का यहां ग्रहण समभना चाहिये] यहां खरि च (५.४.४४) के असिद्ध होने से ष्टुना ष्टुः (५.४.४०) द्वारा सकार को पकार प्राप्त होता है। पुनः इस सूत्र से उस का निषेध हो जाता है क्योंकि यहां पदान्त टवर्ग (डकार) से परे स्तु (सकार) को ष्टुत्व (षकार) करना है। अब खरि च (७४) से डकार को टकार हो कर—'षट् सन्तः' प्रयोग सिद्ध होता है।
- (२) षट् ते (वे छः) । 'पड् + ते' यहां खरि च (८.४.५४) के असिद्ध होने से **दृता दृः** (८.४.४०) द्वारा ष्टुत्व अर्थात् तकार को टकार प्राप्त होता है; इस

पर इस सूत्र से निषेध हो कर पुनः खरि च (७४) से चर्त्व टकार करने से 'षट् ते' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार—लिण्निमित्तः, इण्न, लिट्सु आदि प्रयोगों में भी ष्टुत्व का निषेध समक्ष लेना चाहिये।

## पदान्तात् किम् ? ईट्टे।

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पदान्त टवर्ग क्यों कहा ? केवल टवर्ग ही कह देते तो क्या हानि थी ? इस का उत्तर यह है कि अदि 'पदान्त' न कहते तो 'ईट्टे' (वह स्तुति करता है) यह प्रयोग अशुद्ध हो जाता। तथाहि—'ईड्-नेत' [ईड्-स्तुती (अदा०) धातु से लँट्, उसे 'त' आदेश, शप्, उस का लुक् तथा 'त' की टि= अकार को एकार हो यह रूप निष्पन्न होता है] यहां खरि च (८.४.५४) के असिद्ध होने से प्रथम ष्टुना ष्ट्ः(८.४.४०) से तकार को टकार तदनन्तर खरि च (८.४.५४) से डकार को टकार हो कर 'ईट्टे' प्रयोग सिद्ध होता है। अब यदि न पदान्ताहोर-नाम् (६५) सूत्र में 'टोः' पद का विशेषण 'पदान्तात्' नहीं बनाते तो यहां अपदान्त डकार से परे भी तवर्ग को टवर्ग करने का निषेध हो जाता; जो अनिष्ट था। अब 'पदान्तात्' कहने से कुछ भी दोष नहीं आता।

#### टोः किम् ? सर्पिष्टमम् ा

प्रश्न—इस सूत्र में 'टवर्ग' का ग्रहण क्यों किया है ? केवल न पदान्तादनाम् इतना ही कह देते; अर्थात् 'पदान्त वर्ण से परे नाम् के नकार को छोड़ अन्य सकार तवर्ग को षकार टवर्ग नहीं होता' इतने मात्र के कथन से क्या हानि हो सकती थी ?

उत्तर—यदि 'टवर्गं' का ग्रहण न करते तो पदान्त षकार से परे भी 'स्तु' को 'द्धु' होने का निषेध हो जाता; इस से 'सिंपिष्टमम्' आदि प्रयोगों में ष्टुत्व न हो सकने से अनिष्ट हो जाता। तथाहि—'सिंपस्' शब्द से 'तमप्' प्रत्यय करने पर ह्रस्वात्तादौ तिद्धिते (द.३.१०१) सूत्र से सकार को षकार हो 'सिंपिष्—तम'। अब ष्टुना ष्टुः(६४) से ष्टुत्व अर्थात् तकार को टकार करने से 'सिंपिष्टमम्' (उत्तम घृत) प्रयोग निष्पन्न होता है। यहां स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) सूत्र से 'सिंपिष्' की पद सञ्ज्ञा होने के कारण षकार पदान्त हो जाता है'। अब यदि न पदान्ताट्टोरनाम् (६५) सूत्र में 'टोः' का ग्रहण न करते तो यहां पदान्त षकार से परे तकार को टकार होने का निषेध हो अनिष्ट रूप हो जाता; अतः सूत्र में 'टोः' का ग्रहण परमावश्यक है।

## [लघु०] वा०—(१०) अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम् ॥

षण्णाम् । षण्णवतिः । षण्णगर्यः ॥

अर्थः — पदान्त टवर्ग से परे नाम्, नवित तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़ अन्य सकार तवर्ग को षकार टवर्ग न हो — ऐसा कहना चाहिये।

१. यहां यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि भलाञ्जशोऽन्ते (६७) से पकार को डकार हो टवर्ग हो जाने से न पदान्ताट्टोरनाम् (६५) द्वारा ष्टुत्व का निषेध क्यों न हो जाये ? स्मरण रहे कि ह्रस्वात्तादौ तिद्धते (८:३.१०१) द्वारा किया गया षत्व भलाञ्जशोऽन्ते (८.२.३६) की दिष्ट में असिद्ध है। अत: डकारादेश नहीं होता।

क्याख्या स्त्रकार [भगवान् पाणिनि] ने न पदान्ताट्टोरनाम् (६५) में केवल नाम् के नकार को ही ष्टुत्वनिषेध से मुक्त किया था; अतः नवित तथा नगरी शब्दों में ष्टुत्व-निषेध प्राप्त होने से दोष उत्पन्न होता था। यह देख कर वाक्तिककार कात्यायन ने वार्तिक बनाया कि केवल 'नाम्' के नकार को ही ष्टुत्वनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, अपितु 'नवित' और 'नगरी' शब्दों को भी ष्टुत्वनिषेध से मुक्त कर देना चाहिये। वार्तिक में पुनः 'नाम्' का ग्रहण अनुवादार्थ है। उस के ग्रहण न करने से उस का बाध हो जाता; क्योंकि वार्तिक सूत्र का बाधक होता है।

इन के उदाहरण यथा-

- (१) षण्णाम् (छ: का) । 'षड्- नाम्' ['षष्' शब्द से षष्ठी का बहुवचन 'आम्' प्रत्यय करने पर 'षष् न आम्' । ष्णान्ता षट् (२६७) सें 'षष्' की षट् सञ्ज्ञा हो कर षट्सतुम्यंश्च (२६६) से 'आम्' को नुंडागम कर 'षष् न नाम्' । अब स्वादि-ष्वसर्वनामस्थाने (१६४) से पद सञ्ज्ञा हो अलाञ्ज्ञशोऽन्ते (६७) से षकार को हकार करने से 'षड् न नाम्' रूप बनता है ] यहां न पदान्ताट्टोरनाम् (६५) सूत्र में ष्टुत्व निषेध से 'नाम्' को मुक्त कर देने के कारण पदान्त टवर्ग = डकार से परे नकार को ष्टुना ष्टुः (६४) से ष्टुत्व = णकार हो, प्रत्यये भाषायां नित्यम् (वा० ११) वार्तिक द्वारा हकार को भी नित्य णकार करने से 'षण्णाम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।
- (२) षण्णवितः (छियानवे) । 'षड् ने नवित' ('षडिधका नवितः' या 'षट् च नवितर्च' इस विग्रह में क्रमशः तत्पुरुष और द्वन्द्व करने पर विभक्तियों का लुक् हो 'षड् ने नवित' होता है । यहां उसी का ग्रहण है ।) यहां अनाम्नवित० (वा० १०) इस प्रकृत वार्तिक में ष्टुत्विषेघ से 'नवित' के मुक्त हो जाने के कारण पदान्त टवर्ग = डकार से परे नकार को द्वना द्वः (६४)से ष्टुत्व = णकार हो कर यरोऽनुनासिकेऽनु-नासिको वा (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विकल्प कर के णकार करने पर विभक्ति लाने से 'षण्णवितः' तथा 'षड्णवितः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।
- (३) षण्णगर्यः (छः नगरियां हैं) । 'षड् नगर्यः' यहां अनाम्नवति० (वा० १०) इस प्रकृत वार्त्तिक में घ्टुत्व-निषेध से 'नगरी' के भी मुक्त हो जाने के कारण पदान्त टवर्ग = डकार से परे नकार को घटुना घटुः (६४) से घटुत्व = णकार हो, यरोऽमुनासिकेऽनुनासिको वा (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विकल्प करके णकार करने से 'षण्णगर्यः' तथा 'षड् णगर्यः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। घ्यान रहे कि यहां समास नहीं है।

## [लघु०] निषेष-सूत्रम्—(६६) तोः षि । ८।४।४२।।

(तवर्गस्य षकारे परे) न ष्टुत्वम् । सन्षष्ठः ॥

अर्थः पकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर षकार-टवर्ग नहीं होता। श्याक्या — तोः ।६।१। षि ।७।१। न इत्यव्ययपदम् (न पदान्ताट्टोरनाम् से)। ष्टुः ।१।१। (ष्टुना ष्टुः से)। अर्थः — (पि) षकार परे होने पर (तोः) तवर्ग के स्थान पर (ष्टु:) पकार टवर्ग (न) नहीं होता। यह सूत्र ष्टुना ष्टुः (६४) का अप-वाद है। उदाहरण यथा — ·

'सन् — पष्ठः' यहां षकार के योग में ष्टुना ष्टुः (६४) से नकार को णकार प्राप्त होता है, जो अब इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं होता—सन्धष्ठः (छठा श्रेष्ठ है)।

स्मरण रहे कि यद्यपि यहां 'ष्टु' की अनुवृत्ति आती है तथापि तवर्ग के स्थान पर प्राप्त टवर्ग का ही इस सूत्र से निषेध होता है, क्योंकि षकार तो टवर्ग के स्थान पर प्राप्त ही नहीं, जो प्राप्त नहीं उस का पुनः निषेध कैसा ?

यद्यपि यह तोः षि (८.४.४२) सूत्र ष्टुना ष्टुः (८.४.४०) सूत्र की दिष्टि में असिद्ध है, तथापि वचनसामर्थ्य से यह उस का अपवाद है। अपवादो वचनप्रामाण्याद् इति भाष्यम्।

### अभ्यास (१६)

- (१) अधोलिखित रूपों में सिन्धिविच्छेद कर सिन्धि-विधायक सूत्र लिखें— १. न पदान्ताट्टोरनाम् । २. कृषीष्ट । ३. गरुत्माण्डयते । ४. टिड्ढा-णञ्० । ५. पेष्टुम् । ६. सोमसुड्ढीकसे । ७. दृष्टः । ८. स्याण्णौ ।
- (२) निम्नलिखित रूपों में सूत्र-निर्देश-पूर्वक सन्धि करें १. भवान् + षण्डः । २. हरिस् + पडङ्गमधीते । ३. परिवाट् + साधुः । ४. सोमसुत् + षडङ्गमधीते । ५. अग्निचित् + ठकार । ६. राट् + नगरी । ७. इट् + न । ५. हेतुमत् + गौ ।
- (३) ष्टुना-ष्टुः (के. १४०) की दिष्ट में तोः षि (क.४.४२) सूत्र त्रिपादी पर होने से असिद्ध है; तो पुनः किस प्रकार यह उस का अपवाद हो सकता है?

-::0::---

## [लघु०] विधि-सूत्रम् -- (६७) भलां जज्ञोऽन्ते । द। २।३६॥

पदान्ते भलां जशः स्युः । वागीशः ।।

अर्थः--पद के अन्त में फलों के स्थान पर जश् हों।

च्याख्या—पदस्य १६११। (यह अधिकृत है) । अन्ते १७११। ऋलाम् १६१३। जशः १११३। अर्थः—(पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (ऋलाम्) ऋलों के स्थान पर (जशः) जश् हो जाते हैं। भाव—ऋल् प्रत्याहार में वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले तथा ऊष्म वर्ण आते हैं। ये वर्ण यदि पद के अन्त में स्थित होंगे तो इन के स्थान पर 'जश्', अर्थात् वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। स्थानेऽन्तरतमः (१७) से जिस का जिस के साथ स्थान तुल्य होगा; उस के स्थान पर वहीं आदेश होगा। यहां हम संपूर्ण स्थानी और आदेश वर्णों की तालिका नीचे दे रहे हैं—

| ( ডি | ान के स्थ | <b>भल् व</b><br>गान पर ' |     | <b>साम्य</b><br>(स्थान) | <b>जञ् वर्ण</b><br>(जो आदेश होते हैं) |            |
|------|-----------|--------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| भ्   | ज्        | छ्                       | च्  | श्                      | तालु                                  | ज्         |
| म्   | ब्        | फ्                       | ų . |                         | ओष्ठ                                  | ब्         |
| घ्   | ग्        | ख्                       | क्  | हिं,                    | कण्ठ                                  | ग्         |
| ढ्   | <b>ह</b>  | ठ्                       | ट्  | ष्                      | मूर्घा                                | ঙ্         |
| ध्   | द्        | थ्                       | त्  | स्²                     | दन्त                                  | <i>द</i> ् |

उदाहरण यथा—वागीशः (वाणी का पित—बृहस्पित)। 'वाक् + ईश' [वाचामीशः = वागीशः। षष्ठीतत्पुरुषः। यहां समास में विभक्तियों का लुक् होने पर चोः कुः (३०६) से पदान्त चकार को ककार हो जाता है।] यहां इस सूत्र से पदान्त कल् = ककार के स्थान पर जश् = गकार हो कर विभक्ति लाने से 'वागीशः' प्रयोग सिद्ध होता है। इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा—

१. सुप् + अन्त = सुबन्तः (सुप् अन्ते यस्य स सुबन्तः) । २. तिप् + अन्त = तिबन्तः (तिप् अन्ते यस्य स तिबन्तः) । ३. सिमध् + अत्र = सिमदत्र । ४. सिमध् + आधानम् = सिमदाधानम् । ४. सम्राट् + इच्छिति = सम्राडिच्छिति । ६. विद्युत् + गच्छिति = विद्युद् गच्छिति । ७. तिष्टुम् + आदि = त्रिष्टुबादिः । ५. अनुष्टुम् + एव = अनुष्टुबेव । ६. वाक् + अत्र = वागत्र । १०. जगत् + ईश = जगदीशः (जगत ईशः = जगदीशः) । ११. अग्निमथ् + भ्याम् = अग्निमद्भ्याम् । १२. षष् + आगच्छिति = षडागच्छिन्ति । १३. अप् + ज = अब्जम् (अद्भयो जायत इत्यब्जम्)। १४. तिवष् + भ्याम् = त्विड्भ्याम् । १४. अच् + अन्त = अजन्तः ।

इस सूत्र का फल प्रायः तभी दिखाई देता है जब भलों से परे 'खर्' न हों। खर् परे होने पर इस के किये कार्य को खरि च (७४) नष्ट कर देता है। यथा— 'जगत् — तिष्ठिति' यहां भलां जक्षोऽन्ते (६७) से त् को द् हो खरि च (७४) से पुनः दकार को 'त्' हो गया है। इस लिये इस का फल अश् प्रत्याहार परे होने पर ही प्रतीत होता है।

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दिष्टि में खरिच (८.४.५५) तथा स्तोः इचुना इचुः (८.४.४०) आदि सूत्र असिद्ध हैं, परन्तु उन की दिष्टि में यह असिद्ध नहीं।

१. हो ढः (२५१) आदि सूत्र 'ह्' के जरुत्व का बाध कर लेते हैं।

२. ससजुषो हैं: (१०५) सूत्र पदान्त में 'स्' के जश्त्व का बाध कर लेता है।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (६८) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ।८।४।४४।।

यरः पदान्तस्याऽनुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात् । एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः ।।

अर्थः—अनुनासिक परे होने पर पदान्त यर् के स्थान पर विकल्प कर के अनु-नासिक हो जाता है।

व्याख्या—पदान्तस्य १६११। (न पदान्ताट्टोरनाम् से विभक्तिविपरिणाम द्वारा)। यरः १६११। अनुनासिके ।७।१। अनुनासिकः ।१।१। वा इत्यव्ययपदम् । अर्थः — (अनुनासिके) अनुनासिक परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (यरः) यर् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (अनुनासिकः) अनुनासिक आदेश हो जाता है। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोला जाये उसे 'अनुनासिक' कहते हैं [मुखनासिकावचनो- उनुनासिकः (६)]। अनुनासिक अच् और हल् दोनों प्रकार के होते हैं। पदान्त यर् से परे अनुनासिक अच् कहीं नहीं देखा जाता; अतः यहां हल् अनुनासिकों का ही ग्रहण होगा। हल् अनुनासिक पांच हैं—१. ङ्, २. ज्, ३. ण्, ४. न्, ४. म्। इन पांच वर्णों में से किसी वर्ण के परे होने पर पदान्त यर् को विकल्प कर के अनुनासिक होगा। स्थाने उन्तरतमः (१७) से वही अनुनासिक होगा; जिस का यर् के साथ स्थान तुल्य होगा। यथा—कवर्ग को ङ्, चवर्ग को ज्, टवर्ग को ण्, तवर्ग को न्, पवर्ग को म्।

उदाहरण यथा---

'एतद् + मुरारि' (एतस्य मुरारि: — एतद्मुरारि:, पष्ठीतत्पुरुष:, एष मुरारि: — एतद्मुरारि:, कर्मधारयसमासो वा) यहां समास में विभक्तियों का लुक् हो चुकने पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१६०) की सहायता से सुँग्तिङन्तम्पदम् (१४) द्वारा एतद् की पद-सञ्ज्ञा हो जाती है; इस प्रकार दकार पद का अन्त ठहरता है। इस से एरे मकार मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः (६) के अनुसार अनुनासिक है। इस के परे होने पर अब दकार — यर् को अनुनासिक करना है। स्थानेऽन्तरतमः (१७) से दकार को नकार ही अनुनासिक होगा (लृतुलसानां दन्ताः)। तो इस प्रकार दकार को विकल्प कर के अनुनासिक नकार हो कर विभक्ति लाने से 'एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस सूत्र के कुछ उदाहरण यथा —

१. अग्निचित् + नयित = अग्निचिद् + नयित ( भलां जशोऽन्ते ) = अग्निचित्रयित । २. तद् + न= तन्न । ३. दिग् + नाग = दिङ्नागः । इसी प्रकार - क्त्रेर्मम् नित्यम्, नद्याम्नीभ्यः, आण् नद्याः । अन्य उदाहरण अभ्यास में देखें ।

यर् प्रत्याहार में यद्यपि ह् को छोड़ सब व्यञ्जन आ जाते हैं तथापि यहां यर् से केवल स्पर्श (वर्गगत) वर्णों का ही ग्रहण अभीष्ट है—स्पर्शस्यैवेष्यते। अत एव चतुर्मुखः, प्रातन्यति, स्वर्नाम आदि में पदान्त भी रेफ को अनुनासिक=णकार नहीं होता। इस का स्पष्टीकरण सिद्धान्तकौमुदी में देखें। यहां पर यर्ग्रहण अचे रहाभ्यां दें (६०) आदि उत्तरसूत्रों में अनुवृत्ति के लिये है।

पदान्त ग्रहण का यह प्रयोजन है कि—'शङ्खध्माः' आदि में अपदान्त यर् को अनुनासिक न हो।

## [लघु०] वा०—(११) प्रत्यये भाषायां नित्यम् ॥

तन्मात्रम् । चिन्मयम् ॥

अर्थः — लोक में अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर् को नित्य अनु-नासिक हो जाता है।

व्याख्या—प्रत्यये 191१। भाषायाम् 191१। नित्यम् 171१। (क्रियाविशेषणम्)। यह वात्तिक यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (६८) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया है; अतः तिद्वषयक ही समभना चाहिये। अतः इस का अर्थ होगा—(भाषायाम्) लोक में (अनुनासिके) अनुनासिकादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (यरः) यर् के स्थान पर (नित्यम्) नित्य (अनुनासिकः) अनुनासिक हो। पूर्वसूत्र से विकल्प प्राप्त होने पर इस से नित्य अनुनासिक होता है। उदाहरण यथा—

- (१) तन्मात्रम् (उतना ही) । 'तद् + मात्र' [तत् प्रमाणमस्येति तन्मात्रम्, प्रमाणे द्वयसज्दध्नञ्मात्रचः (११६८) इति मात्रच्-प्रत्ययः ।] यहां 'मात्रच्' प्रत्यय हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा होने से सुंपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा तद् शब्द से परे सुं प्रत्यय का लुक् हो जाता है; अतः 'एतद्मुरारिः' प्रयोग-गत 'एतद्' शब्द की तरह यहां भी दकार पदान्त है। इस पदान्त दकार = यर् से परे 'मात्रच्' यह अनुनासिकादि प्रत्यय किया गया है; अतः दकार को तत्सदश नकार नित्य अनुनासिक हो कर विभक्ति लाने से 'तन्मात्रम्' प्रयोग सिद्ध हो जाता है'।
- (२) चिन्मयम् (चेतनस्वरूप) । 'चित् + मय' [चिदेव चिन्मयम्, नित्यं वृद्धशरादिभ्यः (१११३) इत्यत्र 'नित्यम्' इति योग-विभागात् स्वार्थे मयट्] यहां 'मयट्' प्रत्यय हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा होने से सुँपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा सुँ प्रत्यय का लुक् हो जाता है; अतः तकार पदान्त है । इस पदान्त तकार को प्रथम भलां जशोऽन्ते (६७) सूत्र से दकार हो कर पुनः इस वार्त्तिक से नित्य अनुनासिक नकार हो जाता है; तब विभक्ति लाने से 'चिन्मयम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

ध्यान रहे कि इस वात्तिक से भी पूर्ववत् पदान्त यर् को ही अनुनासिक विधान किया जाता है, अपदान्त यर् को नहीं। अत एव—'स्वप्नः, यत्नः, क्षुभ्नाति, मध्नाति, बध्नाति, मृद्नाति, वेद्यं आदि प्रयोगों में अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर भी अपदान्त यर् को अनुनासिक नहीं होता।

नोट—यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि भलां जशोऽन्ते (८.२.३६) की दिष्ट में यह सूत्र (८.४.४४) असिद्ध है; अतः जहां भलां जशोऽन्ते (६७) सूत्र का विषय होगा वहां प्रथम जश्त्व हो कर पश्चात् अनुनासिक होगा।

१. यहां नकार के असिद्ध होने से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य द्वारा नलोप नहीं होता।

#### अभ्यास (१७)

- (१) निम्नलिखित रूपों में सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करें— १. षण्मासाः ! २. एतन्मनोहरः । ३. इण्निषेधः । ४. तण्णकारः । ५. त्रिष्टुम्नाम । ६. तन्न । ७. सन्मार्गः । ६. मृन्मयम् । ६. क्षुद्भिः । १०. सोमसुन्नयति । ११. त्वङ्मनसी । १२. ककुबीशः । १३. ककु-म्नायकः । १४. वाङ्मयम् । १५. अम्मयम् । १६. कियन्मात्रम् ।
- (२) निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रोपन्यासपूर्वक सन्धि करें— १. विषद् + मय । २. यद् + नैति । ३. तद् + अकार³ । ४. मनाक् + हसित । ५. अप् + मात्र । ६. अग्निचित् + ङकार । ७. कतिचित् + दिनानि । ८. मद् + नीतिः । ६. धिक् + मूर्खम् । १०. सत् + आचार । ११. वाक् + मलम् । १२. जगत् + नाथ । १३. ऋक् + मन्त्र ।
- (३) निम्न-लिखित रूपों में सिन्ध न करने का कारण बताओ। १. वेद् + मि । २. गरुत् + मत्<sup>४</sup> । ३. गृम् + णाति । ४. प्रश् + न । ४. चतुर् + मुख । ६. प्रातर् + नमामि ।
- (४) (क) खर् परे होने पर भत्नां जज्ञोऽन्ते का फल क्यों प्रतीत नहीं होता? (ख) 'शङ्ख्याः' में धकार को अनुनासिक क्यों नहीं होता?
  - (ग) सुँप् परे न होने पर भी 'एतन्मुरारिः' में दकार कैसे पदान्त है ?

## [लघु०] विधि-सूत्रम्--(६६) तोलि । हा४।५६।।.

तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः । तल्लयः । विद्वाल् लिखति । नस्या-ऽनुनासिको लः ॥

अर्थः — लकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर पर-सवर्ण आदेश होता है। व्याख्या — तो: १६।१। लि ।७।१। पर-सवर्ण: ११।१। (अनुस्वारस्य यिष पर-सवर्णः से)। समासः — परस्य सवर्णः = परसवर्णः, षष्ठी-तत्पुरुषः। अर्थः — (लि) लकार परे होने पर (तोः) तवर्ग के स्थान पर (पर-सवर्णः) पर-सवर्ण आदेश होता है। भाव यह है कि तवर्ग से जब लकार परे होगा तो तवर्ग के स्थान पर — पर अर्थात् लकार का सवर्ण आदेश किया जायेगा। लकार का लकार के सिवाय अन्य कोई सवर्ण नहीं, अतः तवर्ग के स्थान पर लकार ही आदेश होगा।

लकार दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक (ल्ँ) और दूसरा अननुना-

- 9. यहां अनुनासिक-विधायक सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम ष्टुत्व कर लेना चाहिये।
- २. अत्र प्रत्यये भाषायामिति मृदों दकारस्य नकारः। स च णत्वविधिं (२३६) नलोप-विधिं (१८०) च प्रत्यसिद्धस्तेन मृन्मयमित्येव।
- ३. यहां पर प्रथम श्चुत्व कर लेना चाहिये।
- ४. यहां पर तसी मर्त्वर्थे (99८६) सूत्र से म सञ्ज्ञा होती है। पदान्त न होने से अनु-नासिक नहीं होता।

सिक (ल्) । स्थानेऽन्तरतमः (१७) के अनुसार तवर्गस्थ अनुनासिक वर्ण के स्थान पर अनुनासिक लकार तथा अननुनासिक वर्ण के स्थान पर अननुनासिक लकार होगा । तवर्गों में नकार के सिवाय अन्य कोई अनुनासिक नहीं; अतः केवल नकार के स्थान पर ही अनुनासिक लकार तथा शेष तवर्गीय वर्णों के स्थान पर अननुनासिक लकार होगा । उदाहरण यथा—

तल्लयः (उस में नाश वा उस का नाश)। 'नद् + लय' (तिसमँस्तस्य वा लयः—तल्लयः, सप्तमीतत्पुरुषः, षष्ठी-तत्पुरुषो वा) यहां तवर्ग = दकार से परे लकार विद्यमान है, अतः तोर्लि (६९) सूत्र से दकार के स्थान पर पर-सवर्ण = लकार कर के विभक्ति लाने से 'तल्लयः' प्रयोग सिद्ध होता है।

विद्वाल्ं लिखति (विद्वान् लिखता है)। 'विद्वान् — लिखति' इस दशा में तोर्लि (६६) सूत्र से नकार को पर-सवर्ण लकार आदेश होता है, परन्तु नकार के अनुना-सिक होने से लकार भी अनुनासिक आदेश हो कर 'विद्वाल्ं लिखति' प्रयोग सिद्ध होता है।

इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा—१. विपद् + लीन = विपल्लीनः । २. किश्चद् + लभते = किश्चल्लभते। ३. कुशान् + लुनाति = कुशाल्ं लुनाति। ४. महान् + लाभः = महाल्ं लाभः। ५. उद् + लेख = उल्लेखः। ६. धनवान् + लुनीते = धन-वाल्ं लुनीते। ७. हनुमान् + लङ्कां दहित = हनुमाल्ं लङ्कां दहित। ६. हमन् + लेढि = हसल्ं लेढि। ६. जगद् + लीयते = जगल्लीयते। १०. तद् + लीला = तल्लीला। ११. तद् + लीन = तल्लीनः। १२. यद् + लक्षणम् = यल्लक्षणम्। १३. चिद् + लयः = चिल्लयः। १४. विद् द् + लेखा = विद्वल्लेखा।

'तस्मात् - लृकारात्' इत्यादि में तोर्लि (६६) प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि इस में 'ल' —सदश है, 'ल' नहीं । केवल जश्त्व ही होगा 'तस्माद् लृकारात्' ।

ध्यान रहे कि यह सूत्र भलां जशोऽन्ते (६७) की दिष्ट में असिद्ध है; अतः जहां उस का विषय होगा वहां प्रथम जश्त्व हो कर पश्चात् तोर्लि (६९) सूत्र प्रवृत्त होगा। यथा-—जगत् + लीयते — जगद् + लीयते — जगल्लीयते।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (७०) उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य ।८।४।६०॥

उदः परयोः स्था-स्तम्भोः पूर्व-सवर्णः ॥

अर्थः-- 'उद्' से (परे) स्था और स्तम्म् को पूर्वसवर्ण हो ।

व्याख्या—उदः ।५।१। स्था-स्तम्भोः ।६।२। पूर्वस्य ।६।१। सवर्णः ।१।१। (अनुस्वारस्य यि परसवर्णः से<sup>९</sup>) । अर्थः -(उदः) 'उद्' उपसर्ग से (स्था-स्तम्भोः) स्था और स्तम्भ् के स्थान पर (पूर्वस्य) पूर्व का (सवर्णः) सवर्ण आदेश होता है ।

१. यद्यपि अनुस्वारस्य यिय पर-सवर्णः (७६) सूत्र में 'पर-सवर्णः' है, तथापि अनु-वृत्ति केवल 'सवर्णः' की ही आती है। इस का कारण यह है कि अनुवृत्ति अधि-कृत पदों की ही आया करती है और अधिकृति स्विरितेनाधिकारः (१३११) इस सूत्र से स्विरित-स्वर के बल से होती है। पूर्व समय में उक्त सूत्र में स्विरित-

'उदः' यहां दिग्योग में पञ्चमी है; अर्थात् 'उद्' से किसी दिशा में स्थित स्था और स्तम्म् को पूर्वसवर्ण होगा। वर्णों में दो ही दिशा सम्भव हो सकती हैं, एक पर और दूसरी पूर्व। अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 'उद्' से पूर्वस्थित स्था और स्तम्म् को पूर्वसवर्ण हो या परस्थित स्था और स्तम्म् को पूर्वसवर्ण हो ? किञ्च—यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यवधान से रहित पूर्व या पर-स्थित स्था और स्तम्म् को पूर्व-सवर्ण हो या व्यवहित पूर्व या पर स्थित स्था और स्तम्म् को भी पूर्वसवर्ण हो ? इन शङ्काओं की निवृत्ति के लिये अग्रिम परिभाषा-सूत्र लिखते हैं।

## [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(७१) तस्मादित्युत्तरस्य ।१।१।६६॥

पञ्चमी-निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाऽव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् ॥

अर्थः—पञ्चम्यन्त के निर्देश से कियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रिहत पर के स्थान पर जानना चाहिये।

व्याख्या -तस्माद् इति पञ्चम्यन्तानुकरणं लुप्तपञ्चम्येकवचनान्तम् [उदः स्था-स्तम्भोः आदि सूत्रों में स्थित 'उदः' आदि पञ्चम्यन्त पदों का अनुकरण यहां 'तस्मात्' शब्द से किया गया है, इस के आगे पञ्चमी के एकवचन का सुंपां सुंजुक् (७.१.३६) सूत्र से लुक् हुआ समभना चाहिये] । इति इत्यव्ययपदम् । निर्दिष्टात् ।५।१। (तिस्मिन्तिति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा) । उत्तरस्य ।६।१। अर्थः—(तस्माद् इति निर्दिष्टात्) उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य आदि सूत्रों में स्थित 'उदः' आदि पञ्चम्यन्त पदों के निरन्तर उच्चारण किये गये अर्थों से (उत्तरस्य) परले के स्थान पर कार्य होता है ।

पञ्चम्यन्त पदों के अर्थों का निरन्तर उच्चारण तभी हो सकता है जब उन से अव्यवहित [व्यवधान-रहित] उत्तर को कार्य्य हो; अतः यह सुतराम् आ जाता है कि सूत्रों में स्थित पञ्चम्यन्त पदों के अर्थों से अव्यवहित पर को कार्य हो। इस सूत्र की विशेष व्याख्या तिस्मिन्तिति निर्विष्टे पूर्वस्य (१६) सूत्र के समान समक्ष लेनी चाहिये। हम यहां पिष्ट-पेषण करना नहीं चाहते।

इस सूत्र से अन्ततोगत्वा यह ज्ञात होता है कि उदाहरणों में पञ्चम्यन्त पद के अर्थ से अव्यवहित पर को ही कार्य हो, पूर्व को अथवा व्यवहित पर को कार्य न हो। यथा—'उद् — प्रस्थानम्' यहां यद्यपि 'उद्' से 'स्था' परे है, तथापि 'प्र' शब्द का मध्य में व्यवधान होने से उदः स्थास्तम्भोः (७०) सूत्र द्वारा पूर्व-सवर्ण नहीं होता। इसी प्रकार तिङ्कितिङ: (८.१.२८) [अतिङन्त से तिङन्त को निघात अर्थात् सर्वानु-

स्वर केवल 'सवर्णः' पर था, 'पर' पर नहीं। यद्यपि अब स्वरितादि-स्वर-चिह्न नहीं रहे; तथापि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः की तरह प्रतिज्ञास्वरिताः पाणि-नीयाः भी जानना चाहिये। अथवा 'पर' में षष्ठी का लोप समऋना चाहिये।

दानस्वर हो] सूत्र 'ईडे अग्निम्' में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि 'अग्निम्' इस अतिङ्ग्त पद से 'ईडे' यह तिङ्ग्त पद परे नहीं; पूर्व में वर्तमान है।

यह परिभाषा-सूत्र है। परिभाषाएं प्रयोगसिद्धि में स्वतन्त्रतया कुछ कार्य नहीं किया करतीं, अपितु सूत्रों के अर्थों में मिश्रित हो कर प्रयोगसिद्धि किया करती हैं; यह हम पीछे लिख चुके हैं। इस के अनुसार यह परिभाषा भी उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य (७०) आदि सूत्रों के साथ मिल कर एकार्थ उत्पन्न करेगी। तो अब उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य (७०) सूत्र का यह अर्थ हो जायेगा—'उद्' से अव्यवहित पर स्था और स्तम्भ् को पूर्व-सवर्ण आदेश हो। इसी प्रकार तिङ्ङितिङः (८.१.२८) सूत्र का यह अर्थ होगा —अतिङन्त पद से अव्यवहित पर तिङन्त के स्थान पर निघात अर्थात् सर्वानुदात्त-स्वर हो।

'उद् + स्थान' 'उद् + स्तम्भन' इन दोनों स्थानों पर 'उद्' से परे अव्यवहित स्था और स्तम्भ् विद्यमान हैं; अतः इन के स्थान पर पूर्व-सवर्णं करना है। अव 'स्था-स्तम्भोः' के षष्ठचन्त होने से अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र से इन के अन्त्य अल् के स्थान पर पूर्व-सवर्णं प्राप्त होता है; इस पर अलोऽन्त्यस्य (२१) की अपवाद परिभाषा लिखते हैं—

## [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(७२) आदेः परस्य ।१।१।५३।।

परस्य यद् विहितं तत् तस्यादेर्बोध्यम् । इति सस्य थः ।।

अर्थः—पर के स्थान पर जो कार्य विधान किया जाता है, वह कार्य उस (पर) के आदि वर्ण के स्थान पर समक्षता चाहिये।

व्याख्या—आदे: ।६।१। अलः ।६।१। (अलोडन्त्यस्य से)। परस्य ।६।१। अर्थः -(परस्य) पर के स्थान पर विधान किया कार्य (आदेः) उस के आदि (अलः) अल् के स्थान पर होता है। यहां सूत्रार्थ, अनुकूल पदों का अध्याहार कर के ही किया जाता है।

'उद् + स्थान' 'उद् + स्तम्भन' यहां तस्मादित्युत्तरस्य (७१) परिभाषा की महायता से उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य (७०) सूत्र द्वारा परले स्था और स्तम्भ् को पूर्व-सवर्ण होना था; अब वह इस परिभाषा द्वारा पर के आदि अर्थात् सकार को होगा।

अब यहां यह विचार प्रस्तुत होता है कि स् को पूर्व (दकार) का कौन सा सवर्ण हो ? क्योंकि पूर्व (दकार) का एक सवर्ण नहीं किन्तु पांच सवर्ण हैं—त, थ, द, घ, न्। इस शक्का की निवृत्ति के लिये स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र उपस्थित हो कर कहता है कि 'प्राप्त हुए आदेशों में अत्यन्त महक्त आदेश हो'। इस के अनुसार अब हमें 'त्, थ्, द्, घ्, न्' इन पांच वर्णों में से सकार के अत्यन्त सहश वर्ण ढूंढना है। यदि यहां स्थानकृत आन्तयं (साहश्य) देखते हैं तो वह लृतुलसानां दन्ताः के अनुसार सब में समान है; अतः इस आन्तर्य से काम नहीं चल सकता। अर्थकृत और प्रमाणकृत साहश्य तो इन में हो ही नहीं सकता। अतः अब शेष बचे गुणकृत आन्तर्य अर्थात् यत्तों

द्वारा साद्य से ही परीक्षा करेंगे। यत्न—आभ्यन्तर और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। इन में प्रथम आभ्यन्तर-यत्न तो सकार के साथ उन पांचों में से किसी का भी नहीं मिलता; क्योंकि ईषद्विवृतमूष्मणाम् के अनुसार सकार का 'ईषद्विवृत' और उन पांचों का तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् के अनुसार 'स्पृष्ट' है। अतः बाह्य-यत्नों की दृष्टि से ही परीक्षा करते हैं। सकार का 'विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण' बाह्य-यत्न है। उन पांचों के बाह्य-यत्न निम्नप्रकारेण हैं—

त् का बाह्ययत्न—विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण है।
थ् का बाह्ययत्न —विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण है।
द् का बाह्ययत्न —संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण है।
ध् का बाह्ययत्न —संवार, नाद, घोष और महाप्राण है।
न् का बाह्ययत्न —संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण है।

' इस से सिद्ध होता है कि बाह्ययत्नों की दिष्ट से श्रकार ही सकार के तुल्य है। अतः सकार के स्थान पर पूर्वसवर्ण थकार ही होता है— उद् + श्र्यान, उद् + श्रतम्भन। अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् (७३) भरो भरि सवर्णे ।८।४।६४।।

हलः परस्य भरो वा लोपः सवर्णे भरि ॥

अर्थः - हल् से परे फर् का विकल्प से लोप हो सवर्ण फर् परे हो तो।

व्याख्या हलः ।१।१।(हलो यमां यमि लोपः से)। क्षरः ।६।१। लोपः ।१।१। (हलो यमां यमि लोपः से)। अन्यतरस्याम् ।७।१। (क्षयो होऽन्यतरस्याम् से)। सवर्णे।७।१। क्षरि ।७।१। अर्थः—(हलः) हल् से (क्षरः) अव्यवहित पर कर् का (अन्यतरस्याम्) एक अवस्था में (लोपः) लोप हो जाता है (सवर्णे) सवर्ण (क्षरि) कर्परे हो तो।

यहां निमित्त<sup>3</sup> और स्थानियों<sup>3</sup> का यथासङ्ख्य नहीं होता; अर्थात् यहां 'भ्र् का भ्र् परे होने पर, भ् का भ् परे होने पर, घ् का घ् परे होने पर, ढ् का ढ् परे होने

१. हल् से परे भर् का लोप विहित होने से 'पत्त्रम्, दत्त्वा, तत्त्वम्, सत्त्वम्, कित्त्वम्, ङित्त्वम्, मित्त्रम्, क्षात्त्रयः, छत्त्रम्, छात्त्रः, पुत्त्रः' इत्यादि में 'त्' का और 'वाग्ग्मी' में 'ग्' का लोप नहीं होगा। पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी आदि लिखना अपाणिनीय है।

२ जिसके होने पर कोई कार्य हो उसे 'निमित्त' कहते हैं यथा इको यणचि (१५) में अच् परे होने पर इक् को यण होता है तो अच् निमित्त है। भरो भिर सवर्ण (७३) सूत्र में भर् परे होने पर भर् का लोप कहा गया है तो परला 'भर' निमित्त है।

३. जिस के स्थान पर कुछ किया जाता है उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा— करो किस के स्थान पर कुछ किया जाता है उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा— करो किस सवणें (७३) में कर् के स्थान पर लोप विहित होने से 'कर्' स्थानी हैं; इसी प्रकार इको यणिंच (१५) आदि में इक् आदि स्थानी हैं।

ल० प्र० (ह)

पर' इत्यादि कम से लोप नहीं होता; क्योंकि यदि ऐसा अभीष्ट होता तो आचार्य 'भरो भरि' इतना ही सूत्र बनाते 'सवर्णे' पद का ग्रहण न करते, अत: विदित होता है कि वे सवर्ण भर् मात्र परे होने पर भर् का लोप चाहते हैं। इस का प्रयोजन 'उद् थ् तम्भन' आदि प्रयोगों में थकार आदि का लोप करना है।

'उद् थ् थान' 'उद् थ् तम्भन' यहां हल् = दकार से परे इस सूत्र द्वारा भर् = प्रथम थकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है, क्योंकि इस से परे थकार और तकार कमशः सवर्ण भर् विद्यमान हैं। इस प्रकार लोपपक्ष में—-उद् — थान, उद् + तम्भन। लोपाभाव में—-उद् — थ्थान, उद् + थ्तम्भन। अब इन सब स्थानों पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(७४) खरि च । ८।४।५४।।

खरि भलां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम् । उत्तम्भनम् ।।
अर्थः — खर् प्रत्याहार परे होने पर भलों के स्थान पर चर् हो जाता है ।
इत्युदो दस्य तः — इस सूत्र से उद् के दकार को तकार हो जाता है ।

व्याख्या— खरि ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । भलाम् ।६।३। (भलां जश् भिश्चि से)। चरः ।१।३। (अभ्यासे चर्च से वचन-विपरिणाम कर के) । अर्थः— (खरि) खर् प्रत्याहार परे होने पर (भलाम्) भलों के स्थान पर (चरः) चर् हो जाते हैं।

वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा श्, ष्, स् वर्ण—'खर्' कहाते हैं। वर्गों के प्रथम तथा श्, ष्, स् वर्ण—'चर्' कहाते हैं। वर्गों के पञ्चम वर्णों को छोड़ कर शेष सब वर्गस्थ तथा ऊष्म वर्ण—'भल्' प्रत्याहार के अन्तर्गत हो जाते हैं।

ग्, ष्, स् इन भलों के स्थान पर 'ग्, ष्, स्' ही चर् होते हैं। यथा— 'निश्चयः, रामश्चिनोति' यहां चकार खर् परे होने पर शकार भल् को शकार चर् ही हुआ है। 'वृष्टिः, दिष्टः' यहां टकार खर् होने पर षकार भल् को षकार चर् ही हुआ है। 'अस्ति, स्तः, रामस्स्य' यहां खर् परे होने पर सकार भल् को सकार चर् ही हुआ है। भल् प्रत्याहारान्तर्गत हकार से परे कभी खर् नहीं आता; क्योंकि खर् से पूर्व हकार को सदैव हो ढः (२५१) द्वारा ढकार हो जाता है।

प्रश्न—यदि 'श्, ष्, स्' के स्थान पर 'श्, ष्, स्' होते हैं और हकार की जरूरत नहीं; तो ऋल् की बजाय ऋय् और चर् की बजाय चय् ही क्यों नहीं कह देते ?

उत्तर—खरिच (७४) सूत्र में भल् और चर् की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, उसी से यहां काम चल जाता है; अब यदि भ्रय् और चय् कहेंगे तो उन का ग्रहण करना पड़ेगा, इस से लाघव की बजाय गौरव-दोष उत्पन्न होगा; अतः इन अनुवर्त्तित भल् और चर् पदों से ही काम चलाने में लाघव है, किञ्च इन के ग्रहण से कोई दोष तो उत्पन्न होता ही नहीं।

स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र द्वारा जिस भल् का जिस चर् के साथ स्थान साम्य होगा, वही उसी के स्थान पर आदेश होगा। तालिका यथा—

| (वे व | वर्ण जि | न के स          | <b>भल्</b><br>यान प | गर आ <sup>हे</sup> | साम्य<br>(स्थान) | चर्<br>(आदेश होने वाले वर्ण) |               |                  |
|-------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| घ्    | ,       | ग्              | ,                   | ख्                 | ,                | क्                           | क्रण्ठ        | क् े             |
| भ्    | ,       | ज्              | ,                   | छ्                 | ,                | च्                           | तालु          | च्               |
| ढ्    | ,       | ड्              | ,                   | হ্                 | ,                | ट्                           | मूर्घा        | ट्               |
| ध्    | ,       | द्              | ,                   | थ्                 | ,                | त्                           | दन्त          | त्               |
| भ्    | ,       | ब्              | ,                   | फ्                 | ,                | प्                           | ओष्ठ          | प्               |
|       | श्, ष   | <b>ए</b> , स्वे | स्था                | न पर प्            | र्गतय            | गा तुल्य क                   | मशः श्, ष्, स | ् आदेश होते हैं। |

भाव:—वर्गों के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्णों को वर्गों के प्रथम वर्ण हो जाते .हैं, यदि उन से परे वर्गों के पहले, दूसरे तथा श्, ष्, स्, वर्ण हों तो।

अब इस सूत्र से पूर्वोक्त चारों स्थानों में उद् के दकार को चर्=तकार हो कर निम्नलिखित रूप सिद्ध होते हैं—

(लोपपक्ष में) — उत्थानम्, उत्तम्भनम् । (लोपाभाव में) — उत्थ्यानम्, उत्थ्तम्भनम् । इस प्रकार प्रत्येक के दो-दो रूप सिद्ध होते हैं।

ध्यान रहे कि लोपाभाव वाले रूपों में उदः स्था० (८.४.६०) द्वारा किया गया पूर्वसवर्ण = थकार खरि च (८.४.५४) की दिष्ट में असिद्ध है अतः उसे सकार ही दीखता है इसलिये उस थकार को तकार आदेश नहीं होता । इस विषय पर शोधपूर्ण विस्तृत विचार हमारे अभिनव प्रकाशित शोधग्रन्थ न्यास-पर्यालोचन के पृष्ठ (२६३ से ३००) पर देखें।

### अभ्यास (१८)

- (१) सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धि करें—

  १. भेद् + तुम् । २. शिण्ड् + ढि । ३. उद् + स्थापयित । ४. भगवान् + लङ्घते । ५. छेद् + तव्यम् । ६. रुन्द् + घः । ं७. प्रत् + त्तम् ।

  द. लिभ् + सा । ६ उद् + स्तम्भते । १०. उद् + स्थितः । ११. बन्द् + धुम् । १२. उद् + स्तम्भितुम् ।
- (२) सूत्रोपपत्तिपूर्वक सन्धिच्छेद करें— १. पिण्ढि । २. भिन्तः । ३. धुक्षु । ४. उत्थाय । ५. उत्तम्भिता ।

६. युयुत्सवः । ७. अग्निमत्सु । ८. अत्तः । ६. रुन्धः । १०. ऊर्गीयते । ११. अवत्तम् । १२. उत्थातव्यम् । १३. आरिप्सते । १४. निबन्धा [तृच्] । १५. छिन्धि । १६. भिन्धि ।

- (३) भरो भरि सवर्णें में 'सवर्णे' ग्रहण का प्रयोजन स्पष्ट करें।
- (४) तोर्नि सूत्र द्वारा नकार को अनुनासिक लकार ही क्यों होता है ?
- (५) खर् परे होने पर श्, ष्, स् के स्थान पर कौन से चर् होंगे ?
- (६) निमित्त, स्थानी और आदेश किसे कहते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट करें।
- (७) आदेः परस्य और तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषाओं की व्याख्या करें।
- (८) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें—
  - (क) खर्परे होने पर हकार के स्थान पर क्या होगा ?
  - (ख) 'उत्थ्थानम्' यहां खरि च द्वारा थकार को तकार क्यों नहीं होता?
  - (ग) 'उद् + प्रस्थानम्' में सन्धि करें।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(७४) ऋयो होऽन्यतः रस्याम् ।८।४।६१॥

भयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थः । वाग्घरिः, वाग्हरिः ।।

अर्थः -- भ्रय् से परे हकार के स्थान पर विकल्प कर के पूर्व-सवर्ण हो। नादस्येति -- नाद, घोष, संवार और महाप्राण यत्न वाले हकार के स्थान पर वैसा वर्गों का चतुर्थ होगा।

व्याख्या— भयः ।५।१। हः ।६।१। अन्यतरस्याम् ।७।१। पूर्वस्य ।६।१। (उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य से) । सवर्णः ।१।१। (अनुस्वारस्य यि परसवर्णः से) । अर्थः—(भयः) भय् से अव्यवहित पर (हः) 'ह' के स्थान पर (अन्यतरस्याम्) एक अवस्था में (पूर्वस्य) पूर्वं का (सवर्णः) सवर्णं आदेश होता है। भाव— भय् प्रत्याहार में पञ्चम वर्णों को छोड़ कर शेष सब वर्णस्थ वर्ण आ जाते हैं। इन से परे हकार हो तो उस के स्थान पर पूर्वं (भय्)का सवर्णं (चतुर्थं) विकल्प से आदेश हो जाता है।

उदाहरण यथा-

वाग्चरिः (वाणी का शेर अर्थात् बोलने में चतुर) ! 'वाक् +हिर' यहां प्रथम कलां जशोऽन्ते (६७) से ककार को गकार आदेश हो — वाग् +हिर । अब यहां क्षय गकार है, इस से परे हकार के स्थान पर पूर्व अर्थात् गकार का सवर्ण आदेश करना है । गकार के —क्, ख्, ग्, घ्, ङ् ये पाञ्च सवर्ण हैं । इन में से यहां कौन हो? ऐसी शङ्का उत्पन्न होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र उपस्थित हो कर कहता है कि जो हकार के साथ अत्यन्त सदश हो वही हकार के स्थान पर आदेश किया जाये । अब यदि स्थानकृत आन्तर्थ देखते हैं तो हकार के सब सदश ठहरते हैं, क्योंकि, अकुह-

१. ऊर्क् +गीयते = ऊर्ग् +गीयते = ऊर्गीयते (बल की प्रशंसा होती है)।

विसर्जनीयानां कण्ठः के अनुसार हकार और कवर्ग दोनों का कण्ठ स्थान है। अर्थकृत तथा प्रमाणकृत आन्तर्य तो यहां हो ही नहीं सकते। अतः अब शेष बचे गुणकृत आन्तर्य (अर्थात् यत्नों द्वारा सादश्य) से ही सदशता जांचेंगे। आभ्यन्तर यत्न तो इन का हकार के साथ तुल्य हो नहीं सकता। ईषद्विवृतसूष्टमणाम् के अनुसार हकार ईषद्विवृत तथा तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् के अनुसार कवर्ग स्पृष्ट है। अतः अब बाह्य यत्न देखेंगे। हकार का बाह्ययत्न—संवार, नाद, घोष और महाप्राण है। कवर्ग में इस प्रकार के बाह्ययत्न वाला केवल घकार ही है, इस से हकार के स्थान पर विकल्प कर के घकार हो विभक्ति लाने से पूर्वसवर्णपक्ष में 'वाग्घरिः' और तदभावपक्ष में 'वाग्हरिः' इस प्रकार दो रूप बन जाते हैं। वाचि वाचो वा हरिः (सिंहः) = वाग्घरिः।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा —

१. तद् +हानि = तद्धानिः । २. अच् +हीन = अज् +हीन = अज्भीनम् । ३. मधुलिङ् +हसति = मधुलिङ्ढसति । ४. अब् +हस्ती = अञ्भस्ती । १. अज्+हस्वन्दीषंप्लुतः = अञ्भस्तदीषंप्लुतः । ६. स्याङ् +हस्वश्च = स्याङ्ढ्स्वश्च । ७. दिग् +हस्ती = दिग्धस्ती । = ६. सम्पद् +हर्ष = सम्पद्धंः । ६. रत्नमुङ्+हरति = रत्नमुङ्+हरति = दिग्धस्ती । ११. दूराद् +हते = दूराद्द्ते । १२. मित्त्वाद् +हस्वः = मित्त्वाद्-ध्रस्वः । १३. समुद् +हर्ता = समुद्धर्ता ।

इन सब स्थानों पर पूर्वसवर्णाभाव-पक्ष में भी प्रयोग जान लेना चाहिये। यहां सर्वत्र हकार के स्थान पर पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होता है; क्योंकि आन्तर्यपरीक्षा में वह ही हकार के अत्यन्त सहश हो सकता है। सार यह है कि ऋय्-प्रत्याहारान्तर्गत कवर्ग से परे हकार को घकार, चवर्ग से परे हकार को अकार, टवर्ग से परे हकार को ढकार, तवर्ग से परे हकार को घकार तथा पवर्ग से परे हकार को भकार विकल्प से होता है। पक्ष में हकार भी रहता है।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्---(७६) शश्खोऽटि ।८।४।६२॥

भयः परस्य शस्य छो वाऽटि । 'तद् + शिव' इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते 'खरि च' (७४) इति जकारस्य चकारः । तिच्छवः, तिच्शवः ॥

अर्थः—अय् से परे शकार को विकल्प से छकार हो जाता है, अट् परे हो तो।

क्याख्या—अयः । १।१। (अयो होऽन्यतरस्याम् से)। शः ।६।१। छः ।६।१।

छकारादकार उच्चारणार्थः। अन्यतरस्याम् ।७।१। (अयो होऽन्यतरस्याम् से)। अटि
।७।१। अर्थः— (अयः) अत्य से परे (शः) 'श्' के स्थान पर (छः) छ् हो जाता है
(अटि) अट् परे होने पर (अन्यतरस्याम्) एक अवस्था में अर्थात् विकल्प से।

यह सूत्र स्तोः रचुना रचुः (८.४.३६) और खरि च (८.४.५४) दोनों की दिष्ट में असिद्ध है। इन दोनों में भी स्तोः रचुना रचुः (८.४.३६) की दिष्ट में खरि च (८.४.५४) असिद्ध है; अतः सब से प्रथम स्तोः रचुना रचुः (६२) फिर खरि च (७४) और तदनन्तर शरछोऽटि (७६) सूत्र प्रवृत्त होगा। उदाहरण यथा—

तद् + शिव = तज् + शिव (स्तोः इचुना इचुः) = तच् शिव (खरि च)। अब यहां भ्रय् चकार है इस से परे शकार वर्तमान है और उस शकार से भी इकार = अट् परे है; अतः प्रकृत सूत्र से शकार को वैकल्पिक छत्व हो कर विभक्ति लाने से छत्व-पक्ष में 'तिच्छिवः' और छत्वाभाव-पक्ष में 'तिच्शिवः' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। तस्य शिव इति, स चासौ शिव इति वा विग्रहः। इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा —

१. मधुलिट् + शेतं = मधुलिट् छेते। २. वाक् + शेते = वाक् छेते। ३. मत् + रवशुर = मच् + श्वशुर = मच्छ्वशुरः। ४. यावत् + शक्यम् = यावच् + शक्यम् = यावच्छक्यम्। ५. जगत् + शान्ति = जगच् + शान्ति = जगच्छान्तिः। ६. तद् + श्रुत्वा = तज् + श्रुत्वा = तच्छ्रुत्वा। ७. कश्चित् + शेते = कश्चिच् + शेते = कश्चिच्छेते। द. प्राक् + शेते = प्राक्छेते।

नोट—यहां वा पदान्तस्य (८.४.५८) सूत्र से 'पदान्तस्य' पद का भी अनु-वर्तन होता है। विभक्तिविपरिणाम से वह पञ्चम्यन्त हो कर 'भ्रयः' का विशेषण बन जाता है। इस से यह अर्थ हो जाता है—पदान्त भ्रय् से परे शकार को छकार हो विकल्प कर के अट् परे हो तो। 'पदान्त' पद लाने का यह प्रयोजन है कि—-'विरण्शम्, चक्शी' आदियों में अपदान्त पकार-ककारादियों से परे शकार को छकार न हो जाये।

### [लघु०] वा०—(१२) छत्वममीति वाच्यम्।।

तच्छ्लोकेन।।

अर्थः — पदान्त भ्रय् से परे शकार को वैकित्पिक छकारादेश — अट्परे की बजाय अम् परे होने पर कहना चाहिये।

ब्याख्या—पूर्वोक्त शब्छोऽटि (७६) सूत्र से 'तच्छ्लोकेन, तच्छ्मश्रुणा' आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि इन में शकार से परे लकार है, जो अट् प्रत्याहार में नहीं आता। अतः इन की सिद्धि के लिये कात्यायन ने यह वाक्तिक रचा है (छत्वम् 1818) छत्व (अमि १७११) अम् प्रत्याहार परे होने पर हो (इति) ऐसा (वाच्यम्) कहना चाहिये। कात्यायन का पाणिनि के शब्छोऽटि (७६) सूत्र के अन्य किसी अंश से मतभेद नहीं, केवल 'अटि' अंश से ही मतभेद है। वे चाहते हैं कि 'अटि' को हटा कर इस के स्थान पर 'अमि' कर देना चाहिये। ऐसा करने से 'तच्छ्लोकेन' आदि रूप सिद्ध हो जाते हैं। तथाहि—

तद् + रलोक = तज् + रलोक (स्तोः रचुना रचुः) = तच् + रलोक (खरि च)।
अब यहां भयं = चकार से शकार परे विद्यमान है। इस से 'ल्' यह अम् परे है। अतः
विकल्प कर के शकार को छकार हो कर विभक्ति लाने से छत्वपक्ष में 'तच्छ्लोकेन'
और छत्वाभाव में 'तच्य्लोकेन' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। [स चासौ रलोकः-तच्छ्लोकः,
यहा तस्य रलोकः — तच्छ्लोकः, तेन = तच्छ्लोकेन। कर्मधारयः षष्ठीतत्पुरुषो वा।
उस रलोक से या उस के श्लोक से]।

इस वाक्तिक के कुछ अन्य उदाहरण यथा — (१) एतद् न- श्मश्य = एतच्छ्मश्रु, एतच्सश्रु । (२) तद् + श्लक्षण = तच्छ्लक्ष्णः, तच्श्लक्ष्णः । (३) तद् + श्मशानम् =

तच्छ्मशानम्, तच्यमशानम् । (४) तद् + हिलव्ट = तिच्छ्लव्टः, तिच्यलव्टः । (५) भूभृत् + श्लाघा = भूभृच्छ्लाघा, भूभृच्यलाघा । (६) सकृत् + श्लेष्माः = सकृच्छ्लेष्मा, सकृच्यलेष्मा ।

नोट—कात्यायनद्वारा शक्छोऽटि सूत्र में 'अटि' की जगह 'अमि' रखने का सुभाव कोई अपूर्वकथन नहीं है। आचार्यवर पाणिति ने गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकार-तन्येतेषु (५.१.१३३) सूत्र में 'चरणात् —िक्लाघा = चरणाच्छ्लाघा' लिखकर स्वयम् अम्परक शकार को छत्व किया है। ध्यान रहे कि आचार्यचरण सब बातें मुख द्वारा प्रतिपादन नहीं किया करते। उन की कई बातें इङ्गित आदि के द्वारा भी प्रकट होती हैं। अतएव भाष्यकार पतञ्जिल कहते हैं —इह इङ्गितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता वा सूत्रप्रवन्धेनाचार्याणाम् अभिप्रायो गम्यते (महाभाष्य ६.३.३७)।

अभ्यास (१६)

- (१) हकार को पूर्वसवर्ण वर्गचतुर्थ ही क्यों होता है, अन्य क्यों नहीं ?
- (२) कात्यायन शक्छोऽटि सूत्र को शक्छोऽिम क्यों बनाना चाहते हैं ?
- (३) विरप्शम्, चक्शौ, तच्छचुत्वम् —में छत्व क्यों नहीं होता ?
- (४) भवान् हसति, प्राङ् हसति —में हकार को पूर्वसवर्ण क्यों नहीं होता ?
- (५) इचुत्व, चर्त्वं और छत्व में कीन प्रथम और कौन परचात् होगा ?

### [लब्०] विधि-सूत्रम्-(७७) मोऽनुस्वारः ।८।३।२३।।

मान्तस्य पदस्यानुस्वारी हलि । हरि वन्दे ॥

अर्थः - हल् परे हो तो मकारान्त पद के स्थान पर अनुस्वार हो।

क्याख्या—मः ।६।१। पदस्य ।६।१। (यह अधिकार पीछे से आ रहा है) । अनुस्वारः ।१।१। हिल ।७।१। (हिल सर्वेषाम् से)। 'मः' यह 'पदस्य' का विशेषण है अतः इस से येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) द्वारा तदन्तविधि हो कर 'मान्तस्य पदस्य' ऐसा बन जाता है। अर्थः—(हिल) हल् परे होने पर (मः—मान्तस्य) मका-रान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (अनुस्वारः) अनुस्वार होता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) द्वारा मकारान्त पद के अन्त्य अल् —मकार को ही अनुस्वार होगा। उदाहरण यथा—

हरि वन्दे (मैं हरि को नमस्कार करता हूं)। 'हरिम् + वन्दे' यहां मकारान्त पद 'हरिम्' है; सुंबन्त होने से सुष्तिङन्तं पदम् (१४) द्वारा इस की पद सञ्ज्ञा है। इस से परे 'व्' यह हल् विद्यमान है अतः मकारान्त पद के अन्त्य अल् = मकार को अनुस्वार आदेश हो कर 'हरि वन्दे' प्रयोग सिद्ध होता है।

इसके अन्य उदाहरण यथा—मातरम् +वन्दे = मातरं वन्दे, पुस्तकम् +पठित =पुस्तकं पठित, गुरुम् +नमित = गुरुं नमित, शत्रुम् +जयित = शत्रुं जयित । इत्यादि ।

१· कई लोग 'हरिम्वन्दे, सम्वृत्तः' इत्यादि लिखते हैं, सो ठीक नहीं; अनुस्वार आवश्यक है। हां परसवर्ण वैकल्पिक है—हरिक्ँवन्दे, हरि वन्दे।

'हल् परे होने पर' इस लिये कहा है कि गृहम् + आगच्छिति = गृहमागच्छिति, यम् + ऋषिम् = यमृषिम्, तम् + लृकारम् = तम्लृकारम् इत्यादि स्थानों पर अच् परे रहते अथवा अवसान में अनुस्वार न हो।

पद ग्रहण का यह प्रयोजन है कि—'गम्यते, नम्यते' इत्यादि स्थानों पर हल् परे रहते हुए भी अपदान्त मकार को अनुस्वार न हो।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(७८) नश्चाऽपदान्तस्य भलि ।८।३।२४।।

नस्य मस्य चापदान्तस्य भत्यनुस्वारः । यशांसि । आऋंस्यते । भिर्ति किम् ? मन्यसे ॥

अर्थ:—भल् परे होने पर अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है। व्याख्या—नः।६।१। च इत्यव्ययपदम्। अपदान्तस्य।६।१। भिल् ।७।१। मः।६।१। अनुस्वारः।१।१। (मोऽनुस्वारः से)। अन्वयः— अपदान्तस्य नः मः च भिल् अनुस्वारः। अर्थः—(भिल्) भल् परे होने पर (अपदान्तस्य) अपदान्त (नः) नकार (च) और (मः) मकार के स्थान पर (अनुस्वारः) अनुस्वार हो जाता है।

उदाहरण यथा —

यशांसि (बहुत यश) । 'यशान् + सि' ['यशस्'शब्दाज्जसि जश्शासीः शिः (२३७) इति शावादेशे शि सर्वनामस्थानम् (२३८) इति तस्य सर्वनामस्थानतायां नपुंसकस्य कलचः (२३६) इति नुँमागमे सान्तमहतः संयोगस्य (३४२) इति सान्त-संयोगस्योपघाया दीर्घे च कृते—'यशान् सि' इति निष्पद्यते ।] यहां सकार कल् परे होने से अपदान्त नकार को अनुस्वार करने से 'यशांसि' प्रयोग सिद्ध होता है।

आकंस्यते (ऊपर जाएगा)। 'आकम् + स्यते' [आङ्पूर्वात् कमुँ पादविक्षेषे (भ्वा०) इति धातोः कर्तरि लृँटि आङ उद्गमने (१.३.४०) इत्यात्मनेपदम्।] यहां अपदान्त मकार को पूर्वसूत्र (७७) से अनुस्वार प्राप्त नहीं हो सकता था; अब इस सूत्र से सकार भल् परे होने से उसे अनुस्वार हो कर 'आकंस्यते' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

इस सूत्र में 'फ़िलि' का ग्रहण इस लिये किया गया है कि - 'गम् + यसे = गम्यसे, मन् + यसे = मन्यसे, हन् + यसे = हन्यसे' इत्यादि स्थानों में फल् परे न होने के कारण अनुस्वार न हो जाये। 'अपदान्तस्य' ग्रहण करने से 'राजन्पाहि, ब्रह्मन्पाहि' इत्यादियों में पदान्त नकार को अनुस्वार नहीं होता।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा — १. पयान् + सि = पयांसि । २. आयम् + स्यते = आयंस्यते । ३. अनम् + सीत् = अनंसीत् । ४. नम् + स्यति = नंस्यति । ५. श्रेयान् + सि = श्रेयांसि । ६. हन् + सि = हंसि ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(७६) अनुस्वारस्य ययि पर-सवर्णः ।८।४।४७॥ स्पष्टम् । शान्तः ॥

अर्थ:-यय परे होने पर अनुस्वार को पर-सवर्ण होता है।

व्याख्या—अनुस्वारस्य १६११। यि १७।१। पर-सवर्णः ११।१। समासः—परस्य सवर्णः = परसवर्णः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः । अथवा पर इति लुप्तषष्ठीकं पृथक् पदम्, सवर्णं इति तु स्विरितत्वादिषकृतम् । अर्थः—(यि ) यय् परे होने पर (अनुस्वारस्य) अनुस्वार के स्थान पर (पर-सवर्णः) पर-सवर्णं आदेश होता है । भाव—सब वर्गस्थ वर्णं तथा अन्तःस्थ वर्णं यय् प्रत्याहार के अन्दर आ जाते हैं; इन के परे होने पर अनुस्वार को पर अर्थात् यय् का सवर्णं आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा—

शान्तः (शान्त वा नष्ट) । 'शाम् + त' [शमं उपशमे (दिवा०), क्तः, वा वान्तशान्तेत्यादिनिपातनान्नेट्, अनुनासिकस्य ववीति दीर्घः ।] यहां नश्चापवान्तस्य भिल (७८) सूत्र से अपदान्त मकार को अनुस्वार हो 'शांत' ऐसा बना; अब इस सूत्र से तकार यय् परे होने पर अनुस्वार को पर-सवर्ण करना है । तकार के सवर्ण—'त्, य्, द्, ध्, न्' ये पाञ्च वर्ण हैं । इन में नासिकास्थान के सादश्य के कारण अनुस्वार के सदृश वर्गपञ्चम नकार है, अतः अनुस्वार को नकार हो कर विभक्ति लाने से 'शान्तः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पञ्चम ही अनुस्वार को परसवर्ण होगा ।

इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा—१. अन् + कित = अंकित = अंक्कित = अंक्कित = शिक्कतः । २. अन् + चित = अंचित = अञ्चितः । ३. कुन् + ठित = कुंठित = कुंिठतः । ४. दाम् + त = दांत = दान्तः । ५. गुम् + फित = गुंिफत = गुंिफतः । ६. मुन् + कते = मुं+ कते = मुं+ कते = मुङ्कते । ७. गम् + ता = गं+ ता = गन्ता । इत्यादि ।

यहां 'यय्' ग्रहण स्पष्टार्थं है। यय् ग्रहण न करने से भी कोई दोष नहीं आ सकता। तथाहि — आऋंस्यते, दंशनम्, अंह्रिपः इत्यादि प्रयोगों में रेफोब्मणां सवर्णा न सिन्त इस वचन के कारण परसवर्ण नहीं होगा तथा अचों के परे होने पर तो अनुस्वार ही नहीं मिल सकेगा।

इस सूत्र का 'य्, व्, र्, ल्' के परे होने पर यद्यपि कोई उदाहरण नहीं तथापि अग्रिम वा पदान्तस्य (८०) सूत्र में इन का उपयोग दिखाया जायेगा।

नोट—ग्रन्थकार ने इस सूत्र की वृत्ति [जो सूत्र पर संस्कृत में उसका अर्थ लिखा होता है उसे 'वृत्ति' कहते हैं] नहीं लिखी; केवल 'स्पष्टम्' लिखा है। इसका आशय यह है कि इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है अर्थात् इस सूत्र में अन्य किसी सूत्र के पद की अनुवृत्ति नहीं आती। यह सूत्र ही अपनी आप वृत्ति है। एवमन्यत्र भी समक्क लेना चाहिये।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(८०) वा पदान्तस्य ।८।४।५८।।

(पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णी वा स्यात्)। त्वङ्करोषि, त्वं करोषि।।

अर्थः —यय् परे हो तो पदान्त अनुस्वार को विकल्प कर के परसवर्ण हो।
व्याख्या —वा इत्यव्ययपदम्। पदान्तस्य ।६।१। अनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१।
परसवर्णः ।१।१। (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः से)। अर्थः —(ययि) यय् परे होने पर

(पदान्तस्य) पदान्त (अनुस्वारस्य) अनुस्वार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (पर-सवर्णः) परसवर्ण आदेश होता है। यह सूत्र पूर्वसूत्र का अपवाद है; अतः पूर्व-सूत्र अपदान्त अनुस्वार को और यह पदान्त अनुस्वार को यय परे होने पर परसवर्ण करेगा। उदाहरण यथा—

त्वङ्करोषि, त्वं करोषि (तू करता है) । 'त्वम् + करोषि' यहां 'त्वम्' इस पद के अन्त्य मकार को मोऽनुस्वारः (७७) सूत्र से अनुस्वार हो कर 'त्वं + करोषि' बना। अब इस सूत्र से पदान्त अनुस्वार को पर = ककार का सवर्ण ङकार करने से—त्वङ् करोषि। परसवर्णाभावपक्ष में —त्वं करोषि। [पर = ककार के 'क्, ख्, ग्, घ्, ङ्' ये पाञ्च सवर्ण हैं, स्थानकृत आन्तर्य में ककार का सवर्ण ङकार ही होगा।]। इसी प्रकार—

तङ् कथ्य् चित्रपक्षण् डयमानन् नभस्थम् पुरुषोऽवधीत् [परसवर्णपक्षे]।
तं कथं चित्रपक्षं डयमानं नभस्थं पुरुषोऽवधीत् [परसवर्णाभावे]।

'य्, व्, ल्' वर्ण सानुनासिक और निरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं;
यह हम पीछे सञ्ज्ञा-प्रकरण में बता चुके हैं। 'य्, व्, ल्' के परे होने पर अनुस्वार के
स्थान पर स्थानी अनुस्वार के अनुनासिक होने से स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा सानुनासिक यँ, वँ, लँ, होंगे। यथा —१. सम् +वत्सरः = सं +वत्सरः = सव्वत्सरः।
२. दानम् + यच्छिति = दानं + यच्छिति = दानयँ यच्छिति। ३. अहम् + लिखामि = अहं
+ लिखामि = अहलँ लिखामि। रेफ के परे रहते पदान्त अनुस्वार को परसवर्ण नहीं
होता क्योंकि रेफ का कोई सवर्ण नहीं —कुलं रोदिति।

यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि मोऽनुस्वारः (७७) से विहित अनुस्वार यद्यपि सामान्यतः प्रकृतसूत्र से वैकल्पिक परसवर्ण को प्राप्त होता है तथापि र, श्, ष्, स्, ह के परे होने पर वह परसवर्ण को प्राप्त नहीं होता अनुस्वार अनुस्वार ही रहता है। यथा—कुलं रोदिति। शिशुं शाययति। तं षट्पदम्पश्य। मित्रं सान्त्वयति। शत्रुं हन्ति। कारण—रेफोब्मणां सवर्ण न सन्ति, किञ्च श्, ष्, स्, ह् यय्प्रत्याहार में भी नहीं आते।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(८१) मो राजि समः क्वौ ।८।३।२४।।

विवंबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात् । सम्राट् ॥

अर्थ: विवंबन्त राज् धातु परे हो तो सम् के मकार को मकार ही हो।

व्याख्या—समः १६।१। मः १६।१। (मोऽनुस्वारः से)। मः ११।१। मकारादकार उच्चारणार्थः। क्वौ ।७।१। राजि ।७।१। क्विँ (प्)यह प्रत्यय है। प्रत्ययग्रहणे तदन्त-ग्रहणम्—इस परिभाषा के अनुसार व्याकरण में जहां २ प्रत्यय का ग्रहण होता है वहां २ तदन्त अर्थात् वह प्रत्यय जिस के अन्त में होता है ऐसे शब्दसमूह (प्रकृति + प्रत्यय)का ग्रहण किया जाता है। इस नियम के अनुसार क्विँप् से तदन्त-विधि हो कर 'क्विँबन्त' बन जायेगा। अर्थः—(क्वौ) क्विँबन्त (राजि) राज् धातु परे हो तो (समः) सम् के (मः) मकार के स्थान पर (मः) मकार आदेश होता है।

'सम्' यह अव्यय होने के कारण सुंबन्त होने से पद-सञ्ज्ञक है। इस के मकार को विवंबन्त 'राज्' धातु परे होने पर मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार प्राप्त था। इस सूत्र से सम् के मकार को मकार किया गया है; इसका अभिप्राय यह है कि मकार, मकार ही बना रहे अनुस्वार न हो जाये। उदाहरण यथा—

सम् + राट् [चक्रवर्ती राजा। राजूँ बीप्तौ (भ्वा०) इत्यस्मात् सत्सृद्धिष० इति विवँपि, विवँब्लोपे, सावागते हुल्ङघाब्भ्यः—इति सोलोंपे, पदान्ते वृश्चभ्रस्ज० इति षत्वे, अत्साने चर्त्वे च कृते 'राट्' इति सिघ्यति।] यहां रेफ-हल् के परे रहते मकार को मोऽनुस्वारः (७७) सूत्र के अनुस्वार प्राप्त था जो अब प्रकृतसूत्र से नहीं होता, इस तरह 'सम्राट्' पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार—सम्राजौ, सम्राजः, सम्राजम्, सम्राजा। सम्राजो भावः—साम्राज्यम्।

विवंबन्त कहने से 'सम् + राजते = संराजते' में अनुस्वार हो जाता है।

नोट—'सम्राज्ञी' शब्द वेद में देखा जाता है (सम्राज्ञी श्वशुरे भव—ऋ० १०.४६) परन्तु लोक में यह शब्द चिन्तनीय है; 'राज्ञी' की सिद्धि कर के 'सम्' से योग होने पर क्विंबन्त न होने से 'म्' नहीं हो सकता। अथवा 'सम्राज्' शब्द से भी डीप् नहीं हो सकता। तब स्त्रीलिङ्ग में भी 'सम्राट्' ही रहेगा।

## [लघु०] विधि-सूत्रम् (८२) हे मपरे वा ।८।३।२६॥

मपरे हकारे मस्य मो वा । किम्ह्यलयित, कि ह्यलयित ॥

अर्थ:—जिस हकार से परे मकार हो, उस हकार के परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प कर के मकार होता है।

क्याख्या—मपरे।७।१। हे।७।१। मः।६।१। (मोऽनुस्वारः से)। मः।१।१। (मो राजि समः क्वो से)। वा इत्यव्ययपदम्। समासः—मः परो यस्मादसौ मपरस्तिस्मिन् = मपरे। बहुद्रीहि-समासः। अर्थः—(मपरे) मकार परे वाले (हे) हकार के परे होने पर (मः) मकार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (मः) मकार आदेश हो जाता है। यह सूत्र मोऽनुस्वारः (७७) का वैकल्पिक अपवाद है।

उदाहरण यथा—'िकम् + ह्यालयित' [क्या चलाता वा हिलाता है ? ह्याल चलने (म्वा०) हेतुमण्णौ मित्त्वाद् ह्रस्वः] यहां मकार परे वाला हकार परे है अतः मकार को मकार अर्थात् अनुस्वाराभाव हो—िकम्ह्यालयित । पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो—िक ह्यालयित । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । इसी तरह—कथम्ह्यालयित, कथं ह्यालयित इत्यादि रूप होते हैं ।

## [लघु०] वा०-(१३) यवलपरे यवला वा ॥

कियँ ह्यः, कि ह्यः । किवँ ह्वलयित, कि ह्वलयित । किलँ ह्वादयित, कि ह्वादयित ।

अर्थ: यकार, वकार, अथवा लकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर कमशः विकल्प कर के यकार, वकार तथा लकार हो जाते हैं।

व्याख्या—यवलपरे १७११। हे १७११। (हे मपरे वा से) । मः १६११। (मोऽनुस्वारः से)। यवलाः ११३। वा इत्यव्ययपदम् । समासः—यश्च वश्च लश्च =य-व-लाः, इतरेतरद्वन्द्वः । एष्वकार उच्चारणार्थः । यवलाः परा यस्मादसौ यवलपरस्तिस्मन् = यवलपरे । बहुवीहि-समासः । अर्थः — (यवलपरे) य्, व्, ल्, परे वाले (हे)हकार के परे होने पर (मः) म् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (यवलाः) यकार, वकार, लकार हो जाते । यह वात्तिक मोऽनुस्वारः (७७) का वैकल्पिक अपवाद है । जिस पक्ष में 'य्, व्, ल्' नहीं होंगे उस पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो जायेगा । यहां यथासंख्यमनुदेशः समानाम् (२३) से आदेश और निमित्तों को क्रमशः समक्ष लेना चाहिये । अर्थात् यकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को वकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को लकार अदेश होगा । उदाहरण यथा—

'किम् + ह्याः' (कल क्या था ?) यहां यकार परे वाला हकार परे है अतः मकार को विकल्प कर के यकार होगा । अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यकार दो प्रकार का होता है । यहां स्थानेऽन्तरतमः (१७) से अनुनासिक मकार को वैसा ही अनुनासिक यकार हो कर — कियँ ह्याः । पक्ष में मोऽनुस्थारः (७७) से अनुस्वार हो कर 'कि ह्याः' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए ।

'िकम् + ह्वलयित' [क्या हिलाता है ? ह्वल चलने (भ्वा०) हेतुमण्णी मित्त्वाद् ह्रस्वः] यहां वकार परे वाला हकार परे है अतः मकार को विकल्प कर के अनुनासिक वकार होकर—िकव् ह्वलयित । पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो कर—'िक ह्वलयित' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए ।

'िकम् + ह्लादयित' (कौन वस्तु प्रसन्न करती है ?) यहां लकार परे वाला हकार परे है। अतः मकार को विकल्प कर के अनुनासिक लकार हो कर—िकल्ँ ह्लादयित । पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो कर—'िकं ह्लादयित' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

इसी प्रकार १. मित्रल्ं ह्लादते, मित्रं ह्लादते । २. इदय्ं ह्यस्तनम्, इदं ह्यस्तनम् । ३. किव्ं ह्वयतु, किं ह्वयतु । इत्यादि ।

नोट - सर्वत्र कौमुदीग्रन्थों में यहां मकार के स्थान पर अनुनासिक 'यँ, वँ, लँ' ही मुद्रित प्राप्त होते हैं। टीकाकारों का कथन है कि 'य्, व्, ल्' अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। यहां अनुनासिक मकार के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१७) से अनुनासिक यकार वकार लकार ही होते हैं। परन्तु शेखरकार नागेशभट्ट ने इस मत का खण्डन किया है। उन का कथन है कि 'य्, व्, ल्' यहां विधान किये गये हैं। विधीयमान अण् अपने सर्वाणयों के ग्राहक नहीं होते [देखो अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (११)]। अतः यहां अनुनासिक 'य्, व्, ल्' नहीं हो सकेंगे किन्तु जैसे विधान किये गये हैं वैसे निरनुनासिक

ही होंगे। यथा—'मतुंप्' के अनुनासिक मकार के स्थान पर मादुपधायाश्च मतोवेंडियवादिम्यः (१०६५) से अनुनासिक वकार नहीं होता किन्तु निरनुनासिक वकार ही होता है वैसे यहां पर भी करना चाहिये। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (११६), संयोगादेरातो धातोर्यंण्वतः (८१७) इत्यादि सूत्रों के 'अर्थवत्' 'यण्वतः' आदि शब्दों में आचार्य पाणिनि ने स्वयं भी मतुंप् के अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक वकार नहीं किया इस से भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य विधीयमान अण् के सवर्णग्रहण के पक्ष में नहीं हैं। कौमुदीपक्ष के समर्थकों का कथन है कि ऋत उत् (२०८) में 'उ' विधीयमान है वह अपने सर्वाणयों का ग्रहण नहीं करा सकता, तो पुनः इसे क्यों मुनि ने तपर किया है? अतः इस से प्रतीत होता है कि विधीयमान भी अण् कहीं-कहीं अपने सर्वाणयों का ग्रहण कराते हैं। इस विषय का विस्तृत विचार हमारे नवीन मुद्रित शोधग्रन्थ न्यास-पर्यालोचन में एष्ठ (२६०) पर देखें।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(८३) नपरे नः ।८।३।२७।।

नपरे हकारे (परे) मस्य नो वा । किन्ह्नुते किं हनुते ।। अर्थः— नकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर विकल्प कर

के नकार हो जाता है

व्याख्या—नपरे ।७।१। हे ।७।१ (हे मपरे वा से) । मः ।६।१। (मोऽनुस्वारः से)। नः ।१।१। (नकारादकार उच्चारणार्थः)। वा इत्यव्ययपदम् (हे मपरे वा से) । समासः—नः परो यस्मात् स नपरस्तिस्मन् = नपरे। बहुन्नीहिसमासः। अर्थः— (नपरे)नकार परे वाला (हे) हकार परे हो तो (मः) म् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (नः) न् आदेश हो जाता है। यह सूत्र भी मोऽनुस्वारः (७७) का वैकिल्पिक अपवाद है। पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार आदेश होगा। उदाहरण यथा—

'िकम् → हनुते' (क्या छिपाता है?) यहां नकार परे वाला हकार परे है अतः प्रकृतसूत्र (८३) से मकार को वैकल्पिक नकार होकर—िकन्हनुते। पक्ष में मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो कर 'िक हनुते' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए।

इसी प्रकार—१. कथन्ह्नुते, कथं ह्नुते। २. यन्ह्नुते, यं ह्नुते। ३. तन् ह्लोतुम्, तं ह्लोतुम्। हृनुङ् अपनयने (अदा०) के सिवाय अन्य घातु के उदाहरण यहां दुर्लभ हैं।

#### अभ्यास (२०)

(१) निम्नलिखित रूपों में सूत्रसमन्वयपूर्वक सिन्धच्छेद करें— १. तपांसि । २. भूमिङ् खनित । ३. आम्रव्य चूषित । ४. फलन् हनुते । ५. पुल्लिङ्गम् । ६. ऊर्ध्वण्डयते । ७. विद्वांसः । ८. तल् लिखामि । ६. निष्फलव् वित्तम् । १०. नदीन्तरित । ११. कथय् ह्यः । १२. सत्यं शिवं सुन्दरम् । १३. धनय् यच्छिति । १४. कान्तः । १५. साम्रा-ज्यम् । १६. त्वल् लोमशः । १७. रामं रमेशम् भजे । १८. सर्वम्बल- वताम्पथ्यम् । १६. त्वव्ं वक्ता । २०. पण्डितः । २१. अहङ्कारः । २२. अहव्ँ वसामि । २३. कुलल्ं ह्लादते । २४. इत्थम् ह्यालयति ।

- (२) मा गृधः कस्यस्विद्धनम् यहां अन्त्य मकार को अनुस्वार क्यों नहीं होता? अपदान्त (?) है तो नश्चापदान्तस्य भलि से हो जाये।
- (३) एवं लृकारोऽपि, ओं, पुस्तकं—क्या ये शुद्ध हैं ? सप्रमाण लिखें।
- (४) 'राजन् + पाहि' यहां नकार को अनुस्वार क्यों न हो ?
- (५) 'तन्यते' यहां नश्चापदान्तस्य भलि सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ?
- (६) अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः यहां 'पर' पद को पृथक् क्यों मानते हैं ?
- (७) 'सम्राज्ञी' शब्द क्या अशुद्ध है ?
- ( ५) 'किय् ह्यः' में अनुनासिक यूँ करना कहां तक शुद्ध है ? टिप्पण करें।
- (६) 'नपरे, मपरे, यवलपरे' पदों में समास बता कर उस का विग्रह लिखें।
- (१०) 'कुलं रोदिति' यहां अनुस्वार को परसवर्ण क्यों नहीं होता?

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(द४) ङः सि धुँट् ।द।३।२६।। डात् परस्य सस्य धुँड् वा ।।

अर्थ:—डकार से परे सकार का अवयव धुँट् हो जाता है विकल्प से ।
व्याख्या—डः ।५।१। सि ।७।१। धुँट् ।१।१। वा इत्यव्ययपदम् (हे मपरे वा से) । 'डः' यह पञ्चम्यन्त है । तस्मादित्युत्तरस्य (७१) के अनुप्तार डकार से अव्यवहित पर का अवयव 'धुँट्' होना चाहिये । 'सि' यह सप्तम्यन्त पद है । तस्मिनिति निद्विट पूर्वस्य (१६) के अनुप्तार सकार से अव्यवहित पूर्व का अवयव 'धुँट्' होना चाहिये । अब 'धुँट् किस का अवयव हो ? यह शङ्का उत्पन्न होती है । इस का समा- चान यह है—उभयनिदंशे पञ्चमीनिदंशो बलीयान् अर्थात् जहां पञ्चमी और सप्तमी दोनों से निर्देश किया गया हो वहां पञ्चमी का निर्देश ही बलवान् होता है । इस नियम के अनुसार 'डः' यहां पञ्चमी का निर्देश ही बलवान् हुआ । अतः डकार से अव्यवहित पर —सकार को ही धुँट् का आगम' होगा । एवं 'सि' को 'सः' इस षष्ठचन्त-

१. व्याकरण-प्रित्या में जब किसी के साथ कुछ अंश जोड़ा जाता है तो उस जुड़ने वाले अंश को आगम कहते हैं। आगम मित्र की तरह होते हैं जैसे मित्र घर में आकर गृहपित के मेहमान बन उस के समीप बैठते हैं वैसे आगमों की स्थिति होती है। अत एव कहा है— सित्रबदागमा भवन्ति। जिसे आगम होता है उसे प्रायः पष्ठचन्ततया प्रस्तुत किया जाता है। जैसे — आर्धधातुकस्थेड् बलादेः (४०१), इतितो नुंम् धातोः। ४६३), इणोः कुंक्टुंक् शरि (५६) आदि। परन्तु जब पञ्चमी और सप्तमी दोनों विभक्तियों से निर्देश होता है तब पञ्चम्यन्त निर्देश के बलवान् होने से सप्तम्यन्त पद को षष्ठचन्त के रूप में परिणत होना पड़ता है और तब आगम उसी का ही अवयव माना जाता है जैसा कि इस प्रकृतसूत्र में

रूप में परिणत किया जायेगा। अर्थ:—(डः) डकार से परे (वा) विकल्प कर के (सि == सः) सकार का अवयव (धुँट्) धुँट् हो जाता है। उदाहरण यथा—

षड्- सन्तः (छः सज्जन)। यहां खरिच (ज.४.५४) के असिद्ध होने से प्रथम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहां डकार से परे 'सन्तः' पद का आदि सकार विद्यमान है, अतः उस सकार का अवयव 'धुँट्' यह शब्द-समुदाय विकल्प से होगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या 'धुँट्' सकार का आद्यवयव हो या अन्तावयव? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अग्रिम परिभाषा-सूत्र लिखते हैं—

### [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(८४) आद्यन्तौ टिकतौ ।१।१।४४॥

टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः । षट्त्सन्तः, षट् सन्तः।।

अर्थः -- टित् और कित् जिस के अवयव कहे गये हों वे उस के क्रमशः आद्य-वयव तथा अन्तावयव होते हैं।

व्याख्या—आद्यन्तौ ।१।२। टिकतौ ।१।२। समासः—आदिश्च अन्तश्च = आद्यन्तौ । इतरेतरद्वन्द्वः । टश्च क् च = टकौ । टकारादकार उच्चारणार्थः । इतरेतरद्वन्द्वः । टकौ इतौ ययोस्तौ टिकतौ । बहुन्नीहिसमासः । अर्थः—(टिकतौ) टकार इत् वाला तथा ककार इत् वाला ऋमशः (आद्यन्तौ) आद्यवयव तथा अन्तावयव होता है । किस का अवयव होता है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सुतरां यह आ जाता है कि जिस का अवयव विधान किया गया हो । 'ऋमशः' शब्द यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) परिभाषा द्वारा प्राप्त होता है ।

'षड् + सन्तः' यहां डः सि धुंट् (८४) सूत्र से सकार का अवयव धुंट् विधान किया गया है। धुंट् के टकार की हलन्त्यम् (१) सूत्र से इत् सञ्ज्ञा होती है अतः धुंट् टित् है। इस लिये यह सकार का आद्यवयव होगा। 'षड् + धुंट् सन्तः' ऐसा हो कर हलन्त्यम् (१) द्वारा टकार तथा उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) द्वारा उकार की इत्संज्ञा हो जाती है पुनः इन इत्सञ्ज्ञकों का तस्य लोपः(३)से लोप करने पर—

हो रहा है। इस शास्त्र में आगम प्रायः टित्, कित् या मित् होते हैं। धुँट् आदि टित् हैं। कुँक्, टुँक् आदि कित् हैं। नुँम् आदि मित् आगम कहाते हैं। टित् का आगम जिसे कहा जाये उस के आदि में, कित् का आगम जिसे कहा जाये उस के अन्त में, तथा मित् का आगम जिसे कहा जाये उस के अन्त में, तथा मित् का आगम जिसे कहा जाये उस के अन्त्य अच् से परे बैठता है। यह सब (८५, २४०) सूत्रों पर आगे स्पष्ट हो जायेगा।

१. ध्यान रहे कि कुछ वैयाकरण यहां उकार आदि को उच्चारणार्थंक मानते हुए प्रयोजनाभाव के कारण इन की इत्संज्ञा नहीं करते। परन्तु अन्य वैयाकरणों का कथन है कि उच्चारण भी तो एक प्रयोजन है अत: इन की इत्संज्ञा और लोप अवश्य करना चाहिये। इसी प्रकार आगे कुँक्-टुँक्-तुँक्-नुँम् अनँङ् आदियों में भी समफ लेना चाहिये।

'षड् — ध् सन्तः'। अब **खरिच** (७४) सूत्र से सकार खर् के परे होने पर धकार को तकार पुनः उस तकार को भी खर्मान डकार को भी टकार हो कर 'षट्त्सन्तः' प्रयोग निष्पन्न हुआ। जिस पक्ष में 'धुँट्' आगम न हुआ उस पक्ष में खरिच (७४) से डकार को टकार हो कर 'षट् सन्तः' प्रयोग सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस के दो रूप बन गये।

इस के अन्य उदाहरण यथा—१ लिट्त्सु, लिट्सु। २ षट्त्सुलानि, षट् सुलानि । ३ तुराषाट्त्संसरित, तुराषाट् संसरित । ४ षट्त्सन्ततयः, षट् सन्ततयः । ४ षट्त्समस्याः, षट् समस्याः । ६ षट्त्सिन्नकर्षाः, षट् सिन्नकर्षाः । इत्यादि ।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(८६)ङ्णोः कुँक्टुँक् शरि ।८।३।२८।।

वा स्तः॥

अर्थः -- शर्परे होने पर ङकार णकार को क्रमशः विकल्प करके कुँक् और टुँक् का आगम हो जाता है।

च्याख्या—ङ्णोः ।६।२। कुँकटुँक् ।१।१। शिर ।७।१। वा इत्यव्ययपदम् (हे मपरे वा से) । समासः —ङ् च ण् च —ङ्णों, तयोः —ङ्णोः । इतरेतरद्वन्दः । कुँक् च टुँक् च —कुँक्टुँक्, समाहारद्वन्द्वः । अर्थः — (शिर) शर् परे होने पर (ङ्णोः) डकार और णकार के अवयव (कुँक्टुँक्) कुँक् और टुँक् (वा) विकल्प करके होते हैं । कुँक् और टुँक् कित् हैं अतः आद्यन्तौ टिकतौ (८५) परिभाषा से ये ङकार और णकार के अन्तावयव होंगे । यथासंख्यपरिभाषा (२३) से ङकार को कुँक् तथा णकार को टुँक् का आगम होगा । उदाहरण यथा —

'प्राङ् + षष्ठः, सुगण् + षष्ठः' यहां ङकार णकार से परे षकार शर् विद्यमान है अतः ङकार को कुँक् तथा णकार को टुँक् का आगम हो कर उकार और ककार अनुबन्धों का लोप हो गया तो—

[ कुँक्टुँक्पक्षे ]

प्राङ्क् + षष्ठः । सुगण्ट् + षष्ठः ।

[क्ंक्टुंकोरभावे]

प्राङ् + षष्ठ: ।

सुगण्+षष्ठः ।

अब कुंक्-टुंक्-पक्ष में अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है---

[लघु०] वा०—(१४) चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् ॥

प्राङ्खष्ठः, प्राङ्क्षष्ठः; प्राङ्षष्ठः । सुगण्ठ्षष्ठः, सुगण्ट्षष्ठः; सुगण् षष्ठः ॥

अर्थः — शर्परे होने पर चय् प्रत्याहार के स्थान पर वर्गों के द्वितीय वर्ण विकल्प कर के हो जाते हैं।

व्याख्या — चयः ।६।१। द्वितीयाः ।१।३। शरि ।७।१। पौष्करसादेः ।६।१। इति इत्यव्ययपदम् । वाच्यम् ।१।१। अर्थः — (चयः) चय् अर्थात् वर्गो के प्रथम वर्णों के

१. यहां चर्त्व असिद्ध है अतः चयो द्वितीयाः श्वारि० (वा० १४) से तकार को थकार नहीं होता। इसी प्रकार 'षट्सन्तः' में भी समक्त लेना चाहिये। यहां ष्टुत्व का भी न पदान्ताट् टोरनाम् (६५) सूत्र से निषेध हो जाता है।

स्थान पर (द्वितीयाः) वर्गों के द्वितीय वर्ण हों (शिरि) शर् प्रत्याहार परे होने पर (इति) यह (पौष्करसादेः) पौष्करसादि आचार्य के मत में (वाच्यम्) कहना चाहिये। अन्य आचार्यों के मत में न होने से विकल्प सिद्ध हो जायेगा। पौष्करसादि पाणिनि से पूर्ववर्त्ती वैयाकरण थे।

आन्तर्यं के कारण वर्गप्रथम को उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जायेगा। भाव यह है कि श्, ष्, स् के परे होने पर क् को ख्, च् को छ्, ट् को ठ्, त् को थ् तथा प् को फ् आदेश विकल्प से हो जाता है। उदाहरण यथा—

१ संवथ्सरः, संवत्सरः । २ अभीफ्सा, अभीप्सा । ३ अख्षरम्, अक्षरम् । ४ ख्षीरम्, क्षीरम् । ५ ख्षमा, क्षमा । ६ ख्षितः, क्षितिः । ७ थ्सरुः, त्सरुः । ५ अफ्सरसः, अप्सरसः । ६ विरफ्शिन्, विरप्शिन् । १० अख्षि, अक्षि । इत्यादि ।

'प्राङ् क् + षष्ठः, सुगण् ट् + षष्ठः' इन दोनों स्थानों पर षकार = शर् परे रहने के कारण ककार और टकार को कमशः खकार और ठकार होकर निम्नलिखित रूप बने —

इस के अन्य उदाहरण यथा—१ प्राङ्ख्यु, प्राङ्खु, प्राङ्खु। २ गवाङ्ख्यु, गवाङ्खु, गवाङ्खु, गवाङ्खु, गवाङ्खु, विर्यङ्ख् स्विपिति, तिर्यङ्क् स्विपिति, तिर्यङ्क् स्विपिति, तिर्यङ्क् स्विपिति। ४ कुङ्ख् श्विपिति, कुङ्क् श्विपिति, कुङ्क् श्विपिति, प्र उदङ्ख् शृणोति, उदङ्क् शृणोति, उदङ्क् शृणोति। ६ सुगण्ख् सहते, सुगण्क् सहते, सुगण् सहते। इत्यादि।

नोट — चयो दितीयाः शरि० वार्तिक अनिच च (८.४.४६) सूत्र पर पढ़ा गया है। यद्यपि खरिच (८.४.५४) सूत्र त्रिपादी में इस वार्तिक से परे होनें के कारण इसे असिद्ध नहीं समक्त सकता, तथापि वार्तिक के आरम्भसामर्थ्य से उस की यहां प्रवृत्ति नहीं होती। अन्यथा वार्तिक बनाने का कुछ प्रयोजन ही न रहे।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(८७) नश्च ।८।३।३०।।

नान्तात् परस्य सस्य धुँड् वा । सन्त्सः, सन्सः ॥

अर्थः — नकारान्त से परे सकार को विकल्प कर के धुँट् का आगम होता है।

क्याख्या — नः । ५।१। सि ।७।१। धुँट् ।१।१। (डः सि धुँट् से)। च इत्यव्ययपदम्। वा इत्यव्ययपदम् (हे मपरे वा से)। अर्थः — (नः) न् से परे (सि = सः)

ककार और षकार मिल कर 'क्ष्' हो जाता है। क् + ष्- प्- अ = झा।
 ल० प्र० (६)

सकार का अवयव (धुँट्) ध्नुँट् (वा) विकल्प करके हो जाता है। आद्यन्तौ टिकतौ (८५) द्वारा धुँट् सकार का आद्यवयव होगा। उदाहरण यथा—

'सन् मेसः' (वह सज्जन है) यहां न् से सकार परे है अतः सकार को धुँट् का वैकिल्पिक आगम हो कर उँट् अनुबन्ध का लोप हो जाता है। अब खरि च (७४)सूत्र से चत्वं अर्थात् धकार को तकार करने से—सन्त्सः। धुँट्-अभाव पक्ष में—सन्सः। इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा—

१. अस्मिन्त्समये, अस्मिन्समये । २. भवान्त्सखा, भवान्सखा । ३. सन्त्साधुः, सन्साधुः । ४. तान्त्सपत्नान्, तान्सपत्नान् । ५. धनवान्त्सहोदरः, धनवान्सहोदरः । ६. पठन्त्साङ्ख्यम्, पठन्साङ्ख्यम् । ७. विद्वान्त्सहते, विद्वान्सहते । ५. पुमान्त्स्त्रिया, पुमान्त्स्त्रिया । ६. नेन्त्सिद्धबघ्नातिषु च, नेन्सिद्धबघ्नातिषु च । १०. तान्त्साघ्यान्त्साध्य, तान्साघ्यान्साध्य । इत्यादि ।

नोट — वृत्ति में 'नान्तात्' पद 'नः' को 'पदात्' का विशेषण कर देने से येन विधिस्तदन्तस्य द्वारा प्राप्त होता है। इस से हानि लाभ कुछ नहीं।

शङ्का — डः सि धुँट् (८४) नश्च (८७) इन दो ही सूत्रों में 'सि' का ग्रहण होता है। इन्हीं दोनों स्थानों पर उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इस परिभाषा का आश्रय कर 'संस्य' ऐसा मानना पड़ता है। इस से तो यही अच्छा होता कि यहां 'सि' पद की बजाय 'सः' पद ग्रहण कर लेते।

समाधान—'सः' ऐसा स्पष्ट षष्ठचन्त पद न कह कर 'सि' इस प्रकार सप्त-म्यन्त पद के ग्रहण का प्रयोजन लाघव करना ही है। 'सि' में छेढ़ मात्रा है परन्तु 'सः' में दो मात्रा होती थीं। [स् की आधी, इ की एक, कुल छेढ़। स् की आधी, अ की एक, विसगों की आधी, कुल दो। अर्धमात्रा का लाघवगौरव है। अर्धमात्रा-लाघबेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः—यह उक्ति यहां चरितार्थ होती है।]

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(८८) शि तुँक् ।८।३।३१॥

पदान्तस्य नस्य शे परे तुँग्वा । सञ्छम्भुः, सञ्च्छम्भुः, सञ्च्हाम्भुः, सञ्हाम्भुः ॥

अर्थः—शकार परे होने पर पदान्त नकार को विकल्प कर के तुँक् का आगम होता है।

व्याख्या—िश ।७।१। नः ।६।१। (नक्ष्यं से) । पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। वा इत्यव्ययपदम् (हे मपरे वा से) । तुँक् ।१।१। 'नः' यह 'पदस्य' का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि होती है । अर्थः— (शि) शकार परे होने पर (नः) नान्त (पदस्य) पद का अवयव (वा) विकल्प करके (तुँक्) तुँक् हो जाता है । 'तुँक्' कित् होने से आधन्तौ टकितौ (८५) के अनुसार नान्त पद का अन्तावयव होगा ।

उदाहरण यथा— 'सन् | शम्मुः' (शम्मु भगवान् सत्स्वरूप है) यहां शकार परे है, अतः 'सन्' इस नान्त पद को तुँक् का आगम हो कर उँक् की इत्सञ्ज्ञा लोप करने पर—सन्त् शम्मः । स्तोः इचुना इचुः (६२) से त् को च् और न् को ज् हो कर —सज्च् शम्मः । अब शक्छोऽिट (७६) से विकल्प कर के शकार को छकार हो —सज्च् छम्मः । पुनः भरो भरि सवर्णे (७३) से चकार का विकल्प करके लोप किया तो—(१) सञ्छम्मः । जहां चकार का लोप न हुआ वहां (२) सञ्च्छम्मः । जहां छत्व न हुआ वहां (३) सञ्च्शम्मः । जहां तुँक् ही न हुआ वहां इचुत्व हो (४) सञ्शम्मः । इस प्रकार चार रूप सिद्ध हुए । रूपों के विषय में निम्नलिखित एक श्लोक प्रसिद्ध है—

#### मछौ मचछा मचशा नशाविति चतुष्टयम् । रूपाणामिह तुंक्-छत्य-चलोपानां विकल्पनात् ॥

नोट—विद्यार्थी प्रायः इस रूप की सिद्धि में भूल कर जाया करते हैं। भूल से बचने के लिये सब से प्रथम एक ही रूप को पकड़ें; जितने विकल्प हों उन सब को छोड़ दें। अर्थात् प्रथम एक ही रूप में तुंक, छत्व तथा चकारलोप कर के उसे सम्पूर्ण सिद्ध कर लेना चाहिये। इस के बाद अन्तिम विकल्प से वैकल्पिक रूपों को पकड़ना आरम्भ करना चाहिये। अन्तिम विकल्प चकारलोप है जहां चकारलोप नहीं हुआ उस रूप को सिद्ध करना चाहिये। इस के बाद छत्व के विकल्प को पकड़ उसे सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर तुंक् का विकल्प सिद्ध करना चाहिये। इस प्रकार करने से रूपों में कोई अशुद्धि नहीं आयेगी। याद रखें कि शुद्ध-सिद्धि के रूपों का वहीं कम होता है जो ऊपर श्लोक में दिया गया है।

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा—१. बालाञ्छास्ति । २. विद्वाञ्च्छोभते । ३. पुत्त्राञ्च्याययित । ४. नमञ् शाखी । ५. श्वसञ्छेते । ६. भजञ्छिवम् । ७. बुद्धि-माञ्च्याणोति । ८. धनवाञ् शूद्रः । ६. पठञ्छोचित । १०. आगच्छञ्च्छौनकादयः । ११. पुमाञ्च्थ्रूयते । १२. मितमाञ् श्लाघते । इत्यादि । प्रत्येक के चार चार रूप जानने चाहिये ।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(८६) ङमो ह्रस्वादिच ङमुँग्नित्यम् ।८।३।३२॥

ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं ङमुँट् । प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्णीशः । सन्नच्यतः ॥

अर्थः — ह्रस्व से परे जो डम्, वह है अन्त में जिस के ऐसा जो पद उस से परे अच् को नित्य डमुँट् का आगम होता है।

व्याख्या — ङमः ।५।१। ह्रस्वात् ।५।१। अचि ।७।१। ङमुँट् ।१।१। नित्यम् इति क्रियाविशेषणं द्वितीयँकवचनान्तम् । यहां पीछे से अधिकृत 'पदात्' पद आ रहा है। 'ङमः' यह 'पदात्' का विशेषण है, अतः 'ङमः' से तदन्त-विधि होगी । उभयनिदेंशे पञ्चमी-निदेंशो बलीयान् इस परिभाषा के द्वारा ङमुँट् 'अचि' का ही अवयव समका जायेगा । अर्थः — (ह्रस्वात्) ह्रस्व से परे (ङमः) जो ङम् तदन्त (पदात्) पद से परे (अचि =अचः) अच् का अवयव (नित्यम्) नित्य (ङमुँट्) ङमुँट् हो जाता है ।

'ङर्मुंट्' में ङम् प्रत्याहार है उँकार उच्चारणार्थ तथा ट् हलन्त्यम् (१) से इत्सञ्ज्ञक है। ङम् प्रत्याहार को टित् करने का कोई प्रयोजन नहीं अतः सञ्ज्ञियों

अर्थात् ङ्, ण्, न् के साथ टित्त्व का सम्बन्ध हो कर—'इंट्, णुँट्, नुँट्' ये तीन आगम प्राप्त होंगे। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) के अनुसार ङकारान्त पद से परे अच् को इंट्, णकारान्त पद से परे अच् को णुँट् तथा नकारान्त पद से परे अच् को नुँट् का आगम होगा। उदाहरण यथा—

(१) 'प्रत्यङ् — आत्मा' (जीवात्मा) यहां यकारोत्तर ह्रस्व अवर्ण से परे ङ् = ङम् है; अतः 'प्रत्यङ्' ङकारान्त पद हुआ। इस से परे अच् आकार को ईंट् का

आगम हो, उँट् के चले जाने पर 'प्रत्यङ्ङात्मा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

(२) 'सुगण् + ईश' (सुगणाम् = सुयोग्य-गणितज्ञानाम् ईशः = स्वामी, षष्ठी-तत्पुरुष-समासः) यहां गकारोत्तर ह्रस्व अवर्णं से परे ण् = ङम् है; अतः 'सुगण्' णकारान्त पद हुआ। इस से परे अच् = ईकार को णुँट् का आगम हो, उँट् के चले जाने पर विभक्ति लाने से 'सुगण्णीशः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

(३) 'सन् + अच्युतः' (अच्युत भगवान् सत्स्वरूप है) यहां सकारोत्तर ह्रस्व अवर्णं से परे न्= ङम् है; अतः 'सन्' यह नकारान्त पद हुआ। इस से परे अच् = अकार को नुँट् का आगम हो, उँट् के चले जाने से 'सन्तच्युतः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

नोट—इस सूत्र में स्थित 'नित्यम्' पद का अर्थ 'प्रायः' है; अर्थात् यथा देव-दत्त नित्य हंसता ही रहता है, विष्णुमित्त्र नित्य खाता ही रहता है इत्यादि वाक्यों में 'नित्य' शब्द का 'प्रायः' (बहुधा) अर्थ है इसी प्रकार यहां भी समक्षना चाहिये। अतः इको यण् अचि, सुप्तिङ्-अन्तं पदम्, सन्-आखन्ता धातवः इत्यादि सूत्रों में ङमुँट् न होने पर भी कोई दोष नहीं आता। सन्नन्तान्न सनिष्यते—यहां पर दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। [केचित्तु अनुबन्धो यो ङम् तदन्तात् पदादचो ङमुँडागमे कामचारिता, अन्यत्र तु नित्यतेत्याहुः।]

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-

१. कुर्वन्नास्ते । २. तिङ्ङितिङः । ३. तस्मिन्निति । ४. एकस्मिन्नहिन । ४. गच्छन्नवोचत् । ६. जानन्निष । ७. भगवन्नत्र । ८. तस्मिन्निण । ६. हसन्ना-गच्छित । १०. पठन्नपतत् । ११. अस्मिन्नुद्याने । १२. सुगण्णालयः ।

'ह्रस्वात्' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि—भवान् + अत्र = 'भवानत्र' इत्यादि प्रयोगों में दीर्घ से परे ङम् होने से अच् को ङमुँट् न हो। 'अचि' कहने से—'गच्छन् + मुङ्क्ते' आदि में भकार को ङमुँट् का आगम नहीं होता।

## अभ्यास (२१)

- (१) जहां सप्तमी और पञ्चमी दोनों विभक्तियों द्वारा निर्देश हो वहां तिस्म-न्निति०तथा तस्मादित्युत्तरस्य इन में किस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है ?
- (२) आद्यन्तौ टिकतौ सूत्र की आवश्यकता पर सोदाहरण प्रकाश डालें।
- (३) षट्त्सन्तः, षट्सन्तः आदि प्रयोगों में चयो द्वितीयाः शरि० वात्तिक द्वारा वर्गदितीय आदेश क्यों नहीं होता ?
- (४) 'प्राङ्ख्षष्ठः' आदि प्रयोगों में खरि च द्वारा चर्त्व क्यों नहीं होता ?
- (५) इः सि धुँट् सूत्र को स्पष्टता के लिये इः सः धुँट् ही क्यों नहीं कहा ?

- (६) क्या उपाय किया जाये जिस से सिद्धि करते समय 'सङ्खम्मुः' आदि रूपों का कम ग्रन्थोक्तप्रकार से शुद्ध सिद्ध हो ?
- (७) इसो हस्वादि इसुंग्नित्यम् सूत्र में इसुंट् को नित्य कहने वाले आचार्यं किस कारण इको यण् अचि आदि में स्वयं इसुंट् आगम नहीं करते ?

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६०) समः सुँटि ।८।३।४।। समो हैं: स्यात् सुँटि ।।

अर्थः — सुँट् परे होने पर सम् के मकार के स्थान पर 'हैं' आदेश हो। व्याख्या — समः ।६।१। सुँटि ।७।१। हैंः ।१।१। (मतुँवसो हैं सम्बुद्धौ छन्दिस से)। अर्थः — (सुँटि) सुँट् परे हो तो (समः) सम् के स्थान पर (हैंः) हैं आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा के अनुसार सम् के अन्त्य अल् = मकार को ही हैं आदेश होगा।

'सम् + स्कर्ता' [यहां 'सम्' पूर्वक डुक्क करणे (तना०) धातु से तृच् प्रत्यय हो सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे सूत्र से कृ को सुँद् का आगम हो कर उँद् का लोप हो जाता है।] यहां सुँद् परे रहने से मकार को हैं आदेश हो, अनुनासिक उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा कर तस्य लोपः (३) से लोप किया तो 'सर् + स्कर्ता' हुआ। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६१) अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ।८।३।२।।

अत्र हँ-प्रकरणे रोः पूर्वस्याऽनुनासिको वा स्यात् ।।

अर्थः - इस रूप्रकरण में रूँ से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो।

च्याख्या — अत्र इत्यव्ययपदम् । अनुनासिकः ।१।१। पूर्वस्य ।६।१। तु इत्यव्यय-पदम् । वा इत्यव्ययपदम् । मतुंवसो र सम्बुद्धौ छन्दसि (८.३.१) सूत्र के बाद यह पढ़ा गया है । यहां 'अत्र' इसी रूँप्रकरण के लिये हैं; अतः ससजुषो रूँः (१०५) सूत्र से किये गये रूँ वाले स्थानों पर यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । अर्थः — (अत्र) मतुंवसो रूँ सम्बुद्धौ छन्दिस सूत्र से आरम्भ किये गये रूँ प्रकरण में (रोः) रूँ से (पूर्वस्य) पूर्व वर्ण के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (अनुनासिकः) अनुनासिक हो जाता है ।

१. अष्टाघ्यायी में हँ का प्रकरण दो स्थानों पर आता है। एक अष्टमाघ्याय के तृतीयपादस्थ मतुंवसो हैं सम्बुद्धौ छन्दिस (८.३.१) सूत्र से लेकर काना स्रेडिते (८.३.१२) सूत्र तक, और दूसरा ससजुषो हैं: (८.२.६६) आदि सूत्रों में। यहां 'अत्र' शब्द के कथन से प्रथम प्रकरण का ही ग्रहण होता है दूसरे ससजुषो हैं: (१०५) वाले प्रकरण का नहीं। इस प्रकरण के पांच सूत्र लघुकौ मुदी में व्याख्यात हैं—समः सुंटि (६०), पुमः खय्यम्परे (६४), नश्छव्यप्रशान् (६५), नृत् पे (६७), काना स्रेडिते (१००)। अतः इन पांच सूत्रों के विषय में ही प्रकृत अनुनासिक (६१) तथा अनुस्वार (६२) की प्रवृत्ति समभनी चाहिये।

'सर् + स्कर्ता' यहां हैं से पूर्व सकारोत्तर अकार को अनुनासिक हो — 'सँर् + स्कर्ता' हुआ । जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता वहां अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है — [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६२) अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः । ८।३।४।।

अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परोऽनुस्वारागमः स्यात् ।। अर्थः—जहां अनुनासिक होता है उस रूप को छोड़ अन्य पक्ष वाले रूप में हँ से पुर्व जो वर्ण उस से परे अनुस्वार का आगम होता है।

व्याख्या—अनुनासिकात् ।५।१। रोः ।५।१। (मतुँबसो हँ सम्बुद्धौ छन्दिस से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा) । पूर्वात् ।५।१। (अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा) । परः ।१।१। अनुस्वारः ।१।१। 'अनुनासिकात्' यहां ल्यब्लोप में पञ्चमी विभक्ति हुई है । यथा — प्रासादात् प्रेक्षते, प्रासादमारुद्ध प्रेक्षत इत्यर्थः । अतः यहां 'विहाय' इस ल्यबन्त का लोप समभना चाहिये । 'अनुनासिकं विहाय' ऐसा इस का तात्पर्य होगा । 'अनुनासिक' शब्द में मत्वर्थीय अच् प्रत्यय हुआ है । अनुनासिको-ऽस्त्यिमिन्नित्यनुनासिकम् । अनुनासिकवद् रूपम् इत्यर्थः । अर्थः — (अनुनासिकात्) अनुनासिक वाले रूप को छोड़ कर (रोः) हँ से (पूर्वात्) पूर्व जो वर्ण, उस से (परः) परे (अनुस्वारः) अनुस्वार का आगम होता है । तात्पर्य यह है कि जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता उस पक्ष में इस सूत्र से हँ से पूर्व अनुस्वार का आगम होता है । ध्यान रहे कि पूर्वोक्त अनुनासिक आदेश था और यह अनुस्वार आगम है ।

'सर् + स्कर्ता' यहां अनुनातिकाभाव-पक्ष में हैं से पूर्व वर्ण = अकार से परे अनुस्वार का आगम हो—'संर् + स्कर्ता' हुआ । तो अब इस प्रकार—(१) सँर् + स्कर्ता [अनुनासिक-पक्षे]। (२) संर् + स्कर्ता [अनुस्वारागम-पक्षे]। अब दोनों पक्षों में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(६३) खरवसानयोविसर्जनीयः ।८।३।१४।।

खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात् ।।

अर्थ:—खर् और अवसान परे होने पर पदान्त रेफ के स्थान पर विसर्ग हो। व्याख्या—खरवसानयोः 191२। पदस्य 1६1१। (यह अधिकृत है)। रः 1६1१। (रो रि से)। विसर्जनीयः 1१1१। 'रः' यह 'पदस्य' का विशेषण हैं अतः येन विधिस्त-दन्तस्य द्वारा तदन्तविधि हो कर 'रेफान्तस्य पदस्य' ऐसा बन जायेगा। समासः—खर् च अवसानञ्च = खरवसाने, तयोः = खरवसानयोः। इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः — (खरव-सानयोः) खर् और अवसान परे होने पर (रः) रेफान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (विसर्जनीयः) विसर्ग आदेश होता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा द्वारा रेफान्त पद के अन्त्य अलु रेफ को ही विसर्ग होगा।

'सँर् + स्कर्ता, संर् + स्कर्ता' यहां सुँट् वाला सकार खर् परे है अतः दोनों पक्षों में पदान्त रेफ को विसर्ग आदेश हो कर—'सँ: - स्कर्ता, सं: + स्कर्ता' हुआ। अब यहां विक्तर्जनीयस्य सः (६६) के अपवाद वा शरि (१०४) सूत्र की प्राप्ति होती है; इस पर नित्यक्षकार के विधानार्थ अग्रिम वार्त्तिक प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] वा०—(१५) सम्पुङ्कानां सो वक्तच्यः ॥ सँस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता॥

अर्थः—सम्, पुम् तथा कान् शब्दों के विसर्ग को सकार आदेश होता है। व्याख्या—सम्पुङ्कानाम् ।६।३। विसर्गस्य ।६।१। (प्रकरणलब्ध) । सः ।१।१। वक्तव्यः ।१।१। समासः—सम् च पुम् च कान् च = सम्पुङ्कानः, तेषाम् = सम्पुङ्कानाम् । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(सम्पुङ्कानाम्) सम्, पुम् और कान् शब्दों के (विसर्गस्य) विसर्ग के स्थान पर (सः) स् आदेश (वक्तव्यः) कहना चाहिये।

'सँ: + स्कर्ता, सं: + स्कर्ता' यहां सम् के विसर्ग हैं अतः विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो कर-१. सँस्स्कर्ता, २. संस्स्कर्ता ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

भाष्य में समी वा लोपमेके द्वारा सम् के मकार का पाक्षिक लोप भी प्रतिपा-दन किया गया है। यह लोप भी इसी हैं के प्रकरण में स्थित है अतः अनुनासिक और अनुस्वार भी होते हैं। इस प्रकार 'सँस्कर्ता, संस्कर्ता' ये एक सकार वाले रूप भी बनते हैं। अत एव 'संस्कृतम्' में एक सकार देखा जाता है। सिद्धान्त-कौमुदी में इस के १०८ रूप बनाये गये हैं; विशेष जिज्ञासु वहीं देखें।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६४) पुमः खय्यम्परे ।८।३।६।।

अम्परे खिय पुमो हैं: स्यात् । पुँस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः ॥

अर्थः — अम् प्रत्याहार जिस से परे है ऐसा खय् यदि परे हो तो पुम् शब्द के मकार को हैं आदेश होता है।

व्याख्या—पुमः ।६।१। हैं: ।१।१।(मतुंबसो हैं सम्बुद्धौ छन्दिस सूत्र से)। खिया ।७।१। अम्परे ।७।१। समासः—अम् परो यस्माद् असौ —अम्परस्तिस्मन् = अम्परे । बहुत्रीहि-समासः । अर्थः—(अम्परे) अम् है परे जिस से ऐसे (खिय) खय् प्रत्याहार के परे होने पर (पुमः) पुम् शब्द के स्थान पर (हैं:) हैं आदेश हो जाता है । अलो- उन्त्यस्य (२१) से पुम् के मकार को ही हैं आदेश होगा । उदाहरण यथा—

'पुम् + कोकिल' (पुमांश्चासौ कोकिलश्चेति विग्रहः, 'पुस् - सुँ कोकिल + सुँ' इति कर्मधारयसमासे विभक्त्योर्जुिक संयोगान्तस्य लोपः इति पुसः सकारलोपे अनुस्वार-स्यापि पुनर्मकारः) यहां पुम् से परे ककार खय् विद्यमान है, इस से परे ओकार अम् भी मौजूद है अतः पुम् के मकार को प्रकृतसूत्र से हँ आदेश हो कर पूर्ववत् अनुनासिका-देश (६१) अनुस्वारागम (६२), विसर्ग (६३) तथा सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः (वा॰ १५) से विसर्ग के स्थान पर सकार कर विभक्ति लाने से 'पुँस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः' (नर कोयल) ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

१. समासावस्था में जब 'पुंस्' शब्द के सकार का संयोगान्तस्य लोपः (२०)से लोप हो जाता है तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः के अनुसार अनुस्वार को भी पुनः मकार होकर 'पुम्' हो जाता है। उसी का यहां ग्रहण है; 'पुम्' कोई नया शब्द नहीं।

नोट— 'पुँस्कोकिल:, पुँस्कोकिल:' यहां खरवसानयोः (६३) सूत्र से रेफ को विसर्ग करने पर कुप्वोः क्रिक्र पौ च (६८) सूत्र द्वारा जिह्नामूलीय प्राप्त होते थे; पुनः उस के अपवाद सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः (वा० १५) वार्त्तिक से सकार आदेश हो जाता है।

खय् को अम्परक इस लिये कहा है कि 'पृंक्षीरम्' आदि में हँ आदेश न हो । यहां सकार का संयोगान्त-लोप हो कर मोऽनुस्वारः से मकार को अनुस्वार हो जाता है। 'खय् परे' होने पर इस लिये कहा है कि 'पृंलिङ्गम्, पृंदासः, पृंगवः, पुन्नागः'— इत्यादियों में हुँत्व न हो जाये।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६५) नश्ख्यप्रशान् ।८।३।७।।

अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुँ: स्यात्, न तु प्रशान्शब्दस्य ।।

अर्थः — जिस से परे अम् प्रत्याहार है ऐसे छव् प्रत्याहार के परे होने पर नकारान्त पद को रूँ आदेश हो; परन्तु प्रशान् शब्द को न हो।

व्याख्या—नः ।६।१। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । हैं: ।१।१। (मतुँवसो हैं सम्बुद्धौ छन्दिस से) । अम्परे ।७।१। (पुमः खय्यम्परे से) । छिव ।७।१। अप्रशान् ।१।१। (षष्ठचर्थे प्रथ्रमा) । समासः—अम् परो यस्माद् असौ = अम्परः, तिस्मन् = अम्परे । बहुत्रीहिसमासः । न प्रशान् = अप्रशान्, नञ्तत्पुरुषः । 'नः' यह 'पदस्य' का विशेषण है अतः येन विधिस्तदन्तस्य द्वारा इस से तदन्त-विधि हो कर 'नान्तस्प पदस्य' बन जाता है । अर्थः—(अम्परे) अम् परे वाला (छिव) छव् परे होने पर (नः) नकारान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (हैंः) हैं आदेश होता है; परन्तु (अप्रशान्) प्रशान् शब्द को नहीं होता । अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा द्वारा नकारान्त पद के अन्त्य नकार को ही हैं आदेश होगा । उदाहरण यथा—

'चिकिन् + त्रायस्व' (हे चिकिन् ! त्वं त्रायस्व = रक्ष) यहां 'चिकिन्' यह नान्त पद है। इस से परे तकार छव् है; तथा इस छव् से परे रेफ अम् विद्यमान है; अंतः नकार को हँ आदेश हो पूर्ववत् अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम तथा खरवसानयोविस-जंनीयः (६३) से पदान्त रेफ को विसर्ग करने पर—'चिकिंः + त्रायस्व, चिकिंः + त्रायस्व' ये दो रूप हुए। अब विसर्ग को सकारादेश करने वाला अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६६) विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४॥

खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् । चिक्राँस्त्रायस्व, चिक्रिंस्त्रायस्व । अप्र-शान् किम् ? प्रशान् तनोति । पदान्तस्येति किम् ? हन्ति ।।

अर्थः - खर् परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो।

व्याख्या—खरि ।७।१। (खरवसानयोविसर्जनीयः से एकदेशस्वरित के कारण 'खरि' अंश)। विसर्जनीयस्य ।६।१। सः । १।१। सकारादकार उच्चारणार्थः। अर्थः— (खरि) खर् परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसर्ग के स्थान पर (सः) स् आदेश होता है। उदाहरण यथा—

'चिकिःं- त्रायस्व, चिकिः - त्रायस्व' यहां तकार = खर् परे है, अतः विसर्गों को स् आदेश हो — 'चिकिंस्त्रायस्व, चिकिस्त्रायस्व' ये दो प्रयोग सिद्ध हुए।

अप्रशान् किम् ? प्रशान् तनोति । नश्छन्यप्रशान् (६५) सूत्र में 'प्रशान्' शब्द को हैं करने का निषेध इस लिये किया है कि 'प्रशान् — तनोति' यहां अम्परक (अकार-परक) खय् (तकार) के परे होने पर भी पदान्त नकार को हैं आदेश न हो ।

पदान्तस्येति किम् ? हन्ति । 'पदस्य' का अधिकार होने से 'हन्ति' आदि स्थानों में अपदान्त नकार को अम्परक खय् परे होने पर भी (६५)सूत्र से हैं आदेश नहीं होता ।

'छव् परे होने पर' इसिलये कहा है कि—'पुत्रान् पालयित, तान् कामयते' इत्यादि में रुँत्व न हो जाये। छव् को अम्परक कहने से—'सन् त्सरुः' इत्यादि में रुँत्व नहीं होता।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(६७) नृन् पे ।८।३।१०॥

'नृन्' इत्यस्य रुँवा पे।।

अर्थ: पकार परे होने पर 'नृन्' शब्द के नकार के स्थान पर विकल्प कर के 'हैं' आदेश हो।

व्याख्या— नृन् ।६।१। ('नृन्' यह नृशब्द के द्वितीया के बहुवचन का अनुकरण है। इस के आगे षष्ठी-विभक्ति के एकवचन का लुक् हुआ है)। हैं: ।१।१। (मतुंबसो हैं क्षत्र से)। पे।७।१। [यहां पकारोत्तर अकार उच्चारण के लिये है अतः 'पुनाति' आदि परे होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है]। उभयथा इत्यव्ययपदम् (उभय- थर्स्यु सूत्र से)। अर्थः— (पे) पकार परे होने पर (नृन्) नृन् शब्द के स्थान पर (उभयथा) विकल्प कर के (हैं) हैं आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा द्वारा 'नृन्' के अन्त्य अल् नकार को ही 'हैं' आदेश होगा। उदाहरण यथा—

'नृन् +पाहि'(हे राजन् ! त्वं नृन् = नरान्, पाहि = पालय। लोगों को बचाओ।)
यहां पकार परे होने से 'नृन्' के अन्त्य नकार को प्रकृतसूत्र से हँ आदेश हो पूर्ववत्
अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम तथा रेफ को विसर्गं करने पर 'नूँ: +पाहि, नृं +पाहि'
ये दो रूप हुए। अब विसर्जनीयस्य सः (६६) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद
अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(६८) कुप्वोः द्रक्र्यौ च ।८।३।३७॥

कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य क्रूपौ स्तः। चाद् विसर्गः। नें क्रूपाहि, नें : पाहि; नें पाहि; नेंं पाहि; नेंं पाहि;

अर्थ: -- कवर्ग पवर्ग परे होने पर विसर्ग को क्रमशः जिह्वामूलीय तथा उप-ध्मानीय आदेश होते हैं। सूत्र में चकार-ग्रहण से पक्ष में विसर्ग भी रहता है।

व्याख्या — कुप्वोः ।७।२। विसर्जनीयस्य ।६।१। (विसर्जनीयस्य सः से)। क्र-्रपी ।१।२। च इत्यव्ययपदम् । समासः — कश्च पश्च = क्रपी, इतरेतर-द्वन्दः । यहां ककार पकार ग्रहण इस लिये किया गया है कि जिह्वामूलीय और उप- हमानीय सदा क्रमशः कवर्ग पवर्ग के ही आश्रित रहते हैं। कुश्च पुश्च — कुपू, तयोः — कुप्बोः, इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः — (कुप्बोः) कवर्ग पवर्ग परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसर्ग के स्थान पर क्रमशः (क्र्यो)जिह्वामूलीय तथा उपघ्मानीय हो जाते हैं। (च) किञ्च पक्ष में विसर्ग भी बना रहता हैं।

सम्पूर्ण कवर्ग पवर्ग में विसर्ग प्राप्त नहीं हो सकते । विसर्ग केवल 'क् ,ख्, प्, फ्' इन चार वर्णों के परे होने पर ही मिल सकते हैं । क्योंकि विसर्ग विधान करने वाला खरवसानयोः (६३) यही एक सूत्र है । यह सूत्र खर् परे होने पर ही विसर्ग आदेश करता है । खर् प्रत्याहार में कवर्ग पवर्ग का इन चार वर्णों के सिवाय अन्य कोई वर्ण नहीं बाता; अतः यह सूत्र 'क्, ख्, प्, फ्' परे होने पर ही विसर्गों को जिह्नामूलीय तथा उपध्मानीय करता है ।

ंनूं: +पाहि, नृं: +पाहि' यहां पकार परे होने से विसर्गों को उपध्मानीय हो कर—नृँ पाहि, नृं पाहि। विसर्गपक्ष में - नृं पाहि, नृं पाहि। जहां नृन्पे (६७) सूत्र से हैं आदेश नहीं होता उस पक्ष में - नृन्पाहि। इस प्रकार कुल मिला कर पाञ्च रूप सिद्ध होते हैं। एवम् - 'नृं प्रवर्थ' इत्यादि।

नोट—विसगं, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय आदि का पाठ अट् तथा शल् प्रत्या-हार में स्वीकार किया जाता है। अतः इन के यर्प्रत्याहारान्तर्गत होने के कारण अनिच च (१८) सूत्र से इन को वैकल्पिक द्वित्व भी हो जाता है। इस से—'नूँ — पाहि, नंः पाहि' इत्यादि प्रकारेण द्वित्व वाले रूप भी बना करते हैं।

विशेष—शर्परे विसर्जनीयः (८.३.३५)—शर् परे वाला खर् परे हो तो विसर्जनीय का विसर्जनीय ही रहता है अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बाधकसूत्र के कारण—'अतः क्षन्तव्यः, वासः क्षीमम्, नापितः क्षुरमाधत्ते' इत्यादि में प्रकृतसूत्र से जिह्नामूलीय नहीं होता। इसीप्रकार—'बालैः प्सातमोदनम्' आदि में उपध्मानीय तथा 'विलक्षणः त्सरुः' आदि में विसर्जनीयस्य सः (६६) द्वारा प्राप्त सकार आदेश का भी बाध हो जाता है।

[लघु॰] सञ्जा-सूत्रम्—(६६) तस्य परमाम्रेडितम् । ८।१।२।। द्विरुक्तस्य परम् आम्रेडितं स्यात् ।।

अर्थ:-दो बार कहे गये का परला रूप 'आम्रेडित' सञ्ज्ञक हो।

व्याख्या—तस्य ।६।१। परम् ।१।१। आम्नेडितम् ।१।१। इस सूत्र से पूर्व सर्वस्य द्वे इस प्रकार द्वित्व का अधिकार किया गया है; अतः यहां 'तस्य' पद से 'द्विरुक्तस्य' का ग्रहण हो जाता है। अर्थः—(तस्य) उस दो बार पढ़े गये का (परम्) परला रूप (आम्नेडितम्) आम्नेडित सञ्ज्ञक होता है। यथा 'किम्' शब्द के द्वितीयाविभक्ति के

१. चकार-ग्रहण से शर्परे विसर्जनीय: (८.३.३५) सूत्र से 'विसर्जनीय:' पद की अनु-वृत्ति आ जाती है। इस से पक्ष में विसर्जनीय भी रहता है। यदि सूत्र में 'च' न कह कर 'वा' कहते तो पक्ष में (६६) सूत्र से स् हो कर अनिष्ट हो जाता।

बहुवचन 'कान्' पद को नित्यवीप्सयोः (८.१.४) सूत्र से द्वित्व किया तो 'कान् कान्' बना । यहां दूसरा 'कान्' शब्द आम्रेडित-सञ्ज्ञक है । अब आम्रेडित-सञ्ज्ञा का इस है-प्रकरण में उपयोग दर्शाते हैं—

[लवु०] विधि-सूत्रम्— (१००) कानाम्रेडिते । ८।३।१२॥

कान्नकारस्य हैं: स्यादाम्रे डिते । काँस्कान्, कांस्कान् ॥

अर्थः --- आम्रेडित परे होने पर कान् शब्द के नकार को हैं आदेश हो।

व्याख्या—कान् १६।१। (यहां 'किम्' शब्द के द्वितीया के बहुवचन 'कान्' शब्द का अनुकरण किया गया है। इस से परे षष्ठी के एकवचन का लुक् हुआ है)। आम्रे-डिते ।७।१। हैं: ११।१। (मतुँवसो हैं० से)। अर्थः—(आम्रेडित) आम्रेडित परे होने पर (कान्) कान् शब्द के स्थान पर हैं आदेश हो। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा से कान् के अन्त्य अल् नकार को ही हैं आदेश होगा। उदाहरण यथा—

'कान् + कान्' यहां दूसरा कान् शब्द आम्नेडित परे है; अतः प्रथम कान् शब्द के नकार को हैं आदेश हो कर पूर्ववत् अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम, रेफ को विसर्ग तथा जिह्वामूलीय का बाध कर सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः (वा० १५) से विसर्ग को सकार आदेश करने पर 'काँस्कान्, कास्कान्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

नोट-ध्यान रहे कि 'ताँस्तान्' में नश्छव्यप्रशान् (६५) प्रवृत्त होता है।

अभ्यास (२२)

- (१) रुँप्रकरणोक्त अनुस्वार और अनुनासिक में कौन आदेश और कौन आगम है ?
- (२) 'पुमाँश्छली' में पुमः खय्यम्परे से (?) हँत्व कर कैसे सिद्धि करेंगे ?
- (३) सम्युङ्कानां सो वक्तव्यः वात्तिक का सोदाहरण विवेचन करें।
- (४) सूत्र- समन्वय-पूर्वक निम्नलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद करें—
  १. विद्वांश्च्यवनः। २. नूँ ं पाठयति। ३. पुँस्खञ्जः। ४. किसमँश्चित्।
  ४. पुँशिछद्राणि। ६. पुँस्प्रवृत्तिः। ७. सँस्कृतम्। ५. महांस्तुन्दिलः।
  ६. पुस्पुत्रः। १०. पुँष्टिट्टिभः। ११. सूर्य ं खेचर-चक्रवर्ती।
  १२. भवाँशिछनत्ति। १३. पुस्त्रोधः। १४. नूँ ं पालयस्व।
  १४. संस्स्करोति। १६. काँस्कान्। १७. पुश्चली। १८. भास्वांश्चरति।
  १६. पुस्त्वम्। २०. बुद्धिमाँशिष्ठागः।
- . (४) सूत्र-समन्वयं करते हुए अधोलिखित प्रयोगों में सन्धि करें— १. पुम् — प्लीहा। २. पुम् — चर्चा। ३. सम् — स्कारः। ४. रूपवान् — ठक्कुरः । ५. पुम् — फेरु। ६. तृन् — पिपित्ति। ७. महान् — तिरस्कारः। ८. कान् — कान्। ६. तान् — तान्। १०. पुम् — चरित्र। ११. रामः —

१. पूर्वोक्त र्रंत्वविधि (८.३.७) की दिष्ट में श्चुत्व-प्टुत्वविधि (८.४.३६-४०) त्रिपादी में पर होने से असिद्ध है।

प्रजाः + पालयामास । १२. तस्मिन् + च । १३. बालः + थूत्करोति । १४. पुम् + चेष्टा । १५. चञ्चुमान् + टिट्टिभः । १६. प्रशान् + चरति । १७. नृन् + प्रति । १८. पुम् + टिप्पणी । १६. पुम् + खर । २०. यः + क्षत्त्रियः ।

- (६) 'हन्ति' में निज्ञ व्यप्रशान् सूत्र से तथा 'पुंदासः' में पुमः खय्यम्परे सूत्र से रुँतव क्यों नहीं होता ?
- (७) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें— अनुनासिकात्परो०, नक्छव्यप्रक्षान्, पुमः खय्यम्०, कुप्वोः क्पी च। ——::०::——

### [लघु०] विधि-सूत्रम्-(१०१) छे च ।६।१।७१।।

ह्रस्वस्य छे तुँक् । शिवच्छाया ॥

अर्थ: - छकार परे हो तो ह्रस्व का अवयव तुंक् हो जाता है।

च्याख्या—-ह्रस्वस्य ।६।१। तुँक् ।१।१। (ह्रस्वस्य पिति कृति तुँक् से) । छे ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । संहितायाम् ।७।१।(यह अधिकृत है)। अर्थः—(संहितायाम्) संहिता के विषय में (ह्रस्वस्य) ह्रस्व का अवयव (तुँक्) तुँक् हो जाता है (छे) छकार परे हो तो । तुँक् कित् है अतः आद्यन्तौ टिकतौ (८४) के अनुसार वह ह्रस्व का अन्तावयव होता है । उदाहरण यथा—

'शिव — छाया' (शिव की छाया। शिवस्य छायेति विग्रहः, षष्ठी-तत्पुरुष-समासः) यहां वकारोत्तर ह्रस्व अवर्ण से छकार परे है और समास होने से संहिता का विषय भी है; अतः आद्यन्तो टिकतो (८५) के अनुसार वकारोत्तर अकार का अन्तावयव तुंक् हो कर उँक् के चले जाने पर—शिवत् — छाया। अव स्तोः श्चुना श्चुः (८४.३६) के असिद्ध होने से भलां जशोऽन्ते (८.२.३६) द्वारा तकार को दकार हो—शिवद् — छाया। पुनः स्तोः श्चुना श्चुः (८४.३६) के प्रति खरि च (८४.५४) के असिद्ध होने से प्रथम श्चुत्व अर्थात् दकार को जकार पश्चात् चत्वं अर्थात् जकार को चकार किया तो—शिवच्छाया। अब 'सुं' विभक्ति ला कर हल्इचाटभ्यः० (१७६) से उस का लोप हो—'शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध होता है।

ध्यान रहे कि यहां चो: कु: (३०६) द्वारा कवर्ग आदेश नहीं होगा, क्योंकि जरुत्व, श्चुत्व और चर्त्व तीनों उसकी दिष्ट में असिद्ध हैं। उसे तो 'त्' ही दीखता है। इस सूत्र के अन्य उदाहरण अभ्यास में देखें।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०२) पदान्ताद्वा ।६।१।७४।।

दीर्घात् पदान्ताच्छे तुँग्वा । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया ।।
अर्थः—पदान्त दीर्घ से छकार परे हो तो विकल्प से तुँक् का आगम हो ।
च्याख्या—दीर्घात् ।५।१। (दीर्घात् सूत्र से) । पदान्तात् ।५।१। छे ।७।१। (छे
च सूत्र से) । तुँक् ।१।१। (ह्रस्वस्य पिति कृति तुँक् से)। वा इत्यव्ययपदम् । अर्थः—
(दीर्घात्) दीर्घ (पदान्तात्) पदान्त से (छे) छकार परे होने पर (वा) विकल्प कर

के (तुँक्) तुँक् का आगम होता है। तुँक् किस का अवयव हो ? पदान्त दीर्घ का हो या छकार का ? यह यहां प्रश्न है। उभयनिदंशे पञ्चमीनिदंशो बलीयान् के अनुसार तो छकार का अवयव होना चाहिये। पर ऐसा नहीं होता; यह दीर्घ का ही अवयव होता है। इस का कारण यह है कि यदि यह छकार का अवयव होता तो कित् होने से छकार के अन्त में होना चाहिये था, परन्तु विभाषा सेना-मुराच्छाया-शाला-निशा-नाम् (२.४.२४) सूत्र में तो छकार के आदि अर्थात् दीर्घ से परे देशा जाता है अतः यह दीर्घ का ही अन्तावयव है यह सुतरां सिद्ध होता है। उदाहरण यथा—

लक्ष्मी + छाया' (लक्ष्मी की छाया। लक्ष्म्याइछायेति विग्रहः, षष्ठी-तत्पुरुषः) यहां समास में पदान्त दीर्घ ईकार से छकार परे विद्यमान है अतः दीर्घ ईकार को विकल्प कर के तुंक् का आगम हो कर पूर्ववत् उँक् के चले जाने पर जरूत्व = दकार, इचुत्व = जकार तथा चर्त्व = चकार हो कर विभक्ति लाने से — 'लक्ष्मी च्छाया, लक्ष्मी- छाया' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

स्मरण रहे कि पहला सूत्र पदान्त अपदान्त कुछ नहीं कहता था इस लिये वह दोनों में प्रवृत्त होता था। परन्तु यह सूत्र पदान्त में ही प्रवृत्त होता है; वह भी तब जब पदान्त दीर्घ होगा। पदान्त—समस्त, ध्यस्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ग्रन्थकार ने समस्तावस्था (समास अवस्था) का उदाहरण दिया है। व्यस्तावस्था (समासरहित अवस्था) के उदाहरण—'कुलटाच्छिन्तनासिका' आदि अम्यास में देखें।

नोट—यदि आङ् और माङ् अव्ययों से परे छकार होगा तो दीर्घ पदान्त होते हुए भी तुँक् का आगम नित्य होगा; तब पदान्ताद्वा (१०२) सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। इस के लिये नित्य तुँक् विधानार्थ आङ्माङोइच (६.१.७२) यह नया सूत्र बनाया गया है। यथा— आच्छादयित, माच्छैत्सीः। इसे सिद्धान्त-कौमुदी में देखें।

सूचना—'मूर्च्छना, मूर्च्छों' आदि में तुंक् नहीं समफना चाहिये, किन्तु अचो रहाम्यां द्वे (६०) से वैकल्पिक द्वित्व हो कर खरिच (७४) से चर्त्व हुआ है। किञ्च 'वाञ्छति' आदि में चकार जोड़ना अशुद्ध है, क्योंकि तुंक् प्राप्त नहीं।

[लघु०] इति हल्सन्धि-प्रकरणम् ।।

अर्थ: यहां हलों की सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है।

व्याख्या—सन्धि एक प्रकार का वर्णविकार ही है। यदि वह विकार अच् के स्थान पर हो तो 'अच्सिन्ध', हल् के स्थान पर हो तो 'हल्सिन्ध' कहाता है। इसी प्रकार विसर्ग-सिन्ध के विषय में भी जान लेना चाहिये। लोक में प्रायः यह प्रचलित है और हम भी लोकवाद का अनुसरण करते हुए पीछे यही लिख आये हैं कि अच् का अच् के साथ मेल ==विकृति 'अच्सिन्ध' और हल् का हल् के साथ मेल 'हल्सिन्ध' कहाता है। पर ध्यान देने से यह ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसा मानने से कहाता है। पर ध्यान देने से यह ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसा मानने से वान्तो थि प्रत्यथे (२४) आदि अच्पिन्ध के सूत्रों तथा इसो हस्वादिच इसुंण्नित्यम् (६६) आदि हल्सिन्ध के सूत्रों में व्यवस्थान बन सकेगी। अतः यही उचित प्रतीत

होता है कि जहां अच् के स्थान पर सिन्ध अर्थात् संयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे उस का निमित्त अच् या हल् जो भी हो वहां 'अन्सिन्ध' और जहां हल् के स्थान पर सिन्ध अर्थात् संयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे उस का निमित्त अच् या हल् जो भी हो वहां 'हल्-सिन्ध' होती है। [अचां स्थाने सिन्धः=अन्सिन्धः; हलां स्थाने सिन्धः= हल्सिन्धः]। अन्सिन्ध में भलां जश् भिद्या (१६) आदि सूत्र प्रसङ्ग-वश लिखे गये हैं। इसी प्रकार हल्सिन्ध में विसर्जनीयस्य सः (६६), कुष्वोः के प्रै च (६८) प्रभृति विसर्गसिन्ध के सूत्र तथा कुछ अन्य भी प्रसङ्ग-वश लिखे गये समभने चाहियें।

### अभ्यास (२३)

- (१) निम्नलिखित प्रयोगों में सूत्रसमन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करें—
  १. इच्छति । २. दूतच्छलेन । ३. कुटीच्छन्ना । ४. दन्तच्छदः । ४. असिच्छिन्नः । ६. मङ्गलच्छायः । ७. रुद्धाच्छिक्का । ६. स्वच्छात्त्रः । ६. वैदिकच्छन्दांसि । १०. नवच्छिद्राणि । ११. गच्छति । १२. नूतनच्छात्त्रः । १३. चिच्छेद । १४.गूढाच्छेकोक्तिः । १४. माच्छिदः । १६. तीक्ष्णाच्छुरिका । १७. स्वच्छन्दः । १८. यज्ञच्छागः । १६. गुच्छच्छेदः । २०. कुलटाच्छिन्ननासिका ।
- (२) निम्नस्थ रूपों में सूत्रसमन्वयपूर्वक सिन्ध करें— १. आ +िछद्यते । २. कुमारी + छेत्स्यति । ३. पद + छेद । ४. भूपति + छाया । ५. काले +िछद्यते । ६. मधु + छन्दस् । ७. वनानि + छित्त्वा । ६. मा स्म +िछदः । ६. मूषक + छेद । १०. शीतला + छाया । ११. य + छित । १२. इ + छा । १३. सन्ति +िछद्राणि । १४. मा +िछत्थाः । १५. नो + छेदः । १६. वि + छेद ।
- (३) गच्छति, इच्छति—आदि में तुँक् करने पर जश्त्व, चर्त्व होंगे या नहीं?
- (४) पदान्ताद्वा द्वारा विहित तुँक् िकस का अवयव है ? स्पष्ट करें।
- (४) क्या 'महाविद्यालयछात्त्रः' प्रयोग शुद्ध है ?
- (६) 'उच्छेदः' में तुंक (?) किस सूत्र से होगा?
- (७) यदि 'मूर्च्छा' शुद्ध है तो 'वाञ्च्छति' क्यों नहीं ? सहेतुक लिखें।
- (६) अच्सिन्ध-हल्सिन्ध शब्दों का विवेचन कर 'सिन्ध' पर टिप्पण लिखें।

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्तकौमुद्यां हल्सन्धि-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# श्रथ विसर्ग-सन्धि-प्रकरणम्

अव विसर्ग-सन्धि का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। इस प्रकरण के नाम-करण पर सन्धि-प्रकरण के अन्त में प्रकाश डाला गया है वहीं देखें।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१०३) विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४॥

खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् । विष्णुस्त्राता ॥

अर्थः -- लर् परे होने पर विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश हो ।

व्याख्या — खरि ।७।१। (खरवसानयोविसर्जनीयः से 'खरि' अंश)। विसर्जनी-यस्य ।६।१। सः ।१।१। सकारादकार उच्चारणार्थः । अर्थः — (खरि) खर् परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्थान पर(सः) स् आदेश हो जाता है।

उदाहरण यथा — विष्णुः — त्राता = विष्णुस्त्राता (भगवान् विष्णु रक्षक है)। यहां तकार खर् परे होने से विसर्ग को स् हुआ है। यह सूत्र हल्सन्धि में प्रसङ्गतः आया था; वस्तुतः यह विरार्ग-सन्धि का ही है।

ध्यान रहे कि पदान्त 'स्' को हैं हो कर विसर्ग बनते हैं और विसर्ग को खर् परे होने पर पुनः 'स्' हो जाता है; यह सब ससजुषो हैं:(१०४)सूत्र पर स्पष्ट करेंगे।

शङ्का-'विष्णुस्त्राता' यहां विसर्ग को सकार आदेश कर देने पर ससजुषो रूँ:

(१०५) से पुनः 'हँ' आदेश क्यों नहीं हो जाता ?

समाधान-ससजुषो रुः (८.२.६६)के प्रति विसर्जनीयस्य सः (८.३.३४)सूत्र

असिद्ध है; अतः पुनः 'हँ' आदेश नहीं होता ।

टिप्पणी—विसर्जनीय और विसर्ग पर्याय हैं। पर्यायशब्दों में गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता। अतः विसर्गस्य सः न कह कर आचार्य के विसर्जनीयस्य सः कहने में भी किसी प्रकार के गौरव की आशङ्का नहीं करनी चाहिये। कहा भी है—पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाऽऽद्रियते (परिभाषा)। इसी प्रकार आचार्य द्वारा अन्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (६१७) आदि सूत्रों में 'आदि' की जगह 'प्रमृति' शब्द के प्रयोग में तथा 'वा' के स्थान पर 'अन्यतरस्याम्' आदि शब्दों के प्रयोग में भी जानना चाहिये।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०४) वा शरि ।८।३।३६॥

शरि विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात् । हरिः शेते, हरिश्शेते ॥

अर्थ:--शर् परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो।

व्याख्या—शिर । ७।१। विसर्जनीयस्य ।६।१। (विसर्जनीयस्य सः से)। विसर्जनीयः ।१।१।(शर्षरे विसर्जनीयः से)। वा इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(शिर्)शर् परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विमर्ग के स्थान पर (वा)विकल्प से (विसर्जनीयः) विसर्ग आदेश होता है।

्रार् प्रत्याहार, खर् प्रत्याहार के अन्दर आ जाता है; अतः विसर्जनीयस्य सः

(१०३) के नित्य प्राप्त होने पर यह उस का अपवाद आरम्भ किया जाता है। शर् परे होने पर विसर्ग—विसर्गरूप में विकल्प से अवस्थित रहता है और पक्ष में पूर्व सूत्र से विसर्ग को स्भी हो जाता है। उदाहरण यथा—

हरिः + शेते (विष्णु अथवा शेर सोता है)। यहां शर्=शकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से विसर्ग को विसर्ग होकर —हिरः शेते। पक्ष में विसर्जनीयस्य सं(१०३) सूत्र से विसर्ग को सकार होकर स्तोः इचुना इचुः(६२) से शकार के योग में उसे शकार हो जाता है —हिरश्शेते। इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। इसी तरह—सर्पः सरित, सर्पस्सरित। रामः षष्ठः, रामष्ष्षष्ठः [ष्टुना ष्टुः (६४)]। इत्यादि।

खर् प्रत्याहार में 'क्, ख्, च्, छ्, ट्, ठ्, त्, थ्, प्, फ्, श्, ष्, स्' इतने वर्ण आते हैं। इन में 'श्, ष्, स्' परे होने पर वा शरि (१०४) तथा 'क्, ख्, प्, फ्' परे होने पर कुप्तोः क्रि पी च(६८) प्रवृत्त हो जाता है। शेष बचे 'च्, छ्, ट्, ठ्, त्, थ्' वर्णों के परे होने पर ही विसर्जनीयस्य सः (१०३) सूत्र प्रवृत्त होता है। विसर्जनीयस्य सः (१०३) से प्रहोने पर ही वह अविकृत विकाररहित वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि 'च्, छ्' में उसे स्तोः इचुना इचुः (६२) से 'श्' और 'ट्, ठ्' में उसे ष्टुना ष्टुः (६४) से 'ष्' हो जाता है। ग्रन्थकार ने 'विष्णु-स्त्राता' यह उदाहरण 'त्' का दिया है। संस्कृत साहित्य में प्रायः थकारादि शब्द के न मिलने के कारण उन्होंने थकार परे का उदाहरण नहीं दिया। थकार परे के 'बाल-स्यूत्करोति' आदि उदाहरण हैं। इन सब की विवरण-तालिका निम्नलिखित प्रकार से जाननी चाहिये—

ख् नर ं खादित, नरः खादित ।

फ् वृक्षः फलित, वृक्षः फलित ।

छ् वृक्षश्छादयित ।

ठ् देवष्ठक्कुरः ।

थ् बालस्थूत्करोति ।

च् पुरुषश्चिनोति ।

ट् बुधष्टीकते ।

त् रामस्त्राता । क् बाल ॅकरोति, बालः करोति ।

प् नृप र्पाति, नृपः पाति।

श् पुरुषः शेते, पुरुषश्शेते ।

ष् नृपः षष्ठः, नृपष्पष्ठः।

स् सर्पः सरित, सर्पस्सरित ।

कुप्बोः क्रिक्यो च (६८) । कुप्बोः क्रिक्यो च (६८)।

विसर्जनीयस्य सः, स्तोः श्चुना श्चुः (६२)। विसर्जनीयस्य सः, ष्ट्ना ष्टुः (६४)।

विसर्जनीयस्य सः (१०३)।

विसर्जनीयस्य सः, स्तोः श्चुना श्चुः।

विसर्जनीयस्य सः, ष्टुना ष्टुः (६४)।

विसर्जनीयस्य सः (१०३)। कुप्वोः क्रिक्यपौ च (६८)।

कुत्वोः क पौ च (६८)।

वा शरि, विसर्जनीयस्य सः, स्तोः इचुना०। वा शरि, विसर्जनीयस्य सः, ष्टुना ष्टुः।

वा शरि, विसर्जनीयस्य सः (१०३)।

नोट - कुप्तोः क्रिपो च (६८) सूत्र भी विसर्ग-सन्धि के प्रकरण का है, हल्सन्धि में प्रसङ्गवश लिखा गया था।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०५)स-सजुषो हैं: ।८।२।६६।।

पदान्तस्य सस्य सजूषश्च हैं: स्यात् ॥

अर्थः-पदान्त सकार तथा सजुव्शब्द के पकार के स्थान पर हैं आदेश हो।

च्याख्या—ससजुषोः ।६।२। (सूत्र में रो रि द्वारा रेफ का लोप हुआ है)। हैंः ।१।१। पदस्य ।६।१। (यह पीछे से अधिकृत है) । समासः—सश्च सजूश्च =ससजुषौ, (सकारादकार उच्चारणार्थः), तयोः =ससजुषोः । इतरेतरद्वन्द्वः । 'पदस्य' इस विशेष्य का 'ससजुषोः' यह विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः — (ससजुषोः) सकारान्त और सजुष्शब्दान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (हैंः)'हैं' आदेश हो जाता है । यहां सम्पूर्ण पद के स्थान पर विहित 'हैं' आदेश अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र से अन्त्य अल् अर्थात् सकारान्त पद के सकार को तथा सजुष्शब्दान्त पद के षकार को होगा । '

यह सूत्र विसर्ग की उत्पत्ति में कारण है। पदान्त सकार को जब यह हैं आदेश कर देता है तो उकार की इत्सङ्ज्ञा हो कर 'र' शेष रह जाता है। उस रेफ के स्थान पर अवसान में तथा खर् परे होने पर खरवसानयोविसर्जनीयः(६३) से विसर्ग आदेश हो जाता है। तदनन्तर विसर्ग के स्थान पर यथायोग्य जिह्नामूलीय आदि आदेश हुआ करते हैं। इन सब का विवरण हम पीछे लिख चुके हैं।

अब 'खर्' से भिन्न अक्षर यदि 'र्' से परे हो तो रेफ के स्थान पर क्या २ आदेश होते हैं ? इसे बतलाने के लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है।

'हैं' में उकार अनुनासिक होने से उपदेशेऽजनुनासिक इत्(२८)सूत्र द्वारा इत्-सञ्ज्ञक है। उकार के इत करने का फल आगे कहा जायेगा।

'शिवस् — अर्च्यः' (शिव जी पूजनीय हैं) यहां सुँबन्त होने से 'शिवस्' पद है अतः इस सूत्र से पदान्त सकार को हैं, पुनः हैं के उकार की इत्सञ्ज्ञा तथा लोप हो कर 'शिवर् — अर्च्यः' हुआ। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम् --(१०६) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।१०६॥

अप्लुतादतः परस्य रोहः स्यादप्लुतेऽति । शिवोऽर्च्यः ॥

अर्थः अप्लुत अत् से परे हैं को 'उ' आदेश हो जाता है अप्लुत अत् परे हो तो।
क्याख्या — अतः । ४।१। अप्लुतात् । ४।१। रोः । ६।१। उत् ।१।१। (ऋत उत् सूत्र
से)। अप्लुते । ७।१। अति । ७।१। (एङः पदान्तादित से)। न प्लुतः — अप्लुतः, तस्मात्
= अप्लुतात्, नञ्तत्पुरुषसमासः । अर्थः — (अप्लुतात्) अप्लुत (अतः) अत् से परे
(रोः) हैं के स्थान पर (उत्) उत् हो (अप्लुते) अप्लुत (अति) अत् परे हो तो।
यहां अत् उत् में तपर करने से ह्रस्व अकार उकार लिये जाते हैं।

१. सजुष्(मित्र) शब्द का उदाहरण—सजूः। सजुष्शब्द से प्रथमैकवचन सकार का हल्ङचादिलोप हो षकार को प्रकृतसूत्र से रुँत्व, विरुप्धाया दीर्घ इकः (३४१) से उपधादीर्घ तथा रेफ को विसर्ग करने से 'सजूः' सिद्ध होता है। इस शब्द का पूर्ण विवेचन हलन्तस्त्री लिङ्गप्रकरण में देखें।

'शिवर् + अर्च्यः' यहां अप्लुत अत् से परे हँ है और उस से परे 'अर्च्यः' का अकार अलुप्त अत् विद्यमान है अतः हँ के स्थान पर 'उ' हो — शिव उ + अर्च्यः। पुनः आद् गुणः (२७) से अ + उ मिल कर 'ओ' गुण हुआ तो — शिवो + अर्च्यः। अब एङः पदान्तादित (४३) से पूर्वरूप करने पर—'शिवोऽर्च्यः' प्रयोग सिद्ध होता है।

यद्यपि ससजुषो हैं: (८.२.६६) सूत्र के असिद्ध होने से उत्विविध (६.१.१०६) के प्रति हैंत्विविध असिद्ध होनी चाहिये थी तथापि वचनसामर्थ्य से असिद्ध नहीं होती; क्योंकि यदि हैंत्विविध को असिद्ध मानें तो सारे व्याकरण में हैं कहीं नहीं मिल सकेगा, यतः इस व्याकरण में उत्वोपयोगी हैंत्व करने वाला यही एक सूत्र है।

ध्यान रहे कि हँ के स्थान पर उत् नहीं होता; किन्तु उकार की इत् सञ्ज्ञा हो लोप हो जाने पर शेष बचे र् के स्थान पर ही उत् होता है। सूत्र में हँ के कथन का यह तात्पर्य है कि हँ के र् को ही उत्व हो अन्य र् को न हो। यथा—प्रातर्— अत्र =प्रातरत्र, धातर्—अत्र =धातरत्र, लिङ —अजागर्—अत्र =अजागरत्र। इत्यादि में हँ के रेफ के न होने से उत्व नहीं होता।

यहां 'अप्लुत' ग्रहण का प्रयोजन बालकों के लिए अनुपयोगी जान नहीं लिखते। इस का सिद्धान्त-कौमुदी में सिवस्तर विचार किया गया है वहीं देखें।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--

१ बालोऽत्र । २ सोऽपि । ३ पुरुषोऽघुना । ४ मानुषोऽद्य । ५ शुद्धोऽहम् । ६ छात्त्रोऽयम् । ७ हस्तोऽस्य । ५ रामोऽस्मि । ६ नूतनोऽभ्यागतः । १० ग्रामोऽभ्यणः । ११ राज्ञोऽभिषेकः । १२ सोऽपवादः । १३ ततोऽन्यथा । १४ समाचारोऽन्तिमः । १५ मोऽनुस्वारः । १६ ज्येष्ठोऽनुजः । १७ शान्तोऽनलः । १८ वचनोऽनुनासिकः । १६ सुबोधोऽसि । २० न्यूनोऽसि ।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०७) हिशा च ।६।१।११०।।

तथा । शिवो वन्द्यः ॥

अर्थः हिश् परे हो तो अप्लुत अत् से परे हैं के स्थान पर उत् आदेश हो।

व्याख्या—अप्लुतात् । ५।१। अतः । ५।१। रोः । ६।१। (असो रोरप्लुतादप्लुते से)। उत् ।१।१। (ऋत उत् से)। हिश ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(अप्लुतात्)अप्लुत (अतः) अत् से परे(रोः) हँ के स्थान पर (उत्) ह्रस्व उकार आदेश होता है (हिश) हुग परे हो तो । उदाहरण यथा—

'शिवस् + वन्द्यः'(शिव जी वन्दनीय हैं)यहां ससजुषो हैंः(१०५)सूत्र से सकार को हैं हो, उकार की इत्सब्ज्ञा तथा लोप करने से—'शिवर् + वन्द्यः' बना। अब वकार = हश् परे रहते अप्लुत अत् से परे रेफ को उकार आदेश हो—'शिव उ + वन्द्यः' हुआ। पुनः आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश किया तो 'शिवो वन्द्यः' प्रयोग सिद्ध हुआ। इस सूत्र के सम्पूर्ण उदाहरण यथा—

ह् — रामो हसित ।

य् — बालो याति ।

व् — शिवो वन्द्यः ।

र् — बालो रौति ।

ल् — बुघो लिखति ।

ग् — बालो जकारं पश्यति ।

म् — मूर्खो मुह्यति ।

ङ् — जनो ङादिशब्दं न विन्दति ।

ण्-को णोपदेशो धातुः ?

न्-भक्तो नमतीश्वरम्।

भ्—वृक्षो भञ्भया पिततः ।

म्—सूर्यो भाति ।

घ्—घोरा घोणिनो घोणा ।

ढ्— बालो ढक्कानादं शूणोति ।

घ्—पर्वतो घौतः ।

ज्—अगदो ज्वरघ्नः ।

ब्—को बालः ।

ग्—नरो गच्छति ।

ड्—काको डिडचे ।

द्—नुपो दास्यति ।

ससजुषो हैं:(१०४) से किया हैंत्व यहां भी वचनसामर्थ्य से असिद्ध नहीं होता।
[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०८) भो-भगो-अद्यो-अ-पूर्वस्य योऽशि ।८।३।१७॥
एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशोऽशि । देवा इह, देवायिह । भोस्, भगोस्, अधोस्
—इति सान्ता निपाताः । तेषां रोर्यत्वे कृते—

अर्थ: अश् प्रत्याहार परे होने पर भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले हँ के स्थान पर यकार आदेश होता है।

च्याख्या—भोभगोअघोअपूर्वस्य ।६।१। रोः ।६।१। (रोः सुँपि से)। यः ।१।१। (यकारादकार उच्चारणार्थः)। अशि ।७।१। समासः—भोश्व भगोश्व अघोश्च अश्व =भोभगो-अघो-आः, इतरेतरद्वन्द्वः। सन्ध्यभावः सौत्रः। भो-भगो-अघो-आः पूर्वे यस्मात् स भो-भगो-अघो-अपूर्वस्तस्य, बहुन्नीहि-समासः। अर्थः—(भो-भगो-अघो-अपूर्वस्य) भो-पूर्वक, भगोपूर्वक, अघोपूर्वक तथा अवर्णपूर्वक (रोः) हैं के स्थान पर (यः) य आदेश हो जाता है (अशि) अश् परे हो तो। उदाहरण यथा—

देवास् + इह = देवारँ + इह (ससजुषो रूँ:) = 'देवार् + इह' यहां 'इह' शब्द का आदि इकार = अश् परे है अतः अवर्णपूर्वक रूँ को य् हो - 'देवाय् + इह' बना । अब लोपः शाकल्यस्य(३०) सूत्र से यकार का वैकित्पिक लोप करने से - 'देवा इह' तथा 'देवायिह' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। घ्यान रहे कि लोपपक्ष में लोप (-.३.१६) के असिद्ध होने से आद् गुणः (६.१.-४) सूत्र द्वारा गुण नहीं होता।

भोस्, भगोस् तथा अघोस् ये सकारान्त निपात हैं; अर्थात् चादिगण में पाठ होने से इन की चादयोऽसत्त्वे(५३) सूत्र द्वारा निपातसञ्ज्ञा है। निपातसञ्ज्ञा होने से स्वरादिनिपातमव्ययम् (२६७) सूत्र से इनकी अव्ययसञ्ज्ञा भी हो जाती है। यहां सूत्र में इन के एकदेश [भो, भगो अघो] का ग्रहण किया गया है। ये सब सम्बोधन [सर्व-साधारण के सम्बोधन में भोस्, भगवान् के सम्बोधन में भगोस् तथा पापी के सम्बोधन में अघोस् का प्राय: प्रयोग देखा जाता है] में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण यथा—

भोस् + देवाः (हे देवताओ ! ), भगोस् + नमस्ते (हे भगवन् ! आप को नमस्कार

हो), अघोस् + याहि (हे पापिन् ! दूर हो)। इन सब स्थानों पर ससजुषो रुँ: (१०५) सूत्र से सकार को हैं आदेश हो, उकार की इत् सञ्ज्ञा और उसका लोप करने पर—'भोर्+देवाः, भगोर्+नमस्ते, अघोर्+याहि' रूप बने। अब इस प्रकृत सूत्र से हैं को यु आदेश करने से—भोय् + देवाः, भगोय् + नमस्ते, अघोय् + याहि — इस प्रकार स्थिति हुई। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१०६) हिल सर्वेषाम् ।८।३।२२॥

भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि ॥

अर्थः - हल् परे होने पर भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले यकार का लोप

हो जाता है।

व्याख्या—भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य ।६।१। (भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽिश से)। यस्य ।६।१। (व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य से वचनविपरिणाम कर के)। लोपः ।१।१।(लोपः शाकत्यस्य से)। हिल ।७।१। सर्वेषाम् ।६।३। अर्थः—(भोभगोअघोअ-पूर्वस्य)भोपूर्वक, भगोपूर्वक, अघोपूर्वक तथा अवर्णपूर्वक(यस्य) यकार का (हिलि) हल् परे होने पर (लोपः) लोप हो जाता है (सर्वेषाम्) सब आचार्यों के मत में।

इस सूत्र से यकार का नित्यलोप हो कर 'भो देवाः, भगो नमस्ते, अघो याहि'

ये रूप सिद्ध हो जाते हैं।

ग्रन्थकार ने इस सूत्र के अवर्णपूर्वक यकार के लोप का उदाहरण नहीं दिया । 'देवा हसन्ति' आदि स्वयम् उदाहरण ढूंढ लेने चाहियें। ध्यान रहे कि हल् परे होने पर ही यकार का नित्यलोप होगा परन्तु यदि अच् परे होगा तो लोपः शाकल्यस्य (३०) से लोप का विकल्प हो जायेगा। यथा—देवा इच्छन्ति, देवायिच्छन्ति । बाल इच्छति, बालयिच्छति ।

अभ्यास (२४)

(१) सूत्रसमन्वय करते हुए सन्धिविच्छेद करें—

१. बाला आगच्छिन्ति । २. नरो हिन्ति । ३. चाण्डालोऽभिजायते । ४. भो देवदत्त ! सर्वेऽत्र मूर्खास्सन्ति । ५. अघो याहि । ६. भो (?) परमात्मन् । ७. कदागुरोकसो भवन्तः (भवन्तः ओकसः — गृहात् कदा अगुः ? आप घर से कब गये ?)। ५. कोऽदात् । ६. दुष्टो जिह्य इहासीत । १०. त्रैगुण्यविषया वेदाः । ११. घीरो न शोचिति । १२. मृग एति । १३. छात्त्रयिच्छिति । १४. पण्डिता भाग्यवन्तः । १५. नृपा ददित ।

(२) सूत्र-निर्देश-पूर्वक सन्धि करें— १. कित्स् करोति । २. हिर्स् किष्ठित । ३. रिवस् करेति । ४. लक्ष्मीस् करोति । ५. तन्नस् असुव । ६. कृतस् अत्र । ७. गौस् +गच्छति । द. अश्वास् + धावन्ति । ६. अपिपर् + अयम् १ । १०. कृष्णमेघः + तिरस् + दधे । ११. नार्थस् + लृकारोपदेशेन । १२. रामस् + अत्रवीत् । १३. भगोस् + परमात्मन् । १४. पुनर् + हसित । १५. हयास् + धावन्ति ।

- (३) उत्विविध के प्रति हँ त्विविधि सिद्ध है या असिद्ध ? सकारण लिखें।
- (४) अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः तथा पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाव्रियते इन परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन करें।

-::0::----

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(११०) रोऽसुँपि । द। २। ६६।।

अह्नो रेफादेशो न तु सुँपि । अहरहः । अहर्गणः ॥

अर्थः — अहन् शब्द के अन्त्य नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है। परन्तु सुँप् परे होने पर नहीं होता।

व्याख्या—अहन् ।६।१। (अहन् सूत्र का अनुवर्त्तन होता है, यहां षष्ठी-विभक्ति का लुक् समभता चाहिये) । रः ।१।१। रेफादकार उच्चारणार्थः । असुँपि ।७।१। अर्थः—(अहन्) अहन् शब्द के स्थान पर (रः) र् आदेश होता है (असुँपि) परन्तु सुँप् परे होने पर नहीं होता । अलोऽन्त्यपरिभाषा से अहन् के अन्त्य नकार को ही रेफ आदेश होगा । उदाहरण यथा—

अहन् + अहन् = अहर् + अहर् = अहरहः (प्रतिदिन)। 'अहन् सुँ' इस पद को 'नित्यवोष्सयोः ( ५०६) से द्वित्व हो — 'अहन् सुँ अहन् सुँ अहन् सुँ अहन् । पुनः स्वमोनंपुंसकात् ( १४४) से दोनों सुँप्रत्ययों का लुक् करने से — 'अहन् अहन्'। अब यहां न लुमताङ्गस्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण के निषेध हो जाने से सुँ = सुँप् के परे न होने के कारण नकार को रेफ आदेश हो — अहरहन् । दूसरे में भी लुक् होने से असुँप् होने के कारण रोऽसुषि सूत्र से नकार को रेफ तथा अवसान में उसे विसर्ग आदेश करने पर — 'अहरहः' प्रयोग सिद्ध होता है।

दूसरा उदाहरण—अहन् + गण = अहर् + गण = अहर्गणः (दिनों का समूह; अह्नां गणः = अहर्गणः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः।) 'अहन् + आम् गण + सुँ' इस अलेकिक-विग्रह में विभक्तियों का लुक् हो — अहन् + गण। अब यहां न लुमताङ्गस्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण के निषेध होने से आम् = सुँप् के परे न होने के कारण नकार को रेफ आदेश हो — अहर्गण। विभक्ति लाने से — 'अहर्गणः' प्रयोग सिद्ध होता है।

यह सूत्र अहन् (३६३; पदान्त में अहन् के नकार को हँ आदेश हो) सूत्र का अपवाद है; अर्थात् उस सूत्र से हैं प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ आदेश विधान

प्पालनपूरणयोः (जुहो०) इति धातोर्लं छि प्रथमपुरुषैकवचनियम् ।

२. यहां हैं को य् हो कर उस का वैकल्पिक लोप होगा।

किया जाता है। यदि हैं आदेश होता तो 'अहरहः' में अतो रोरखुतादण्लुते (१०६) सूत्र द्वारा तथा अहर्गणः' में हिशा च (१०७) सूत्र द्वारा उत्व हो कर अनिष्ट रूप बन जाता। अब रेफ आदेश करने से उत्व न होगा। इस कारण 'अहरहरत्र, अहरहर्वीप्तः, अहरहर्गच्छिति' इत्यादि प्रयोग बनेंगे, 'अहोऽहोऽत्र' आदि नहीं। यही हैंत्व न कह कर रेफ आदेश करने का प्रयोजन है।

शङ्का—आप ने रोऽसुिष सूत्र को अहन् (३६३) सूत्र का अपवाद माना है, परन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्यों कि अपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है परन्तु यहां रोऽसुिष के उदाहरणों में अहन् (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं हो सकता। तथाहि रोऽसुिष सूत्र के 'अहन् + अहन्, अहन् + गण' इत्यादि उदाहरण हैं। इन में सुंप् का लुक् होने से न लुमताङ्गस्य (१६१) द्वारा प्रत्ययलक्षण न हो सकने के कारण पदसञ्ज्ञा न हो सकेगी। पदसञ्ज्ञा न हो सकने से अहन् (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः प्रतीत होता है कि यह सूत्र अहन् (३६३) का अपवाद नहीं किन्तु स्वतन्त्रतया रेफ आदेश विधान करने वाला है।

समाधान—आप को न जुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र के अर्थ में भ्रान्ति हो गई है। उस का अयं है—'लुक्, रलु, लुप् शब्दों से प्रत्यय का अदर्शन करने पर उस को मान कर अङ्ग के स्थान पर कार्य नहीं होते' यहां स्पष्ट अङ्ग को कार्य करने का निषेध है। पदसञ्ज्ञा अङ्ग कार्य नहीं; क्यों कि वह अङ्ग और प्रत्यय दोनों को मिला कर की जाती है। अतः लुक् आदि शब्दों द्वारा सुँप् प्रत्यय का लुक् हो जाने पर भी पदसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है और उसके हो जाने से तदाश्चित कार्य भी बेरोकटोक प्राप्त होते हैं। यथा—'राजपुरुषः' यहां इस् का लुक् होने पर पदसञ्ज्ञा हो जाने के कारण न लोपः प्राति-पदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से पद के अन्त वाले नकार का लोप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 'अहरहः, अहर्गणः' आदियों में सुँप् का लुक् हो जाने पर भी पदसञ्ज्ञा होती थी और उस के होने से अहन् (३६३) सूत्र द्वारा रुँत्व प्राप्त था। उस के प्राप्त होने पर यह रोऽसुित सूत्र बनाया गया है, अतः यह उस का अपवाद है। इस के प्रवृत्त होने में न जुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र से सुँप् का अभाव हो जाता है क्यों कि यह अङ्ग के स्थान पर रेफ आदेश करता है।

'असुँपि' यहां प्रसज्यप्रतिषेध है। अतः सुँप् परे न हो, और चाहे जो हो, यह सूत्र प्रवृत्त होगा। यदि यहां पर्युदास-प्रतिषेध मानें तो सुँप् से भिन्न तत्सदृश अर्थात् प्रत्यय परे होने पर ही यह सूत्र प्रवृत्त हो सकेगा; 'अहर्भाति, अहरहः, अहर्गणः' इत्यादि स्थानों पर जहां प्रत्यय परे नहीं प्रवृत्त न हो सकेगा, केवल 'अहर्वान्' इत्यादि स्थानों पर ही प्रवृत्त होगा। अतः यहां पर्युदास प्रतिषेध मानना उचित नहीं, प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त है। सुँप् का निषेध इस लिये किया गया है कि 'अहोभ्याम्, अहोभिः' इत्यादि स्थानों पर रेफ न हो कर अहन्(३६३)से उत्व हो जाये। यदि यहां रेफ आदेश होता तो 'अहा रम्यम्' की तरह हिशा च(१०७)से उत्व न हो सकता और उस के न होने से गुण भी न हो पाता।

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा — अहरिदम्, अहरिदानीम्, अहरत्र, अहरदः,

अहर्भाति, अहर्गच्छति' प्रभृति जान लेने चाहियें।

विशेष—इस सूत्र पर एक अपवाद वार्तिक है—वा०—रूपरात्रिरथन्तरेषु रैंत्वं वाच्यम्। अर्थात् रूप रात्रि और रथन्तर शब्दों के परे होने पर अहन् के नकार को हैं आदेश हो। अहोरूपम्, गतमहो रात्रिरेषा, अहोरथन्तरम्।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१११) रो रि ।८।३।१४।।

रेफस्य रेफे परे लोपः ॥

अर्थ: - रेफ का रेफ परे होने पर लोप होता है।

ह्याख्या—र: १६।१। रि १७।१। लोप: ११।१।(ढो ढे लोप: से)अर्थ:—(र:) रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (लोप:) लोप हो जाता है। इसी प्रकार का एक सूत्र—ढो ढे लोप: (४५०) है। इस का अर्थ—(ढ:।६।१) ढ् का (ढे १७।१) ढ् परे होने पर (लोप: १११) लोप हो जाता है।

इन दोनों सूत्रों का उपयोग अग्निम सूत्र के उदाहरणों में किया जायेगा।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(११२)ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ।६।३।११०॥

ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः स्यात् । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भु राजते । अणः किम् ? तृढः । वृढः ।।

अर्थः—ढकार और रेफ के लोप में निमित्तभूत जो ढकार और रेफ उन के परे

होने पर पूर्व अणु के स्थान पर दीर्घ हो जाता है।

ह्यास्या—ढूलोपे १७।१। पूर्वस्य १६।१। अणः १६।१। दीर्घः ११।१। समासः— द् च रश्च —ढूी, इतरेतरद्वन्दः । रेफादकार उच्चारणार्थः । ढुी लोपयतीति ढ्लोपः, ण्यन्तात् कर्मण्युपपदेऽण्प्रत्ययः । ढकार और रेफ का लोप करने वाले इस व्याकरण में ढो ढे लोपः (४५०) तथा रो रि (१११) में क्रमज्ञः ढकार और रेफ ही हैं। अर्थः—(ढ्लोपे) ढकार और रेफ का लोप करने वाले अर्थात् ढ्वा र्के परे होने पर (पूर्वस्य) पूर्व (अणः) अ, इ, उ वर्णों के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब ढकार के परे रहते ढकार का लोप हो जाये अथवा रेफ के परे रहते रेफ का लोप हो जाये तो पूर्व अण् (अ, इ, उ) को दीर्घ हो जाता है। उदाहरण यथा—

(१) 'पुनर् + रमते' (फिर खेलता है) यहां 'रमते' के आदि रेफ को मान कर 'पुनर्' के रेफ का रो रि (१११) सूत्र से लोप हो जाता है। पुनः इस रेफलोप में निमित्त 'रमते' वाले रेफ के परे होने पर नकारोत्तर अकार = अण् को दीर्घ हो कर — 'पूना रमते' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार —

(२) 'हरिस् + रम्यः' (हरि सुन्दर है) यहां सससुवो रुः (१०५) से पदान्त सकार को हैं आदेश हो उकार इत् के चले जाने पर—हरिर् + रम्यः। अब रो रि (१११) से रेफ का लोप तथा ढूलोपे० (११२) से पूर्व अण् (इ) को दीर्घ करने से—'हरी रम्यः' प्रयोग सिद्ध होता है।

(३) 'शम्भुस् - राजते' (शिवजी शोभित होते हैं) यहां भी पूर्ववत् पदान्त सकार को हँत्व, रो रि (१११) से रेफलोप तथा ढूक्तोपे० (११२) से पूर्व अण्(उ) को दीर्घ करने से —'शम्भू राजते' प्रयोग सिद्ध होता है।

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--

१. अहा रम्यम् । २. ना रम्य(नर् + रम्य! ; नृशब्दस्य संबोधने)। ३. अन्ता-राष्ट्रियः । ४. सिवतू रश्मयः । ५. नीरुक् । ६. लीढाम् (लिढ् + ढाम्; वह चाटे)। ७. भूपती रक्षति । ५. फेरू रौति । ६. नीरसः । १०. दाशरथी रामः । इत्यादि ।

इस सूत्र में अण् प्रत्याहार पीछे (११) सूत्र पर कहे अनुसार पूर्व णकार (अइ उण्) से ही लिया जायेगा; इस से 'तृढः' (मारा गया), 'वृढः' (तैयार, उद्यत) यहां पूर्व ऋकार को दीर्घ न होगा। तथाहि — 'तृढ् — ढ, वृढ् — ढ' यहां ढो ढे लोपः (५५०) सूत्र से ढकार का लोप हो कर— 'तृढः, वृढः' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

ं ढलोप का उदाहरण मूल में नहीं दिया गया; इस के—िलिढ् + ढ = लि + ढ = 'लीढः' प्रमृति उदाहरण हैं।

यहां 'पूर्वस्य' ग्रहण का प्रयोजन सिद्धान्त-कौमुदी में देखना चाहिये।

नोट—'पुना रमते' में 'पुनस् — रमते' यह छेद अशुद्ध हैं, क्योंकि 'पुनर्'—यह रेफान्त अव्यय है, सकारान्त नहीं। वैसा होने पर 'मनोरथः' की तरह 'पुनो रमते' बन जाता। 'हरिस् — रम्यः, शम्भुस् — राजते' ये छेद तो शुद्ध है, अकारपूर्व न होने से इन में हिश च (१०७) प्राप्त नहीं।

[लघु०] 'मनस् + २थ' इत्यत्र रुँत्वे कृते 'हिश्च च' (१०७) इत्युत्त्वे 'रो रि' (१११) इति लोपे च प्राप्ते —

अर्थ:—'मनस् +रथ' यहां ससजुषो रुः से सकार को हँ किया तो हिशा च से उत्व तथा रो रि से रेफ का लोप दोनों प्राप्त हुए [इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होताहै ]।

व्याख्या — यहां उत्व और रेफ-लोप युगपत् (इकट्ठे) प्राप्त होते हैं। इन दोनों में से कौन-सा हो ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अग्रिम-सूत्र लिखते हैं— [लघ०] परिभाषा-सूत्रम्-(११३) विप्रतिषेधे परं कार्यम् ।१।४।२॥

तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् । इति लोपे प्राप्ते 'पूर्वत्राऽसिद्धम्' (३१) इति 'रो रि' (१११) इत्यस्यासिद्धत्वादुत्त्वमेव । मनोरथः ॥

अर्थ: - तुल्यबल वालों का विरोध होने पर परकार्य होता है।

च्याख्या—वित्रतिषेधे ।७।१। परम्।१।१। कार्यम् ।१।१। अर्थः—(वित्रतिषेधे) वित्रतिषेघ होने पर (परम्) पर (कार्यम्) कार्य होता है । अन्यत्राऽन्यत्रलब्धाव-काश्योरेकत्र प्राप्तिस्तुल्यबलविरोधः । तुल्यबल वाले दो कार्यों के विरोध को विप्रति-षेध कहते हैं । पृथक्-पृथक् स्थानों (जहां वे परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते) पर चरि-तार्थ होने वाले सूत्र तुल्यबल वाले कहाते हैं । इन तुल्यवल वालों का यदि विरोध हो

जाये तो इन में जो अष्टाध्यायों में परे पढ़ा गया है वही प्रवृत्त होगा। यथा—हिश च सूत्र 'शिवो वन्दाः' आदि स्थानों पर चिरतार्थ हो चुका है इन स्थानों पर चरितार्थ हो चुका है इन स्थानों पर चरितार्थ हो चुका है इन स्थानों पर हिश च सूत्र प्राप्त नहीं हो सकता; तो इस प्रकार हिश च और रो रि तुल्यबल वाले हैं अब इन तुल्यबल वालों का 'मनर् + रथ' में विरोध उत्पन्न हो गया है। तो यहां वही कार्य होगा जो अष्टाष्ट्यायों में परे पढ़ा गया होगा। अष्टाष्ट्यायों में हिश च (६.१.११०) सूत्र से रो रि (६.३.१४) सूत्र परे पढ़ा गया है अतः रो रि द्वारा रेफलोप की प्राप्त हुई। परन्तु रो रि सूत्र त्रिपादीस्थ होने के कारण हिश च की दिष्ट में असिद्ध है [देखो—पूर्वत्रासिद्धम् (३१)] अतः हिश च की दिष्ट में रो रि का अस्तित्व ही नहीं रहता, इस से हिश च से उत्व हो कर—मन + उ + रथ। अब आद् गुणः (२७) सूत्र से गुण एकादेश कर विभक्ति लाने से—'मनो-रथः' प्रयोग सिद्ध होता है। मनसो रथः—मनोरथः (अभिलाषा)।

इसी प्रकार—१. बालो रोदिति । २. राघवो रामः । ३. काको रौति । ४. भूयो रमते । ५. ईश्वरो रचयति । ६. धर्मो रक्षति । ७. देवो राजते । ८. भूभृतो रोषः । आदि ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(११४) एतत्तदोः सुँलोपोऽकोरनञ्समासे हिलि ।६।१।१२८।।

अककारयोरेतत्तदोर्यः सुंस्तस्य लोपः स्याद्धलि, न तु नञ्समासे । एष विष्णुः । स शम्भुः । अकोः किम् ? एषको रुद्रः । अनञ्समासे किम् ? असः शिवः । हलि किम् ? एषोऽत्र ।।

अर्थ: -- ककार से रहित एतद् और तद् शब्द के सुँ का हल् परे होने पर लोप हो जाता है, परन्तु नञ्समास में नहीं होता ।

व्याख्या—एतत्तदोः १६।२। सुंलोपः ११११। अकोः १६।२। अनञ्समासे १७।१। हिल १७।१। समासः—एतच्च तच्च = एतत्तदो, तयोः = एतत्तदोः, इतरेतरहृन्द्वः । सोलोपः = सुंलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । न नञ्समासः = अनञ्समासः, तिस्मन् = अनञ्समासः, नञ्तत्पुरुषः । अविद्यमानः क् = ककारो ययोस्तौ = अकौ, तयोः = अकोः, बहुन्नीहिस्समासः । अर्थः — (अकोः) ककाररहित (एतत्तदोः) एतद् और तद् शब्द के (सुंलोपः) सुं का लोप होता है (हिल) हल् परे हो तो । परन्तु (अनञ्समासे) नञ्समास में नहीं होता । 'सुं' से यहां प्रथमैकवचन अभिप्रेत है ।

उदाहरण यथा—एषस् | निष्णुः = एष निष्णुः (यह निष्णु है) । यहां नकार = हल् परे होने से एतद् शब्द से परे 'सुँ' प्रत्यय के सकार का लोप हो जाता है ।

सस् - शम्भुः = स शम्भुः । यहां शकार = हल् परे होने से तद् शब्द से परे 'सुं' प्रत्यय के सकार का लोप हो जाता है।

यहां 'सुँ' का सम्बन्ध 'एतत्तदोः' के साथ होने के कारण सौत्रत्वात् असमर्थं समास समभना चाहिये । अथवा 'सुँ' को लुप्तषष्ठचन्त पृथक् पद मानना चाहिये ।

एतद् और तद् शब्द की टि से पूर्व जब अव्ययसर्वनाम्नासकें च् प्राक्टेः (१२३३) सूत्र से अकच् प्रत्यय हो जाता है तब इन में ककार आ जाता है। तब हल् परे होने पर भी इन से परे 'सुँ' प्रत्यय का लोप नहीं हुआ करता। यथा—'एषकस् + रुद्रः' यहां सुँ का लोप न हो कर ससजुषो रुँः (१०५) से रुँत्व, हिश च (१०७) से उत्व तथा आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश करने से 'एषको रुद्रः' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार—सकस् + रुद्रः = सको रुद्रः, सकस् + शिवः = सकः शिवः इत्यादि में हल् परे होने पर भी सुँ का लोप नहीं होता, क्योंकि तद् शब्द ककार से रहित नहीं है।

'अनञ्समासे' यहां प्रसज्यप्रतिषेध है अर्थात् नञ्समास न हो और चाहे समास हो या न हो सुँ का लोप हो जायेगा। यदि यहां पर्युदासप्रतिषेध मानें तो नञ्समास से भिन्न तत्सदश अर्थात् समास का ग्रहण होने से 'एष रुद्र:, स शिवः' आदि में सुँ का लोप न हो सकेगा; अतः प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त है।

नञ्समास में सुँलोप नहीं होता। यथा—'असः शिवः, अनेषः शिवः' (न सः = असः, न एषः = अनेषः) यहां सुँ को हँ और हँ को विसर्ग हो वा शरि (१०४) से विकल्प करके विसर्ग आदेश होगा। पक्ष में विसर्जनीयस्य सः (१०३) से सकार आदेश हो कर श्चुत्व (६२) हो जायेगा—असिश्शवः, अनेषिश्शवः।

हल् परे होने पर सुँ का लोप कहा गया है इस से अच् परे होने पर सुँलोप न होगा। यथा—एषस् + अत्र = एषहँ + अत्र = एषर् + अत्र = एषड + अत्र = एषो + अत्र = एषोऽत्र। यहां अतो रोरप्लु० (१०६) से उत्व, आद् गुणः (२७) से गुण तथा एडः पदान्तादित (४३) से पूर्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार — 'सोऽत्र' यहां भी सुँलोप न होगा। इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा—

ह्—स हसति । एष हसति ।
य्—स याति । एष याति ।
व्—स वमति । एष वमति ।
र्—स रमते । एष रमते ।
व्—स लुनाति । एष लुनाति ।

ल्—स अकारः । एष अकारः ।
म्—स मुद्यति । एष मुद्यति ।
ङ्—स ङकारः । एष ङकारः ।
ण्—स णकारः । एषं णकारः ।
न्—स नमति । एष नमति ।

१. प्रश्न—एतद् और तद् में जब अकॅच् प्रत्यय मध्य में आ जाता है तो एतकद् और तकद् ये भिन्न शब्द बन जाते हैं एतद् और तद् नहीं रहते । तब 'अकोः' यह निषेष व्यर्थ है।

उत्तर—इसी निषेध से एक परिभाषा निकलती है—तन्मध्यपिततस्तद्ग्रहणेन गृह्यते। अकँच् टि से पूर्व होता है अतः 'तन्मध्यपितत' है इस से उसे वही शब्द माना जाता है। इसीलिये 'उभकी' इस अकँच् प्रत्यय में उभशब्द होने से ही दिवचन सिद्ध हो जाता है। यदि यहां 'क' प्रत्यय कर दें तो वह मध्यपितत न होगा तब भिन्न शब्द माना जायेगा फिर उस में दिवचन भी न होगा और अयच् हो जायेगा।

भ्—स भणत्कारः। एष भणत्कारः।
भ्—स भाति। एष भाति।
ष्—स घोषः। एष घोषः।
ढ्—स ढकारः। एष ढकारः।
ष्—स घावति। एष घावति।
ज्—स जयति। एष जयति।
ब्—स बघ्नाति। एष जयति।
ब्—स वघ्नाति। एष गच्छति।
ब्—स वच्चति। एष गच्छति।
ढ्—स डिड्ये। एष डिड्ये।
ढ्—स ददाति। एष ददाति।
ष्—स सनति। एष सनति।
फ्—स सनति। एष सनति।

छ्—स छादयति । एष छादयति ।

र्—स ठक्कुरः । एष ठक्कुरः ।

थ्—स थूत्करोति । एष थूत्करोति ।

च्—स चलति । एष चलति ।

र्—स टिट्टिभः । एष टिट्टिभः ।

त्—स तरति । एष तरति ।

क्—स करोति । एष करोति ।

प्—स पठति । एष पठति ।

श्—स वेते । एष वेते ।

ध्—स षण्ढः । एष षण्ढः ।

स्—स सर्पति । एष सर्पति ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(११५) सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम् ।६।१।१३०।।

सस् इत्यस्य सोर्लोपः स्यादिन, पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत । सेमाम-विड्ढि प्रभृतिम् (ऋ० २.२४१) । सैष दाशरथी रामः ॥

क्षर्यः — यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा होता हो तो अच् परे होने पर तद् शब्द के 'सूं' का लोप हो जाता है।

क्याख्या—सः १६११। (तद् शब्द का प्रथमा के एकवचन में 'सस्' रूप बनता है, उस का यहां अनुकरण किया गया है। इस के आगे षष्ठी के एकवचन का छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इस कथन से छन्दोवत् होने के कारण सुपां सुंलुक्० सूत्र से लुक् हो जाता है)। सुंलोपः ११११। (एतत्तदोः सुंलोपः० से)। अचि १७११। लोपे। १७११। चेत् इत्यव्ययपदम्। एव इत्यप्यव्ययपदम् (स्यव्छन्दिस बहुलम् सूत्र से 'बहुलम्' की अनुवृत्ति आती है। उस से यहां 'एव' पद का ही ग्रहण किया जाता है)। अर्थः—(सः) 'सस्' के (सुंलोपः) सुं का लोप हो जाता है (अचि) अच् परे होने पर (चेत्) यदि (लोपे) लोप होने पर (एव) ही (पाद-पूरणम्) पादपूर्ति होती हो तो। क्लोक आदि के एक विशेष भाग को छन्दःशास्त्र में 'पाद' कहते हैं; उसी का यहां ग्रहण समभना चाहिये। उदाहरण यथा—

सेमामंविङ्<u>डि प्रभृति य ईशिष</u>े ऽया विधेम् नवया महा गिरा। यथा नो मी्ड्वान्त्स्तवते सखा तब बृहस्पते सीषधः सोत नो मृतिम् ॥

यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के चीबीसवें सूक्त का प्रथम मन्त्र है। यहां वैदिक जगती छन्द है। जगती छन्द के प्रत्येक पाद में बारह २ अक्षर होते हैं। सेमाम-विङ् हि प्रभृति य ईशिषे यह जगती छन्द का एक पाद है। इस में 'सस् + इमाम्' इस अवस्था में सकार का लोप हो कर गुण हो जाने से बारह अक्षरों का पाद पूरा हो जाता है। यदि यहां इस सूत्र से सकार का लोप न करते तो सकार को हैं, हैं को

य् (१०८) और य् का वैकल्पिक लोप (३०) हो—'स इमामविड्ढि प्रभृति य ईशिषे' इस प्रकार तेरह अक्षरों वाला पाद हो जाता; क्योंकि यकारलोप के असिद्ध होने से गुण प्राप्त नहीं हो सकता था। अब यहां इस सूत्र द्वारा विहित सकारलोप के त्रैपादिक न होने के कारण सिद्ध होने से गुण के निर्वाध हो जाने के कारण बारह अक्षर पूरे हो जाते हैं कोई दोष नहीं आता। द्वितीय उदाहरण यथा—

#### सैष दाशरथी रामः, सैष राजा युधिष्ठिरः। सैष कर्णो महात्यागी, सैष भीमो महाबलः॥

[ये वे भगवान् दशरथनन्दन श्रीराम हैं। ये वे राजा युधिष्ठिर हैं। ये वे महादानी कर्ण हैं। ये वे महादानी कर्ण हैं। ये वे महादानी भीम हैं।] यह 'अनुष्टुम्' (पथ्यावक्त्र) छन्द है। अनुष्टुम् छन्द के चार पाद और प्रत्येक पाद में आठ २ अक्षर होते हैं। इन सब पादों में 'सस् + एषः' यहां प्रकृत सूत्र से स् का लोप हो वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि करने पर 'सैषः' प्रयोग सिद्ध होता है। इस से आठ २ अक्षरों वाले सब पाद पूरे हो जाते हैं। यदि यहां इस सूत्र से स् का लोप न करते तो सकार को हँ, हँ को य् और य् का वैकल्पिक लोप हो कर त्रैपादिकतामूलक असन्धि होने से—'स एषः' या 'सयेषः' इस प्रकार रूप हो जाते। इस से प्रत्येक पाद में नौ २ अक्षर हो कर छन्दोभङ्ग हो जाता। अतः यहां पादपूर्त्ति का--सिवाय इस के कि स् का सिद्ध लोप किया जाये, अन्य कोई उपाय नहीं; इसलिये स् का लोप किया गया है।

'बहुलम्' की अनुवृत्ति से 'एव' इसलिये ग्रहण किया गया है कि यदि किसी अन्य उपाय से पाद पूरा हो सकता हो तो स् का लोप न हो। किन्तु जब पादपूर्ति का अन्य कोई उपाय न सुफता हो तब लोप करना चाहिये। यथा—

#### सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्, आफलोदयकर्मणाम् । आसमुद्रक्षितीशानाम्, आनाकरथवर्त्मनाम् ॥ (रघु० १.५)

यहां 'सस् — अहम्' में सकार का लोप करने पर 'साहम्' बन जाने से पाद की पूर्ति हो जाती है। परन्तु यह पादपूर्ति अतो रोरण्जुतादण्जुते (१०६) द्वारा उत्व कर गुण और पूर्वरूप करने पर भी हो सकती है। अतः यहां स् का लोप न कर उत्व आदि ही करेंगे।

आचार्य वामन इस सूत्र के 'पाद' शब्द से ऋग्वेद के पाद का ही ग्रहण करते हैं। उन का कथन है कि यदि ऋग्वेद के पाद की पूर्ति होती होगी तो सकार का लोप हो जायेगा। परन्तु सूत्र में किसी विशेष स्थान के पाद का उल्लेख न होने से सर्वत्र लोक अथवा वेद में इस की प्रवृत्ति होती है—ऐसा अन्य लोग मानते हैं। ग्रन्थकार ने दोनों मत दिखाने के लिये दोनों उदाहरण दे दिये हैं।

[लघु०] इति विसर्ग-सिन्ध-प्रकरणम् ।। अर्थः— यहां विसर्ग-सिन्ध का प्रकरण समाप्त होता है ।

अत्र रो रि (१११) इति रेफलोपे ढुलोपे० (११२) इति पूर्वस्याणो दीर्घः ।

व्याख्या—तिनक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण विसर्गसिध का नहीं है। अतो रोरप्तुतादप्तुते (१०६), हिश च (१०७), रोऽसुँप (११०), एतत्तदोः० (११४) आदि सूत्रों का —अवसान अथवा खर् परक न होने से विसर्गों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किञ्च यदि इस सम्पूर्ण प्रकरण को विसर्ग-सिध्यकरण मानें तो पञ्चसिध्यकरण यह कथन असङ्गत हो जाता है क्योंकि तब चार ही प्रकरण होते हैं—१ अच्सिध-प्रकरण। २ प्रकृतिभाव-प्रकरण। ३ हल्सिध-प्रकरण। ४ विसर्गसिध-प्रकरण। अतः हमारे विचार में यहां दो प्रकरण ही होने चाहियें। वा श्रार (१०४) तक विसर्गसिध-प्रकरण और इस से आगे स्वादिसिध्य-प्रकरण। वा शरि (१०४) सूत्र से आगे जितने सूत्र कहे गये हैं उन सब का सुँ आदि प्रत्ययों के साथ सम्बन्ध है अतः आगे 'स्वादिसिध्य-प्रकरण' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 'सिद्धान्त-कौमुदी' में ऐसा किया भी गया है। इस प्रकार पञ्च-सिध्य-प्रकरण भी ठीक हो जाते हैं। प्रतीत होता है कि लिपिकरों की भूल से यहां दो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गया है।

[लघु०] समाप्तञ्चेदं पञ्च-सन्धि-प्रकरणम् ॥

अर्थः -- यहां पञ्चसन्धिप्रकरण समाप्त होता है।

च्याख्या — (१) अच्सिन्ध-प्रकरण, (२) प्रकृतिभाव-प्रकरण, (३) हल्सिन्ध-प्रकरण, (४) विसर्गसिन्ध-प्रकरण, (५) स्वादिसिन्ध-प्रकरण ये पाञ्च सिन्ध प्रकरण हैं। यहां कई लोग प्रकृतिभावप्रकरण को सिन्धप्रकरण नहीं मानते। उन का कथन है कि 'हरी एती' आदि में प्रकृतिभाव अर्थात् सिन्ध का अभाव ही विधान किया गया है किसी सिन्ध का विधान नहीं; अतः प्रकृतिभावप्रकरण को सिन्धप्रकरण में गिनना भूल है। 'पञ्च-सिन्ध-प्रकरणम्' इस की सङ्गति लगाने के लिये वे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६), वा पदान्तस्य (८०) द्वारा विधान की गई एक अनुस्वार-सिन्ध की कल्पना करते हैं। परन्तु हमारी सम्मति में 'प्रकृतिभावप्रकरण' के अन्दर मय उत्रो वो वा (५८), इकोऽसवर्णे० (५६), ऋत्यकः (६१) आदि सिन्ध करने वाले सूत्र पाए जाते हैं; अतः प्रकृतिभावप्रकरण भी एक प्रकार का सिन्धप्रकरण ही है। नवीन अनुस्वारसिन्ध की कल्पना करना ग्रन्थकार के आश्रय से विपरीत जान पड़ता है। आगे विद्वजन स्वयं युक्तायुक्त का विचार कर लें।

#### अभ्यास (२५)

- (१) तुल्यवलविरोध किसे कहते हैं ? उदाहरण दे कर समन्वय करें।
- (२) रोऽसुँपि सूत्र किस का और कैसे अपवाद है ?
- (३) सोऽचि लोपे॰ सूत्र में 'एव' पद लाने की क्या आवश्यकता है ?
- (४) पञ्च सन्धिप्रकरण कौन से हैं ? क्या प्रकृतिभावप्रकरण भी सन्धि-प्रकरण है ?

- (४) एतत्तदोः सुँलोपोऽकोरनञ्समासे हिल सूत्र में 'अनञ्समासे' यहां कीन सा प्रतिषेध है ? और ऐसा क्यों माना जाता है ?
- (६) (क) 'एषकस् + शिवः' यहां सुँलोप क्यों न हो ?
  - (ख) 'तृढः' यहां पूर्व अण् को दीर्घ क्यों न हो ?
  - (ग) 'मनोरथः' यहां रेफ का लोप क्यों न हो ?
  - (घ) 'अजर्घाः' यहां सन्धिच्छेद करें ।
  - (ङ) रोऽसुंपि में 'असुंपि' क्यों कहा है ?
- (७) सुँ का लुक् हो कर पदसंज्ञा करने में प्रत्ययलक्षण प्रवृत्त हो जाता है परन्तु लुक् हुए सुँ को मानने में वह प्रवृत्त नहीं होता—इस की सोदाहरण मीमांसा करें।
- (प्त) रो रि सूत्र का ऐसा उदाहरण बताएं जहां पूर्व अण् को दीर्घ न होता हो ? [भानो रक्मयः, नरपते रिपुः]
- (६) 'अहर्गणः' में हँ आँदेश प्राप्त था पुनः रेफ आदेश क्यों विधान किया गया है ?
- (१०) निम्नस्थ रूपों को सप्रमाण शुद्ध करें—
  १. प्रातोऽत्र । २. पुनो रिवरुदेति । ३. एषो गच्छामि । ४. अहो
  रम्यम् । ५. सो रोदिति । ६. अनेष रामः । ७. अजागोऽसौ । ८.
  सर्शान्तः । ६. साहमाजन्मशुद्धानाम् । १०. एषो दुःखप्रदो कालः ।

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यां पञ्चसन्धि-प्रकरणं समाप्तम् ॥

--:0:--

# अथ षड्लिङ्ग्यामजन्त-पुल्लिङ्ग-प्रकरणम्

सन्धिप्रकरण सर्वप्रकरणोपयोगी होने के कारण सर्वप्रथम व्याख्यात किया गया। अब व्याकरणशास्त्र का मुख्य कार्य शब्दविवेचन प्रारम्भ होता है। व्याकरण-शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। १. सुँबन्त, २. तिङन्त और ३. अव्यय । अब सुँबन्त शब्दों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। जिन शब्दों के अन्त में सुँप् प्रत्यय हों उन्हें सुँबन्त शब्द कहते हैं। वे शब्द प्रथम दो प्रकार के होते हैं। १. अजन्त, २. हलन्त । जिन शब्दों के अन्त में अच् अर्थात् स्वर हों वे शब्द अजन्त तथा जिन शब्दों के अन्त में हल् अर्थात् व्यञ्जन हों वे शब्द हलन्त कहाते हैं। यथा — 'राम' शब्द के अन्त में अकार =अच् है अतः यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में भी अकारान्त अजन्त है। 'हरि' इस शब्द के अन्त में इकार = अच् है अतः यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में भी इकारान्त अजन्त है। 'पितृ' इस शब्द के अन्त में ऋकार = अच् है अतः यह अजन्त शब्द है और अजन्तों में भी ऋकारान्त अजन्त है। 'गो' इस शब्द के अन्त में ओकार = अच् है अतः यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में भी ओकारान्त अजन्त है। 'लिह' इस शब्द के अन्त में हकार = हल् है अतः यह हलन्तशब्द है और हलन्तों में भी हकारान्त हलन्त है। 'राजन्' इस शब्द के अन्त में नकार = हल् है अतः यह हलन्तराब्द है और हलन्तों में भी नकारान्त हलन्त है। इस प्रकार अजन्त और हलन्त भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भी ये शब्द पुनः तीन लिङ्गों के भेद से छ: प्रकार के हो जाते हैं। तथाहि — १. अजन्त-पुल्ँ लिङ्ग, २. अजन्त-स्त्रीलिङ्ग, ३. अजन्त-नपुंसकलिङ्गः; ४. हलन्त-पुल्भेलेङ्गः, ५. हलन्त-स्त्रीलिङ्गः, ६. हलन्त-नपुंसकलिङ्ग । इन छः भेदों के कारण ही इस प्रकरण को षड्लिङ्ग-प्रकरण कहते हैं। अब ऋमप्राप्त प्रथम अजन्त-पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। सर्व-प्रथम सर्वोपयोगी प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा का विधान करते हैं-

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(११६) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ।१।२।४५।।

धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वाऽर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिक-सञ्जं स्यात् ॥

अर्थः—धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त को छोड़ कर अर्थ वाला शब्दस्वरूप प्रातिपदिक-सञ्ज्ञक होता है।

ब्याख्या — अर्थवत् ।१।१। अधातुः ।१।१। अप्रत्ययः ।१।१। प्रातिपदिकम् ।१।१। समासादिः — अर्थोऽस्यास्तीत्यर्थवत्, तवस्यास्त्यस्मिनिति मर्तुप् (११८५) इस सूत्र से

यद्यपि अव्यय भी सुंबन्त ही है तथापि इन से परे सम्पूर्ण सुंप् का लुक् हो जाने से इन की उन से विशेषता है अत: बाह्मणविसष्ठन्याय से पृथक् उल्लेख किया गया है ।

मतुँप् प्रत्यय हो कर मादुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिश्यः (१०६५) सूत्र से मकार को वकार हो जाता है। न धातुः अधातुः, नञ्जतपुरुषः। न प्रत्ययः अप्रत्ययः, नञ्जतपुरुषः। यहां प्रत्ययशब्द से प्रत्यय और प्रत्ययान्त दोनों का ग्रहण होता है। 'अर्थवत्' इस नपुंसक विशेषण के कारण 'शब्दस्वरूपम्' इस विशेष्य का अध्याहार किया जाता है, क्योंकि शब्दानुशासन (शब्द-शास्त्र) प्रस्तुत है। अर्थः—(अधातुः) धातुरहित (अप्रत्ययः) प्रत्यय और प्रत्ययान्त रहित (अर्थवत्ं) अर्थ वाला शब्दस्वरूप (प्रातिपदिकम्) प्रातिपदिक-सञ्ज्ञक होता है'। अत्र इस सूत्र की खण्डशः व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—

- (१) जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वह 'प्रातिपदिक' होता है। जैसे 'राम' शब्द का अर्थ दशरथ-पुत्र है अतः इस की 'प्रातिपदिक' सञ्ज्ञा हुई। यदि 'अर्थवत्' न कहते तो शब्दगत प्रत्येक अनर्थक वणं की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो कर सुँ आदियों की उत्पत्ति होने लगती।
- (२) परन्तु वह धातु न होना चाहिए। यथा 'अहन्' यह हन् (अदा०) धातु के लाँड् लकार के प्रथमपुरुष वा मध्यमपुरुष का एकवचन है। यहां धातुमात्र ही अविशिष्ट रह गया है, प्रत्यय का लोप हो चुका है; अतः इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न होगी। यदि यहां प्रातिपदिकसञ्ज्ञा कर दी जाती तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर अनिष्ट रूप बन जाता।
- (३) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यय न होना चाहिये । यथा—-'हरिषु, करोषि' यहां क्रमशः सुप् और सिप् प्रत्यय हुए हैं । यद्यपि ये अर्थवाले हैं तथापि इन की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न होगी । यदि इन की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाये तो इन के आगे एकवचनमुत्सर्गतः करिष्यते (प्रत्येक प्रातिपदिक से प्रथमा का एकवचन स्वभावतः किया जाता है) इस नियमानुसार 'सुँ' प्रत्यय की उत्पत्ति हो कर अनिष्ट हो जाये ।
- (४) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यययान्त भी न होना चाहिये। यथा—'हरिषु, करोषि' यहां समुदाय अर्थवाला है पर प्रत्ययान्त होने से उस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा न

विद्वान् कीदृग्वचो बूते ? को रोगी ? कश्च नास्तिकः । कस्याश्चन्द्रं न पश्यन्ति ? सूत्रं तत्पाणिनेर्वद ।।

(१) विद्वान् किस प्रकार का वचन बोलता है ? उत्तर है —अर्थवत् । अर्थात् विद्वान् अर्थयुक्त (सार्थक) वचन बोलता है । (२) कौन (सदा) रोगी रहता है ? उत्तर है —अधातुः । क्षीणवीर्य पुरुष सदा रोगी रहता है । (३) नास्तिक कौन है ? उत्तर है —अप्रत्ययः । जिसे परलोक आदि पर प्रत्यय अर्थात् विश्वास नहीं वह नास्तिक है । (४) किस तिथि का चन्द्र दिखाई नहीं देता ? उत्तर है —प्रातिपदिकम् । प्रतिपदा का चन्द्र दिखाई नहीं देता ।

१. इस सूत्र पर एक सुन्दर सुभाषित बहुत प्रसिद्ध है। इस में चार प्रश्न किये गये हैं जिन का उत्तर इस सूत्र का प्रत्येक पद है—

होगी । यदि प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाती तो औत्सर्गिक 'सुँ' हो कर अनिष्ट हो जाता । यद्यपि यहां 'घु, टि, घि' की भान्ति कोई छोटी सञ्ज्ञा भी की जा सकती थी तथापि पाणिनि ने पूर्वाचार्यों के अनुरोध से यह बड़ी सञ्ज्ञा की है । पाणिनि से पूर्ववर्त्ती आचार्य चूंकि प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करते चले आये हैं अतः पाणिनि ने भी उन का अनुसरण किया है । पदं पदं प्रति प्रतिपदम्, तदहैतीति प्रातिपदिकम् ।

शब्दों के विषय में विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं। १ व्युत्पत्तिपक्ष, २ अव्युत्पत्तिपक्ष। अव्युत्पत्तिपक्षीय विद्वानों का कथन है कि किसी वस्तु की सञ्ज्ञा अपने सञ्ज्ञी को समुदाय-शिक्त से ही जनाती है उस में अवयवार्थं की कल्पना नहीं करनी चाहिये। अर्थात् 'राम' यह सञ्ज्ञा समुदायशिक्त से ही दशरथ-पुत्र रूप सञ्ज्ञी को प्रकट करती है इसमें अवयवार्थं की कल्पना नहीं करनी चाहिये—यही अव्युत्पत्तिपक्ष हैं। व्युत्पत्तिपक्षीय विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की सञ्ज्ञा का कोई न कोई अर्थं—जो उस के अवयवों से निष्पन्न होता है— ज़रूर हुआ करता है। यथा—'राम' शब्द में 'रम्' (भ्वा० आ०) धातु से 'धव्' प्रत्यय हुआ है। 'रम्' का अर्थ 'खेलना' और 'धव्' प्रत्यय अधिकरण को प्रकट करता है। रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः। अर्थात् जिस में (योगी जन) रमण करते हैं वह 'राम' है। यही व्युत्पत्तिपक्ष है।

अवयवों द्वारा शब्दों के अर्थ करने की रीति बहुत प्राचीन है। वेद में इस पक्ष का बहुत आदर किया जाता है। परन्तु लोक में व्युत्पित्त अव्युत्पित्त दोनों पक्ष चलते हैं। अव्युत्पित्तपक्ष में— जिस में न कोई घातु और न कोई प्रत्यय माना जाता है— अर्थवदधातुः० (११६) सूत्र प्रातिपदिक सञ्ज्ञा करता है और व्युत्पित्तपक्ष—जहां घातु आदि से परे कृत् या तद्धित प्रत्यय की कल्पना होती है—के लिये दूसरा प्रातिपदिक सञ्ज्ञा करने वाला सूत्र लिखते हैं—

# [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(११७) कृत्तद्धितसमासाश्च ।१।२।४६॥

कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च तथा [प्रातिपदिक-सञ्ज्ञकाः] स्युः ।।
अर्थः — कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास भी पूर्ववत् प्रातिपदिकसञ्ज्ञक हों ।
व्याख्या — कृत्तद्धितसमासाः ।१।३। च इत्यव्ययपदम् । प्रातिपदिकानि ।१।३।
(यहां पूर्व-सूत्र से आ रहे 'प्रातिपदिकम्' पद का बहुवचन में विपरिणाम हो जाता
है) । समासः — कृच्च तद्धितश्च समासाश्च = कृत्तद्धितसमासाः । इतरेतरद्वन्द्वः । इस
सूत्र में पूर्वसूत्र से 'अर्थवत्' पद की अनुवृत्ति होती है। कृत् और तद्धित अकेले अर्थवाले
नहीं होते किन्तु जब प्रकृति (जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे 'प्रकृति' कहते हैं ।
प्रत्ययात् पूर्व फियत इति प्रकृतिः) से युक्त होते हैं तभी अर्थवाले होते हैं । तो इसलिये
यहां कृत् से कृदन्त तथा तद्धित से तद्धितान्त लिया जायेगा । अर्थः — (कृत्तद्धितसमासाः) कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास (च) भी (प्रातिपदिकानि) प्रातिपदिकसञ्ज्ञक होते हैं ।

अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय में कृदितङ् (३०२) के अधिकार में कृत्-प्रत्यय तथा चतुर्थाध्याय के तिद्धताः (६१६) के अधिकार में तिद्धित-प्रत्यय पढ़े गये हैं। जिज्ञासुओं को वे अष्टाध्यायी में देखने चाहियें। ये प्रत्यय जिस के अन्त में होंगे उस समुदाय अर्थात् इन के सहित प्रकृति की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होगी। पूर्वसूत्र से प्रत्ययान्तों की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने का निषेध किया गया था; अब इस के द्वारा कृदन्तों तथा तिद्धतप्रत्ययान्तों की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा की जाती है। व्युत्पत्तिपक्ष में—राम, कर्तृ, पितृ, कारक आदि कृदन्त तथा औपगव, पाणिनीय, शालीय, मालीय आदि तिद्धतान्त शब्द इस के उदाहरण हैं ।

समास भी प्रातिपदिकसञ्ज्ञक होते हैं। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि समास की तो पूर्वसूत्र से ही प्रातिपदिकसञ्ज्ञा सिद्ध है । क्यों कि न तो वह धातु है न प्रत्यय है और न प्रत्ययान्त है किन्तु अर्थवाला अवश्य होता है। अतः इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने के लिये पुनः प्रयास किस लिए किया गया है ? न हि पिष्टस्य पेषणम् अर्थात् पिसे का पुनः पीसना उचित नहीं होता।

इस का उत्तर वैयाकरण यह देते हैं कि यहां समासग्रहण नियम के लिये है— यदि अनेक पदों का समूह जो कि सार्थंक हो, प्रातिपदिकसञ्ज्ञक किया जाये तो समास ही प्रातिपदिकसञ्ज्ञक हों अन्य ससूह प्रातिपदिकसञ्ज्ञक न हों। इस नियम से यह लाभ हुआ कि 'देवदत्तो मुङ्क्ते' इत्यादि सार्थंक वाक्य जो पहले अर्थंबदधातुः० (११६) सूत्र से प्रातिपदिकसञ्ज्ञक होते थे अव न होंगे। इस विषय का विस्तार सिद्धान्त-कौमुदी की व्याख्याओं में देखना चाहिये।

१. प्रक्रन—यहां तिद्धतान्त शब्दों की प्रातिपदिकसंज्ञा की गई है परन्तु कुछ तिद्धत ऐसे भी हैं जो अन्त में न होकर शब्द के मध्य में या आदि में होते हैं। यथा—अव्ययसर्वनाम्नामकॅच् प्राक्टेः (१२३३) से अकॅच् प्रत्यय टि से पूर्व होता है (जैसे उच्चकैंः)। इसी प्रकार विभाषा सुँपो बहुच् पुरस्तान्तु (१२३१) सूत्र से विधान किया जाने वाला बहुच् प्रत्यय, शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है (जैसे—ईषद्नः पदुः—बहुपटुः)। तो भला अन्त में तिद्धित न होने के कारण इन शब्दों की कैंसे प्रातिपदिकसंज्ञा हो सकेगी?

उत्तर—जो तद्धित-प्रत्यय शब्द के मध्य में होते हैं उन के आने से शब्द वहीं शब्द माना जाता है कोई अन्य नहीं हो जाता, जैसािक कहा है—तन्मध्यपितत-स्तद्प्रहणेन गृह्यते। अतः ऐसे शब्दों की प्रातिपदिकसंज्ञा उन को तद्धितान्त माने विना भी पूर्वसूत्र से सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार शब्द के आदि में आने वाले बहुच् प्रत्यय के विषय में भी शब्द के अर्थवत् होने के कारण पूर्वोक्त अर्थ-बद्धातुः० (११६) सूत्र से ही प्रातिपदिकसंज्ञा निर्बाध सिद्ध हो जाती है।

२. जहां २ समास में समासान्त 'टच्' आदि प्रत्यय होते हैं, वहां २ उन समासान्त प्रत्ययों के तद्धित होने से तद्धितान्तत्वेन ही प्रातिपदिकसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है।

राजपुरुष, चित्रग्रीव, रामकृष्ण आदि समास हैं, इनकी प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होती है। तो अब हम इन दो सूत्रों से प्रत्येक सार्थक शब्द की प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा कर सकते हैं। [लघु०] विधि-सूत्रम्—(११८) स्वौजसमौट्छ्ष्टाम्याम्भिस्ङेम्याम्भ्यस्ङसिं-म्याम्भ्यस्ङसोसांङघोस्सुप्।४।१।२।।

सुं, औ, जस् इति प्रथमा । अम्, औट्, शस् इति द्वितीया । टा, भ्याम्, भिस् इति तृतीया । ङे, भ्याम्, भ्यस् इति चतुर्थी । ङसिं, भ्याम्, भ्यस् इति पञ्चमो । ङस्, ओस्, आम् इति षष्ठी । ङि, ओस्, सुप् इति सप्तमी ।।

अर्थः — 'सं, औ, जस्ं यह प्रथमा विभक्ति; 'अम्, औट्, शस्ं यह द्वितीया विभक्ति; 'टा, म्याम्, भिस्ं यह तृतीया विभक्ति; 'ङे, म्याम्, म्यस्' यह चतुर्थी विभक्ति; 'ङसंं, म्याम्, म्यस्' यह चतुर्थी विभक्ति; 'ङसंं, म्याम्, म्यस्' यह षष्ठी विभक्ति; 'ङि, ओस्, सुप्' यह सप्तमी विभक्ति (ङचन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से परे हो)।

व्याख्या—स्वौजसमौट्—सुप्।१।१। समासः—सुँश्च औश्च जश्च अम् च औट् च शश्च टाश्च म्याञ्च भिश्च छेश्च म्याञ्च म्यश्च इसिँश्च म्याञ्च म्यश्च इश्च ओश्च आम् च ङिश्च ओश्च सुप् च एषां समाहारः—स्वौजसमौट्—सुप्। इस सुत्र में सुँ, औ, जस्, अम्, औट्, शस्, टा, भ्याम्, भिस्, छे, भ्याम्, भ्यस्, इसिँ, म्याम्, भ्यस्, इस्, ओस्, आम्, ङि, ओस्, सुप् इन इक्कीस प्रत्ययों का उल्लेख हैं। इन को सुँप् कहा जाता है। सुँ से लेकर सुप् के प् तक सुँप् प्रत्याहार बनता है। इस सुत्र का सम्पूर्ण अर्थ तभी हो सकता है जब हमें यह ज्ञात हो कि यह सूत्र किस २ के अधिकार में पढ़ा गया है। अब उन अधिकारों को बताते हैं—

[लघु०] अधिकार-सूत्रम्—(११६) ङचाप्प्रातिपदिकात् ।४।१।१।। अधिकार-सूत्रम्—(१२०) प्रत्ययः ।३।१।१॥ अधिकार-सूत्रम्—(१२१) परत्रच ।३।१।२॥

इत्यिषकृत्य । ङचन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः ।।

अर्थः—(१) ङचाप्प्रातिपदिकात्, (२) प्रत्ययः,(३) परश्च—इन तीन सूत्रों का अधिकार करके उपर्युक्त स्वौजसमीट्० सूत्र का यह अर्थ निष्पन्न हुआ—ङचन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से परे 'सुँ' आदि इक्कीस प्रत्यय हों ।

व्याख्या—हम ग्रन्थकार के इस सूत्रविन्यासक्रम से सहमत नहीं। हमारी सम्मित में एक तो स्वौजसमौद् सूत्र से पूर्व इन अधिकारसूत्रों को रखना उचित था, दूसरा इन अधिकार-सूत्रों का क्रम प्रत्ययः, परक्च, ङचाष्प्रातिपदिकात् ऐसा होना चाहिये था। स्वौजसमौद् सूत्र इन तीन अधिकारों के अन्तर्गत है अतः पहले तीनों अधिकार दर्शाने योग्य थे। ङचाष्प्रातिपदिकात् यह अधिकार प्रत्ययः, परक्च इन दोनों अधिकारों के अन्दर आ जाता है। अतः प्रत्ययः, परक्च सूत्र लिखने के पश्चात्

ङचाप्त्रातिपदिकात् सूत्र लिखना उचित था। हम इन सूत्रों की अपने क्रम से ही व्याख्या करेंगे।

प्रत्ययः ।१।१। यह अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद का प्रथम तथा अधिकार-सूत्र है। अष्टाध्यायी में सब से बड़ा यही अधिकार है। इस का अधिकार पाञ्चवें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। तीसरे, चौथे तथा पाञ्चवें अध्याय में जो प्रकृति से विधान किये जाएं उन की प्रत्यय सञ्ज्ञा हो यह इस सूत्र का अर्थ है।

जहां २ प्रकृति से प्रत्यय विधान किया जाता है वहां २ सर्वत्र प्रकृति पञ्च-म्यन्त होती है। यथा - अचो यत् (७७३)। अचः ।५।१। यत् ।१।१। स्वपो नन् (५६१)। स्वपः ।५।१। नन् ।१।१। इन स्थानों पर पञ्चमी दिग्योग में होती है। इस दिग्योगपञ्चमी में यह शङ्का उत्पन्न होती है कि क्या प्रत्यय प्रकृति से परे किया जाये या प्रकृति से पूर्व ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अन्य अधिकार चलाते हैं—

परश्च। परः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । 'प्रत्ययः' पद की पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति आती है। अर्थः—प्रत्यय परे होता है। अर्थात् जिस से प्रत्यय विधान किया जाता है उस से प्रत्यय परे समभ्रता चाहिये। यथा— अची यत् (७७३) यहां अजन्त धातु से यत् प्रत्यय विधान किया गया है सो यत् प्रत्यय अजन्त धातु से परे होगा। स्वपो नन् । ५६१) यहां स्वप् धातु से नन् प्रत्यय विधान किया गया है सो नन् प्रत्यय स्वप् धातु से परे होगा । इस प्रकार प्रत्यय का अधिकार और उस के स्थान का नियम कर अब अवान्तर अधिकार चलाते हैं—

ङ्चाष्प्रातिपदिकात् । १।१। समासः—ङी च आप् च प्रातिपदिकञ्च एषां समाहारः = ङचाष्प्रातिपदिकम्, तस्मात् = ङचाष्प्रातिपदिकात् । 'ङी' यह भेदक अनुबन्धों से रहित ग्रहण किया गया है, अतः 'ङीप्, ङीष्, ङीन्' इन सब स्त्रीप्रत्ययों का सामान्यतः ग्रहण होगा । इसी प्रकार 'आप्' यह भी भेदक अनुबन्धों से रहित होने के कारण 'टाप्, डाप्, चाप्' इन सब स्त्रीप्रत्ययों का ग्राहक होगा । यह अधिकार सूत्र है । इस का अधिकार पाञ्चवं अध्याय की समाप्ति तक जाता है । इस सूत्र में प्रकृति बतलाई गई है । अर्थः —यहां से ले कर पाञ्चवं अध्याय की समाप्ति तक जितने प्रत्यय कहे गये हैं वे (ङचाष्प्रातिपदिकात्) ङचन्त आबन्त तथा प्रातिपदिक से परे हों । इसी सूत्र के अधिकार में स्वीजसमीद् (११८) सूत्र पढ़ा गया है । अतः उस सूत्र का यह अर्थ हुआ — ङचन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से परे सुं, औ, जस् आदि इक्कीस प्रत्यय हों ।

१. तब 'राम + टा' यहां पर टा प्रत्यय टित् होने से आचन्ती टिकिती (८४) से राम के आदि में न हो कर राम से परे होगा। इसी प्रकार चरेष्टः (७६२) आदि में समक्षता चाहिये।

२. ङीप्, ङीष्, ङीन् तथा टाप्, डाप् और चाप् प्रत्ययों का आगे स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण में उल्लेख आयेगा। ङघन्त और आबन्त प्रत्ययान्त होने से प्रातिपदिक-

इन इक्कीस प्रत्ययों के सात त्रिक बनते हैं। यथा—१. सुँ, औ, जस्।२. अम्, औट्, शस्। ३. टा, भ्याम्, भिस्। ४. ङे, भ्याम्, भ्यस्। ६. ङसिँ, भ्याम्, भ्यस्। ६. ङस्, ओस्, आम्। ७. ङि, ओस्, सुप्। इन त्रिकों की क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी ये सञ्ज्ञाएं पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्यों ने की हुई हैं। महामुनि पाणिनि ने भी इन सञ्ज्ञाओं का उपयोग अपने ग्रन्थ में किया है (देखें कारकप्रकरण)।

अब इन विधान किये हुए इक्कीस प्रत्ययों की व्यवस्था करते हैं— [लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(१२२) सुंपः ।१।४।१०२।।

सुंपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-द्विवचन-बहुवचनसञ्ज्ञानि स्युः ॥

अर्थः — सुँप् का प्रत्येक त्रिक 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन' सञ्ज्ञक हो । व्याख्या — सुँपः १६।१। त्रीणि ।१।३। त्रीणि ।१।३। (तिङस्त्रीणि त्रीणि० से)। एकशः इत्यव्ययपदम् । एकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि ।१।३। (तान्येकवचनद्विवचनबहु-घचनान्येकशः से) । अर्थः — (सुँपः) सुँप् के जो (त्रीणि त्रीणि) तीन २ वचन, वह (एकशः) प्रत्येक (एकवचन-द्विवचन-बहुवचनानि) 'एकवचन-द्विवचन-बहुवचन' सञ्ज्ञक हो ।

सुँप् प्रत्याहार के सात त्रिक अर्थात् तीन २ वचन होते हैं। ये सातों 'एकवचन-द्विवचन-बहुवचन' सञ्ज्ञक होते हैं। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) के अनुसार प्रत्येक त्रिक के अन्तर्गत तीन वचन क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सञ्ज्ञक हो जाते हैं। यथा —

| त्रिकसंख्या | विभक्ति  | एकवचन      | द्विवचन | बहुवचन    |
|-------------|----------|------------|---------|-----------|
| पहला तिक    | प्रथमा   | सुं (स्)   | औट् (औ) | जस् (अस्) |
| दूसरा तिक   | द्वितीया | अम्        | भ्याम्  | शस् (अस्) |
| तीसरा तिक   | तृतीया   | टा (आ)     | भ्याम्  | भिस्      |
| चौथा तिक    | चतुर्थी  | ङे (ए)     | भ्याम्  | म्यस्     |
| पांचवां तिक | पञ्चमी   | ङसिं (अस्) | भ्याम्  | म्यस्     |
| छठा तिक     | षष्ठी    | ङस् (अस्)  | ओस्     | आम्       |
| सातवां तिक  | सप्तमी   | ङि (इ)     | ओस्     | सुप् (सु) |

संज्ञक न होते थे अतः केवल 'प्रातिपदिकात्' कहने से इन से परे सुँ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति सम्भव न थी। इसीलिये प्रकृतसूत्र में इन का पृथक् उल्लेख किया गया है। [वस्तुतः प्रातिपदिकप्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणम् परिभाषा से इन का ग्रहण भी हो सकता है अत एव पङ्गू, श्वश्रू आदि ऊङ्प्रत्ययान्त शब्दों से स्वादियों की उत्पत्ति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इन का सूत्र में उल्लेख इसलिये किया गया है कि तदित की उत्पत्ति ङघन्त, आवन्त से परे ही हो इन से पूर्व प्रातिपदिक से नहीं। इसका विशेष स्पष्टीकरण सिद्धान्तकौमुदी की टीकाओं में इस स्थल पर देखें।

ध्यान रहे कि प्रत्येक त्रिक को 'एकवचन + द्विवचन + बहुवचन' ये तीन संज्ञाएं मिलती हैं। इन को वह अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों में बांट देता है। यथा-- 'सुँ, औ, जस्' यह एक त्रिक है, इसे 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन' ये तीन संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। यह त्रिक इन तीन संज्ञाओं को अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों को क्रमशः दे देता है; इस से 'सुँ' यह एकवचन, 'औ' यह द्विवचन, 'जस्' यह बहुवचन हो जाता है। इसी प्रकार अन्य छः त्रिकों में भी जान लेना चाहिये।

अब यह बतलाते हैं कि कहां एकवचन और कहां द्विवचन प्रयुक्त होता है [बहुवचन के विषय में भी थोड़ी दूर आगे चल कर कहेंगे]।

[लघु०] विधि-सूत्रम्--(१२३) द्वचेकयोद्धिवचनैकवचने ।१।४।२२।।

द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः ॥

अर्थः—द्वित्व और एकत्व की विवक्षा (कहने की इच्छा) होने पर कमशः द्विवचनप्रत्यय और एकवचनप्रत्यय होता है।

व्याख्या—द्वचेकयोः १७।२। द्विवचनैकवचने ११।२। द्विवचनञ्च एकवचनञ्च द्विवचनैकवचने, इतरेतरद्वन्दः । 'द्वचेकयोः' यहां 'द्वौ च एकश्च, तेषु = द्वचेकेषु' ऐसा बहुवचन होना चाहिये था; परन्तु मुनि ने ऐसा न कर 'द्वचेकयोः' में द्विवचन ही किया है। उन के ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि 'द्वि' शब्द से दो पदार्थ और 'एक' शब्द से एक पदार्थ ऐसा अर्थ ग्रहण न किया जाये किन्तु 'द्वि' शब्द से दो की सङ्ख्या अर्थात् द्वित्व और 'एक' शब्द से एक की सङ्ख्या अर्थात् एकत्व का ग्रहण हो। भाव यह है कि लोक में द्वि और एक शब्द सङ्ख्येयवाची ही प्रसिद्ध हैं सङ्ख्यावाची नहीं । अर्थात् 'द्वि' शब्द से लोक में दो पदार्थ और 'एक' शब्द से एक पदार्थ ही लिया जाता है न कि दो और एक की सङ्ख्या। दो पदार्थों में द्विवचन और एक पदार्थ में एकवचन हो—यह अर्थ सुसङ्कत नहीं होता। अतः मुनि ने 'द्वचेकयोः' कह कर द्वि और एक शब्द को सङ्ख्यावाची के रूप में प्रयुक्त किया है। इस से अब यह सुसङ्कत अर्थ हो जाता है—(द्वचेकयोः) दो सङ्ख्या अर्थात् द्वित्व और एक सङ्ख्या अर्थात् एकत्व विवक्षित होने पर कमशः (द्ववचनैकवचने) द्विवचन और एकवचन प्रत्यय हो।

किस २ अर्थ में कौन २ सा त्रिक हो ? यह कारकप्रकरण का विषय है । अतः प्रथम कारकप्रकरणानुसार त्रिक का निर्णय कर चुकने के बाद पुनः इस सूत्र से वचन-निर्णय करना चाहिये । यदि हमें एकत्व की विवक्षा होगी तो हम एकवचन और यदि द्वित्व की विवक्षा होगी तो द्विवचन करेंगे । यह इस सूत्र का सार है ।

१. एक, द्वि से ले कर नवदशन् शब्द तक सब शब्द सङ्ख्येयवाची होते हैं अतः पदार्थों के साथ इन का सामानाधिकरण्य होता है। यथा—एको बालः, द्वौ पुरुषो इन्यादि। विश्वति आदि शब्द सङ्ख्या और सङ्ख्येय दोनों प्रकार के वाचक होते हैं। यथा—'गवां विश्वतिः, ब्राह्मणानामेकोनविश्वतिः' इत्यादियों में सङ्ख्यावाची हैं। 'गावो विश्वतिः, ब्राह्मणा एकोनविश्वतिः' इत्यादियों में सङ्ख्येयवाची हैं। इस पर विशेष टिप्पण इस व्याख्या के कृदन्तप्रकरण में (८१८) सूत्र पर देखें।

अब रूपसिद्धि के लिये अवसानसञ्ज्ञा का प्रतिपादन करते हैं—
[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(१२४) विरामोऽवसानम् ।१।४।१०६॥
वर्णानामभावोऽवसानसञ्ज्ञः स्यात् । रुँत्व-विसर्गौ । रामः ॥
अर्थः — वर्णो का अभाव अवसान-सञ्ज्ञक हो ।

व्याख्या—विरामः ।१।१। अवसानम् ।१।१। 'विराम' शब्द का दो प्रकार का अर्थ होता है; पहला अधिकरण में 'घव,' प्रत्यय मानने से और दूसरा भाव में 'घव,' प्रत्यय स्वीकार करने से। प्रथम यथा—विरम्यतेऽस्मिन्निति —विरामः [यहां सामी-पिक अधिकरण विवक्षित है]। उच्चारण का ठहराव जिस के पास किया जाता है उसे 'विराम' कहते हैं। उच्चारण का ठहराव अन्तिमवर्ण के पास किया जाता है अतः इस पक्ष में अन्तिमवर्ण 'विराम' होता है। द्वितीय यथा—विरमणं विरामः, भावे घव,। उच्चारण का न होना 'विराम' होता है। अर्थात् किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' होता है। अर्थात् किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' होता है। अर्थात् किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' कहाता है। इस पक्ष में अन्तिम वर्ण से आगे उच्चारण के अभाव की अवसानसञ्ज्ञा होती है। यही पक्ष ग्रन्थकार ने वृत्ति में स्वीकार किया है। पर हैं दोनों ही शुद्ध। अर्थः — (विरामः) वर्णों के उच्चारण का अभाव (अवसानम्) अवसानसंज्ञ होता है। यथा—'रामर्' यहां रेफ से आगे उच्चारणाभाव है उसी की यहां अवसान-संज्ञा है। ध्यान रहे कि पहले पक्ष में रेफ की ही अवसानसंज्ञा होगी।

रामः । 'राम' इस शब्द की अव्युत्पत्तिपक्ष में अर्थवदधातुः० (११६) से तथा व्युत्पत्तिपक्ष में कृदन्त होने से कृत्तिद्धितसमासाइच (११७) से प्रातिपदिकसंज्ञा हो प्रत्ययः, परक्व, ङचाप्प्रातिपदिकात् (१२०, १२१, ११६) इन के अधिकार में स्थीज-समौद् (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए। तदनन्तर सुँगः (१२२) से सात त्रिकों के अन्तर्गत तीन २ वचनों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सञ्जा हो गई। अब प्रथमा के एकत्व की विवक्षा में द्वांधेकयोद्विवचनैकवचने (१२३) द्वारा राम शब्द से परे 'सुँ' प्रत्यय आ कर 'राम + सुँ' बना । उपदेश में अनुनिसिक होने के कारण सकारोत्तर उकार उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) द्वारा इत्संज्ञक है अतः तस्य लोपः (३) से उस का लोप हो - रामस् । सुन्तिङन्तं पदम् (१४) से 'रामस्' इस समुदाय की पदसंज्ञा हो ससजुषो हैं: (१०५) से सकार को हैं आदेश किया तो-राम + हैं। पुनः उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) से इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः (३) से लोप हो-रामर्। विरामोऽवसानम् (१२४) से रेफोत्तरवर्ती अभाव की अवसानसञ्ज्ञा हो, उस के परे होने से खरवसानयोविसर्जनीयः (६३) द्वारा रेफ को विसर्गादेश करने पर--'रामः' प्रयोग सिद्ध होता है। [विसर्ग के अयोगवाह होने से भीर अयोगवाहों का पाठ यरों में मानने से अनिच च (१८) से विसर्ग को वैकिल्पक द्वित्व भी हो जायेगा। रामः:।]

नोट-जिस पक्ष में रेफ की अवसानसञ्ज्ञा होती है उस पक्ष में खरवसानयोः (६३) सूत्र का खर् परे होने पर रेफ को या अवसान में वर्त्तमान रेफ को विसर्गादेश हो-ऐसा अर्थ हो जाने से कोई दोष नहीं आता।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१२५) सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।१।२।६४॥ एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ॥

अर्थ: एकविभक्ति अर्थात् समानविभक्ति के परे होने पर जितने शब्द सरूप = समानरूप वाले ही देखे जाएं, उन में से एक ही रूप शेष रहता है (अन्य रूप लुप्त हो जाते हैं)।

व्याख्या—सरूपाणाम् ।६।३। (निर्घारणे षष्ठी) । एकशेषः ।१।१। एकविभक्ती ।७।१। एव इत्यव्ययपदम् । (वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः से) । अन्वयः—एक-विभक्तो सरूपाणाम् एव (दण्टानाम्) मध्ये एकशेषः स्यादिति । समासः— एका चासौ विभक्तिश्च = एकविभक्तिः, तस्याम् = एकविभक्तौ, कर्मधारयसमासः, समानविभक्ता-वित्यर्थः। समानं रूपं येषान्ते सरूपाः, तेषाम् = सरूपाणाम्, बहुवीहिसमासः, ज्योतिर्जन-पदेत्यादिना समानस्य सभावः। शिष्यत इति शेषः, कर्मण घव्य । एकश्चासौ शेषश्च = एकशेषः, कर्मधारयसमासः। अर्थः—(एकविभक्तौ) समानविभक्ति में (सरूपाणामेव) जितने समानरूप वाले ही शब्द देखे जाएं उन में से (एकशेषः) एक शेष रहता है अन्य लुप्त हो जाते हैं ।

यहां यह व्यान रखना चाहिए कि यह एकशेष कार्य अन्तरङ्गे होने से 'औ' आदि विभक्तियों की उत्पत्ति से पूर्व ही होता है।

एक विभक्ति अर्थात् समानविभक्ति के परे होने पर जो शब्द एक जैसे ही देखे जाते हैं विरूप नहीं दिखाई देते, उन शब्दों में एक ही शेष रहता है अन्य लुप्त हो जाते हैं। यथा—'मातृ' शब्द दो प्रकार से सिद्ध होता है। एक—नप्तृनेष्ट्रू० (उणा० २५२) इस उणादिसूत्र द्वारा 'मान्' (नलोप हो कर) अथवा 'मा' धातु से तृजन्त

१. असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे (प०) अर्थात् अन्तरङ्ग कार्यं करने में बहिरङ्ग कार्यं असिद्ध होता है। बहुत निमित्तों की अपेक्षा करने वाला कार्यं बहिरङ्ग और थोड़े निमित्तों की अपेक्षा करने वाला कार्यं अन्तरङ्ग होता है। अथवा —घरेलू = निज से सम्बन्ध रखने वाला = समीप का = निकट का या अपने भीतर का कार्यं अन्तरङ्ग और दूर का अथवा अपने से बाहिर का कार्यं बहिरङ्ग होता है। यद्धा — बहुत फरूफटों वाला कार्यं बहिरङ्ग और थोड़े फरूफटों वाला कार्यं अन्तरङ्ग होता है। 'राम राम' यहां एकशेष विभक्तचुत्पत्ति से थोड़ी अपेक्षा वाला [विभक्तचुत्पत्ति में प्रातिपदिकसंज्ञा, दित्वादि की विवक्षा इत्यादि बहुत बातों की अपेक्षा होती है] थोड़े फरूफटों वाला घरेलू वा भीतरी कार्य सा है अतः यह अन्तरङ्ग और विभक्तचुत्पत्ति उस से बहिर्मूत होने से बहिरङ्ग है। अन्तरङ्ग कार्यं पहले और बहिरङ्ग कार्यं पीछे होगा। यह परिभाषा लोकसिद्ध है। यथा लोक में सवेरे उठ कर मनुष्य अन्तरङ्गकार्यं शौच, दन्तधावन, स्नानादि कर बाद में बहिरङ्ग = बाहिर के या पराये कार्यों को करते हैं, वैसे यहां भी समफ्तना चाहिये। इस परिभाषा की विशेष व्याख्या व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें।

निपातित होता है। इस का अर्थ 'माता = जननी' और इस के रूप 'माता, मातरी, मातर:। मातरम्, मातरी, मातः' इत्यादि होते हैं। दूसरा — माङ् माने (जुहो०) धातु से ण्वुल्त्ची (७८४) द्वारा तृच् प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस का अर्थ 'मापने वाला' और इस के रूप 'माता, मातारी, मातार:। मातारम्, मातारी, मातृन्' इत्यादि होते हैं। अब इन दो प्रकार के 'मातृ' शब्दों का द्वन्द्व करने पर एकशेष नहीं होगा। क्योंकि ये एकविभक्ति — समान-विभिक्त में केवल सरूप ही नहीं देखे जाते। इस में सन्देह नहीं कि सुँ, टा, ङे आदि विभिक्तयों में इन दोनों प्रकार के 'मातृ' शब्दों के 'माता, मात्रा, मात्रों आदि रूप समान ही होते हैं, परन्तु प्रत्येक विभक्ति में सरूप ही हों ऐसा नहीं देखा जाता। 'अम्' में औणादिक 'मातृ' शब्द का 'मातरम्' और दूसरे 'मातृ' शब्द का 'मातारम्' विरूप होता है सरूप नहीं। हमारी शर्त्त तो यह है कि 'एक अर्थात् एक जैसी — समान विभक्ति परे होने पर जो शब्द सरूप ही रहें, विरूप न हों; उन में से एक ही शेष रहता है' इस शर्त्त को इन दो प्रकार के 'मातृ' शब्दों ने पूरा नहीं किया। समानविभक्ति 'अम्' आदि में इन की विरूपता पाई जाती है अतः इन का एकशेष नहीं होगा।

प्रत्यर्थं शब्दः अर्थात् प्रत्येक अर्थ के लिये शब्द के उच्चारण की आवश्यकता होती हैं। इस लिये जब दो, तीन या अधिक अर्थों का बोध कराना अभीष्ट होता है तो उस के लिये तद्वाचक शब्दों का उच्चारण भी उतनी बार प्राप्त होता है। इस पर यह सूत्र नियम करता है कि उन का उच्चारण एक ही बार हो अनेक बार नहीं। जैसे—जब दो, तीन या अधिक राम कहने हों तो तब रामशब्द का दो, तीन या अधिक बार उच्चारण प्राप्त होता है। इस नियम से एक 'राम' शब्द रह जाता है, शेषों का लोप हो जाता है। उन सब के अर्थ का वही शेष बचा हुआ ही बोध कराता है। जैसा कि कहा गया है—यः शिष्यते स लुप्यमानाऽर्थाभिधायी अर्थात् जो शेष रहता है वह लोप हुओं के अर्थ का भी बोध कराता है।

'राम राम' इन दो सरूप शब्दों में इस सूत्र द्वारा एक 'राम' शब्द ही शेष रह जाता है। अब प्रथमाविभक्ति के द्वित्व की विवक्षा में द्वचेकयोदिवचनैकवचने (१२३) सूत्र द्वारा 'औ' प्रत्यय आ कर 'राम — औ' हो जाता है। अब इस स्थिति में वृद्धिरेचि (३३) के प्राप्त होने पर उस का बाधक अग्रिमसूत्र उपस्थित होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्— (१२६) प्रथमयोः पूर्व-सवर्णः १६।१।६८।।

अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात् । इति प्राप्ते—

अर्थः अक् प्रत्याहार से प्रथमा या द्वितीया का अच् परे हो तो पूर्व (अक्) और पर (अच्) के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर (अग्निम सूत्र निषेध करता है)।

व्याख्या--- अकः । १।१। (अकः सवर्णे दीर्घः से) । प्रथमयोः ।६।२। अचि

ाष्ट्राश्चित से । पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है) । पूर्व-सवर्णः ।१।१। दीर्घः ।१।१। (अकः सवर्णे दीर्घः से) । समासः—प्रथमा च प्रथमा च == प्रथमे, तयोः == प्रथमयोः, एकशेषः । विभक्तियां सात हैं, पहले 'प्रथमा' शब्द से उन में से पहली 'सुँ, औ, जस्' विभक्ति का ग्रहण हो जाता है; दूसरे 'प्रथमा' शब्द से अवशिष्ट छः विभित्तयों में प्रथमा अर्थात् 'अम्, औट्, शस्' का बोध होता है । इस प्रकार 'प्रथमयोः' शब्द से प्रथमा तथा द्वितीया विभित्ति का ग्रहण हो जाता है । पूर्वस्य सवर्णः = पूर्व-सवर्णः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः । अर्थः — (अकः) अक् प्रत्याहार से (प्रथमयोः) प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का (अचि) अच् परे हो तो (पूर्व-परयोः) पूर्व → पर के स्थान पर (एकः) एक (पूर्व-सवर्णः) पूर्वसवर्ण (दीर्घः) दीर्घ आदेश होता है । तात्पर्य यह है कि अक् और प्रथमा द्वितीया के अच् के स्थान पर एक ऐसा आदेश होता है जो पूर्व वर्ण का सवर्ण होते हुए साथ ही दीर्घ भी होता है । यथा — 'इ + औ' के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ 'ई' होगा, यह पूर्व का सवर्ण है और दीर्घ भी है । इसी प्रकार — 'उ + अ' के स्थान पर 'ऋ' पूर्वसवर्ण-दीर्घ होगा । इन सब के उदाहरण आगे यत्र तत्र बहुत आएंगे ।

'राम + औ' यहां मकारोत्तर अकार = अक् से परे 'औ' यह प्रथमा का अच् विद्यमान है; अतः पूर्व + पर के स्थान पर 'आ' यह पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है—

# [लघु०] निषेध-सूत्रम्— (१२७) नाऽऽदिचि ।६।१।१००।।

आद् इचि न पूर्वसवर्णदीर्घः। वृद्धिरेचि (३३) — रामौ ॥

अर्थः - अवर्ण से इच् प्रत्याहार परे होने पर पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश नहीं होता।
वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि हो कर 'रामौ' सिद्ध हो जाता है।

व्याख्या—आत् ।४।१। इचि ।७।१। पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है) । पूर्व-सवर्णः ।१।१।(प्रथमयोः पूर्वसवर्णः से)। दीर्घः ।१।१। (अकः सवर्णे दीर्घः से)। न इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(आत्) अवर्णे से (इचि) इच् प्रत्याहार परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व-पर के स्थान पर (पूर्वसवर्णः, दीर्घः) पूर्वसवर्णदीर्घ (एकः) एकादेश (न) नहीं होता । अवर्ण को छोड़ कर सब स्वर इच् प्रत्याहार के अन्दर आ जाते हैं।

'राम + औ' यहां मकारोत्तर अवर्ण से 'औ' यह इच् प्रत्याहार परे वर्तमान है अतः इस सूत्र से पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो कर पुनः वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एका-देश करने से—राम् औ = 'रामी' प्रयोग सिद्ध होता है।

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१२८) बहुषु बहुवचनम् ।१।४।२१॥

बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्।।

अर्थः — बहुत्व अर्थात् दो सङ्ख्या से अधिक सङ्ख्या की विवक्षा हो जो बहु-वचन प्रत्यय होता है। व्याख्या—बहुषु ।७।३। बहुवचनम् ।१।१। यहां 'बहु' शब्द व्याख्यान से बहुत्व-वाची है । अर्थः—(बहुषु) बहुत्व की विवक्षा होने पर (बहुवचनम्) बहुवचन प्रत्यय होता है । यदि दो से अधिक सङ्ख्या की विवक्षा होगी तो प्रकृति से बहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किया जायेगा।

'राम राम राम' इन तीन रामशब्दों का या इन से अधिक यथेष्ट रामशब्दों का (दो से अधिक की हमें विवक्षा है चाहे तीन हों या सौ इस से कुछ प्रयोजन नहीं) सरूपाणाम्० (१२५) से एकशेष हो 'राम' हुआ। अब प्रथमा विभक्ति के बहुत्व की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम् (१२८) द्वारा 'जस्' यह बहुवचन प्रत्यय आकर 'राम कस्' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् — (१२६) चुटू ।१।३।७।।

प्रत्ययाद्यौ चुटू 'इतौ स्तः।।

अर्थः -- प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग वा टवर्ग इत्सञ्ज्ञक होते हैं।

क्याख्या—प्रत्ययस्य ।६।१।(षः प्रत्ययस्य से)। आदी ।१।२। (आदिर्शिदुडवः से वचनविपरिणाम कर के)। चुटू।१।२। इतौ ।१।२। (उपवेशेऽजनुनासिक इत् से वचनविपरिणाम द्वारा)। समासः—चुश्च टुश्च = चुटू, इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः—(प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (आदी) आदि में स्थित (चुटू) चवर्गऔर टवर्ग (इतौ) इत्सञ्ज्ञक होते हैं।

'राम — जस्' यहां 'जस्' यह प्रत्यय है, इस के आदि में 'ज्' यह चवर्ग स्थित है अतः इस सूत्र से इस की इत् सञ्ज्ञा हो तस्य लोपः (३) से उस का लोप करने पर 'राम — अस्' हुआ। अब यहां हल-त्यम् (१) से सकार की इत्सञ्ज्ञा प्राप्त होती है, इस पर उस की निवृत्ति के लिये यत्न करते हैं—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१३०) विभिषतश्च ।१।४।१०३॥

सुँप्तिङौ विभिवत-सञ्ज्ञौ स्तः ॥

अर्थः -- सुंप् और तिङ् विभक्तिसञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—सुंप् ११११। (सुंपः से विभक्तिविपरिणाम द्वारा)। तिङ् ११११। (तिङस्त्रीणि० से विभक्तिविपरिणाम द्वारा)। विभक्तिः।१११। च इत्यव्ययपदम्। अर्थः— (सुंप्) सुंप् और (तिङ््) तिङ् (विभक्तिः) विभक्तिसञ्ज्ञक होते हैं। सञ्ज्ञाविधौ प्रत्यय-प्रहणं तदन्तप्रहणं नास्ति [जहां प्रत्यय की सञ्ज्ञा की जाये वहां प्रत्यय के प्रहण होने पर प्रत्ययान्त का ग्रहण नहीं किया जाता] इस नियम से यहां सुंबन्त और तिङन्त की विभक्ति सञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु केवल सुंप् और तिङ् की ही विभक्ति सञ्ज्ञा होती है। सुंप् प्रत्याहार स्वौजसमीद्० (११८) सूत्र के 'सुं' से लेकर सप्तमी के बहु-वचन 'सुप्' के पकार तक बनता है। अर्थात् सुं, औ, जस् आदि इक्कीस प्रत्यय 'सुंप्'

 <sup>&#</sup>x27;चुटू--इती' अत्र ईद्देद् द्वियचनं प्रगृह्यम् (५१) इति प्रगृह्यत्वेन प्रकृतिभावो-ऽवसेयः ।

हैं। तिङ् प्रत्याहार तिप्तिस्भि० (३७५) सूत्र के 'ति' से लेकर 'महिङ्' के ङकार तक बनता है। अर्थात् तिप्, तस्, भि आदि अठारह प्रत्यय 'तिङ्' हैं। इन दोनों सुँप् और तिङ् प्रत्ययों की विभक्ति सञ्ज्ञा है। अब विभक्तिसञ्ज्ञा का उपयोग दर्शाते हैं— [लघु०] निषेध-सूत्रम्—(१३१) न विभक्तौ तुस्माः।१।३।४।।

विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा नेतः । इति सस्य नेत्त्वम् । रामाः ।। अर्थः—विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार, मकार इत्सञ्ज्ञक नहीं होते । इति

सस्य इस सूत्र से सकार की इत् सञ्ज्ञा का निषेध हो जाता है।

व्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । विभक्तौ ।७।१। तुस्माः ।१।३। इतः ।१।३। (उप-देशेऽजनुनासिक इत् से वचनविपरिणाम द्वारा) । समासः — तुश्च स् च मश्च == तुस्माः, इतरेतर-द्वन्द्वः । मकारादकार उच्चारणार्थः । अर्थः — (विभक्तौ) विभक्ति में (तुस्माः) तवर्ग, सकार, मकार (इतः) इत्सञ्ज्ञक (न) नहीं होते ।

इस सूत्र से जस्, शस्, भिस्, भ्यस्, ङस्, ओस्, अम्, भ्याम्, आम् आदि के अन्त्य हल् की हलन्त्यम् (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती। तवर्ग के उदाहरण—

रामात्, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, एधेरन् प्रभृति जानने चाहियें।

'राम + अस्' यहां अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर उस का बाध कर अतो गुणे (२७४) से पररूप प्राप्त होता है। पुनः उस का भी बाध कर प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ आकार करने से--रामास्। अब पूर्ववत् सकार को रूँ, उँकारलोप तथा अवसानसञ्ज्ञक रेफ को विसर्ग करने पर 'रामाः' प्रयोग सिद्ध होता है।

किसी का अपनी ओर ध्यान खींचना सम्बोधन कहाता है। यथा—हे राम !
भो देवदत्त ! दिखा ति । सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है
[देखो कारकप्रकरण (८८६)]। सम्बोधन के द्योतनार्थं पद के आदि में (क्वचित्
अन्त में भी) प्रायः 'हे, रे, भोस्' आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। कहीं २
इन का प्रयोग नहीं भी होता।

अब सम्बोधन के एकत्व की विवक्षा में 'राम — सुँ' हुआ। इस अवस्था में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् (१३२) एकवचनं सम्बुद्धिः ।२।३।४६॥

सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसञ्ज्ञं स्यात् ॥

अर्थः—सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एकवचन सम्बुद्धि सञ्ज्ञक होता है। व्याख्या—सम्बोधने ।७।१। (सम्बोधने च सूत्र से)। प्रथमायाः ।६।१। (प्राति-पदिकार्थिलङ्ग—प्रथमा से विभिवतिवपरिणाम द्वारा)। एकवचनम् ।१।१। सम्बुद्धिः

१. सम्बोधनवाची पद के आगे आजकल '!' ऐसा चिह्न किया जाता है; परन्तु प्राचीनकाल में ऐसा कोई चिह्न न था। इस प्रकार के चिह्नों की परिपाटी प्रायः पश्चिम से आई है। इन से वाक्य सुन्दर, असन्दिग्ध और ऋटिति अर्थप्रत्यायक हो जाते हैं। इन के ग्रहण में कोई लज्जा की बात नहीं—विषाद्यमृतं ग्राह्मम्।

।१।१। क्षर्थः— (सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमायाः) प्रथमा का (एकवचनम्) एक-वचन (सम्बुद्धिः) सम्बुद्धि-सञ्ज्ञक होता है।

इस सूत्र से सम्बोधन के 'सुँ' की सम्बुद्धिसञ्ज्ञा हो जाती है। अब सुँलोप के लिये उपयोगी अङ्गसञ्ज्ञा करने वाला सूत्र लिखते हैं—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् — (१३३) यस्मात्प्रत्ययविधस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् ।१।४।१३॥

यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्नर्कं स्यात् ।। अर्थः—जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में जिस के ऐसा शब्द-स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अङ्गसञ्ज्ञक होता है।

व्याख्या—यस्मात् ।५।१। प्रत्ययिविधः ।१।१। तदादि ।१।१। प्रत्यये ।७।१। अङ्गम् ।१।१। समासः—विधानं विधिः, भावे किपत्ययः । प्रत्ययस्य विधिः = प्रत्यय-विधः, षष्ठी-तत्पुरुषः । तत् = प्रकृति-रूपम् आदिर्यस्य शब्दस्वरूपस्य तत् = तदादि, तद्गुणसंविज्ञान-बहुन्नीहिसमासः । अर्थः — (यस्मात्) जिस प्रकृति से (प्रत्ययविधः) प्रत्यय का विधान हो (तदादि) यह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के आदि में हो ऐसा प्रकृतिसहित वह शब्दस्वरूप (प्रत्यये) उस प्रत्यय के परे होने पर (अङ्गम्) अङ्ग-सञ्ज्ञक होता है । उदाहरण यथा—

भू धातु से परे लँट् के स्थान पर 'मिप्' प्रत्यय किया तो बना—भू + मिप्। पुनः भूधातु से परे 'शप्' विकरण किया तो 'भू + शप् + मिप्' हुआ। शकार तथा दो पकारों का लोप करने पर 'भू + अ + मि'। अब यहां अङ्गसञ्ज्ञा करते हैं। यहां 'भू' इस प्रकृति से 'मिप्' प्रत्यय का विधान किया गया है। वह 'भू' प्रकृति 'अ' इस शब्दस्वरूप के आदि में स्थित है। इस प्रकार प्रकृतिसहित वह शब्दस्वरूप 'भू + अ' है। अतः उस मिप् प्रत्यय के परे होने पर 'भू + अ' इस समुदाय की अङ्ग संज्ञा हुई। गुण और अवादेश हो कर यह अङ्ग 'भव' बन जाता है। अब मिप् प्रत्यय के परे रहते 'भव' इस अदन्त अङ्ग को अतो दीर्घो पात्र (३६०) से दीर्घ हो कर 'भवामि' सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 'भविष्यामि' आदि में 'भविष्य'आदि की अङ्गसंज्ञा समभनी चाहिये।

यदि सूत्र में 'तदादि' यहां 'आदि' ग्रहण न करते तो केवल उस प्रकृति की ही अङ्गसंज्ञा होती, प्रकृति से आगे तथा प्रत्यय से पूर्वस्थित शब्दस्वरूप की न होती। तब उपर्युक्त उदाहरण में केवल 'भू' की ही अङ्गसंज्ञा होती 'अ' की साथ में न होती। इस से अङ्ग के अदन्त न होने से उसे दीर्घ न हो कर अनिष्ट हो जाता। अब पुनः 'आदि' ग्रहण से तद्गुणसंविज्ञानबहुन्नीहिसमास के कारण दोनों अर्थात् चिकरणविशिष्ट प्रकृति का ग्रहण हो जाता है; कोई दोष नहीं आता'।

१. बहुन्नीहिसमास में जिन पदों का समास किया जाता है, समास हो चुकने पर प्रायः उन पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ की ही प्रधानता हो जाया करती है। यथा—'पीत' शब्द का अर्थ है 'पीला' और 'अम्बर' शब्द का अर्थ है 'कपड़ा'।

जहां पर केवलमात्र प्रकृति ही होगी उस से आगे तथा प्रत्यय से पूर्व अन्य कोई स्थित न होगा, वहां केवल प्रकृति की ही अङ्गसंज्ञा हो जायेगी; अर्थात् व्यपदे-शिवद्भाव से 'तदादि' केवल प्रकृति ही समभी जायेगी [देखो —आद्यन्तवदेकस्मिन् क् (२७८)]।

'राम — सुँ' यहां रामशब्द से 'सुँ' प्रत्यय का विधान है अतः उस प्रत्यय के परे होने पर तदादि — रामशब्द की अङ्गसंज्ञा हो जाती है ।

अब अग्रिमसूत्र में अङ्गसंज्ञा का उपयोग दर्शाते हैं---

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१३४) एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः ।६।१।६७।।

एङन्ताद् ध्रस्वान्ताच्चाङ्गाद्धल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् ॥

अर्थः — एङन्त अङ्ग तथा ह्रस्वान्त अङ्ग से परे हल् का लोप हो जाता है यदि वह सम्बुद्धि का हो तो।

अब 'पीत' और 'अम्बर' शब्द का बहुव्रीहिसमास किया तो बना—पीताम्बर: । इस का अर्थ है —पीले कपड़ों वाला । इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता है, जिस के पीले कपड़े हैं । इसी प्रकार 'हण्टा' का अर्थ है 'देखी गई' और 'मथुरा' का अर्थ है 'एक नगरी' । अब 'हण्टा' और 'मथुरा' का बहुव्रीहिस्समास किया तो बना—हण्टमथुर: । इस का अर्थ है —जिस से मथुरा देखी गई है वह पुरुष । इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता है । अत एव बहुव्रीहिसमास अन्यपदार्थ प्रधान कहाता है । इस बहुव्रीहि-समास के पुन: दो भेद हो जाते हैं—१. तद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहिसमास, २. अतद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहिसमास । जिस बहुव्रीहिसमास में अन्यपदार्थ की प्रधानता के साथ साथ समस्यमान पदों के अर्थों का भी प्रवेश हो वह 'तद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहिसमास' होता है । यथा —'पीताम्बर:' यहां अन्यपदार्थ =पुरुष की प्रधानता के साथ साथ समस्यमान पदों के अर्थ का भी त्याग नहीं हुआ । यदि कहा जाये कि 'पीताम्बरमानय' (पीले कपड़े वाले को लाओ) तो उस पुरुष के साथ पीले कपड़े भी आएंगे । अत: यहां तद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहिसमास है ।

जहां अन्यपदार्थं के साथ समस्यमान पदों के अर्थं का प्रवेश नहीं होता वहां 'अतद्गुणसंविज्ञान-बहुन्नीहिसमास' होता है। यथा—हिष्टमथुरः। यहां अन्यपदार्थं (पुरुष) की प्रधानता के साथ समस्यमान पदों के अर्थों का प्रवेश नहीं होता। यदि कहा जाये कि —'हष्टमथुरमानय' (जिस ने मथुरा देखी है उसे लाओ) तो उस पुरुष के साथ देखी गई मथुरा नहीं आएगी; अतः यहां 'अतद्गुणसंविज्ञान-बहुन्नीहिसमास' है। इसी प्रकार 'चित्रगुमानय' आदि में समऋना चाहिये। उपर्युक्त सूत्र में 'तदादि' (तत् —प्रकृतिरूपम् आदिर्यस्य तत् —तदादि) यहां 'तद्गुणसंविज्ञानबहुन्नीहि' समास है; अतः यहां अन्यपदार्थं (जिस के आदि में प्रकृति होगी) के साथ उस (प्रकृति) की भी अङ्गसञ्ज्ञा हो जायेगी।

व्याख्या — एङ्ह्रस्वात् । ५।१। सम्बुद्धेः ।६।१। हल् ।१।१। (हल्डचाब्म्यः० से)। लोपः ।१।१। (लोपो व्योर्विल से) । लुप्यत इति लोपः, कर्मणि घव् । समासः—एङ् च ह्रस्वश्च == एङ्ह्रस्वम्, तस्मात् == एङ्ह्रस्वात्, समाहारद्वन्द्वः । 'एङ् और ह्रस्व से परे सम्बुद्धि के हल् का लीप होता है' ऐसा अर्थ होने से 'हे कतरत् कुल' यहां दोष उत्पन्न होता है। तथाहि - नपुंसकलिङ्ग में 'कतर' शब्द से सम्बुद्धि अर्थात् सम्बोधन का एकवचन 'सुँ' करने पर अद्ड उतरादिक्यः पञ्चक्यः (२४१) से उसे अद्ड आदेश हो जाता है-कतर + अद्(ड्)। पुनः डित्त्वसामर्थ्य से रेफोत्तर अकार का लोप हो -कतर् + अद् = 'कतरद्' बनता है। अब 'एङ् और ह्रस्व से परे सम्बुद्धि के हल् का लोप होता है' इस प्रकार का यदि अर्थ होगा तो 'कतर-द्' यहां रेफोत्तर ह्रस्व अकार से सम्बुद्धि के हल् दकार का लोप प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। अतः इस की निवृत्ति के लिये इस सूत्र में 'अङ्गात्' का अध्याहार किया जाता है (क्यों कि सम्बुद्धि प्रत्यय का विधान होने से एङ् और ह्रस्व स्वतः अङ्ग होंगे ही)। 'एङ्ह्रस्वात्' को 'अङ्गात्' का विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से--'एङन्तह्रस्वान्तादङ्गात्' ऐसा अर्थ निष्पन्न होता है। इस अर्थ के होने से 'कतरद्' आदि में कोई दोष नहीं आता। क्योंकि यहां अङ्ग ह्रस्वान्त नहीं प्रत्युत रेफान्त है, रेफोत्तर अकार तो 'अद्ड्' प्रत्यय का ही अवयव है। अत: दकारलोप न हो कर इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है। अर्थ:--(एङ्हस्वात्) एङन्त और ह्रस्वान्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (सम्बुद्धेः) सम्बुद्धि का (हल्) हल् (लोपः) लुप्त किया जाता है। एङन्त के उदाहरण 'हे हरे!, हे विष्णो!' आदि आगे आयेंगे। यहां ह्रस्वान्त का उदाहरण प्रस्तुत है-

राम + सुँ = 'राम + स्' यहां 'राम' इस ह्रस्वान्त अङ्ग से परे 'स्' यह सम्बुद्धि का हल् वर्त्तमान है अतः प्रकृत सूत्र से उस का लोप हो 'राम' यह प्रयोग सिद्ध होता है। 'हे' आदि शब्दों को साथ में जोड़ने से—'हे राम!, भो राम!' आदि बनेंगे। सम्बोधन का द्विवचन और बहुवचन प्रथमावत् सिद्ध होता है। हे रामौ!, हे रामाः!।

नोट — सम्बोधन के द्विवचन और बहुचन में प्रथमा से कुछ भी भेद नहीं हुआ करता; भेद सम्बुद्धि में ही होता है। अतः आगे सर्वत्र हम सम्बुद्धि की ही सिद्धि करेंगे। द्विवचन और बहुवचन में स्वयं प्रथमावत् सिद्धि कर लेनी चाहिये।

अब द्वितीया विभिन्त के रूप सिद्ध किये जाते हैं। द्वितीया के एकवचन में 'राम + अम्' बना। अब यहां क्रमशः अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घः, अतो गुणे (२७४) से उस का बाध कर पररूप तथा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पररूप का बाध कर पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस अवस्था में अग्निमसूत्र से पूर्वसवर्णदीर्घ का भी बाध हो जाता है।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१३५) अमि पूर्वः ।६।१।१०३।। अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् । रामम् । रामौ ।। अर्थः अक् से अम् में विद्यमान अच् परे हो तो पूर्व - पर के, स्थान पर एक पूर्वरूप आदेश होता है।

व्याख्या—अकः ।४।१। (अकः सवर्णे दोर्घः से) । अमि ।७।१। अचि ।७।१। (इको यणिव से) । पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है)। पूर्वः ।१।१। अर्थः—(अकः) अक् प्रत्याहार से (अमि) अम् प्रत्यय में स्थित (अचि) अच् के परे होने पर (पूर्वघरयोः) पूर्वं +पर के स्थान पर (एकः) एक (पूर्वः) पूर्वं वर्णं आदेश हो जाता है।

'राम + अम्' यहां मकारोत्तर अकार = अक् से परे अम् का अच् = अकार विद्यमान है। अतः प्रकृतसूत्र से पूर्व + पर के स्थान पर पूर्व = अकार का रूप हो कर - राम् 'अ' म् = 'रामम्' प्रयोग सिद्ध हुआ।

द्वितीया के द्विवचन में 'राम + औट्' हुआ। टकार की हलन्त्यम् (१) से इत् सङ्ज्ञा हो कर तस्य लोप: (३) से लोप हो जाता है —राम + औ। अब प्रथमा के द्विवचन के समान पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो कर वृद्धि हो जाती है — रामौ।

द्वितीया के बहुवचन में 'राम + शस्' हुआ। अब शकार की इत्संज्ञा करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] सञ्जा-सूत्रम्—(१३६) लशक्वतद्धिते ।१।३।८।।

तद्धितवर्जप्रत्ययाद्या ल-श-कवर्गा इतः स्युः ।।

अर्थः तिद्धितभिन्न प्रत्यय के आदि में लू, श्रुऔर कवर्ग इत् हों।

व्याख्या — प्रत्ययस्य १६।१। (वः प्रत्ययस्य से) । आदि ।१।१। (आदिजिटुडवः से लिङ्गिविपरिणाम द्वारा) । लशकु ।१।१। इत् ।१।१। (उपदेशेऽजनुनासिक इत् से) । अति छि।१। समासः — लश्च शश्च कुश्च एषां समाहारः, लशकु, समाहारद्वन्द्वः । न तिद्वते = अतिद्वते, नञ्समासः । अर्थः — (प्रत्ययस्य) प्रत्यय के (आदि) आदि में स्थित (लशकु) लकार, शकार और कवर्ग (इत्) इत्संज्ञक होते हैं (अतिद्वते) परन्तु तिद्वत में नहीं होते । तिद्वतप्रत्यय में निषेध होने से कप्, ख, ग्मिन्, घ, शस्, लच् आदि में इत्संज्ञा न होगी । यथा — व्यूढोरस्कः, वाग्ग्मी, लोमशः, चूडालः आदि ।

'राम + शस्' यहां 'शस्' तद्धित नहीं अतः प्रकृत सूत्र से इसे के आदि में स्थित शकार की इत्सञ्ज्ञा हुई और लोप हो गया—राम - अस्। अब प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर 'रामास्' बन गया। इस अवस्था में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु॰] विधि-सूत्रम्—(१३७) तस्माच्छसो नः पुंसि ।६।१।६६।। पूर्वसवर्णदीर्घात् परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात् पुंसि ।।

अर्थः - पूर्वसवर्ण-दीर्घ से परे जो शस् का सकार उस के स्थान पर नकार हो जाता है पूर्विलक्क में।

व्याख्या—तस्मात् ।५।१। शसः ।६।१। नः ।१।१। पुंसि ।७।१। नकारादकार उच्चारणार्थः । 'तद्' शब्द पूर्व का बोध कराया करता है । इस सूत्र से पूर्व प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) में पूर्वसवर्णदीर्घ का विघान है। अतः यहां 'तस्मात्' शब्द से भी 'पूर्वसवर्णदीर्घात्' का ग्रहण होगा। अर्थः—(तस्मात् — पूर्वसवर्णदीर्घात्) उस पूर्वविहित पूर्वसवर्णदीर्घ से परे (शसः) शस् के स्थान पर (नः) न् हो जाता है (पृंसि) पुल ् लिङ्क में। अलोऽन्त्यस्य (२१) से यह नकार आदेश शस् के अन्त्य अल् सकार को ही होगा।

'रामास्' यहां मकारोत्तर आकार पूर्वसवर्णदीर्घ है अतः इस से परे शस् के सकार को नकार हो कर —'रामान्' बना।

अब यहां अनिष्ट णत्व प्राप्त होता है। उस का परिहार करने के लिये ग्रन्थ-कार प्रथम णत्वविधायक सूत्र लिखते हैं— [लाव ] विधि-सत्रम — (१३८) अटकस्वाङनस्व्यवायेऽपि ।=।४।२।।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१३८) अट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि ।८।४।२।। अट्, कवर्ग, पवर्ग, आङ्, नुम् एतैव्यस्तैर्यथासम्भवं मिलितैश्च व्यव-धानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्राप्ते —

अर्थः -- अट् प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, आङ् और नुम् इन का अलग २ या यथासम्भव दो तीन अथवा चारों का मिल कर व्यवधान होने पर भी समानपद में रेफ और षकार से परे नकार को णकार हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर [अग्रिम-सूत्र निषेध करता है]।

व्याख्या—अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये ।७।१। अपि इत्यव्ययपदम् । समानपदे ।७।१। रवाभ्याम् ।५।२। नः ।६।१। णः ।१।१। (रवाभ्यां नो णः समानपदे से)। णकारादकार उच्चारणार्थः । इस सूत्र से पूर्व अष्टाच्यायी में रवाभ्यां नो णः समानपदे सूत्र पढ़ा गया है । वह सूत्र समानपद में रेफ और वकार से परे अव्यवहित (व्यवधान-रहित) नकार को णकार करता है । यथा—चतुर्णाम्, पुष्णाति आदि । परन्तु यह सूत्र 'नराणाम्, पुष्त्रवेण' प्रभृति प्रयोगों में व्यवहित नकार को णकार करने के लिये रचा गया है । समासः—अट् च कुश्च पुश्च आङ् च नुम् च अट्कुप्वाङ्नुमः, इतरेतरद्वन्द्वः । तैर्व्यवायः (व्यवधानम्) =अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायः, तृतीयातत्पुष्त्यः । तिस्मन् अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये, भावसप्तमी । अर्थः—(अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये) अट्प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्गं, आङ् और नुम् इन से व्यवधान होने पर (अपि) भी (रवाभ्याम्) रेफ और पकार से परे (नः) न् के स्थान पर (णः) ण् हो जाता है (समानपदे) समानपद अर्थात् अखण्ड पद में ।

जिस पद के खण्ड अर्थात् टुकड़े कर उन का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग न किया जा सके उसे समानपद या अखण्डपद कहते हैं। 'रामान्' अखण्डपद है, इस के खण्ड नहीं किये जा सकते। इसलिये यहां णकार प्राप्त है। 'रघुनाथः, रमानाथः, रामताम'

१. जहां पूर्वसवर्णदीर्घन होगा, वहां पर पुर्ल्लिञ्ज में भी शस् के स् को न् न होगा। जैसे—गाः । 'गो + शस्' यहां पर आतोऽम्श्रासोः (२१४) से पूर्व + पर के स्थान पर 'आ' आदेश हुआ है, अतः पूर्वसवर्णदीर्घन होने से न् भी न हुआ। ल० प्र० (१२)

ये अखण्डपद नहीं इनके खण्ड हो सकते हैं। रघु और नाथ इन दोनों खण्डों का स्व-तन्त्र प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये इन में णत्व नहीं हुआ।

अब यहां यह विचार उपस्थित होता है कि क्या अट्, कवर्ग आदि सब का व्यवधान हो तो णत्व होता है? या इन में से किसी एक का व्यवधान होने पर णत्व होता है? पहला पक्ष असम्भव है क्योंकि संस्कृतसाहित्य में ऐसा कोई शब्द नहीं जिस में रेफ या पकार से परे अट्, कवर्ग आदि सब से व्यवहित णकार हो। अतः लक्ष्य (उदाहरण) न मिलने के कारण 'सब का व्यवधान हो तो णत्व होता है' यह पक्ष असङ्गत है। दूसरा पक्ष ठीक है। इस से 'नराणाम्, कराणाम्, पुरुषेण' आदि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। करणे यजः (६०७), स्तोकान्तिकदूरार्थकुच्छाणि क्तेन (६२६) इत्यादि पाणिनसूत्रों से भी इस पक्ष की पुष्टि होती है। इन सूत्रों में मुनि ने एक २ का व्यवधान होने पर णकार आदेश किया है। किञ्च - इस पक्ष के अतिरिक्त एक अन्य पक्ष भी महामुनि के सूत्रपाठ से पुष्ट होता है। वह यह है कि 'अट्, कवर्ग आदियों में चाहे जितने वर्णों का व्यवधान हो णत्व हो जाये'। मुनि ने - सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ (१२५), कर्मणि द्वितीया (६६१), इन्हन्पूषार्यम्णां शौ (२५४) इत्यादि सूत्रों में यथासम्भव अनेकों का व्यवधान होने पर भी णकार आदेश किया है। ग्रन्थकार ने इन दोनों पक्षों का—एतैर्व्यस्तिर्यथासम्भवं मिलनैश्च इन शब्दों से वर्णन किया है। इन के उदाहरण यथा—

अट्—करणम्, हरणम्, करिणा, कुरुणा, गिरीणाम्, अर्हेण इत्यादि । कवर्ग—अर्केण, सूर्वाणाम्, गर्गेण, अर्घेण इत्यादि । पवर्ग—दर्पेण, रेफेण, गर्मेण, चर्मणा, कर्मणा इत्यादि । आङ्—पर्याण्डम्, निराण्डम् इत्यादि ।

नुम्—वृंहणम्, तृंहणम् इत्यादि । यहां 'नुम्' से अनुस्वार अभिप्रेत है । वह अनुस्वार चाहे 'नुँम्' के स्थान पर हुआ हो या स्वाभाविक हो इस से कुछ प्रयोजन नहीं । यथा—'बृंहणम्' यहां नुँम् के स्थान पर अनुस्वार हुआ है । 'तृंहणम्' यहां स्वाभाविक अनुस्वार है ।

सूचना - सम्पूर्ण णत्वप्रकरण में रेफ और षकार की तरह ऋवर्ण को भी णत्व में निमित्त समक्षता चाहिये। अत एव अप्तृन्तृच् - प्रशास्तृणाम् (२०६) इत्यादि मुनिवर के निर्देश उपलब्ध होते हैं। आगे चल कर ग्रन्थकार ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् (वा० २१) इस वार्तिक को स्वयं ही उद्धृत करेंगे।

रामान् = र्+आ + म्+आ + न्। यहां रेफ से परे आ = अट्, म् = पवर्ग,

१. इस सूत्र की अनुवृत्ति उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (४५६) सूत्र में जाती है। अतः पर्याणद्धम् आदि में उस से णत्व हो जाता है। पदव्यवायेऽपि (८.४.३७) द्वारा निषेध नहीं होता। यही आङ् के ग्रहण का प्रयोजन है। इस पर विस्तृत विचार व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें।

आ = अट् इन तीन वर्णों से व्यवहित नकार है अतः अट्कु० सूत्र से णकार प्राप्त होता है। अब इस का अग्निमसुत्र से निषेध करते है—

### [लघु०] निषेध-सूत्रम् (१३६) पदान्तस्य ।८।४।३६॥

नस्य णो न। रामान् ॥

अर्थः - पदान्त नकार को णकार नहीं होता।

व्याख्या—पदान्तस्य ६।१। नः ।६।१। णः ।१।१। (रषाम्यां नो णः समान-पदे से) । न इत्यव्ययपदम् (न भाभूपू॰ से) । अर्थः — (पदान्तस्य) पद के अन्त वाले (नः) न् के स्थान पर (णः) ण् आदेश (न) नहीं होता ।

'रामान्' यह सुँबन्त होने से सुँग्तिङन्तं पदम् (१४) के अनुसार पदसञ्ज्ञक है। यहां 'न्' पदान्त है। अतः प्रकृत पदान्तस्य से नकार को णकार होने का निषेध हो गया तो 'रामान्' प्रयोग सिद्ध हुआ।

तृतीया के एकवचन में —राम +टा। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है — [लघु o ] विधि-सूत्रम् — (१४०) टाङसिँङसामिनात्स्याः ।७।१।१२।।

अदन्तात् टादीनामिनादयः स्यु:। णत्वम् --रामेण ॥

अर्थः - अदन्त (अङ्ग) से परे टाँ को इन, ङिसँ को आत् और ङस् को स्य आदेश होता है।

क्याख्या—अतः ।१।१। (अतो भिस ऐस् से) । अङ्गात् ।१।१। (अङ्गस्य यह अधिकृत है, इस का विभिक्तिविपरिणाम हो जाता है) । टाङसिँङसाम् ।६।३। इनात्स्याः ।१।३। अङ्गात्' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि हो जाती है — अदन्ताद् अङ्गात् । अर्थः—(अतः = अदन्तात्) अदन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (टाङसिँ-इसाम्) टा, ङसिँ, इस् के स्थान पर (इनात्स्याः) इन, आत्, स्य आदेश हो जाते हैं । यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) के अनुसार टा को इन, ङिसँ को आत् तथा इस् को स्य आदेश हो जाता है । ज्यान रहे कि इन और स्य आदेश अदन्त हैं ।

'राम — टा' यहां 'राम' अदन्त अङ्ग है। इस से परे 'टा' को 'इन' आदेश हो जाता है। 'राम — इन' इस अवस्था में आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश तथा अद्कु॰ (१३८) से नकार को णकार आदेश हो कर 'रामेण' रूप सिद्ध होता है। स्मरण रहे कि यहां पदान्तस्य (१३६) द्वारा णत्व का निषेध नहीं होता, क्यों कि यहां न् पदान्त नहीं, पदान्त 'अ' है।

तृतीया के द्विवचन में राम + म्याम् । अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है — 
[लघु o ] विधि-सूत्रम् — (१४१) सुँपि च ।७।३।१०२।।

यनादौ सुँपि अतोऽङ्गस्य दीर्घः । रामाभ्याम् ॥

अर्थः - यजादि सुंप् परे होने पर अदन्त अङ्ग को दीर्घ हो जाता है।

क्यास्या—सुँपि । ७।१। च इत्यव्ययपदम् । अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । अतः ।६।१। दीर्घः ।१।१। यित्र ।७।१। (अतो दीर्घो यित्र से) । 'यित्र' पद 'सुँपि' पद का विशेषण है और अल् है इस लिये इस से तदादिविधि हो कर 'यवादो सुँपि' बन

जायेगा । 'अतः' यह 'अङ्गस्य' का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि होकर 'अदन्तस्य अङ्गस्य' हो जायेगा । अर्थः—(यिज) यजादि (सुँपि) सुँप् परे होने पर (अतः) अदन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है । यज् एक प्रत्याहार है; यजादि सुँप् — म्याम्, भ्यस् आदि हैं । अलोऽन्त्यपरिभाषा द्वारा यह दीर्घ आदेश अदन्त अङ्ग के अन्त्य अल् == अत् के स्थान पर ही होता है ।

'राम - भ्याम्' यहां 'भ्याम्' यबादि सुँप् है, अतः इस के परे होने पर 'राम' इस अदन्त अङ्ग को दीर्घ हो — 'रामाभ्याम्' प्रयोग सिद्ध हुआ ।

तृतीया के बहुवचन में 'भिस्' प्रत्यय आकर 'राम — भिस्' हुआ। सुंपि च (१४१) से दीर्घ के प्राप्त होने पर उस का बाध कर वक्ष्यमाण बहुवचने भल्येत् (१४५) सूत्र से अदन्त अङ्ग को एकार प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१४२) अतो भिस ऐस् ।७।१।६।।

अदन्ताद् अङ्गात् परस्य भिस ऐस् स्यात् । अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) —रामैः ॥

अर्थः - अदन्त अङ्ग से परे भिस् के स्थान पर ऐस् आदेश हो।

व्याख्या—अतः।।।१।अङ्गात्।।।१। (अङ्गस्य यह अधिकृत है, इस की विभक्ति का यहां विपरिणाम हो जाता है)। भिसः।।६।१। ऐस्।१।१। 'अङ्गात्' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि हो जायेगी। अर्थः—(अतः—अदन्तात्) अदन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (भिसः) भिस् के स्थान पर (ऐस्) ऐस् हो जाता है। यह आदेश तस्मादित्युत्तरस्य (७१) द्वारा अदन्त अङ्ग से परे भिस् को होना है। 'भिसः' यह षष्ठीनिदिष्ट है। अतः अलोऽन्त्यस्य (२१) से उस के अन्त्य अल् सकार को यह आदेश होना चाहिये। पर उस के बाधक आदेः परस्य (७२) द्वारा भिस् के आदि अल् = भकार को ही प्राप्त होता है। इस पर अनेकािल्शित्सर्वस्य (४५) द्वारा उस का भी बाध कर सम्पूर्ण भिस् के स्थान पर ऐस् आदेश हो जाता है।

'राम + भिस्' यहां 'राम' यह अदन्त अङ्ग है अतः इस से परे प्रकृत सूत्र द्वारा भिस् के स्थान पर ऐस् सर्वादेश होकर —राम + ऐस् । अब वृद्धिरेचि (३३) से पूर्व + पर के स्थान पर 'ऐ' वृद्धि हो हैंत्व विसर्ग करने से —'रामैंः' प्रयोग सिद्ध होता है।

अब रामशब्द के चतुर्थी विभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं। चतुर्थी के एक-वचन में 'राम — डें' हुआ। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लवु०] विधि-सूत्रम्--(१४३) ङेर्यः ।७।१।१३।।

अतोऽङ्गात् परस्य ङेयदिशः ॥

अर्थः — अदन्त अङ्ग से परे 'ङे' के स्थान पर 'य' आदेश हो । ग्याख्या — अतः । १।१। (अतो भिस ऐस् से) । अङ्गात् । १।१। (अङ्गस्य यह अधिकृत है। यहां विभक्तिविपरिणाम हो जाता है)। ङै: ।६।१। (ङै + ङस् = ङै + अस् = ङेस् = ङै:, ङिसँङसोक्चेति पूर्वरूपम्)। यः।१।१। अर्थः — (अतः = अदन्तात्) अदन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (ङै:) ङे के स्थान पर (यः) 'य' आदेश होता है। ध्यान रहे कि 'य' आदेश सस्वर है।

'राम + ङे' यहां 'राम' यह अदन्त अङ्ग है अतः इस से परे ङे को 'य' आदेश हो — 'राम + य' हुआ । यहां 'य' यजादि तो है पर सुँप् नहीं । सुँप् तो 'ङे' था, वह अब रहा नहीं । अतः सुँपि च (१४१) से दीर्घ प्राप्त नहीं हो सकता । इस पर 'य' में सुँप्त घर्म लाने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] अतिदेश-सूत्रम्—(१४४) स्थानिवदादेशोऽनित्वधौ ।१।१।५५॥

आदेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रयविष्यौ । इति स्थानि-वत्त्वात् 'सुंपि च' (१४१) इति दीर्घः—रामाय । रामाभ्याम् ॥

अर्थ: अर्थः स्थानी के समान होता है, परन्तु यदि स्थानी अल् के आश्रित कार्य करना हो तो वह स्थानिवत् नहीं होता । इति स्थानिवत्त्वात्० इस सूत्र से यकार के स्थानिवत् हो जाने से सुंपि च (१४१) से दीर्घ हो कर 'रामाय' हुआ ।

व्याख्या — स्थानिवत् इत्यव्ययपदम् । आदेशः ।१।१। अनल्विघौ ।७।१। समासः-स्थानिना तुल्यम् इति स्थानिवत्, तेन तुल्यं ऋया चेद् वितः (११५१) इति वर्तिप्रत्ययः। (१) अला विधिः = अल्विधिः, तृतीयातत्पुरुषः।(२)अलः (परस्य)विधिः = अल्विधिः। पञ्चमी- तत्पुरुषः। (३) अलः (स्थाने)विधिः=अल्विधिः, षष्ठीतत्पुरुषः।(४) अलि (परे) विधि: अल्विधि:, सप्तमीतत्पुरुष:। न अल्विधि: अनिल्विध:, तस्मिन् = अनित्वधी, नञ्तत्पुरुषः । अल् प्रत्याहार में सब वर्ण आ जाते हैं अतः अल् वर्ण का पर्याय है। यहां अल् स्थानी या स्थानी का अवयव ही ग्रहण किया जाता है। अर्थ:--(आदेशः) आदेश (स्थानिवत्) स्थानी के समान होता है। परन्तु (अनिलवधी) स्थान्यल् द्वारा, स्थान्यल् से परे, स्थान्यल् के स्थान पर या स्थान्यल् के परे होने पर विधि करनी हो तो वह स्थानिवत् नहीं होता । भाव-जिस के स्थान पर कुछ किया जाये उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा — डेयं: (१४३) द्वारा 'डे' के स्थान पर 'य' किया जाता है अतः 'डे' स्थानी है। इको यणचि (१५) द्वारा इक् के स्थान पर यण् किया जाता है अतः इक् स्थानी है। जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे 'आदेश' कहते हैं। यथा — डेर्यः (१४३) में य और इको यणि (१५) में यण् आदेश है। आदेश स्थानिवत् = स्थानी के समान = स्थानी के तुल्य धर्मवाला होता है अर्थात् जो कार्य स्थानी के होने से सिद्ध होते हैं वे आदेश के होने से भी सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण यथा---

'राम — य' यहां 'य' यत्नादि तो है पर सुंप् नहीं, अतः सुंपि च (१४१) से दीर्घ प्राप्त नहीं हो सकता । अब प्रकृत सूत्र द्वारा आदेश 'य' के स्थानिवत् — डेवत् होने से 'य' में सुप्त्व धर्म आ जाने के कारण सुंपि च से दीर्घ हो — 'रामाय' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।

निम्नलिखित अवस्थाओं में आदेश स्थानिवत् न होगा--

- (१) यदि स्थानी अल् के द्वारा कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिवत् नहीं होता। यथा—'व्यूढोरस्केन' [व्यूढम् उरो यस्य स व्यूढोरस्कः, तेन = व्यूढोरस्केन । बहुन्नीहिसमासः।] यहां विसगं के स्थान पर सोऽपवावौ (८.३.३८) से सकार हुआ है। वात्तिककार एवं भाष्यकार ने विसगं का अट् प्रत्याहार में पाठ माना है। अब यदि इस सकार को स्थानिवद्भाव से विसगं मान लें तो यह अट् प्रत्याहार के अन्तर्गत हो जायेगा। तब अट्-फ्रु-प्वाङ्० (१३८) द्वारा नकार को णकार प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। यहां स्थानी = विसगं = अल् के द्वारा णत्वविधि करनी है अतः आदेश = स्थानिवत् = विसगंवत् न होगा।
- (२) यदि स्थानी अल् से परे कोई विधि करनी हो तो अ। देश स्थानिवत् नहीं होता। यथा == द्योः । 'दिव्' शब्द से सूंप्रत्यय लाने पर दिव औत् (२६४) सूत्र द्वारा 'व्' को 'औ' हो 'दि औ स्' बना। अब यहां 'औ' इस आदेश को स्थानिवत् अर्थात् वकारवत् हल् मानने से हल्ङ्घाडम्यः ० (१७६) द्वारा सकार का लोप प्राप्त होता है जो अनिष्ट है। यहां स्थानी अल् == वकार से परे लोपविधि करनी है अतः आदेश (औ) स्थानिवत् (वकारवत्) न होगा।
- (३) यदि स्थानी अल् के स्थान पर कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिवत् नहीं होता। यथा— द्युकामः (दिवं कामयते, दिवि कामोऽस्थेति वा)। यहां 'दिव्+काम' में दिव जत् (२६५) सूत्रद्वारा 'व्' को 'उ' होता है। यदि इस 'उ' आदेश को स्थानिवत् = वकारवत् मानें तो ककार के वल्प्रत्याहार के अन्तर्गत होने के कारण उस के परे रहते लोपो ब्योवील (४२९) द्वारा वकार का लोप प्राप्त होता है जो अनिष्ट है। यहां स्थानी अल् = वकार के स्थान पर लोपविधि करनी है अतः आदेश (उ) स्थानिवत् (वकारवत्) न होगा।
- (४) यदि स्थानी अल् के परे होने पर उस से पूर्व कोई विधि करनी हो तो सी आदेश स्थानिवत् नहीं होता। यथा—क इष्टः। 'इष्टः' यहां यज् धातु के यकार के स्थान पर सम्प्रसारण इकार किया गया है। 'कस् + इष्टः' यहां ससजुषो हैंः (१०५) से हैं आदेश कर अनुबन्धलोप किया तो—'कर् + इष्टः' हुआ। अब यहां 'इष्टः' के इकार आदेश की स्थानिवत् = यकारवत् हश्प्रत्याहारान्तर्गत मानें तो हिश्च च (१०७) से रेफ के स्थान पर उत्व प्राप्त होता है जो अनिष्ट है। यहां स्थानी अल् यकार है; उस के परे होने पर उस से पूर्व रेफ को उत्विविध करनी है अतः आदेश (इ)स्थानि-वत् (यकारवत्) न होगा।

नोट— इस सूत्र पर उपयोगी सब बातें हम ने लिख दी हैं। विद्यार्थियों को इस सूत्र का खूब अभ्यास कर लेना चाहिये; आगे इस का बहुत उपयोग होगा।

१. यहां प्रकृत 'रामाय' की सिद्धि में अल्विधि की आशक्क्का नहीं करनी चाहिये। यहां हम स्थानिवद्भाव से 'य' को सुँप् समक्क कर दीर्घ करने चले हैं। सुँप्त्व धर्म केवल अल् में ही नहीं रहता बल्कि भ्याम्, भिस् आदि समुदायों में भी रहता है जो स्पष्टतः अल् नहीं।

चतुर्थी के द्विवचन में 'रामाभ्याम्' पूर्ववत् सिद्ध होता है। चतुर्थी के बहुवचन में 'भ्यस्' प्रत्यय आ कर 'राम — भ्यस्' हुआ। अब सुँपि च (१४१) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१४५) **बहुवचने भत्येत् ।७।३।१०३।।** 

भलादौ बहुवचने सुंपि अतोऽङ्गस्यैकारः। रामेभ्यः। सुंपि किम्? पचध्वम्।।

अर्थः -- भलादि बहुवचन सुँप् परे हो तो अदन्त अङ्ग के स्थान पर एकार आदेश हो।

व्याख्या—अतः ।६।१। (अतो दीघों यित्र से)। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। बहुवचने ।७।१। भिल ।७।१। सुँपि ।७।१। (सुँपि च से)। एत् ।१।१। 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि तथा 'सुँपि' का विशेषण होने से 'भिल' से यस्मिन्विधस्तदादावल्प्रहणे द्वारा तदादिविधि हो जाती है। अर्थः—(भिल — भिलादों) भिलादि (बहुवचने) बहुवचन (सुँपि) सुँप् परे हो तो (अतः = अदन्तस्य) अदन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (एत्) 'ए' आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा द्वारा यह 'ए' आदेश अन्त्य अल् = अत् के स्थान पर ही होता है।

'राम — भ्यस्' यहां 'भ्यस्' बहुवचन है, इस के आदि में भकार कल् है और यह सुँप् भी है। अतः इस के परे होने से प्रकृत सूत्र द्वारा मकारोत्तर अकार को एकार हो सकार को हँत्व विसर्ग करने से 'रामेभ्यः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सुँपि' कथन से इस सूत्र की प्रवृत्ति सुँप् में ही होती है। अन्यथा 'पचष्वम्' (तुम सब पकाओ) यहां भी एकार आदेश हो 'पचेष्वम्' ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। 'ध्वम्' ऋलादि बहुवचन तो है पर सुँप् नहीं, तिङ् है। इस की साधनप्रक्रिया तिङन्त-प्रकरण में स्पष्ट होगी। 'बहुवचने' कहने से 'रामस्य' आदि में एत्व नहीं होता।

अब रामशब्द के पञ्चमी के एकवचन में इसिँ प्रत्यय था कर 'राम — इसिँ' बना। इस अवस्था में टाइसिँ॰ (१४०) द्वारा इसिँ को आत् आदेश हो सवर्णदीर्घ करने पर—रामात्। अब तकार कल् के पदान्त होने से कलां जशोऽन्ते (६७) द्वारा तकार को दकार करने से—रामाद्। पुन: विरामोऽवसानम् (१२४) सूत्र से दकार की अवसानसञ्ज्ञा हो कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्--(१४६) वाऽवसाने ।८।४।५४।।

अवसाने भलां चरो वा । रामात्, रामाद् । रामाभ्याम् । रामेभ्यः । रामस्य ॥

अर्थः - अवसान में भलों को चर् विकल्प से हों।

व्याख्या — अवसाने १७११ ऋलाम् १६१३। (ऋलां जहऋशि से)। चर् ११११। (अम्यासे खर्च से)। वा इत्यव्ययपदम्। अर्थः — (अवसाने) अवसान में (ऋलाम्) ऋलों के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (चर्) चर्हो जाते हैं। ऋल्-चर्-विषयक विस्तृत विवेचन पीछे (७४) सूत्र पर कर चुके हैं वहीं देखें।

'रामाद्' यहां अवसान में इस सूत्र से दकार — भल् को तकार — चर् विकल्प से आदेश करने पर — 'रामात्, रामाद्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

नोट—अनेक वैयाकरण वाडवसाने (१४६) सूत्र को भत्नां जझोडन्ते (६७) सूत्र का अपवाद मानते हैं। अतः 'रामात्' में प्रथम वाडवसाने (१४६) से तकार को तकार कर पक्ष में भत्नां जझोडन्ते (६७) द्वारा दकार किया करते हैं। किञ्च जहां २ कीमुदी में जक्त्व-चत्वें [जक्त्व और चर्त्व होते हैं] लिखा रहता है, वे वहां 'जज्ञ् तु अचत्वें' [चर्त्वाभावपक्ष में जझ् हो जाता है] ऐसा पदच्छेद स्वीकार किया करते हैं। परन्तु हमें यह मत युक्त प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसा मानने से 'रत्नमुष्' शब्द के 'रत्नमुद्' ये दो रूप न बन सकेंगे। तथाहि—प्रथम चर्त्व करने से षकार को षकार हो कर—'रत्नमुष्' बनेगा। तदनन्तर जक्त्व हो—रत्नमुड्। इस प्रकार 'रत्नमुष्, रत्नमुड्' ये दो रूप बन जायेंगे; 'रत्नमुट्' रूप न बन सकेगा। यद्यपि वे इस का ष्णान्ता षट्(२६७)आदि निर्देशों से परिहार करते हैं; तथापि उन कल्पनाओं के करने की अपेक्षा प्रथम जक्त्व कर तदनन्तर चर्त्व करने में ही लाघव है। इस का विशेष विवरण हमारे नवीन मुद्रित शोधग्रन्थ न्यासपर्यालोचन में पृष्ठ (२८६) पर देखें।

पञ्चमी के द्विवचन में पूर्ववत् 'रामाभ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के समान 'रामेभ्यः' प्रयोग बनता है ।

षष्ठी के एकवचन में 'ङस्' प्रत्यय हो कर टाङसिँङसामिनात्स्याः (१४०) से उसे सर्वादेश 'स्य' हो 'रामस्य' प्रयोग सिद्ध होता है।

षष्ठी के द्विवचन में 'ओस्' प्रत्यय आकर—राम — ओस्। अब वृद्धि का बाध कर अतो गुणे (२७४) से पररूप प्राप्त होने पर अग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्— (१४७) ओसि च ।७।३।१०४।।

(ओसि परे) अतोऽङ्गस्यैकारः । रामयोः ॥

अर्थः—ओस् परे होने पर अदन्त अङ्ग के स्थान पर एकार आदेश हो।
व्याख्या—ओसि।७।१। च इत्यव्ययपदम्। अतः।६।१। (अतो दीर्घो यित्र
से)। अङ्गस्य।६।१। (यह अधिकृत है)। एत्।१।१। (बहुवचने भल्येत् से)।
'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः—(ओसि)
ओस् परे होने पर (अतः) अदन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (एत्) 'ए' आदेश हो
जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अल् अकार को ही एकार आदेश होगा।

'राम + ओस्' यहां अदन्त अङ्ग 'राम' है। उस से परे 'ओस्' है। अतः ओसि च से अङ्ग के अन्त्य अकार को एकार हो कर 'रामे + ओस्' इस अवस्था में एचोऽय-वायावः (२२) से एकार के स्थान पर अय् आदेश हो जाता है — रामयोस्। अब सकार को रूँव विसर्ग करने से 'रामयोः' प्रयोग सिद्ध होता है।

षष्ठी के बहुवचन में 'आम्' प्रत्यय आकर 'राम — आम्' हुआ । अब सवर्ण-दीर्घ के प्राप्त होने पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है —

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१४८) ह्रस्वनद्यापो नुँट् ।७।१।५४॥

ह्रस्वान्ताद् नद्यन्ताद् आवन्ताच्चाङ्गात् परस्यामो नुँडागमः ॥

अर्थः — ह्रस्वान्त, नद्यन्त तथा आबन्त अङ्गों से परे आम् का अवयव नुँट् हो जाता है।

व्याख्या—ह्रस्वनद्यापः ।५।१। अङ्गात् ।५।१। (अङ्गस्य यह अधिकृत है। यहां विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है)। आमः ।६।१। (आमि सर्वनाम्नः सुँद् से विभक्ति-विपरिणाम कर के)। नुँद् ।१।१। समासः—ह्रस्वश्च नदी च आप् च = ह्रस्वनद्याप्, तस्मात् = ह्रस्वनद्यापः। समाहारद्वन्द्वः। यह 'अङ्गात्' का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो जाती है। 'नदी' एक संज्ञा है इस का वर्णन यू स्व्याख्यो नदी (१६४) सूत्र में आगे किया जायेगा। टाप्, डाप्, चाप्—इन स्त्रीप्रत्ययों के आद्य अनुबन्धों का लोप कर 'आप्' शेष रहता है उसी का यहां ग्रहण है। अर्थः—(ह्रस्वनद्यापः) ह्रस्वान्त, नद्यन्त तथा आबन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (आमः) आम् का अवयव (नुँद्) नुँद् हो जाता है। 'नुँद्' टित् है अतः आद्यन्तौ टिक्तौ (८५) द्वारा 'आम्' का आद्यवयव होगा।

'राम + आम्' यहां 'राम' ह्रस्वान्त अङ्ग है, इस से परे आम् विद्यमान है। अतः प्रकृतसूत्र से आम् का आद्यवयव नुँट् हो गया—'राम + नुँट् आम्'। नुँट् में टकार हलन्त्यम् (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञक है, उकार उच्चारणार्थ है; न् अविशष्ट रहता है। 'राम - नाम्' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१४६) नामि ।६।४।३॥

(नामि परे) अजन्ताङ्गस्य दीर्घः । रामाणाम् । रामे । रामयोः । एत्त्वे कृते—

अर्थः—नाम् परे हो तो अजन्त अङ्ग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। एस्वे कृते—सप्तमी के बहुवचन में एस्व करने पर (अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है)।

व्याख्या—नामि ।७।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। दीर्घः ।१।१। (ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घेडणः से)। अध्वश्च (१.२.२८) परिभाषा द्वारा 'अचः' पद उपस्थित हो कर 'अङ्गस्य' का विशेषण बन जाता है अतः इस से तदन्त-विधि हो कर 'अजन्तस्य' बन जायेगा। अर्थः—(नामि) नाम् परे होने पर (अचः) अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा द्वारा यह दीर्घ अजन्त अङ्ग के अन्त्य अल् = अच् को ही होगा।

'राम + नाम्' यहां नाम् परे होने से अजन्त अङ्ग 'राम' के अन्त्य अकार को दीर्घ हो कर 'रामा + नाम्'। अब इस अवस्था में अट्कुप्वाङ्० (१३८) से आ = अट्, म् = पवर्ग, आ = अट् के व्यवधान होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हो कर—'रामाणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन में 'ङि' प्रत्यय आ कर 'राम + ङि' हुआ। ङकार की

लक्षक्वतिद्धिते (१३६) से इत् सञ्ज्ञा हो लोप करने पर 'राम क्र' बना । अब आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश हो कर 'रामे' प्रयोग सिद्ध होता है ।

सप्तमी के द्विवन में 'रामयोः' रूप षष्ठी के द्विवचन की तरह सिद्ध होता है।
सप्तमी के बहुवचन में 'राम + सुप्' यहां पकार की इत्सञ्ज्ञा और लोप हो
कर बहुवचने भल्येत् (१४५) सूत्र से मकारोत्तर अकार को एकार आदेश करने पर 'रामे
+ सु' हुआ। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१५०) आदेश-प्रत्यययोः ।८।३।५६।।

इण्कुभ्यां परस्याऽपदान्तस्यादेशः, प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूर्धन्या-देशः । ईषद्विवृतस्य सस्य तादृश एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः ।।

अर्थः—इण् प्रत्याहार या कवर्ग से परे अपदान्त जो आदेश रूप सकार अथवा प्रत्यय का अवयव जो सकार उस के स्थान पर मूर्धन्य (मूर्धास्थान वाला) आदेश हो । ईषद्विवृतस्य—ईषद्विवृतप्रयत्न वाले सकार के स्थान पर वैसा ईषद्विवृत पकार ही होगा । इसी प्रकार 'कृष्ण' आदि अदन्त (पुंलिङ्ग) शब्दों के रूप वनेंगे ।

ब्याख्या-इण्कोः ।५।१। (यह अधिकृत है) । आदेश-प्रत्यययोः ।६।२। अप-दान्तस्य ।६।१। (अपदान्तस्य मूर्धन्यः यह अधिकृत है) । सः ।६।१। (सहेः साङः सः से) । मूर्घन्यः ।१।१। समासः--इण् च कुश्च = इण्कुः, तस्मात् = इण्कोः, समाहारद्वन्द्वः । पुंस्त्वमार्षम् । आदेशश्च प्रत्ययश्च = आदेश-प्रत्ययौ, तयोः = आदेश-प्रत्यययोः, इतरेतर-द्बन्द्व: । यहां व्याख्यान द्वारा 'आदेश' के साथ अभेदात्मिका षष्ठी और 'प्रत्यय' के साथ अवयवषष्ठी है । अर्थात् 'आदेशस्य = आदेश का सकार' इस का तात्पर्य होगा --'आदेशरूप सकार' । 'प्रत्ययस्य= प्रत्यय का सकार' इस का तात्पर्य होगा= 'प्रत्यय का अवयव सकार'। यदि 'आदेशस्य' यहां अभेदात्मिका पष्ठी न मान कर अवयवषष्ठी मानते हैं तो 'तिसृणाम्' यहां भी 'तिसृ' आदेश के अवयव सकार को इण् से परे सूर्धन्य प्राप्त होता है जो अनिष्ट है। अभेदात्मिका षष्ठी मानने से कोई दोष नहीं आता, क्यों कि 'तिमृ' में सकार आदेशरूप नहीं, आदेश का अवयव है । आदेशरूप तो 'तिसृ' सम्पूर्ण है । इसी प्रकार यदि 'प्रत्ययस्य' यहां अवयवषष्ठी न मान कर अभेदात्मिका षष्ठी मानें तो रामेषु, हरिषु, करोषि, चिनोषि आदि प्रयोग तथा हलि सर्वेषाम् (१०६), बहुषु बहुवचनम् (१२८), लिङ्सिँचावास्मनेपदेषु (५८९) इत्यादि पाणिनि के निर्देश अनुपपन्न होंगे। तब सात्पदाद्योः (१२४५) सूत्र द्वारा सात् को षत्व करने का निर्पेध भी अयुक्त हो जायेगा। अतः 'प्रत्ययस्य' में अवयव-षष्ठी ही युक्तियुक्त, कार्यसाधिका तथा पाणिन्यनुमोदिता है। अर्थः—(इण्कोः) इण् प्रत्याहार या कवर्ग से परे (आदेश-प्रत्यययोः) आदेशरूप या प्रत्यय के अवयव (अपदान्तस्य) अपदान्त (सः) स् के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्घास्थानीय वर्ण आदेश होता है।

यहां इण्प्रत्याहार (११) सूत्र पर लिखी व्यवस्थानुसार पर अर्थात् लेंण् (प्रत्याहारसूत्र ६) के णकार तक ग्रहण किया जाता है। सूब्नि भवः = सूर्धन्यः, जो

वर्ण मूर्धा-स्थान से निष्पन्न हो उसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण आठ हैं—ऋ, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, र्, ष्। यहां स्थानी सकार के साथ इन में से किसी का स्थान तुल्य हो यह असम्भव है। अब शेष रहा यत्न। सकार का 'ईषद्विवृत' आभ्यन्तर-यत्न तथा 'विवार, श्वास, अघोष' बाह्ययत्न है। मूर्धन्य वर्णों में इस प्रकार के यत्न वाला 'ष्' के अति-रिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं अतः सकार के स्थान पर षकार ही मूर्धन्य आदेश होगा। '

'रामे + सु' यहां मकारोत्तर एकार इण् है। इस से परे 'सु' प्रत्यय के अवयव अपदान्त सकार को इस सूत्र से मूर्घन्य षकार हो कर—'रामेषु' प्रयोग सिद्ध होता है।

आदेशरूप सकार के उदाहरण—'सुष्वाप' प्रमृति हैं। इण् कवर्ग से परे पत्व-विधान करने से—'रामस्य, पुरुषस्य' इत्यादियों में सकार को षकार नहीं होता। एवम् 'अपदान्त' कहने से—'कविस्तिष्ठित, हरिस्तत्र' इत्यादियों में पदान्त सकार को षकार नहीं होता।

रामशब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा-

| विभक्ति  | एकवचन          | द्विवचन    | बहुवचन     |
|----------|----------------|------------|------------|
| प्रथमा   | रामः           | रामी       | रामाः      |
| द्वितीया | रामम्          | 11         | रामान्     |
| तृतीया   | रामेण          | रामाभ्याम् | रामैः      |
| चतुर्थी  | रामाय          | 23         | रामेभ्यः   |
| पञ्चमी   | रामात्, रामाद् | 11         | "          |
| षष्ठी    | रामस्य         | रामयोः     | रामाणाम्   |
| सप्तमी   | रामे           | n          | रामेषु     |
| सम्बोधन  | हे राम !       | हे रामौ !  | हे रामाः ! |

यद्यपि ग्रन्थकार ने सम्बोधनविभक्ति को प्रथमाविभक्ति के अनन्तर रखा है ई

१. यद्यपि 'मूर्धन्यः' के स्थान पर 'षः' लिखने में लाघव था; तथापि इणः षीध्वम्० (५१४) आदि सूत्रों में 'षः' की अनुवृत्ति जाने से अनिष्टापित्त हो जाती; क्यों कि 'एघाञ्चकृढ्वे' में मूर्धन्य ढ् अभीष्ट है ष् नहीं—अतः 'मूर्धन्यः' लिखा गया है।

तथापि आजकल यह सब विभक्तियों के अन्त में प्रचलित है। यहां हम ने लौकिकक्रम का अनुसरण किया है।

इस प्रकार सब अकारान्त पुल्ँ लिङ्गों के उच्चारण होते हैं। जिन में कुछ विशेषता है उन का कथन आगे मूल में स्वयं ग्रन्थकार करेंगे। हम यहां रामवत् कुछ उपयोगी शब्दों का अर्थ सहित सङ्ग्रह दे रहे हैं। जिन शब्दों के आगे '\*' इस प्रकार का चिह्न है उन में णत्वविध जान लेनी चाहिये।

#### [अय पशुपक्षिकीटादयः]

शब्द---अर्थ अश्व = घोड़ा उल्लूक = उल्लू उष्ट्र\*=ऊँट कपोत = कबूतर काक = कौआ कीट = कीड़ा कीर\*=तोता कीश = वानर कुक्कुट = मुर्ग़ा कुक्कुर\*=कुत्ता कुञ्जर\*=हाथी कुरङ्ग\*=हरिण कूर्म\*=कछुआ कुकलास=गिरगिट कोक = चकवा कोल=सूअर कौशिक = उल्लू खग=पक्षी खद्योत = जुगनू खर\*=गधा गज=हाथी गण्डक = गेण्डा गर्दभ = गधा गृध्र\*=गीघ घोटक = घोड़ा चकोर\*= चकोर

शब्द—अर्थ चरणायुध = मुर्गा चाष\*=नीलकण्ठ चिल्ल = चील छाग=बकरा ताम्रचूड = मुर्गा तुरङ्ग\*=घोड़ा दिवान्ध = उल्लू द्विरद = हाथी घ्वाङ्क्ष**\*** = कौआ नकुल = नेवला नक\*=नाका पारावत=कबूतर पिक = कोयल बर्हिण=मोर भालुक=रीछ भृङ्ग\*=भ्रमर भेक = मेंडक भ्रमर\*=भौरा मकर\* = मगरमच्छ मण्डूक = मेंडक मत्कुण=खटमल मत्स्य = मच्छ मधुप = भौरा मयूर\*=मोर मर्कट=बन्दर मशक == मच्छर महिष\*=भैंसा

शब्द---अर्थ मार्जार\*=बिल्ला म्षिक\* = चूहा मृग\* = हरिण मृगादन = चीता मेष\*=मेढ़ा वक == बगुला वराह\* = सूअर वर्त्तक=बटेर वानर\*=बन्दर वायस = कौआ वृक\*=भेड़िया वृश्चिक = बिच्छ वृषभ\*=बैल शलभ = पतङ्ग शशक = खरगोश शाखामृग\* = बन्दर शुक == तोता शृगाल*=*-गीदड़ श्येन == बाज षट्पद == भ्रमर सर्प\*=सांप सारङ्ग\*==पपीहा सारमेय\* = कुत्ता हरिण = मृग अथ सम्बन्धवाचकाः अग्रज = बड़ा भाई आवुत्त = बहनोई

शब्द---अर्थ जनक == पिता तनय = पुत्र देवर\*=देवर दौहिन\* = दोहता धव = पति पितामह = दादा पितृव्य\*=चाचा पौत्र\*=पोता प्रिवतामह = परदादा प्रपौत्र\*= परपोता भागिनेय = भांजा भ्रातृव्य\*=भतीजा, शत्रु भ्रात्रीय\*=भतीजा मातामह=नाना मातुल==मामा मातुलेय = मामे का पुत्र श्याल = साला **रवशुर\***=ससुर सोदर\*=सगा भाई स्वस्रीय\*=भांजा [अथ लाद्यान्नादिवाचकाः]

अपूप = पूआ आम्र \* = आम का वृक्ष कुलत्थ = कुल्थी कोविदार \* = कचनार गुड = गुड़ गृञ्जन = गाजर गोधूम = गेहूं चणक = चना चम्पक = चम्पावृक्ष तिल = तिल दाडिम = अनारवृक्ष नारिकेल = नारियल पेड़ निम्ब = नीम (पेड़)

शब्द -अर्थ पटोल = परवल माष\*=उड़द मुद्ग — मूंग सर्षप\*=सरसों संयाव == हलुआ [अथ मनुष्यवर्गस्य-शब्दाः] अकिञ्चन == निर्घन अज्ञ == मूर्ख अध्यापक = अध्यापक अध्वनीन = मुसाफिर अन्ध — अन्धा अर्चक --- पुजारी अशिक्षित = अनपढ़ अश्वारोह\* = घुड़सवार कर्णेजप ==चुगलखोर काण == काना कृतघ्न ==अकृतज्ञ कृतज्ञ = शुक्रगुजार कृपण = कंजूस केशव == श्रीकृष्ण कोविद == पण्डित क्षत्त्रय\*=क्षत्रिय खल==दुष्ट गर्धन = लोभी गुप्तचर\*=दूत घस्मर\* == पेटू चिकित्सक = वैद्य चिरिकय\*=सुस्त जागरूक \* = सावधान जिह्य = कुटिल तस्कर\* = चोर तूष्णीक == चुप दर्शक = दर्शक दानव == देत्य

शब्द---अर्थ दुविनीत = अनम्र देव == देवता धनिक == धनी नट==नटवा नर्मद=मसखरा नापित = नाई नाविक = मल्लाह निशाचर\*=राक्षस नि:सञ्ज == बेहोश निःस्व = निर्धन नृप\* = राजा न्यायाधीश == जज पश्चिक = मुसाफिर परिचारक\* = सेवक पाचक == रसोइया पुरन्दर\* = इन्द्र बिधर\*=बहरा भारक\*=कुली मन्मथ - कामदेव मल्ल = पहलवान मायिक = मायावी मितम्पच = कञ्जूस याचक = भिक्षुक याष्टीक = लाठीधारी रथिक = रथी रुग्ण = रोगी वक्र\*=देढ़ा विप्र\*=ब्राह्मण वैश्य-वैश्य वैहासिक = मसखरा शाक्तीक = शक्तिधारी शूद्र\*=शूद्र सतीर्थ्यं = सहपाठी स्तावक = स्तुतिकर्ता

शब्द-अर्थ स्वच्छन्द = स्वतन्त्र [ अय व्यावसायिक-शब्दाः ] अधमणं =ऋणी अयस्कार\* = लोहार आपणिक = दुकानदार उत्तमणं =ऋणदाता कान्दविक = हलवाई कुम्भकार\*=कुम्हार कुविन्द = जुलाहा चर्मकार\*=चमार तन्तुवाय = जुलाहा निर्णेजक = धोबी पटकार\* = जुलाहा पश्यतोहर\*=सुनार मालाकार\*=माली रजक = रङ्गरेज रथकार\* = बढ़ई सुवर्णकार\*=सुनार सूचीकार\*=दरजी [अथ विविध-शब्साः] अनुग्रह\* = कृपा अपराघ = कसूर अब्द = वर्ष अभ्युदय = उन्नति भरघट्ट = रेंहट अर्कं \* = सूर्य अर्घ \* = मूल्य अर्णव = समुद्र असुर\* == दैत्य आकर\*=खान आखण्डल = इन्द्र आतप == धूप आपण = दुकान आभीर\*= अहीर

शब्द--अर्थ आय ==आमदनी आलय=घर आविष्कार\*=ईजाद आश्विन = असोज मास आषाढ=आषाढ़ मास आसार\* = जोर की वर्षा उदन्त = ख्बर उद्भव=उत्पत्ति उपद्रव\*=उपद्रव उपयोग == इस्तेमाल उपाय = तरीका एकक = अकेला कन्दर\*=गुफा कपदं =िशव-जटा कलञ्जू -दोष कवल = ग्रास कारावास = जेलखाना कात्तिक = कात्तिक कुप्रबन्ध = दुर्व्यवस्था कुबेर\* - कुबेर कूप = क्रुंआ कोलाहल = शोरगुल कोष\* = खजाना क्रम\*=सिलसिला क्षय\*=नाश खेद=दु:ख गर्व\*=अभिमान चन्द्र\* == चान्द चैत्र\*=चेत मास जय = जीत ज्येष्ठ = जेठ मास तडाग = तालाव तार्क्यं\* = गरुड़ त्रास=भय

शब्द—अर्थ त्रिदिव = स्वर्ग दाव == वनाग्नि नाक = स्वर्ग नाद = शब्द नाश = नाश निकष\* = कसौटी निर्भर\*= भरना न्याय = इन्साफ़ पङ्क = कीचड़ पाखण्ड = ढकोसला पावक = अग्नि पाषाण = पत्थर पौष\*=पौष मास प्रणय = प्रेम प्रत्यूष\*=प्रातःकाल प्रदोष\*=सायङ्काल प्रहर\*=पहर फाल्गुन=फागुन मास भाद्रपद=भादों मास मूधर\*=पर्वत मध्याह्न = दोपहर मयूख = किरण माघ==माघ मास मारुत = वायु मार्गशीर्ष\*=अगहन मास मित्त्र\*=सूर्य मुकुर\*=दर्पण मृदङ्ग = तबला याम = पहर रय\*=वेग रुद्र\*=शिव वध = हत्या वसन्त = बसन्त ऋतु विद्यालय = स्कूल

शब्द—अर्थ विनायक = गणेश विमर्श = विचार विलम्ब = देर विलाप = रोना विवाह = शादी विसम्भ\* = विश्वास वैशाख = वैशाख मास वैश्वानर\* = अग्नि व्यय = खर्च व्याज = बहाना

शब्द—अर्थं व्यायाम = कसरत शक्त\* = इन्द्रं शिशिर\* = शिशिर ऋतु शैल = पर्वत श्रावण = श्रावण मास सङ्केत = इशारा सत्कार\* = सम्मान संदंशक = चिमटा सन्देह = शक सन्दोह = समूह शब्द — अर्थ
समीर\* = वायु
संवत्सर\* = वर्ष
स्कन्द = कार्त्तिकेय
स्वभाव = आदत
हठ = जिद्द
हायन = वर्ष
हषीकेश = श्रीकृष्ण
हेमन्त = हेमन्त ऋतु
हेरम्ब\* = गणेश
हद ' = तालाब [३०६]

इत्सञ्ज्ञकों के विषय में विशेष स्मरणीय सूचना— सुंङस्योरकारेकारी जशटङपाइचेतः (सि० की०)।

> जकारक्च क्षकारक्च टकारक्च ङपाविष । सुंङस्योरुवितौ चैव सुपि सप्त स्मृता इतः ।।

अर्थः—सुँ और ङिसँ के अन्त्य उकार इकार की तथा अन्यत्र सुंपों में जकार शकार, टकार, ङकार और पकार की इत्सञ्ज्ञा होती है। इत्सञ्ज्ञा का प्रयोजन यथा—

सुँ—में उकार अनुबन्ध का यह प्रयोजन है कि अर्बणस्त्रसावनजः (२६२) सूत्र में 'असी' कथन से 'सुँ' का निषेघ हो जाये। यदि उकार अनुबन्ध न करते तो हमें 'असि' कहना पड़ता। तब 'सादि प्रत्यय में निषेध हो' ऐसा अर्थ हो जाने से सप्तमी के बहुवचन 'सुप्' में भी निषेघ हो जाता जो अनिष्ट था।

जस्, शस्—में जकार और शकार परस्पर के भेद के लिये हैं। अत एव दीर्घा-ज्जिति च (१६२), तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) आदि उपपन्न हो जाते हैं।

औट्—में टकार 'सुँट्' प्रत्याहार के लिये है। सुँट् प्रत्याहार का उपयोग सुँडनपुंसकस्य (१६३) सूत्र में होता है।

टा—में टकार द्वितीयाटौस्स्वेनः (२८०) सूत्र में ग्रहण के लिये है । अन्यथा— द्वितीयौस्स्वेनः सूत्र होने पर 'आ' का कहीं पता भी न चलता ।

डे, ङिसँ, इस्, डि-इन में ङकार तीयस्य डित्सु वा (वा०१६) तथा

१. इस सङ्ग्रह में रुग्ण, कृतज्ञ, कृतच्न, अन्ध आदि कई शब्द त्रिलिङ्गी भी है। उन का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य के पुल्लिङ्ग होने पर ही उन का रामशब्दवत् उच्चारण समभना चाहिये। इसी प्रकार पङ्क, हायन आदि कुछ शब्द नपुंसक में भी प्रयुक्त होते हैं। इस के अतिरिक्त कुछ शब्दों के अन्य भी अनेक अर्थ होते हैं —यह सब कोशग्रन्थों का विषय है, उन में देखें।

चें जित (१७२) प्रभृति ङित्कार्यों के लिये है। 'ङसिँ' में इकार 'ङस्' से भेद करने के लिये है। भेद का प्रयोजन — टाङसिँङसाम्० (१४०) में भिन्न २ आदेश करना है। सुप् — में पकार 'सुप्' प्रत्याहार के लिये किया गया है।

इस के अतिरिक्त जस्, शस्, भिस्, भ्यस्, ङस्, ओस्, अम्, भ्याम्, आम् प्रत्ययों के अन्त्य सकार मकार की हलन्त्यम् (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती, न विभक्ती तुस्माः (१३१) से निषेध हो जाता है—

> सकारो जक्शसोरोसि ङसि म्यसि न चेद् भिसि । मकारक्च तथा ज्ञेय आमि म्यामि स्थितस्त्वमि ॥

### अभ्यास (२६)

- (१) व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति पक्षों का सोदाहरण विवेचन करते हुए यह लिखें कि किस सूत्र से किस पक्ष में प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होती है ?
- (२) कृत्तद्धितः सूत्र की व्याख्या करते हुए 'समास' ग्रहण पर प्रकाश डालें।
- (३) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें-
  - (क) 'डेर्य:' यहां 'डे:' में कौन सी विभक्ति है ?
  - (ख) 'रामान्' यहां नकार को णकारादेश क्यों नहीं होता ?
  - (ग) 'जस्' के सकार की इत्सञ्ज्ञा क्यों नहीं होती ?
  - (घ) 'शस्' के सकार को कौन नकारादेश करता है ?
  - (ङ) सुँपों में किस किस की किस किस सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होती है ?
- (४) इन में कहां णत्व गुद्ध और कहां अगुद्ध है ? सहेतुक लिखें—

  १. मृगेन । २. हरिणाणाम् । ३. गर्वेन । ४. इष्टानाम् । ५. संदंशकेण ।

  ६. अशिक्षितेण । ७. नृणाम् । ८. पाषाणाणाम् । ६. रामणाम ।

  १०. कारावासेन । ११. द्वाघिमानम् । १२. षट्पदाणाम् । १३. मूर्छणा ।

  १४. वृषभेन । १५. केशवेण । १६. विमर्शणीयम् । १७. चौरानाम् ।

  १८. वैदुष्येन । १६. परकीयेन । २०. क्षयेन । २१. मुष्टिना । २२. वर्त्तकेण । २३. दर्शकेण । २४. श्वाकेण । २५. प्राज्ञाणाम् । २६. शिक्षकेन । २७. सरटेण । २८. रूप्यकेन । २६. ग्रन्थीणाम् । ३०. धूर्जंटिणा ।
- (५) इन में णत्विविध का निमित्त बताएं १. उष्ट्रेण । २. तार्क्याणाम् । ३. धृतराष्ट्रेण । ४. प्रहारेण ।
- (६) णत्विविधि में सब का व्यवधान आवश्यक है या एक एक का ?
- (७) क्या वाडवसाने सूत्र भलां जशोडन्ते सूत्र का अपवाद है ?
- (८) यज्ञदत्तस्तस्करः, देवस्य-इत्यादि में षत्व क्यों न हो ?
- (१) निम्नलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करें— १. राम । २. रामः: । ३. रामयोः । ४. रामैः । ५. रामस्य । ६.

रामाय । ७. रामेषु । ८. रामाणाम् । ६. रामम् । १०. रामाः । ११० रामौ । १२. रामेण । १३. रामान् । १४. रामाभ्याम् । १५. रामे ।

- (१०) क्या दोष होगा यदि —

  बहुवचने भरूयेत् में 'बहुवचने' न हो; स्थानिवत्सूत्र में 'अनिल्वधी' न

  हो; अर्थवत्सूत्र में 'अप्रत्ययः' न हो; एङ्ह्रस्वात्० में 'अङ्ग' का अध्याहार न हो।
- (११) निम्नस्थ सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करें— सरूपाणामेक०, अट्कुप्वाङ्०, यस्मात्प्रत्यय०, आदेशप्रत्यययोः, प्रथमयोः पूर्व०, स्थानिवदादेशो० ।

जिन अकारान्त शब्दों में 'राम' शब्द की अपेक्षा कुछ अन्तर होता है अब उन का वर्णन करते हैं। उन में सर्वादिगण के शब्द मुख्य हैं; अतः प्रथम सर्वादि-गण दर्शाते हैं—

---::o::--

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१५१) सर्वादीनि सर्वनामानि ।१।१।२६॥

सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसञ्ज्ञानि स्युः। सर्व । विश्व । उभ । उभय । उत्तर । उत्तम । अन्य । अन्यतर । इतर । त्वत् । त्व । नेम । सम । सिम । पूर्वपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽघराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम् । स्व-मज्ञातिघनाख्यायाम् । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । त्यद् । तद् । यद् । एतद् । इदम् । अदस् । एक । द्वि । युष्मद् । अस्मद् । भवतुँ । किम् । [इति पञ्चित्रशत् सर्वादयः] ।।

अर्थ:--सर्व आदि शब्दस्वरूप सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं।

श्याख्या—सर्वादीनि ।१।३। (नपुंसकलिङ्ग के कारण 'शब्दस्वरूपाणि' विशेष्य का अध्याहार किया जाता है) । सर्वनामानि ।१।३। समासः—सर्वः (सर्वशब्दः) आदिः (आचवयवः) येषां (शब्दस्वरूपाणाम्) तानि सर्वादीनि । तद्गुणसंविज्ञानबहुवीहिस्समासः । अदः सर्वेषाम् (१५७), हिल सर्वेषाम् (१०६) प्रमृति सूत्रों में सर्वशब्द से भी सर्वनामकार्य (सुँट्) देखा जाता है अतः सर्वशब्द की भी सर्वनामसञ्ज्ञा करने के लिये यहां 'तद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहि' समास मानना ही युक्त है । अर्थः—(सर्वादीनि) सर्वनामसंज्ञक होते हैं।

सर्वादिगण में पैंतीस (३५) शब्द आते हैं, जो ऊपर मूल में दिये हुए हैं। इन का क्लोकों में सङ्ग्रह यथा—

सर्वान्यविश्वोभयनेमयत्तदः, क्युष्मदस्मद्विभवत्यदेतदः।
उभरवतौ विज्ञजनैश्वोरितौ, समः सिमश्वान्यतरेतरा अपि॥ १॥
एकेदमदसो क्षेया उतरो उतमस्तथा।
स्वमक्षातिध्रनेऽनाम्नि कालविग्देशवृत्तयः॥ २॥

ল০ স০ (१३)

### पूर्वापरावरपरा उत्तरो दक्षिणाधरो । अन्तरं चोपसंग्याने बहियोंगे तथाऽपुरि ॥ ३ ॥

इन सब का विवेचन आगे यथास्थान मूल तथा व्याख्या में किया जायेगा।

सर्वनाम सञ्ज्ञा अन्वर्थं अर्थात् अर्थानुसारी है—सर्वेषां नामानि सर्वनामानि । इस गण में पढ़े हुए शब्द यदि 'सभी' के वाचक होंगे तो तभी इन की सर्वनामसञ्ज्ञा होगी, अन्यथा नहीं । अत एव यदि किसी व्यक्तिविशेष का नाम 'सर्वे' होगा तो वहां सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी। इसी प्रकार 'सर्वम् अतिकान्तः — अतिसर्वः, तस्मै — अतिसर्वाय' इत्यादि स्थानों पर गौण होने पर भी सर्वनामता न होगी। 'सर्वनाम' यह महासञ्ज्ञा करना इस में प्रमाण है; अन्यथा घू, टि, भ के समान कोई छोटी सञ्ज्ञा भी कर सकते थे। इस विषय का विस्तार सिद्धान्त-कौमुदी में देखना चाहिये।

सर्वादिगण के अजन्त शब्दों का प्रायः 'जस्, ङे, ङिसँ, आम् और ङि' इन पाञ्च विभक्तियों में रामशब्द की अपेक्षा अन्तर होता है। शेष विभक्तियों में रामशब्दवत् रूप बनते हैं। अतः इन पाञ्च विभक्तियों में ही रूप सिद्ध किये जायेंगे।

सर्वशब्द का अर्थ 'सब' अर्थात् समूचा समुदाय है। समुदाय दो प्रकार का होता है—(१) उद्भूतावयव, (२) अनुद्भूतावयव। जहां वक्ता की केवल समुदाय कहने की इच्छा होती है वहां अनुद्भूतावयव समुदाय होता है। जहां वक्ता का अभिप्राय समुदाय कहने के साथ २ तदन्तर्गत व्यक्तियों से भी हुआ करता है वहां उद्भूतावयव समुदाय होता है। अतः अनुद्भूतावयवसमुदाय की विवक्षा में एकवचन और उद्भूतावयव की विवक्षा में द्विवचन और बहुवचन होगा।

सर्वशब्द के प्रथमा के एकवचन और द्विवचन में रामशब्दवत् 'सर्वः, सर्वो' प्रयोग बनते हैं।

प्रथमा के बहुवचन में -'जस्' प्रत्यय आ कर—सर्व — जस्। अब सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) से 'सर्व' की सर्वनामसञ्ज्ञा हो कर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१५२) जसः शी।७।१।१७॥

अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः शी स्यात् । अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वे ।। अर्थः अदन्त सर्वनाम से परे जस् के स्थान पर शी आदेश हो ।

व्याख्या — अतः ।६।१। (अतो भिस ऐस् से) । सर्वनाम्नः ।६।१। (सर्वनाम्नः स्मै से) । जसः ।६।१। शी ।१।१। 'सर्वनाम्नः' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि होती है । अर्थः — (अतः) अदन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (जसः) जस् के स्थान पर (शी) शी आदेश होता है ।

प्रत्ययः (१२०) के अधिकार में न पढ़े जाने से की की प्रत्ययसञ्ज्ञा नहीं है। परन्तु हां ! जब वह जस् के स्थान पर हो चुकता है तब स्थानिवद्भाव (१४४) से उस की प्रत्ययसञ्ज्ञा हो जाती है। तात्पर्यं यह है कि जब तक जस् के स्थान पर की आदेश नहीं होता। प्रत्ययसञ्ज्ञक न होने से

लशक्यति (१३६) द्वारा उसके शकार की इत् सञ्ज्ञा भी नहीं होगी; क्योंकि उस सूत्र से प्रत्यय के ही आदि शकार की इत् सञ्ज्ञा की जाती है। अतः आदेश करते समय शिद्भाव के कारण शी सर्वादेश नहीं होता, किन्तु अनेकाल् (श्-+ई) होने से अनेकाल्शित् सर्वस्य (४५) द्वारा सर्वादेश हो जाता है।

भावेशकरणात्पूर्वं यतः शीति न प्रत्ययः। तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न हीद्भवेत्।।१॥ सर्वविशो न शिद्भावात् ततो भवितुमहंति। अनेकाल्त्वाव् भवेदेव विज्ञैरेतदुदीरितम्॥२॥

सर्व | जस्' यहां प्रकृतसूत्र से जस् के स्थान पर शी आदेश हो स्थानिवद्भाव के कारण शी में प्रत्ययत्व लाने से लशक्वतिद्धिते (१३६) द्वारा शकार की इत्सञ्ज्ञा हो जाती है; तब शकार का लोप करने पर 'सर्व | ई' इस स्थिति में आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश हो कर 'सर्वे' प्रयोग सिद्ध होता है।

घ्यान रहे कि यहां यद्यपि ह्रस्व 'शि' आदेश करने से भी आद् गुणः (२७) द्वारा गुण एकादेश हो कर 'सर्वे' प्रयोग सिद्ध हो सकता है; तथापि अग्निम नपुंसकाच्च (२३५) आदि सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये उसे दीर्घ रखा गया है। अन्यथा — 'वारिणी, मधुनी' आदि दीर्घघटित प्रयोग न बन सकते (देखो २४५ सूत्र)।

द्वितीया और तृतीया विभिन्त में रामशब्दवत् रूप बनते हैं। द्वितीया —सर्वम्, सर्वौ, सर्वान् । तृतीया —सर्वेण, सर्वोम्याम्, सर्वौ । चतुर्थी के एकवचन में 'सर्व + के' इस अवस्था में (१४१) सूत्र से सर्वनामसञ्ज्ञा हो कर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है— [स्वच् ] विधि-सूत्रम् — (१५३) सर्वनाम्नः स्मै ।७।१।१४।।

ु अतः सर्वनाम्नो 'ङे' इत्यस्य स्मैः स्यात् । सर्वस्मै ॥ अर्थः— अदन्त सर्वनाम से परे 'ङे' के स्थान पर 'स्मै' आदेश हो ।

क्याख्या—अतः । ४।१। (अतो भिस ऐस् से) । सर्वनाम्नः । ४।१। ङेः ।६।१। (डेर्यः से) । स्मै ।१।१। (विभिक्तलोप आर्षः) । 'अतः' यह 'सर्वनाम्नः' का विशेषण है; इस लिये इस से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः—(अतः) अदन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (डेः) ङे के स्थान पर (स्मै) स्मै आदेश होता है। यह सूत्र डेर्यः (१४३) सूत्र का अपवाद है।

'सर्व + ङे' यहां अदन्त सर्वनाम 'सर्व' है। इस से परे 'ङे' वर्तमान है। अतः अकृत-सूत्र से ङे के स्थान पर स्मै आदेश हो कर 'सर्वस्मै' प्रयोग सिद्ध होता है।

चतुर्थी के द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः 'सर्वाभ्याम्, सर्वेभ्यः' सिद्ध होते हैं। पञ्चमी के एकवचन में 'ङसिँ' प्रत्यय आ कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१५४) ङसिँङघोः स्मात्स्मिनौ ।७।१।१५।।

अतः सर्वनाम्नो ङसिँङघोरेतौ स्तः । सर्वस्मात् ॥

अर्थः — अदन्त सर्वनाम से परे ङिसँ और ङि के स्थान पर क्रमशः स्मात् और स्मिन् आदेश होते हैं।

व्याख्या—अतः ।५।१ (अतो भिस ऐस् से) । सर्वनाम्नः ।५।१। (सर्वनाम्नः समै से) । इसिँङ्योः ।६।२। स्मात्स्मिनौ ।१।२। 'सर्वनाम्नः' के विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तिविध होगी । अर्थः—(अतः) अदन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (इसिँ-इयोः) इसिँ और ङि के स्थान पर (स्मात्सिमनौ) स्मात् और स्मिन् आदेश होते हैं। यथासङ्ख्यपरिभाषा से इसिँ को स्मात् और ङि को स्मिन् होगा। घ्यान रहे कि स्मात् और स्मिन् के अन्त्य तकार और नकार की हलन्त्यम् (१) द्वारा इत् सञ्ज्ञा न होगी; न विभक्तौ तुस्माः (१३१) से निषेध हो जायेगा।

'सर्व | ङिसँ' यहां अदन्त-सर्वनाम 'सर्व' से परे ङिसँ मौजूद है। अतः प्रकृत-सूत्र से ङिसँ के स्थान पर स्मात् सविदिश हो कर 'सर्वस्मात्' प्रयोग सिद्ध होता है।

षष्ठी के एकवचन और द्विवचन में रामशब्दवत्—सर्वस्य, सर्वयोः । षष्ठी के बहुवचन में —सर्व | आम् । अब सर्वनाम-सञ्ज्ञा कर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१५५) आमि सर्वनाम्नः सुँट् ।७।१।५२।।

अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुँडागमः। एत्त्वषत्वे— सर्वेषाम् । सर्वस्मिन् । शेषं रामवत् ॥

अर्थः -- अवर्णान्त (अङ्ग) से परे सर्वनाम से विहित आम् प्रत्यय को सुँट् का आगम हो।

व्याख्या--आत् । १।१। (आज्जसेरसुंक् से) । अङ्गात् । १।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का पञ्चमी में विपरिणाम हो जाता है)। सर्वनाम्नः ।५।१। आमि ।७।१। सुँट् ।१।१। 'आत्' पद अङ्गात्' पद का विशेषण है, अतः येन विधिस्तवस्तस्य द्वारा तदन्तविधि हो कर--'अवर्णान्ताद् अङ्गात्' बनेगा। अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुँट् किस का अवयव हो ? यह तो ज्ञात है कि आद्यन्तो टिकतो (८५) हारा यह आद्यवयव होता है; परन्तु किस का आद्यवयव हो ? यह यहां ज्ञातच्य है। 'अङ्गात्' में पञ्चमी का निर्देश किया गया है, अतः तस्मादित्युत्तरस्य (७१) के अनुसार सुँट् अङ्ग से परे आम् का अवयव होना चाहिये। परन्तु 'आमि' में सप्तमी का निर्देश किया गया है, अतः तस्मिन्निति० (१६) के अनुसार सुँट् आम् से पूर्व अङ्ग का अव-यव होना चाहिये। तो अब सुँट् किस का अवयव हो ? ऐसी शङ्का होने पर उभय-निर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् के अनुसार पञ्चमी-निर्देश के बलवान् होने से सुँट्, अङ्ग से परे = आम् का ही अवयव ठहरता है। तो इस प्रकार 'आमि' पद को 'आमः' बना कर सम्बन्ध में पष्ठी स्वीकार करेंगे। यहां स्पष्ट 'आमः' न कह कर 'आमि' कहने का प्रयोजन आगे त्रेस्त्रयः (१६२) आदि सूत्रों में उस का अनुवर्त्तन करना ही है। अर्थ:-- (आत्) अवर्णान्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से विहित (आमः) आम् का अवयव (सुँट्) सुँट् हो जाता है।

प्रश्त — आप ने अवर्णान्त सर्वनाम से परे आम् को सुँद् का आनम हो ऐसा सरल अर्थन कर यह अपूर्व अर्थक्यों किया है ?

उत्तर—यदि आप वाला अर्थ करते तो 'येषाम्, तेषाम्' आदि प्रयोग सिद्ध न हो सकते। तथाहि—यद् और तद् सर्वनाम से आम् प्रत्यय कर त्यदादीनामः (१६३) से दकार को अकार और अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर 'त | आम्, य | आम्' हुआ। अब यहां आप का अर्थ मानने से सुँट् प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों कि यहां अवर्णान्त सर्वनाम से परे आम् वर्त्तमान नहीं। जो अवर्णान्त है वह सर्वनाम नहीं और जो सर्वनाम है वह अवर्णान्त नहीं। सर्वनामसञ्ज्ञा 'यद्, तद्' आदि दकारान्तों की ही की गई है। परन्तु—हमारे उपर्युक्त अर्थ से कोई दोष नहीं आता। यथा—यहां अवर्णान्त अङ्ग 'य, त' हैं, इन से परे यद्, तद् सर्वनाम से विहित आम् विद्यमान है; अतः इसे सुँट् का आगम हो जायेगा। यह अर्थ जसः शी (१५२), सर्वनाम्नः स्मै (१५३) आदि स्त्रों में भी समक्ष लेना चाहिये; अन्यथा 'थे, यस्मै, यस्मात्' आदि में शी आदि सर्वनामकार्य न हो सकोंगे।

'सर्व + आम्' यहां अवर्णान्त अङ्ग है 'सर्व'। इस से परे, सर्वनाम (सर्व) से विहित 'आम्' विद्यमान है। अतः इसे सुँट् का आगम हो—सर्व + सुँट् आम्। सुँट में टकार इत् है और उकार उच्चारणार्थ है; अतः स् अविषष्ट रहता है—सर्व + साम्। सुँट् का आगम आम् को कहा गया है। जिसे आगम होता है वह उस का अवयव माना जाता है। उस के ग्रहण से उस का भी ग्रहण हो जाता है। जैसा कि कहा भी है—यवागमास्तव्गुणीमूतास्तव्ग्रहणेन गृह्यन्ते। अतः 'साम्' आम् से भिन्न नहीं। इस से 'साम्' कलादि बहुवचन ठहरता है; इस के परे होने से बहुवचने कल्येत् (१४५) हारा अकार को एकार तथा आदेशप्रत्यययोः (१५०) से साम् प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य षकार करने से 'सर्वेषाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन में 'सर्व +िड' हुआ। यहां ङिसिँङघोः स्मात्स्मिनौ (१५४) से 'ङि' को स्मिन् आदेश हो कर 'सर्वस्मिन्' प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वशब्द की रूप-माला यथा—

सर्वे भ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम् सर्व: सर्वे Яo सवी प० सर्वेषाम् द्वि० सर्वम् सर्वयो: सर्वान् सर्व स्य ष० सर्वेषु सर्वस्मिन् सर्वेण सर्वाभ्याम् सर्वेः स० तु० ,, हे सर्वे ! हे सर्व ! सर्वस्मै सर्वेभ्यः हे सवी ! च० सं०

## [सघु०] एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः ॥

क्याक्या—अब अन्य अदन्त पुर्ल्लिङ्ग सर्वनामों के विषय में कहते हैं कि — विश्व आदि अदन्त (सर्वनाम) भी इसी तरह होते हैं। 'विश्व' शब्द का अर्थ 'सम्पूर्ण' है। सर्वादिगण में पाठ होने से सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) द्वारा सर्वनामसञ्ज्ञा हो कर शी, स्मै आदि सर्वनामकार्य हो जाएंगे। शेष रामवत् प्रक्रिया होगी। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| য়০  | विश्वः  | विश्वौ | विश्वे   | प० | विश्वस्मात् | विश्वाभ्याम् | विश्वेभ्यः |
|------|---------|--------|----------|----|-------------|--------------|------------|
|      | विश्वम् | 11     | विश्वान् | ঘ০ | विश्वस्य    | विश्वयो:     | विश्वेषाम् |
| - 0- | विश्वेन |        |          |    |             | ,,           |            |
|      |         | "      |          |    |             |              | _          |

[लघु०] उभशब्दो नित्यं द्विवनान्तः । उभौ २ । उभाभ्याम् ३ । उभयोः । उभयोः । तस्येह पाठोऽकॅजर्थः ॥

ब्याख्या—सर्वादिगण में विश्व शब्द के बाद 'उभ' शब्द आता है। इस का अर्थ है 'दोनों' (Both)। अतः यह सदा द्विचचनान्त ही प्रयुक्त होता है। एकवचन और बहुवचन प्रत्ययों में असम्भव होने से इस का प्रयोग नहीं होता। इस की प्रक्रिया रामशब्दवत् समभनी चाहिये। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

|       | एकवचन | द्विवचन   | बहुवचन | 1   | एकवचन | द्विवचन   | बहुवचन |
|-------|-------|-----------|--------|-----|-------|-----------|--------|
| प्र०  | , 0   | उभी       | 0      | प०  | o     | उभाभ्याम् | 0      |
| द्वि० | 0 4   | ,,        | o      | ष०  | o     | उभयोः     | 0      |
| तृ०   | 0     | उभाग्याम् | 0      | स०  | , 0   | "         | o      |
| च०    | o     | 11        | o      | सं० | 0     | हे उभी !  | o      |

अब यहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि उभशब्द में सर्वनामसञ्ज्ञा का कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि सर्वनामसञ्ज्ञा के सब कार्य या तो बहुवचन में होते हैं या एकवचन में। यथा जसः शी (१५२), आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५) ये बहुवचन में होते हैं; सर्वनाम्नः स्मैं (१५३), ङिसँङ्योः स्मात्स्मिनौ (१५४) ये एकवचन में होते हैं। द्विवचन में कोई कार्य नहीं देखा जाता। तो पुनः किस लिये 'उभ' शब्द को सर्वादिगण में डाल कर उस की सर्वनामसञ्ज्ञा करने का प्रयत्न किया गया है? इस शङ्का को मन में रख कर ग्रन्थकार उत्तर देते हैं कि—

तस्येह पाठोऽकॅजर्थः । अर्थात् इस उभशब्द का सर्वादिगण में पाठ कर इस की सर्वनामसञ्ज्ञा करने का प्रयोजन 'अकॅच्' प्रत्यय का विधान करना है। तात्पर्य यह है कि सर्वशब्द पर कहे गये जसः शी (१५२) आदि कार्य ही केवल सर्वनामकार्य नहीं, किन्तु सर्वनामकार्य तो और भी हैं। यदि उभशब्द पर शी आदि कोई कार्य नहीं होता तो भले ही न हो; इस की सर्वनामसञ्ज्ञा तो अन्य कार्य के लिये ही की गई है। तथाहि— अव्ययसर्वनाम्नामकॅच् प्राक्टेः (१२३३) अर्थात् अव्यय तथा सर्वनाम की टि से पूर्व अकॅच् प्रत्यय हो। उभशब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा होने से उस की टि से पूर्व अकॅच् प्रत्यय हो कर—उभ् अकॅच् अमें की किता। विशेष सिद्धान्त-कौमुदी में देखें।

[लघु०] उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । डतर-डतमौ प्रत्ययौ । 'प्रत्यय-ग्रहणे तदन्तग्रहणम्' इति तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यर्धे । समः सर्वपर्यायः । तुल्य-पर्यायस्तु न । 'यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्' (२३) इति ज्ञापकात् ।।

अर्थः—'उभय' शब्द का द्विवचन नहीं होता। इतर और उतम प्रत्यय हैं। 'प्रत्यय के ग्रहण में तदन्त का ग्रहण हो' इस परिभाषा से तदन्त अर्थात् उतरान्त और उतमान्त शब्दों का ही ग्रहण करना चाहिये। नेम शब्द अर्थ (आधा) अर्थ में सर्वादिगण में समक्षना चाहिये। सर्वपर्याय अर्थात् 'सब' अर्थ के वाचक 'सम' शब्द का सर्वादियों में पाठ है, तुल्यपर्याय—समान अर्थ के वाचक का नहीं। इसमें ज्ञापक पाणिनि का यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) सूत्र है।

क्याख्या—सर्वादिगण में 'उभ' शब्द के बाद 'उभय' शब्द आता है। यह शब्द उभशब्द से 'अयच्' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। वात्तिककार कात्यायन के अनुसार इस का द्विचन-प्रत्ययों में प्रयोग नहीं किया जाता। इस का अर्थ है—दो अवयवों वाला। यथा—उभयो मणि: (दो हिस्सों वाली मणि), उभये मणय: (दो हिस्सों वाली मणियां)। इस की रूपमाला यथा—

|       | एकवचन   | द्विवचन | बहुवचन   |     | एकवचन     | द्विवचन | बहुवचन           |
|-------|---------|---------|----------|-----|-----------|---------|------------------|
| प्र०  | उभयः    | 0       | उभये     | प०  | उभयस्मात् | 0       | <b>उभये</b> म्यः |
| द्वि० | उभयम्   | o       | ंउभयान्  | छ०  | उभयस्य    | 0       | उभयेषाम्         |
| सु०   | उभयेन   | 0       | उभयैः    | स०  | उभयस्मिन् | 0       | <b>उभयेषु</b>    |
| Wo    | उभयस्मै | 0       | उभयेभ्यः | सं० | हे उभय !  | 0       | हे उभये !        |

सर्वादि-गण में उभयशब्द के बाद, 'डतर, डतम' का नम्बर आता है। ये दोनों प्रत्यय हैं। इन के विघायक तीन तद्धितसूत्र हैं। १. कियसदोनिर्धारण द्वयोरेकस्य डतरच् (१२३६), २. वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् (१२३७), ३. एकाच्य प्राचाम् (५.३.६४)। किम्, यद्, तद् और एक इन चार सर्वनामों से परे डतर और डतम प्रत्यय हो कर आठ शब्द बनते हैं—(१) कतर, (२) कतम, (३) यतर, (४) यतम, (५) ततर (६) ततम, (७) एकतर, (८) एकतम। सर्वादिगण में 'डतर, डतम' के पाठ से इन आठ शब्दों का ही ग्रहण होता है। क्योंकि कहा है कि —न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः अर्थात् न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का—इस सिद्धान्त के अनुसार केवल डतर डतम का कहीं प्रयोग नहीं हो सकता। किञ्च—प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् (प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदन्त अर्थात् वह प्रत्यय जिस के अन्त में है उस के सहित उस प्रत्यय का ग्रहण करना चाहिये) इस नियम से डतरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त उपर्युक्त आठ शब्दों का ही सर्वनामसञ्ज्ञा में ग्रहण है।

प्रश्त—आचार्यं पाणिनि को यदि यह प्रत्ययग्रहण-परिभाषा अभीष्ट होती तो वे सुप्तिङ न्त पदम् (१४) सूत्र के स्थान पर 'सुप्तिङ पदम्' ऐसा छोटा सूत्र रचते; क्योंकि सुंप् और तिङ् के प्रत्यय होने से सुंबन्त और तिङन्त का सुतरां ग्रहण हो जाता?

उत्तर—सुप्तिक्रन्तं पदम् (१४) सूत्र में मुनि के 'अन्त' ग्रहण का प्रयोजन यह जतलाना है कि — सञ्ज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति अर्थात् जहां प्रत्यय की सञ्ज्ञा की जा रही हो वहां प्रत्ययग्रहण-परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती।

प्रकृत-यदि ऐसा है तो यहां डतर और डतम प्रत्ययों की सर्वनामसञ्ज्ञा करने पर वह परिभाषा क्यों प्रवृत्त हो रही है ? यहां भी उसे प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

उत्तर—यह बात सत्य है। परन्तु यहां केवल उन प्रत्ययों की सञ्ज्ञा करने का कुछ भी प्रयोजन न होने से उपर्युक्त प्रत्ययग्रहण-परिभाषा की प्रवृत्ति स्वीकार कर ली जाती है। क्योंकि जब इस लोक में मन्दबुद्धि पुरुष भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता तो क्या महाबुद्धिमान् आचार्य पाणिनि व्यर्थ के लिये इन की सर्वनाम-सञ्ज्ञा करेंगे? कदापि नहीं।

कतर आदि शब्दों की रूपमाला पुल्ँ लिङ्ग में 'सर्व' शब्द की तरह होती है। कतर (दो में कौन) शब्द की रूपमाला यथा—

कतरस्मात् कतराभ्याम् कतरेभ्यः कतरी प० कतरः प्र० कतरयोः कतरेषाम् कतरान् ব্ कतरस्य कतरम् कतरेषु कतरस्मिन् कतराभ्याम् कतरै: कतरेण स० तु० हे कतर! हे कतरी! हे कतरे! कतरेभ्यः सं०

इसी प्रकार—कतम (बहुतों में कौन), यतर (दो में जो), यतम (बहुतों में जो), ततर (दो में वह), ततम (बहुतों में वह), एकतर(दो में एक), एकतम (बहुतों में एक) शब्द भी समभने चाहियें।

डतर, डतम के अनन्तर सर्वादिगण में 'अन्य' (दूसरा) शब्द आता है। इस की रूपमाला सर्वशब्दवत् होती है यथा—

अन्यस्मात् अन्येभ्यः अन्यौ अन्ये | Чo अन्याभ्याम् अन्यः प्र० अन्ययो: अन्येषाम् अन्यान् ব০ अन्यस्य द्धि० अन्यम् अन्येषु अन्यस्मिन् अन्यै: अन्येन स० अन्याभ्याम् हे अन्य! हे अन्यौ! अन्येभ्यः सं० अन्यस्मै च०

अन्यशब्द के बाद 'अन्यतर' शब्द आता है। इस का अर्थ है—दोनों में से एक। इसे इतरप्रत्ययान्त नहीं समक्षना चाहिये। इसी प्रकार का एक 'अन्यतम' शब्द भी लोक में देला जाता है। इस का अर्थ है—बहुतों में से एक। इसे भी इतमप्रत्ययान्त नहीं समक्षना चाहिये। ये दोनों शब्द अव्युत्पन्न हैं। इन में से प्रथम 'अन्यतर' शब्द का सर्वादिगण में पाठ है अतः इस की सर्वनामसञ्ज्ञा हो जाती है। दूसरे 'अन्यतम' शब्द का गण में पाठ नहीं अतः इस की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी; रामशब्दवत् उच्चारण होगा। 'अन्यतर' शब्द की रूपमाला सर्वशब्दवत् होती है। यथा—

प्रव अन्यतरः, अन्यतरौ, अन्यतरे। द्वि० अन्यतरम्, अन्यतरौ, अन्यतरान्। तृ० अन्यतरेण, अन्यतराम्याम्, अन्यतरैः । च० अन्यतरस्मै, अन्यतराभ्याम्, अन्यतरेभ्यः। प० अन्यतरस्मात्, अन्यतराभ्याम्, अन्यतरेभ्यः। प० अन्यतरस्मात्, अन्यतराभ्याम्, अन्यतरेभ्यः। प० अन्यतरस्मात्, अन्यतरयोः, अन्यतरेषाम् । स० अन्यतरिमन्, अन्यतरयोः, अन्यतरेषु । सं० हे अन्यतर !, हे अन्यतरौ !, हे अन्यतरे !।

अन्यतरशब्द के बाद 'इतर' शब्द आता है। इस का अर्थ 'भिन्न' है। इस की रूपमाला सर्वशब्दवत् होती है—

इतरस्मात् इतराभ्याम् इतरी इतरे To স০ इतरः इतरेषाम् इतरयोः द्वि० इतरान् g o इतरस्य इतरम् इतरस्मिन् इतरेषु इतरेण इतरैः त्रु० इतराम्याम् स० इतरेभ्यः । सं० हे इतर! हे इतरी! हे इतरे! 質っ इतरस्मै

इतर के अनन्तर सर्वादिगण में अदन्त शब्द 'त्व' आता है। इस का अर्थ भी 'भिन्न' है। यह वेद में प्रयुक्त होता है। इस की रूपमाला सर्वशब्दवत् है—

त्वस्मात् त्वे त्वेभ्य: স০ त्वः त्वी त्वयोः त्वेषाम् त्वस्य : 履り त्वम् त्वान् त्वस्मिन् त्वैः त्वेषु तु० त्वेन त्वाभ्याम हे त्व! हे त्वी ! हे त्वे ! ন্ত त्वस्मै

त्वशब्द के अनन्तर अदन्त सर्वनाम 'नेम' शब्द आता है। अर्घ (आघा) अर्थ में इस का सर्वादिगण में पाठ अभीष्ट है। अविध आदि अर्थों में पाठ न होने से सर्वनाम-सञ्ज्ञा नहीं होगी। तब रामवत् उच्चारण होगा। अर्घवाची सर्वनाम नेमशब्द का विशेष विवेचन प्रथमचरम० (१६०) सूत्र पर देखें।

सर्वादिगण में नेमशब्द के बाद 'सम' आता है। इस के 'सब' और 'तुल्य' दो अर्थ होते हैं। 'सब' अर्थ में इस की सर्वनामसञ्ज्ञा इष्ट है; 'तुल्य' अर्थ में नहीं। इस का कारण यह है कि आचार्य ने यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् (२३) सूत्र में 'समानाम्' कहा है। यहां समशब्द तुल्यवाचक है। यदि इस अर्थ में इस का सर्वादिगण में पाठ होता तो 'समानाम्' की बजाय 'समेषाम्' होता। सर्वनामसञ्ज्ञक समशब्द की रूप-माला यथा—

समेभ्यः समस्मात् समाभ्याम् समः समौ समे प्र० समयोः समेषाम् ष० समस्य द्वि० समम् समान् " समस्मिन् समेषु समैः स० समेन तु०∽ समाभ्याम् " है समे ! हे सम ! हे समी! समेभ्यः समस्मै ব্ব০ "

इस के बाद 'सिम' (सब) शब्द आता है। इस की रूपमाला भी सर्ववत् है-सिमस्मात् सिमाम्याम् सिमेभ्यः सिमी सिमे सिम: प॰ प्र सिमयो: सिमेषाम् सिमान् सिमस्य द्धि ० ব্ৰত सिमम् " सिमै: िसिमस्मिन् सिमेषु सिमाम्याम् सिमेन स० तृ० हे सिम! हे सिमी! सिमेम्यः सं० ব৽ सिमस्मै

इसके बाद पूर्व-परावर-विभणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असञ्ज्ञायाम् यह गण-सूत्र आता है । इस का अर्थ है---सञ्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ हो तो 'पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अघर' ये सात शब्द सर्वादिगण में समफे जावें । इस गणसूत्र की विशेष व्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों की रूपमाला आगे (१५६) सूत्र पर देखें ।

पूर्वादियों के अनन्तर स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् यह गणसूत्र आता है। इस का अर्थ है — बन्धु और धन अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ वाला स्वशब्द सर्वादिगण में समभा जाये। इसका विशेष व्याख्यान आगे (१५७) सूत्र पर देखें।

स्वशब्द के बाद अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयोः यह गणसूत्र आता है। इस का अर्थ है—बाह्य और परिधानीय अर्थ वाला 'अन्तर' शब्द सर्वादिगण में समभा जाये। इस का विशेष विवरण भी आगे (१५८) सूत्र पर देखें।

अन्तरशब्द के बाद त्यदादिगण आता है। त्यदादिगण सर्वादिगण के अन्तर्गत एक उपगण है, नया गण नहीं। इस में 'त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतुं, किम्' ये बारह शब्द आते हैं। त्यदादियों में केवल 'एक' शब्द ही अदन्त है। यदि 'एक' शब्द सङ्ख्येयवाचक हो तो वह नित्य एकवचनान्त होता है और यदि अन्य, प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान, अल्प अर्थों का वाचक हो तो इस से द्विवचन तथा बहुवचन प्रत्यय भी होते हैं। यथा— यजुष्येकेषाम् (८.३.१०२)। इस की सर्वनामसङ्का प्रत्येक अवस्था में होती है। प्रथम सङ्ख्येयवाची 'एक' शब्द की ख्पमाला यथा—

|        | एकवचन  | द्विवचन | बहुवचन |       | एकवचन          | द्विवचन   | बहुवचन      |
|--------|--------|---------|--------|-------|----------------|-----------|-------------|
| স৹     | एक:    | 0       | 0      | प०    | एकस्मात्       | •         | 0           |
| द्वि ० | एकम्   | 0       | 0      | ष०    | एकस्य          | 0         | 0           |
| तृ०    | एकेन   | 0       | 0      | स०    | एकस्मिन्       | 0         | 0           |
| ব৽     | एकस्मै | 0       | •      | त्यदा | दियों का प्राय | : सम्बोधन | नहीं होता । |

अन्य, प्रधान आदि अर्थों में 'एक' शब्द की रूपमाला यथा-

|          |        | •         |         | 1   |          | _         |          |
|----------|--------|-----------|---------|-----|----------|-----------|----------|
|          | एकवचन  | द्वि वचन  | बहुवचन  | 1   | एकवचन    | द्विवचन   | बहुवचन   |
| ٩        | एक:    | एकौ       | एके     | प०  | एकस्मात् | एकाभ्याम् | एकेम्यः  |
| ন্ত্ৰি ০ | एकम्   | "         | एकान्   | ख०  | एकस्य    | एकयो:     | एकेषाम्  |
| तृ०      | एकेन   | एकाम्याम् | एकैं:   | स०  | एकस्मिन् | "         | एकेषु    |
| ৰ৹       | एकस्मै | "         | एकेम्य: | सं० | हे एक !  | हे एकौ !  | हे एके ! |

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१५६) पूर्वपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽधराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम् ।१।१।३३॥

एतेषां व्यवस्थायामसञ्ज्ञायां सर्वनामसञ्ज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जिस वा स्यात् । पूर्वे, पूर्वाः । असञ्ज्ञायां किम् ? उत्तराः कुरवः ।

१. एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेऽल्पे संख्यायाञ्च प्रयुज्यते ॥ (इति कोष:)

स्वाभिधेयाऽपेक्षाऽविधिनियमो व्यवस्था। व्यवस्थायां किम् ? दक्षिणा गाथकाः, कुशला इत्यर्थः ।।

अर्थ:—(१) पूर्व, (२) पर, (३) अवर, (४) दक्षिण, (४) उत्तर, (६) अपर, (७) अधर—इन सात शब्दों की सञ्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ में गण-सूत्र से जो सर्वनामसञ्ज्ञा सब जगह प्राप्त थी वह जस् परे होने पर विकल्प से हो।

व्याख्या—पूर्वपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽघराणि ।१।३। व्यवस्थायाम् ।७।१। असञ्ज्ञायाम् ।७।१। विभाषा ।१।१। जिस ।७।१। (विभाषा जिस से) । सर्वनामानि ।१।३। (सर्वादीनि सर्वनामानि से) । समासः—पूर्वञ्च परञ्च अवरञ्च दक्षिणञ्च उत्तरञ्च अपरञ्च अधरञ्च (यहां नपुंसकिलिङ्ग 'शब्दस्वरूपम्' इस विशेष्य के कारण लगाया गया है) = पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि, इतरेतरद्वन्द्वः । न सञ्ज्ञा = असञ्ज्ञा, तस्याम् = असञ्ज्ञायाम्, नञ्तत्पुरुषः । अर्थः—(असञ्ज्ञायाम्) सञ्ज्ञाभिश्व (व्यवस्थायाम्) व्यवस्था अर्थ हो तो (पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि) पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर ये सात शब्द (जिस) जस् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनामानि) सर्वनामसञ्ज्ञक हो।

सञ्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ में पूर्वादि सातों शब्दों की पूर्वपराक्ररदक्षिणोत्तरापरा-धराणि व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम् इस गण सूत्र से (यह गणसूत्र सर्वादिगण में पीछे आ चुका है) सर्वनामसञ्ज्ञा की जा चुकी है। अब वही सर्वत्र प्राप्ता सर्वनामसञ्ज्ञा जस् में विकल्प कर के की जाती है।

प्रश्न—यह सूत्र एक बार सर्वादिगण में पढ़ा जा चुका है; पुन: यहां सूत्रपाठ में इसे अविकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल जस् में विकल्प करने के लिए 'पूर्व-परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि' इतना ही पर्याप्त है। 'व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्' इस अंश के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—वैसा करने से गणसूत्र से तो इन की सञ्ज्ञाभिन्न व्यवस्था में ही सर्व-नामसञ्ज्ञा होगी और यहां सञ्ज्ञा होने तथा व्यवस्था न होने पर भी सर्वनामसञ्ज्ञा हो जायेगी । अतः यहां भी 'व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्' कहना आवश्यक है ।

अब हमें यह जानना है कि 'व्यवस्था' क्या है। व्यवस्था का लक्षण है---

स्वाभिधेयापेक्षाविधिनियमो व्यवस्था। अपेक्ष्यत इत्यपेक्षः, कर्मणि घन्। स्वस्य (पूर्वादिशब्दस्य) अभिधेयेन (वाच्येन) अपेक्षस्य (अपेक्ष्यमाणस्य) अवधेनियमो व्यवस्था। अर्थः — जहां पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों से अविध के नियम की अपेक्षा हो वहां व्यवस्था समक्षती चाहिये। उदाहरण यथा—

काशी पूर्वा। कुतः ? प्रयागात्। यहां 'पूर्वा' शब्द का अयं पूर्विदशास्थित काशी देश है। इस अर्थ से अविध के नियम की आकाङ्क्षा होती है। अर्थात् 'काशी पूर्व है' यह कहने पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस से पूर्व है? इस पर उत्तर मिलता है कि 'प्रयाग से'। तो यहां पूर्वाशब्द का अर्थ क्यों कि अविध के नियम (प्रयागात्) की अपेक्षा = आकाङ्क्षा करता है; अतः यहां व्यवस्था है।

पूर्वे रावणादयः । केम्यः ? कंसादिम्यः । यहाँ पूर्वशब्द का अर्थं पूर्वकाल-स्थित रावण आदि व्यक्ति हैं । इन अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा — आकाङ्क्षा — जिज्ञासा होती है कि किस से रावण आदि पूर्व हुए हैं ? इस पर उत्तर मिलता है कि 'कंस आदि से' । तो यहां पूर्वशब्द का अर्थं क्योंकि अवधि के नियम ('कंसादिम्यः') की अपेक्षा करता है; अतः यहां व्यवस्था है ।

पूर्वस्यां रिवरुदेति । यहां पूर्वाशब्द का अर्थ दिशा-विशेष है । दिशाविशेषों का संकेत सुमेरुपर्वत की अपेक्षा से अनादिकाल से चला आ रहा है । तो इस प्रकार यहां भी व्यवस्था है ।

तात्पर्य यह हुआ कि जहां पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग होने पर 'कहां से ?', 'किस से ?', 'किन से ?' इत्यादि प्रकारेण जिज्ञासा हो वहां व्यवस्था समक्षनी चाहिये।

ध्यान रहे कि व्यवस्था में पूर्वाद शब्द तीन प्रकार के होते हैं। (१) देश-वाची, यथा—काशी पूर्वा। (२) कालवाची, यथा—पूर्वे रावणादयः। (३) दिशा-वाची, यथा—पूर्वस्यां रिवरुदेति। इन तीनों से अतिरिक्त पूर्वादि शब्द होंगे तो वहां व्यवस्था न होगी। यथा—अधरे रागः (निचले होंठ पर लाली है)।

व्यवस्थायां किम् ? दक्षिणा गाथकाः । दक्षिणा गाथकाः (चतुर गायक) । यहां दक्षिणशब्द का अर्थं 'चतुर' है। इस से अविध के नियम की आकाङ्क्षा नहीं होती । अतः यहां व्यवस्था न होने से इस की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी । सर्वनामसञ्ज्ञा न होने से पक्ष में जसः शी (१५२) द्वारा शी आदेश न होगा । इसी प्रकार—'अयं बाल उत्तरे प्रत्युत्तरे शक्तः' (यह बालक जवाब सवाल में चतुर है) यहां 'उत्तर' शब्द का अर्थं 'जवाब' तथा 'प्रत्युत्तर' शब्द का अर्थं 'जवाब का जवाब' है। इन अर्थों से किसी प्रकार के अविध के नियम की जिज्ञासा नहीं होती । अतः व्यवस्था में वर्तमान न होने के कारण इन की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी । इस से पक्ष में पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा (१५६) सूत्र प्रवृत्त न होगा ।

असञ्ज्ञायां किम् ? उत्तराः कुरवः । व्यवस्था होने पर भी पूर्वादि शब्द किसी की सञ्ज्ञा नहीं होने चाहियें । यदि ये किसी की सञ्ज्ञा होंगे तो व्यवस्था में वर्त्तमान होने पर भी इन की सर्वनामसञ्ज्ञा नहोगी। यथा—उत्तराः कुरवः (उत्तरकुरुदेश) । सुमेरुपर्वत को अविध मान कर 'उत्तर कुरु' इस प्रकार देशव्यवस्था की गई है। अतः यहां 'उत्तर' शब्द व्यवस्था में वर्त्तमान है। परन्तु 'उत्तर कुरु' इस प्रकार कुरु देश की सञ्ज्ञा होने से उत्तरशब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी।

जहां पूर्व आदि शब्द किसी की सञ्ज्ञा न होंगे और व्यवस्था में वर्त्तमान होंगे वहां निम्नप्रकारेण प्रयोगसिद्धि होगी----

१. कुरुशब्दो देशिवशेषे बहुवचनान्तः प्रयुज्यते । सम्प्रति रूस का यूत्रेनप्रदेश 'उत्तर-कुरु' देश है—ऐसा विचारकों का मत है । परन्तु अन्य लोग 'कुरुक्षेत्र' को ही 'उत्तरकुर' देश मानते हैं ।

'पूर्व + जस्' यहां सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) सूत्र से पूर्वशब्द की नित्य सर्वनामसञ्ज्ञा प्राप्त होने पर प्रकृतसूत्र से जस् में वह विकल्प कर के हो जाती है। सर्वनामपक्ष में जसः शी (१५२) से जस् को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण एकादेश करने पर 'पूर्वो' प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वनाम के अभाव में रामशब्दवत् पूर्वसवर्ण- दीर्घ हो कर 'पूर्वाः' प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार 'पर' आदि शब्दों के भी—परे, पराः। अवरे, अवराः। दक्षिणे, दक्षिणाः। उत्तरे, उत्तराः। अपरे, अपराः। अघरे, अधराः। ये दो दो रूप बनते हैं। इन शब्दों की रूपमाला आगे (पृष्ठ २०७ पर) लिखेंगे। [लघु०] सङ्ज्ञा-सूत्रम्—(१५७) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्।१।१।३४।।

ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जिस वा। स्वे, स्वाः । आत्मीया आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः = ज्ञातयोऽर्था वा।।

अर्थः — ज्ञाति (बान्धव) और धन अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ वाले स्वशब्द की प्राप्त सर्वनामसञ्ज्ञा जस् में विकल्प से ही।

क्याख्या—स्वम् ११११। ('शब्द-स्वरूपम्' की दृष्टि से नपुंसक लिखा गया है)। अज्ञातिधनाख्यायाम् १७११। विभाषा ११११। जिस १७११। (विभाषा जिस से) । सर्व-नाम ११११। (सर्वादीनि सर्वनामानि से वचनविपरिणाम द्वारा) । समासः—ज्ञातिश्च धनञ्च = ज्ञातिधने, तयोर् आख्या (सञ्ज्ञा) = ज्ञातिधनाख्या, तस्याम् = ज्ञातिधनाख्यायाम्, द्वन्द्वगर्भषष्ठीतत्पुष्ठषः । न ज्ञातिधनाख्यायाम् = अज्ञातिधनाख्यायाम्, नञ्तत्-पुरुषः । अर्थः—(अज्ञातिधनाख्यायाम्) ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न अर्थों में (जिस) जस् परे होने पर (स्वम्) स्वशब्द (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनाम) सर्वनाम-सञ्ज्ञक होता है।

सर्वादिगण में भी यह सूत्र पढ़ा गया है। उस से ज्ञाति और घन अर्थ से भिन्न अर्थों में स्वशब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा सर्वत्र प्राप्त थी। पुनः इस सूत्र से उस प्राप्त सर्वनामसञ्ज्ञा का जस् में विकल्प किया गया है।

स्वशब्द के चार अर्थ होते हैं—(१) आत्मा (खुद अथवा स्वयम्), (२) आत्मीय (खुद का = अपना), (३) ज्ञाति (बान्धव = रिश्तेदार), (४) घन । इन चार अर्थों में से प्रथम दो अर्थों में स्वशब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा होती है, पिछले दो अर्थों में नहीं । प्रकृतसूत्र से वही सर्वत्र प्राप्त सर्वनामसञ्ज्ञा जस् में विकल्प कर के की जाती है । सर्वनामपक्ष में जस् को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण एकादेश हो कर 'स्वे' प्रयोग बना । सर्वनामाभावपक्ष में रामशब्दवत् 'स्वाः' रूप सिद्ध हुआ ।

ज्ञाति और धन अर्थ में सर्वनामसञ्ज्ञा न होने से 'स्व' शब्द का रामशब्दवत् उच्चारण होगा । अतः जस् में केवल 'स्वाः' ही बनेगा ।

ज्ञातिरात्मा तथात्मीयश्चतुर्थं धनमेव च। अर्थाः प्रोक्ताः स्वशब्दस्य कोषे बुद्धिमतां वरैः ॥ १॥ आत्मात्मीयार्थयोरेव सर्वनाम स्मृतं बुधैः । यो ज्ञातिधनवाची स्यात् सर्वनाम न कीर्त्यते ॥ २॥ [लघु०] सङ्जा-सूत्रम्--(१५८) अन्तरं बहिर्योगोपसंग्यानयोः ।१।१।३५॥

बाहचे परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जिस वा। अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः, बाह्या इत्यर्थः। अन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः, परिधानीया इत्यर्थः॥

अर्थ: - बाह्य और परिधानीय अर्थ में अन्तरशब्द की सर्वत्र प्राप्त सर्वनाम-सञ्ज्ञा जस् में विकल्प से हो।

व्याख्या—अन्तरम् ।१।१। बहिर्योगोपसंव्यानयोः ।७।२। जिस ।७।१। विभाषा ।१।१। (विभाषा जिस से) । सर्वनाम ।१।१। (सर्वादीनि सर्वनामानि से) । समासः — बहिः —अनावृतो देशः, तेन योगः —सम्बन्धो यस्य स बहिर्योगः, बहुन्नीहि-समासः । उपसंवीयते —पिरधीयते इत्युपसंव्यानम् । अन्तरीयोपसंव्यानपिरिधानान्यधोऽशुके इत्यमरः । बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च —बहिर्योगोपसंव्याने । तयोः —बहिर्योगोपसंव्यानयोः । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः —(बहिर्योगोपसंव्यानयोः) बाहर से सम्बद्ध वस्तु अर्थ में तथा नीचे पहनने योग्य वस्त्रादि अर्थ में (अन्तरम्) अन्तरशब्द (जिस्) जस् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनाम) सर्वनामसञ्जक होता है ।

बाह्य अर्थात् बाहरस्थित तथा नीचे पहनने योग्य वस्त्रादिक अर्थ में अन्तरशब्द की इसी प्रकार के गणसूत्र द्वारा जो सर्वनामसङ्का सर्वत्र प्राप्त थी उसी का यहां जस् में विकल्प किया गया है। सर्वनामपक्ष में जस् को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण एकादेश हो—'अन्तरे' बनेगा। तदभावपक्ष में पूर्वसवर्णदीर्थ एकादेश करने पर—'अन्तराः' सिद्ध होगा। अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः (बाहरस्थित घर। प्रायः चाण्डाल आदियों के घर नगर की चारदिवारी से बाहर ही हुआ करते हैं। देखें मनुस्मृति —१०.५१)। अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः (नीचे पहनने योग्य वस्त्र = धोती आदि)।

बहियोंगोपसंव्यानयोः किम् ? अनयोग्रीमयोर् अन्तरे तापसः प्रतिवसित (इन दो गांवों के मध्य तपस्वी रहता है) । यहां 'अन्तर' शब्द का अर्थ 'मध्यदेश' है । अतः सर्वनामसञ्ज्ञा न होने से सर्वनाम-कार्यं न होंगे । [यह प्रत्युदाहरण गणसूत्र का ही है । एवम्—आवयोरन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्भुमाः ( )।] इसी प्रकार—'इमे अत्यन्तरा मम'।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१५६) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ।७।१।१६।।

एभ्यो ङसिँङ्योः स्मार्त्स्मनौ वा स्तः । पूर्वस्मात्, पूर्वात् । पूर्वस्मिन्, पर्वे । एवम्परादीनाम् । शेषं सर्ववत् ।।

अर्थः - पूर्व आदि नौ शब्दों से परे ङिस अौर ङि को क्रमशः स्मात् और स्मिन् आदेश विकल्प से हों।

च्याख्या — पूर्वादिम्यः ।५।३। नवम्यः ।५।३। ङसिँङचोः ।६।२। स्मात्स्मिनौ ।१।२। (ङसिँङ्घोः स्मात्स्मिनौ से) । वा इत्यव्ययपदम् । अर्थः — (पूर्वादिम्यः) पूर्व आदि (नवम्यः) नौ शब्दों से परे (ङसिँङघोः) ङसिँ और ङि के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (स्मात्स्मिनौ) स्मात् और स्मिन् आदेश होते हैं।

पूर्वोक्त त्रिसूत्री (१५६,१५७,१५८) में स्थित पूर्व आदि नौ शब्दों का उन्हीं अर्थों में यहां ग्रहण है। गणसूत्रों द्वारा नित्य संवनामसञ्ज्ञा विहित होने से इन से परे स्मात् और स्मिन् आदेश (१५४) नित्य प्राप्त होते थे। अब इस सूत्र से विकल्प किया जाता है। पूर्वस्मात्, पूर्वेस्मिन्। पक्ष में रामवत् प्रिक्रिया हो कर—पूर्वात्, पूर्वे। इन सब की रूपमाला यथा—

|            | 4. 2                       |              |                              |
|------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
|            | (१) पूर्व                  | i (प्रथम आ   | दि)                          |
| স্গত       | पूर्व:                     | पूर्वी       | ∫पूर्वे<br>{पूर्वाः          |
| द्वि०      | पूर्वम्                    | "            | पूर्वान्                     |
| तृ०        | पूर्वेण                    | पूर्वाभ्याम् | पूर्वैः                      |
| च०         | पूर्वस्मै                  | 11           | पूर्वेभ्यः                   |
| प०         | ∫पूर्वस्मात्<br>{पूर्वात्  | "            | **                           |
| व          | [ पूर्वात्<br>पूर्वस्य     | पूर्वयो:     | पूर्वेषाम्                   |
| स०         | ∫ पूर्वंस्मिन्<br>{ पूर्वे | "            | पूर्वेषु                     |
| सं०        | हे पूर्व !                 | हे पूर्वी !  | {हे पूर्वे !<br>{हे पूर्वाः! |
|            | (३) अव                     | र (न्यून आ   |                              |
| স৹         | अवर:                       | अवरौ         |                              |
| द्वि०      | अवरम्                      | 11           | अवरान्                       |
| तृ०        | अवरेण                      | अवराभ्याम्   | अवरै:                        |
| <b>च</b> ० | अवरस्मै                    | "            | अवरेम्य:                     |
| प०         | ∫अवरस्मात्<br>{अवरात्      | "            | "                            |
| অ০         | अवरस्य                     | अवरयो:       | अवरेषाम्                     |
| स०         | ∫अवरस्मिन्<br>}अवरे        | 11           | अवरेषु                       |
| सं०        | हे अवर !                   | हे अवरौ !    | हि अवरे!<br>हे अवराः!        |
|            |                            | : (अगला अ    |                              |
| স৹         | उत्तरः उ                   | त्तरौ        | {उत्तरे<br>(उत्तराः          |
| द्वि०      | उत्तरम्                    | "            | उत्तरान्                     |
|            |                            |              |                              |

| -                |                                      |                      |                               |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                  | (२) ।                                | पर (दूसरा            | आदि)                          |
| प्र०             | परः                                  | परौ                  | {परे                          |
|                  |                                      |                      | ्पराः                         |
| द्धि ०           | परम्                                 | "                    | परान्                         |
| तृ०              | परेण                                 | पराभ्याम्            | परैः                          |
| च॰               | प्रस्मै                              | 11                   | परेभ्यः                       |
| प०               | {परस्मार<br>{परात्                   | त् "                 | "                             |
| <b>U</b> o       | परस्य                                | परयोः                | परेषाम्                       |
| स०               | ∫परस्मिन<br>परे                      |                      | परेषु                         |
| सं०              | हे पर!                               | हे परौ !             | {हेपरे !<br>{हेपराः !         |
|                  | (४) दि                               | <b>ञ्चण (</b> दाहिना | ' आदि)                        |
| प्र॰             | दक्षिणः                              | दक्षिणौ              | ∫दक्षिणे<br>दक्षिणाः          |
| द्वि०            | दक्षिणम्                             |                      | दक्षिणान्                     |
| त्°              |                                      | "<br>दक्षिणाभ्याम्   |                               |
| प्<br><b>च</b> ० | दक्षिणस                              | _                    | दक्षिणेभ्यः                   |
| प०               | ्रदक्षिणस्<br>विक्षणात्<br>विक्षणात् | मात् "               | n                             |
| g <sub>o</sub>   |                                      | ्<br>दक्षिणयोः       | दक्षिणेषाम्                   |
| स०               | {दक्षिणरि<br>{दक्षिणे                |                      | दक्षिणेषु                     |
| सं०              | हे दक्षिण!                           | हे दक्षिणी !         | ∫हे दक्षिणे!<br>ेहे दक्षिणाः! |
|                  |                                      | पर (दूसरा            |                               |
| ত্র              | अपरः                                 | अपरौ                 | ∫अपरे<br>}अपराः               |
| द्वि०            | अपरम्                                | 11                   | अपरान्<br>अपरान्              |

| 1-4         |                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       |             |                           |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| सु०         | उत्तरेण उत्तराम्याम् उत्तरैः                 | त्०                                     | अपरेण                 | अपराम्याम्  | अपरै:                     |
| च०          | उत्तरस्मै " उत्तरेम्य                        | : <b>च</b> ०                            | अपरस्मै               | "           | अपरेभ्यः                  |
| प०          | ∫उत्तरस्मात् " "<br>} उत्तरात्               | प०                                      | ∫अपरस्मात<br>अपरात्   | <b>J</b> ,, | n                         |
| ष०          | उत्तरस्य उत्तरयोः उत्तरेषाम्                 | `                                       | अपरस्य                | अपरयोः      | अपरेषाम्                  |
| स॰          | ्रिजतरस्मिन् " उत्तरेष्                      | स॰                                      | ्रअपरस्मिः<br>¦अपरे   | Ţ "         | अपरेषु                    |
| सं०         | हे उत्तर! हे उत्तरी! {हे उत्तरे<br>{हे उत्तर | :! <b>सं०</b><br>तः!                    | हे अपर !              | हे अपरौ !   | {हे अपरे!<br>{हे अपराः!   |
|             | (७) अधर (नीचा आदि)                           |                                         | (८) स्व               | (आत्मा, आ   | त्मीय)                    |
| प्र॰        | अघरः अघरौ ∫अघरे<br>}अघराः                    | স্ত                                     | स्वः                  | स्वी        | ∫स्वे<br>}स्वाः           |
| द्धि०       | अधरम् " अधरान्                               |                                         | स्वम्                 | "           | स्वान्                    |
| तृ०         | अधरेण अधराम्याम् अधरैः                       | तु०                                     |                       | स्वाभ्याम्  | स्वैः `                   |
| ব্য         | अघरस्मै ,, अघरेम्यः                          | <b>T</b>                                |                       | "           | स्वेभ्यः                  |
| Ф           | ∫अधरस्मात् ,, ,,<br>अधरात्                   | प०                                      | ्रस्वस्मात्<br>स्वात् |             | "                         |
| ष०          | अधरस्य अधरयोः अधरेषाः                        | Ţ <b>5</b> 0                            | स्वस्य                | स्वयोः      | स्वेषाम्                  |
| स०          | ∫अघरस्मिन् " अधरेष<br>ो अघरे                 |                                         | {स्वस्मिन्<br>स्वे    | , ,,        | स्वेषु                    |
| <b>सं</b> ० |                                              | रे! <b>सं</b> ०                         | •                     |             | {हे स्वे !<br>{हे स्वाः ! |
|             | (१) अन्तर                                    | (बाह्य या प                             | परिघानीय)             | l           |                           |
| ٥E          |                                              | •                                       |                       | अन्तरयो:    | अन्तरेषाम                 |

| सु०        | अपरेण                 | अपराभ्याम् | अपरे:                   |
|------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| ख॰         | अपरस्मै               | "          | अपरेभ्यः                |
| प०         | ∫अपरस्मात्<br>{अपरात् | त् "       | "                       |
| E o        | अपरस्य                | अपरयोः     | अपरेषाम्                |
| स॰         | {अपरस्मिः<br>(अपरे    | न् "       | अपरेषु                  |
| सं०        |                       |            | {हे अपरे!<br>{हे अपराः! |
|            | (८) स्व               | (आत्मा, आ  | त्मीय)                  |
| प्र॰       | स्वः                  | स्वी       | {स्वे<br>{स्वाः         |
| हि ०       | स्वम्                 | "          | स्वान्                  |
|            | _ *                   | स्वाभ्याम् | स्वैः                   |
| <b>E</b> 0 | स्वस्मै               | "          | स्वेभ्यः                |
|            |                       |            |                         |

#### धानीय)

अन्तरे **े अन्तराः** द्वि० अन्तरम् अन्तरान् तृ० अन्तरेण अन्तराभ्याम् अन्तरैः अन्तरेभ्यः च॰ अन्तरस्मै ्रिअन्तरस्मात् "

अन्तरस्य अन्तरयोः अन्तरेषाम् ∫अन्तरस्मिन् } अन्तरे सं० हे अन्तर! हे अन्तरी! {हे अन्तरे! {हे अन्तराः! । यहां पूर्व आदि ६ शब्द समाप्त होते हैं॥

# [लधु०] सञ्जा-सूत्रम्—(१६०) प्रथमत्ररमतयाल्पार्धकतिपयनेमाइच

।१।१।३२ ॥

एते जिस उन्तसञ्ज्ञा वा स्युः । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः —द्वितये, द्वितयाः । शेषं रामवत् । नेमे, नेमाः । शेषं सर्ववत् ॥

अर्थः — प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अल्प, अर्थं, कितपय और नेम — ये शब्द जस् परे होने पर विकल्प कर के सर्वनाम-सञ्ज्ञक हों।

च्याख्या—प्रथमचरमतयाल्पार्धकितपयनेमाः ।१।३। च इत्यव्ययपदम् । जिस्त ।७।१। विभाषा ।१।१। (विभाषा जिस्त से) । सर्वनामानि ।१।३। (सर्वादीनि सर्व-मामानि से) । समासः—प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पश्च अर्धश्च कितपयश्च नेमश्च = प्रथमचरमतयाल्पार्धकितपयनेमाः, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(प्रथम—नेमाः) प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्धं, कितपय और नेम ये शब्द (जिस्त) जस् परे होने पर (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनामानि) सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं।

इन शब्दों में 'नेम' शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का सर्वादिगण में पाठ नहीं, अतः शेष सब शब्दों की जस् को छोड़ अन्य विभक्तियों में रामशब्दवत् प्रक्रिया होगी। जस् में सर्वनामपक्ष में जसः शी (१५२) आदि कार्य होंगे। तदभावपक्ष में रामवत् प्रक्रिया जाननी चाहिये। इन की रूपमाला यथा—

| -      |
|--------|
| म      |
| माः    |
| मान्   |
| मै:    |
| मेभ्यः |
| ,,     |
| गणाम्  |
| मेषु   |
| रमे!   |
| रमाः!  |
|        |

चरमशब्द के बाद 'तय' आता है। 'तय' प्रत्यय है। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इस परिभाषानुसार तयप्रत्ययान्तों का ही ग्रहण किया जायेगा। यद्यपि सञ्ज्ञाि प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इस ज्ञापक से तदन्तों का ग्रहण नहीं होना चाहिये था; तथापि केवल तय प्रत्यय की सञ्ज्ञा करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तों का ग्रहण हो जाता है। तयप्रत्ययान्त शब्द —िद्वतय, त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय, षट्तय, सप्ततय, अष्टतय, नवतय, दशतय आदि जानने चाहियें। किञ्च—िद्व और त्रि शब्दों से परे तयप् को दित्रभ्यां तयस्यायज्वा (११७३) सूत्र से अयच् आदेश हो कर 'द्वय' और 'त्रय' शब्द भी बन जाते हैं। ये भी स्थानियद्भाव से तयप्प्रत्ययान्त होने के कारण जस् में प्रकृत सूत्र द्वारा विकल्प से सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं। द्वितय (द्वौ अवयवौ यस्य, दो अवयवौ वाला—जोडा) शब्द की रूपमाला यथा—

प्र• द्वितयः द्वितयौ ्द्वितये द्वि द्वितयम् द्वितयौ द्वितयान् द्वितयाः न•प्र• (१४)

| तु० | द्वितयेन द्वितयाभ्याम्                | द्वितयै:    | वा० | द्वितयस्य  | द्वितययो:   | द्वितयानाम्    |
|-----|---------------------------------------|-------------|-----|------------|-------------|----------------|
| ष०  | द्वितयाय "<br>द्वितयात् द्वितयाभ्याम् | द्वितयेभ्यः | स०  | द्वितये    | "           | द्वितयेषु      |
| प०  | द्वितयात् द्वितयाम्याम्               | द्वितयेभ्यः | सं० | हे द्वितय! | हे द्वितयौ! | हि द्वितये!    |
|     |                                       |             |     |            |             | े हे द्वितयाः! |

इसी प्रकार-द्रिय, त्रितय, त्रय. चतुष्टय, पञ्चतय प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं।

|            | क        | ल्प (थोड़ा) |                           | 1             | 5        | नर्ध (आघा)  |                            |
|------------|----------|-------------|---------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------------|
| স৹         | अल्पः    | अल्पी       | ्र अल्पे<br>अल्पाः        | স৹            | अर्घः    | अधी         | ्र अर्घे<br>वर्षाः         |
| वि०        | अल्पम्   | ,,          | अल्पान्                   | <b>ট্রি</b> ০ | अर्घम्   | ,,          | अर्धान्                    |
| तृ०        | अल्पेन   | अल्पाभ्याम् | अल्पै:                    | तु०           | अर्धेन   | अर्घाभ्याम् | अर्घैः                     |
| <b>4</b> 0 | अल्पाय   | "           | अल्पेम्यः                 | ঘ ০           | अर्घाय   | "           | अर्घेभ्यः                  |
| प०         | अल्पात्  | "           | "                         | ष०            | अर्घात्  | "           | 21                         |
| ष्         | अल्पस्य  | अल्पयोः     | अल्पानाम्                 | ष्य           | अर्घस्य  | अर्घयोः     | अर्घानाम्                  |
| स०         | अल्पे    | 1)          | अल्पेषु                   | स०            | अर्धे    | ",          | अर्घेषु                    |
| सं०        | हे अल्प! | हे अल्पौ!   | {हे अल्पे !<br>हे अल्पाः! | सं०           | हे अर्ध! | हे अधौ !    | {हे अर्धे !<br>{हे अर्घाः! |

## कतिपय (कुछ)

| प्रथमा   | कतिपयः     | कतिपयौ       | कतिपये, कतिपयाः     |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| द्वितीया | कतिपयम्    | 13           | कतिपयान्            |
| तृतीया   | कतिपयेन    | कतिपयाभ्याम् | कतिपयै:             |
| चतुर्थी  | कतिपयाय    | "            | कतिपयेभ्यः          |
| पञ्चमी   | कतिपयात्   | ,,,          | n                   |
| षण्ठी    | कतिपयस्य   | कतिपययोः     | कतिपयानाम्          |
| सप्तमी   | कतिपये     | ,,           | कतिपयेषु            |
| सम्बोधन  | हे कतिपय ! | हे कतिपयौ !  | हे कतिपये! कतिपयाः! |

'कतिपय' शब्द के अनन्तर 'नेम' शब्द आता है। अर्धवाचक नेमशब्द सर्वनाम-सञ्ज्ञक होता है—यह पीछे कह आये हैं। उसी का प्रकृतसूत्र में ग्रहण समक्षना चाहिये, अन्य का नहीं। रूपमाला यथा—

| স০      | नेमः    | नेमी       | नेमे, नेमाः | qo. | नेमस्मात्  | नेमाभ्या   | म् नेमेम्यः            |
|---------|---------|------------|-------------|-----|------------|------------|------------------------|
| ন্ত্ৰি০ | नेमम्   | "          |             | 8   | •          |            | नेमेषाम्               |
|         |         | नेमाभ्याम् |             |     |            |            |                        |
| ঘ০      | नेमस्मै | "          | नेमेम्यः    | सं० | हे नेम! है | ह्नेमौ! हे | नेमेषु<br>नेमे! नेमाः! |

[लघु०] वा०—(१६) तीयस्य डित्सु वा।। द्वितीयस्मै, द्वितीयाय इत्यादि। एवं तृतीयः।।

अर्थ:—ङित् विभक्तियों के परे होने पर तीयप्रत्ययान्तों की विकल्प कर के सर्वनामसञ्ज्ञा होती है।

**म्याख्या**—तीयस्य ।६।१। ङित्सु ।७।३। वा इत्यव्ययपदम् । सर्वनामता ।१।१। (प्रकरण-प्राप्त) । 'तीय' यह एक प्रत्यय है । केवल इस की सञ्ज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं; अतः सञ्ज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इस निषेध के होते हुए भी प्रत्ययग्रहणे तवन्तग्रहणम् परिभाषा से तीयप्रत्ययान्तों का ही ग्रहण किया जायेगा । द्वेस्तीयः (११७६) तथा त्रेः सम्प्रसारणं च (११८०) सूत्रों द्वारा 'द्वि' और 'त्रि' शब्दों से तीय-प्रत्यय हो कर द्वितीय और तृतीय ये दो तीयप्रत्ययान्त शब्द निष्पन्न होते हैं। इन दो का ही यहां ग्रहण अभीष्ट है। ङ् इत् यस्य असौ = ङित्, जिस के ङकार की इत्सञ्जा हो उसे डित् कहते हैं। डित् विभक्तियां चार हैं —डे, डिसँ, डस्, डि। अर्थः — (डित्सु) डित् प्रत्ययों के परे होने पर (तीयस्य) तीयप्रत्ययान्त शब्दों की (सर्वनामता) सर्व-नाम संज्ञा (वा) विकल्प से हो जाती है। तीयप्रत्ययान्तों का पाठ सर्वादिगण में नहीं आया अतः वहां सर्वनामसंज्ञा अप्राप्त है। प्रकृत वात्तिक से केवल ङित् विभक्तियों में उस का वैकल्पिक विधान किया जा रहा है।

के में सर्वनामसंज्ञा होने से सर्वनाम्नः स्मै (१५३) तथा इसिं और ङि में सर्व-नामसञ्ज्ञा होने से ङसिँङचोः स्मात्स्मिनौ (१५४) सूत्र प्रवृत्त होगा । ङस् में कुछ विशेष नहीं । पक्ष में जहां सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी वहां रामशब्दवत् प्रित्रया होगी।

|            | <b>द्वितीय</b> (दूसरा) शब्द की रू | पमाला यथा—        |                |
|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| To         | द्वितीय:                          | द्वितीयौ          | द्वितीयाः      |
| वि०        | द्वितीयम्                         | 31                | द्वितीयान्     |
| तु०        | द्वितीयेन                         | द्वितीयाभ्याम्    | द्वितीयै:      |
| <b>T</b> 0 | द्वितीयस्मै, द्वितीयाय            | "                 | द्वितीयेम्यः   |
| <b>T</b> o | द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्         |                   | . 11           |
| <b>U</b> o | द्वितीयस्य                        | द्वितीययोः        | द्वितीयानाम्   |
| स॰         | द्वितीयस्मिन्, द्वितीये           | "                 | द्वितीयेषु     |
| सं०        | हे द्वितीय !                      | हे द्वितीयौ !     | हे द्वितीयाः ! |
|            | इसी प्रकार तृतीय (तीसरा)          | शब्द की रूपमाला ज | ार्ने ।        |

अभ्यास (२७)

- (१) व्यवस्था का लक्षण लिख उस का सीदाहरण विस्तृत विवेचन करें।
- (२) (क) किस अर्थ में 'सम' की सर्वनामसञ्ज्ञा होती है और क्यों ? (ख) द्वितीय और द्वितय की रूपमालाओं का अन्तर सप्रमाण लिखें।

१. यहां पुल्लिङ्क में यद्यपि सर्वनामसञ्ज्ञा का कोई फल नहीं, तथापि स्त्रीलिङ्क में 'द्वितीयस्याः, तृतीयस्याः' प्रयोगों में सर्वनाम्नः स्याड्० (२२०) द्वारा स्याट् आगम तमा हस्य होना फल है।

- (ग) जसः शी यहां 'शी' की बजाय ह्रस्व 'शि' क्यों नहीं किया ?
- (व) 'उभ' शब्द की सर्वनामसञ्ज्ञा करने का क्या प्रयोजन है ?
- (ङ) 'स्व' शब्द की किस अर्थ में सर्वनामसञ्ज्ञा है ? स्पष्ट करें।
- (३) आमि सर्वनाम्नः का क्यों कैसे और कौन-सा अर्थ ग्रन्थकार ने किया है ?
- (४) तद्गुणसंविज्ञान और अतद्गुणसंविज्ञान का विवेचन करते हुए यह निखें कि सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में किस का आश्रय उचित है ?
- (५) सर्वादिगणपठित त्रिसुत्री का पुनः अष्टाघ्यायी में क्यों उल्लेख किया है ?
- (६) निम्नलिखित परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन करें
  - (१) प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् । (२) सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति । (३) यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । (४)
    उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् । (५) न केवला प्रकृतिः
    प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः ।
- (७) (क) 'सर्व, अर्घ, तृतीय, नेम, सम' शब्दों के षष्ठी-बहुवचन में रूप सिद्ध करें।
  - (ख) 'उभ, अर्घ, द्वितय, द्वितीय, पूर्व, स्व, अन्तर, एक' शब्दों के पञ्चमी के एकवचन में रूप सिद्ध करें।
  - (ग) 'कतिपय, चरम, स्व, प्रथम' शब्दों की प्रथमा-बहुवचन में सिद्धि करें।

रामशब्द की अपेक्षा विशिष्ट उच्चारण वाले शब्दों में 'निर्जंर' शब्द का प्रमुख-स्थान है। अतः अब यहां उस का वर्णन किया जाता है—

निर्गतो जरायाः = निर्जरः (निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्त्तिकेन समासः, उपसर्जनह्रस्वः) । देवता को 'निर्जर' कहते हैं, क्योंकि वह जरा = बुढ़ापे से रहित होता है।

प्रथमा के एकवचन में रामशब्द के समान 'निर्जरः' रूप बनता है।
प्रथमा के द्विवचन में निर्जर में बी। यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—
[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१६१) जराया जरसन्यतरस्थाम्।७।२।१०१।।
अजादौ विभक्तौ।।

अर्थः अजादि विभिन्त परे हो तो जरा शब्द को विकल्प से जरस् आदेश हो।
व्याख्या—अचि १७।१। (अचि र ऋतः से)। विभन्तौ १७।१। (अच्दन आ
विभन्तौ से)। जरायाः १६।१। जरस् ११।१। अन्यतरस्याम् १७।१। 'विभन्तौ' का विशेषण
होने से यस्मिन्विधिस्तदावावल्ग्रहणे द्वारा 'अचि' पद से तदादिविधि हो 'अजादौ' बन
जाता है। अर्थः — (अचि) अजादि (विभन्तौ) विभन्ति परे होने पर (अन्यतरस्याम्)
एक अवस्था में (जरायाः) जरा शब्द के स्थान पर (जरस्) जरस् आदेश हो।
वी, जस (अस), अस, औद (औ), इस (अस), टा (आ) हो (पर) हिमें

भी, जस् (अस्), अम्, औट् (औ), शस् (अस्), टा (आ), डे (ए), डिसें (अस्), डस् (अस्), ओस्, आम्, डि (इ), ओस्—ये तेरह अजादि विभक्तियां हैं। 'निर्जर — भी' यहां अजादि विभिक्त परे हैं 'औ'। परन्तु यहां जरा शब्द नहीं 'निर्जर' शब्द वर्त्तमान है अतः जरस् आदेश कैसे हो ? इस का समाधान अग्निम-परिभाषा से करते हैं—

## [लघु०] पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प०) ॥

अर्थः—'पद' तथा 'अङ्ग' के अधिकार में जिस के स्थान पर जो आदेश विघान किया जाये वह आदेश उस के तथा तदन्त = वह जिसके अन्त में है उस समुदाय के भी स्थान पर हो जाता है।

व्याख्या—पदस्य यह अष्टमाघ्याय के प्रथमपाद का सोलहवां सूत्र है। यह अधिकार-सूत्र है। इस का अधिकार अपदान्तस्य सूर्धन्यः (८.३.४४) सूत्र तक जाता है। इसे पदाधिकार कहते हैं। [अलुगुत्तरपदे (६.३.१), इत्ययमुत्तरपदाधिकारोऽपि पदाधिकारग्रहणेन गृह्यते इति तत्त्वबोधिनीकाराः श्रीज्ञानेन्द्रस्वामिनः]।

अङ्गस्य यह पष्ठाघ्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम-सूत्र है। यह भी अधिकार-सूत्र है। इस का अधिकार सातवें अघ्याय की समाप्ति तक जाता है। इसे अङ्गाधिकार कहते हैं।

इन दोनों अधिकारों में जिस के स्थान पर आदेश का विधान किया गया हो उस के तथा वह जिस समुदाय के अन्त में हो उस समुदाय के भी स्थान पर वह आदेश होता है।

जराया जरसन्यतरस्याम् (१६१) सूत्र अङ्गाधिकार में पढ़ा गया है। इस सूत्र में जरस् आदेश जरा के स्थान पर विधान किया गया है। अतः वह आदेश अकेले जरा शब्द के स्थान पर भी होगा और जरा शब्द जिस के अन्त में होगा ऐसे 'निर्जर' प्रमृति शब्दों के स्थान पर भी होगा।

जरस् आदेश अनेकाल् है अतः अनेकाल्शित् सर्वस्य (४५)सूत्र से सम्पूर्ण 'निर्जर' शब्द के स्थान पर वह प्राप्त होता है। इस पर अग्निम-परिभाषा प्रवृत्त होती है — [लघु०] निर्दिश्यमानस्याऽऽदेशा भवन्ति (प०)।।

अर्थ: — जिस का निर्देश किया गया हो उस के स्थान पर हो आदेश होते हैं। व्याख्या — सूत्र में जो साक्षात् निर्दिष्ट किया गया हो उस के स्थान पर ही आदेश करना चाहिये। अन्य के स्थान पर नहीं। जराया जरसन्यतरस्याम् (१६१) सूत्र में जरस् आदेश जरा के स्थान पर ही कहा गया है, अतः वह 'निर्जर' के अन्तर्गत 'जरा' के स्थान पर ही होगा सम्पूर्ण 'निर्जर' के स्थान पर नहीं।

यहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि जब आदेश निर्दिश्यमान के स्थान पर ही करना अभीष्ट है तो पुनः पूर्वोक्त तदन्तग्रहण-परिभाषा का क्या लाभ ? इस का उत्तर यह है कि तदन्तग्रहणपरिभाषा से केवल इतना लाभ होता है कि प्रथम जो तदन्तों में आदेश की बिलकुल प्राप्ति नहीं होती थी सो अब हो जाती है। यथा—यदि तदन्त- ग्रहणपरिभाषा न होती तो 'निर्जर' शब्द में जरस् आदेश की बिलकुल प्राप्ति ही न

होती, क्योंकि वहां 'निर्जर' शब्द है, 'जरा' नहीं। अब इस परिभाषा से तदन्तघटित 'निर्जर' के जरा में भी आदेश की प्रवृत्ति हो जाती है—यह यहां लाभ है।

अब यहां यह सन्देह होता है कि 'निर्जर' शब्द में 'जरा' नहीं 'जर' है । आदेश जरा के स्थान पर ही होता है अतः यहां जरस् नहीं होना चाहिये । इस अड़चन को दूर करने के लिये अग्निम-परिभाषा प्रवृत्त होती है—

[लघु॰] एकदेशविकृतमनन्यवत् (प॰)। इति जरशब्दस्य जरस्—निर्जरसौ। निर्जरसः। इत्यादि। पक्षे हलादौ च रामवत्।।

अर्थ: अवयव के विकृत हो जाने पर अवयवी अन्य के समान नहीं हो जाता।

च्याख्या यह परिभाषा लोकन्याय पर आश्रित है अर्थात् जैसे लोक में किसी

कुत्ते की पूंछ कट जाने पर वह अन्य नहीं हो जाता, कुत्ता ही रहता है; इसी

प्रकार यहां शास्त्र में भी यदि किसी शब्द में व्याकरणजन्य कुछ विकृति आ जाये तो

बह वही शब्द रहता है अन्य शब्द नहीं हो जाता। तो इस प्रकार 'निर्जर' के अन्तर्गत

'जरा' के 'जर' हो जाने पर भी वह 'जरा' ही रहता है कुछ अन्य नहीं हो जाता।

इस से 'जर' को भी जरस आदेश हो जाता है।

'निर्जर + औ' यहां 'जर' को 'जरस्' आदेश हो कर — निर्जरस् + औ — 'निर्ज-रसी' रूप सिद्ध हो जाता है। पक्ष में रामशब्दवत् प्रक्रिया हो कर 'निर्जरी' रूप बनता है। इसी प्रकार आगे भी अजादि विभक्तियों में समक्ष लेना चाहिये। 'निर्जर' शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| 0 .        |                        |                               |                             |  |  |
|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
|            | एकवचन                  | द्विवचन                       | बहुवचन                      |  |  |
| স০         | निर्जर:                | निर्जरसी, निर्जरी             | निर्जरसः, निर्जराः          |  |  |
| द्वि ०     | निर्जरसम्, निर्जरम्    | . 11                          | निर्जरसः, निर्जरा <b>न्</b> |  |  |
| तृ०        | निर्जरसा, निर्जरेण     | निर्जराभ्याम्                 | निर्जरै:                    |  |  |
| To         | निर्जरसे, निर्जराय     | n                             | निर्जरेम्यः                 |  |  |
| <b>To</b>  | निर्जरसः, निर्जरात्    | 11                            | 11                          |  |  |
| <b>4</b> 0 | निर्जरसः, निर्जरस्य    | निर्जरसोः, निर्जरयोः          | निर्जरसाम्, निर्जराणाम्     |  |  |
| सं ०       | निर्जरिस, निर्जरे      | 22                            | निर्जरेषु                   |  |  |
| सं०        | हे निर्जर !            | हे निर्जरसौ!, निर्जरौ!        | हे निर्जरसः! , निर्जराः!    |  |  |
|            | इसी प्रकार जराशब्दान्त | 'दुर्जर' प्रभृति शब्दों के रू |                             |  |  |
|            |                        |                               |                             |  |  |

घ्यान रहे कि—इन, आत्, स्य, य तथा नुँट् आदियों से जरस् आदेश पर है; अतः प्रथम जरस् आदेश प्रवृत्त हो कर तदनन्तर उन की बारी आयेगी। परन्तु जरस् हो चुकने पर अङ्ग के अदन्त या अजन्त न रहने से उन की प्रवृत्ति न होगी। यदि प्रथम 'इन' आदि आदेश हो जाते तो टा में 'निर्जरसिन', ङिसँ में 'निर्जरसात्' तथा इस्, ङे और आम् में हलादि हो जाने से जरस् आदेश न हो—'निर्जरस्य', 'निर्जराय' और 'निर्जराणाम्' यह एक एक रूप बन कर अनिष्ट हो जाता। प्रक्त—निर्जर शब्द से तृतीया का बहुवचन भिस् करने पर जब अतो भिस ऐस् (१४२) से भिस् को ऐस् हो जाता है तब जरस् आदेश क्यों नहीं होता ?

उत्तर—सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तिद्वेघातस्य [सिन्निपातः = संयोगः, लक्षणम् = निमित्तं यस्य स सिन्निपातलक्षणो विधिः । तम् = सिन्निपातं विहन्तीति—तिद्विघातः, कर्मण्युपपदे कर्त्तर्यण् । तस्य अनिमित्तम्भवित, कारणन्न भवतीत्यर्थः ।] जिस के विद्यमान होने पर जो कार्यं हुआ हो वह कार्यं उस निमित्त के विघातक कार्यं में निमित्त नहीं हुआ करता । तथा ह्यत्र—अदन्त अङ्ग निर्जर के होने से अतो भिस ऐस् (१४२) द्वारा भिस् के स्थान में ऐस् हुआ है । तो यह ऐस् आदेश, अदन्त अङ्ग को नष्ट करने वाले = जरस् आदेश का निमित्त नहीं होगा—अर्थात् इसे मान कर जरस् आदेश न हो सकेगा ।

प्रक्त—यदि ऐसा है तो 'रामाय' में सुंपि च (१४१) से दीर्घ आदेश भी न होना चाहिये। क्योंकि अदन्त अङ्ग को निमित्त मान कर उत्पन्न हुआ 'य' आदेश— अदन्तत्व के विघातक दीर्घ का निमित्त न हो सकेगा।

उत्तर—यह सत्य है; परन्तु पाणिनि के कष्टाय क्रमणे (७२८) और भाष्य-कार के धर्माय नियमः धर्मनियमः (पस्पशाह्मिके) प्रभृति निर्देशों तथा सम्पूर्ण संस्कृतसाहित्य के अनुरोध से इस स्थल पर उपर्युक्त परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती।

[यहां अदन्त पुल्ंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।] अब आकारान्त पुल्ंलिङ्ग 'विश्वपा' शब्द का वर्णन करते हैं—

#### [लघु०] विश्वपाः ॥

व्याख्या—विश्वं पातीति विश्वपाः। विश्वकर्मोपपद पा रक्षणे (अंदा०) धातु से अन्येम्योऽिप दृश्यन्ते (७६६) सूत्र से विँच् प्रत्यय हो उस का सर्वापहार लोप हो जाता है। संसार के रक्षक—परमात्मा को 'विश्वपा' कहते हैं। प्रथमा के एकवचन में सुं प्रत्यय आ कर 'विश्वपा में सुं हुआ। अब उकार की इत्सञ्ज्ञा और लोप होने पर सकार को उत्व तथा रेफ को विसर्ग हो कर 'विश्वपाः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'विश्वपा + औ' यहां वृद्धिरेखि (३३) से वृद्धि प्राप्त होने पर उस का बाध कर प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[सघु०] निषेध-सूत्रम्—(१६२) दीर्घाज्जिसि च ।६।१।१०१।।

दीर्घाज्जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीर्घः। वृद्धिः—विश्वपौ।
विश्वपाः। हे विश्वपाः!। विश्वपाम्। विश्वपौ।।

अर्थः -- दीर्घ से जस् वा इच् प्रत्याहार परे हो तो पूर्वसवर्णदीर्घ न हो।

क्याख्या—दीर्घात् । १।१। जिस । ७।१। च इत्यव्ययपदम् । इचि । ७।१। (नाविचि से) । पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः अधिकृत है)। पूर्वसवणैः ।१।१। (प्रथमयोः पूर्वसवणैः से) । दीर्घः ।१।१। (अकः सवर्षे वीर्घः से) । न इत्यव्ययपदम् । (नादिचि से) । अर्थः—(दीर्घात्) दीर्घ से (जिसि) जस् (च) अथवा (इचि) इच् प्रत्याहार परे होने पर (पूर्वपरयोः) पूर्व +पर के स्थान पर (पूर्वसवर्णः, दीर्घः, एकः) पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेश (न) नहीं होता ।

'विश्वपा ┼औ' यहां पकारोत्तर आकार दीर्घ है। इस से परे औकार = इच् वर्त्तमान है। अतः पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो गया। तब वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर 'विश्वपी' रूप सिद्ध हुआ।

प्रथमां के बहुवचन में — विश्वपा — जिस् — विश्वपा — अस्। इस अवस्था में प्रकृतसूत्र से पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो जाता है। तब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो कर 'विश्वपाः' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रश्न—'विश्वपा + औ' में नादिचि (१२७) से भी पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेष हो सकता है; तथा जस् में उस के हो जाने से भी कोई अनिष्ट नहीं होता; तो पुनः वीर्घाज्जिस च (१६२) सूत्र के बनाने की क्या आवश्यकता है?

उत्तर—यद्याप इस सूत्र का फल यहां कुछ प्रतीत नहीं होता; तथापि 'पप्यो, पप्यः' आदि में इस का फल स्पष्ट होगा। यहां न्यायवशात् इसे लिखा गया है।

द्वितीया में—विश्वपा + अम्। पूर्वसवर्णदीर्घ के बाधक असि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो—'विश्वपाम्' प्रयोग बना। द्विवचन में 'विश्वपा' प्रथमा के समान बनता है। बहुवचन में —विश्वपा + शस् = विश्वपा + अस्। यहां पूर्वसवर्णदीर्घ का बाध कर अग्रिम कार्य होता है—

# [लघु०] सञ्जासूत्रम्— (१६३) सुँडनपुंसकस्य ।१।१।४२॥

स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसञ्ज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥

अर्थ: —नपुंसकलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग के सुँ आदि पाञ्च प्रत्यय सर्वनाम-स्थान-सञ्ज्ञक होते हैं।

च्याख्या—सुँट् ।१।१। अनपुंसकस्य ।६।१। सर्वनामस्थानम् ।१।१। (शि सर्व-नामस्थानम् से) । समासः—न नपुंसकस्य = अनपुंसकस्य, नञ्समासः। पर्युदासप्रति-षेषः। अर्थः - (अनपुंसकस्य) नपुंसक से भिन्न अन्य लिङ्ग का (सुँट्) सुँट् प्रत्याहार (सर्वनामस्थानम्) सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक होता है।

स्वीजसमीद् (११८) सूत्र के सुँ से लेकर औट् के टकार तक सुँट् प्रत्याहार बनता है। इस में 'सुँ, औ, जस्, अम्, औट्' इन पाञ्च प्रत्ययों का ग्रहण होता है। ये पाञ्च प्रत्यय पुलूंलिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग से परे हों तो इन की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होती है। अब अग्रिमसूत्र में इस सञ्ज्ञा का उपयोग दर्शाते हैं—

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१६४) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ।१।४।१७।।

कप्त्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्वं पदं स्यात् ।।

अर्थः - सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक प्रत्ययों को छोड़ कर 'सुँ' से लेकर 'कप्' पर्यन्त प्रत्ययों के परे होने पर पूर्वगब्दस्वरूप पदसञ्ज्ञक हो । व्याख्या—स्वादिषु १७१३। असर्वनामस्थाने १७११। पदम् ११११। (सुँग्तिङन्तं पदम् से)। समासः—सुँप्रत्यय आदिर्येषान्ते स्वादयः, तेषु = स्वादिषु, बहुव्रीहिसमासः। न सर्वनामस्थाने = असर्वनामस्थाने, नञ्समासः। 'असर्वनामस्थाने' यह 'स्वादिषु' का विशेषण है। इस में एकवचन आर्ष समक्षना चाहिये। 'स्वादिषु' यह सप्तम्यन्त है। अतः तिस्मिन्विति० (१६) इस परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय ही पदसञ्ज्ञक होगा। अर्थः—(असर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान-भिन्न (स्वादिषु) सुँ आदि प्रत्ययों के परे होने पर पूर्वशब्दसमुदाय (पदम्) पदसञ्ज्ञक होता है।

चतुर्थं अध्याय के प्रथम प्रत्यय 'सूं' से लेकर पाञ्चवें अध्याय के अन्तिम प्रत्यय 'कप्' तक सब प्रत्यय 'स्वादि' कहलाते हैं। इस प्रकार चतुर्थं और पञ्चम अध्याय के सब प्रत्यय स्वादियों में संगृहीत हो जाते हैं। इन स्वादि प्रत्ययों में 'सुं, औ, जस्, अम्, औट्' इन प्रत्ययों की सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा है। इन सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक पाञ्च प्रत्ययों से भिन्न अन्य स्वादि प्रत्यय यदि परे हों तो उन से पूर्वशब्दसमुदाय पदसञ्ज्ञक होता है।

'विश्वपा + अस्' (शस्) यहां शस् प्रत्यय सर्वनामस्थान से भिन्न स्वादि है; अतः इस के परे होने से पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की पदसञ्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१६४) यचि अम्।१।४।१८॥

यकारादिषु अजादिषु च कप्प्रत्ययाविधषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्वं असञ्ज्ञं स्यात्।।

अर्थः — सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक प्रत्ययों को छोड़ कर 'सुँ' से लेकर 'कप्' प्रत्यय पर्यन्त यकारादि और अजादि प्रत्यय परे होने पर पूर्वशब्दसमुदाय भसञ्ज्ञक होता है।

व्याख्या—असर्वनामस्थाने १७।१। स्वादिषु १७।३। (स्वादिष्वसर्वनामस्थाने से)।
यिन १७।१। भम् ११।१। समासः—य् च अच् च = यच्, तिस्मन् = यिन, समाहारहन्द्वः । समासान्तिविधरिनत्यः इति हन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे (६६२) इति टच् न ।
यिस्मन् विधः ० परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'यकारादिषु अजादिषु' ऐसा बन
जायेगा । यहां भी पूर्ववत् तिस्मिन्निति० (१६) परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय की ही
भसञ्ज्ञा होगी । अर्थः—(असर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान से भिन्न (यिच) यकारादि
या अजादि (स्वादिषु) स्वादि प्रत्यय परे हों तो (भम्) पूर्वशब्दसमुदाय भसञ्ज्ञक
होता है।

'विश्वपा- अस्' (शस्) यहां 'अस्' प्रत्यय अजादि है अतः इस के परे होने से पूर्वशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की भसञ्ज्ञा प्राप्त होती है।

अब यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या जैसे लोक में एक व्यक्ति की दो सञ्ज्ञाएं देखी जाती हैं वैसे यहां भी शस् आदियों के परे होने पर पूर्व की पद और भ दोनों सञ्ज्ञाएं की जायें या कोई एक ? यदि एक की जायें तो कौन सी एक ? इस पर अग्रिमसूत्र निर्णय करता है—

[लघु०] अधिकार-सूत्रम्—(१६६) आकडारादेका सञ्ज्ञा ।१।४।१॥

इत ऊर्ध्व 'कडाराः कर्मधारये' (२.२.३८) इत्यतः प्राग् एकस्यैकैव सञ्ज्ञा ज्ञेया, या पराऽनवकाशा च ॥

अर्थः इस सूत्र से लेकर कडाराः कर्मधारथे (२.२.३८) सूत्र तक एक की एक ही सञ्ज्ञा हो।

व्याख्या—यह प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। यह अधिकार-सूत्र है। इस का अधिकार दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अन्तिमसूत्र कडाराः कर्मधारये (२.२.३८) तक जाता है। इस प्रकार इस के अधिकार में तीन पाद होते हैं। आ इत्यव्ययपदम्। कडारात्। ४।१। एका। १।१। सञ्ज्ञा। १।१। अर्थः—(कडारात्) कडाराः कर्मधारये सूत्र (आ) तक (एका) एक (सञ्ज्ञा) सञ्ज्ञा हो।

कडाराः कर्मधारये सूत्र तक यदि एक ही सञ्ज्ञा करेंगे तो शेष सब सञ्ज्ञाएं जो मुनि ने उस सूत्र तक की हैं व्यर्थ हो जायेंगी; अतः यहां 'एक की एक ही सञ्ज्ञा हो दो न हों' ऐसा मुनि का अभिप्राय समभना चाहिये।

थब पुनः संशय उठता है कि इस सूत्र से 'एक की एक सञ्ज्ञा हो दो न हों' यह तो निर्णीत हो गया; परन्तु कौन सी सञ्ज्ञा हो ? यह सन्देह वैसे का वैसा बना रहता है। इस का ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि—

या पराऽनवकाशा च। अर्थात् जो संज्ञा पर या निरवकाश हो—वह हो। यदि दोनों सञ्ज्ञाएं सावकाश (भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवृत्त हो चुकी) हों तो पर सञ्ज्ञा और यदि एक सावकाश और एक अनवकाश (जिसे प्रवृत्त होने के लिये कोई स्थान नहीं मिला) हो तो वह अनवकाश सञ्ज्ञा ही हो।

ग्रन्थकार का ऐसा लिखना युक्त ही है। जहां दोनों सञ्ज्ञाएं सावकाश होंगी वहां विप्रतिषेष होने से विप्रतिषेध परं कार्यम् (११३) द्वारा पर सञ्ज्ञा ही होनी चाहिये। जहां एक सावकाश और एक निरवकाश होगी वहां निरवकाश सञ्ज्ञा को ही स्थान देना युक्तिसंगत है । क्योंकि यदि सावकाश सञ्ज्ञा वहां पर भी अनवकाश-सञ्ज्ञा को न होने दे तो उस अनवकाश सञ्ज्ञा का करना ही व्यर्थ हो जाये। अतः अनवकाश और सावकाश दोनों के एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त होने पर अनवकाश सञ्जा ही होगी ।

प्रकृत में पद सञ्ज्ञा को भ्याम् आदि में अवकाश = स्थान प्राप्त है; क्योंकि वहां अजादि और यकारादि के न होने से भ सञ्ज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु

१. लोक में भी ऐसा देखा जाता है। यथा—यदि भूखे और तृष्त के मध्य अन्नदान का प्रश्न उपस्थित हो तो भूखे को ही अन्न देना उचित समभा जाता है, क्योंकि वही अन्न का उचित अधिकारी होता है।

२. दो अनवकाश सञ्ज्ञाओं की किसी एक रूप में युगपत् प्राप्ति इस प्रकरण में कहीं नहीं देखी जाती, अतः उस की चर्चा नहीं की गई है।

भ सञ्ज्ञा अनवकाश है अर्थात् इसे कोई स्थान नहीं मिलता: क्योंकि जब यह यकारा-दियों और अजादियों में प्रवृत्त होने लगती है तब पद सञ्ज्ञा भी उपस्थित हो जाती है। अतः यहां पूर्वकथितिनयमानुसार अनवकाशसञ्ज्ञा का होना ही युक्त है। तो इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि—यकारादि और अजादि प्रत्यय परे होने पर भ सञ्ज्ञा तथा शेष हलादि प्रत्ययों के परे होने पर पद सञ्ज्ञा हो। हम बालकों के ज्ञान के लिये इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं—

- (१) 'सुँ, औ, जस्, अम्, औट्' इन पाञ्चों के परे रहते न तो पदसङ्खा होती है और न भसञ्जा। परन्तु घ्यान रहे कि पुर्लू कि अोर स्त्रीलिक्न तक ही यह नियम सीमित है नपुंसकि क्नि में नहीं; क्योंकि इन की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा इन दो ही लिक्नों में की गई है। नपुंसक में सुँ परे रहते 'पद' तथा औ, अम् परे रहते 'भं सञ्ज्ञा होती है। जस् और शस् के स्थान पर नपुंसक में 'शि' आदेश हो जाया करता है; उस की शि सर्वनामस्थानम् (२३८) से सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होती है, अतः उस के परे रहते न तो पदसञ्ज्ञा होती है और न भसञ्ज्ञा।
- (२) शस्, टा, ङे, ङिसँ, ङस्, ओस् और ङि—इन के परे रहने पर पूर्व की भसक्ता होती है; क्योंकि ये सर्वनामस्थान से भिन्न होते हुए अजादि स्वादि हैं। ध्यान रहे कि अनुबन्धों का लोप कर देने से शस् आदि प्रत्यय अजादि हो जाते हैं।
- (३) यदि आम् विशुद्ध अर्थात् नुँट् आगम से रहित हो तो उस से पूर्व भ सञ्ज्ञा होती है। नुँट् आगम होने पर अजादि न होने से पदसञ्ज्ञा ही हो जाती है। यथा 'षण्णाम्' में पदसञ्ज्ञा हुई है।

(४) उपर्युक्त सुँप् प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य सुँप् प्रत्ययों (भ्याम्, भिस्, भ्यस्, नुँट् सहित आम्, सुप्) के परे रहते पूर्व की पदसब्का होती है।

यहां यह सुँबन्तप्रिक्रियोपयोगी विवरण ही लिखा है। विद्यार्थियों को चतुर्थं तथा पठ्चम अध्यायों में स्थित अन्य प्रत्ययों के विषय में भी पूर्वोक्त आधार से व्यवस्था समक्ष लेनी चाहिये। पद और भसञ्ज्ञा का विषय व्याकरण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है अतः छात्रों को इस का पुनः पुनः अभ्यास करना आवश्यक है।

तो इस प्रकार 'विश्वपा- अस्' यहां भसञ्ज्ञा हुई। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१६७) आतो घातोः ।६।४।१४०॥

आकारान्तो यो घातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः। अलोऽन्त्यस्य (२१) — विश्वपः। विश्वपाभ्याम् इत्यादि ॥

अर्थः --- आकारान्त धातु जिस के अन्त में हो ऐसे भसंज्ञक अङ्ग का लोप हो जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अल् --- आकार का ही लोप होगा।

ध्याख्या — आतः ।६।१। धातोः ।६।१। भस्य ।६।१। अञ्चरम ।६।१। (ये दोनों अधिकृत हैं) । लोपः ।१।१। (अल्लोपोडनः से) । 'आतः' यह 'धातीः' का तथा 'धातोः' यह 'भस्य' का विशेषण है, अतः विशेषणों से तदन्तिश्विष्टी जाती है। अर्थः—(आतः)

आकारान्त (घातोः) घातु जिस के अन्त में हो ऐसे (भस्य) भसञ्ज्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग का (लोपः) लोप हो जाता है। अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अल्—आकार का ही लोप होगा।

'विश्वपा + अस्' यहां आकारान्त घातु 'पा' है; तदन्त भसञ्ज्ञक अङ्क 'विश्वपा' है। इस के अन्त्य अल् आकार का लोप कर—विश्वप् + अस् = विश्वपस् । अब सकार को रुँत्व और रेफ को विसर्ग करने से 'विश्वपः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'विश्वपा + आ'(टा) यहां भी अन्त्य आकार का लोप हो कर विश्वप् + आ = 'विश्वपा' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अजादि विभक्तियों में आकार का लोप होगा, हलादि विभक्तियों में कोई विशेष कार्यं नहीं होगा। विश्वपाशब्द की समग्र रूपमाला यथा—

प्र० विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः प० विश्वपः\* विश्वपाम्याम् विश्वपाम्यः हि.० विश्वपाम् ,, विश्वपः\* ष० ,, \* विश्वपोः\* विश्वपाम् हृ० विश्वपा\* विश्वपाम्याम् विश्वपाभिः स० विश्वपि\* ,, \* विश्वपासु ष० विश्वपे\* ,, विश्वपाभ्यः सं० हे विश्वपाः! हे विश्वपौ! हे विश्वपाः!

\* इन स्थानों पर भसंज्ञक आकार का लोप होता है।

#### [लघु०] एवं शङ्खध्मादयः ॥

ज्यास्या—शङ्खं धमतीति—शङ्ख्यध्माः, शङ्ख बजाने वाला । 'शङ्ख्यध्मा' आदि शब्दों के रूप भी 'विश्वपा' के समान होते हैं । आदि से—सोमपा, मधुपा, कीलालपा (जल पीने वाला) आदि शब्दों का ग्रहण जानना चाहिये ।

[लघु०] घातोः किम् ? हाहान् । हाहै । हाहाः २ । हाहौः २ । हाहाम् । हाहे ॥

क्यास्या—आतो धातोः (१६७) में—धातु के आकार का लोप होता है— यह क्यों कहा गया है ? इसलिये कि 'हाहान्' आदि में 'हाहा' शब्द के आकार का लोप न हो जाये। तथाहि— 'हाहा' शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है । इस का अर्थ हैं —'गन्धर्व-विशेष'। हाहा हूह्इचेवमाद्या गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम् इत्यमरः। यह शब्द किसी धातु से निष्पन्न नहीं होता अतः शसादियों में भसंज्ञा होने पर भी इस के आकार का लोप नहीं होता। 'हाहा' शब्द की रूपमाला यथा—

हाही प० हाहाः† हाहाभ्याम् हाहाभ्यः प्र० हाहाः हाहाः हाही:‡ हाहान्\* हाहाम्† द्वि० हाहाम् ব্ 77 हाहाभिः तृ० हाहा† हाहाभ्याम् स॰ हाहे@ हाहासु सं हे हाहा:! हे हाही! ष० हाहै‡ हे हाहाः! हाहाभ्यः

सर्वनामस्थानप्रत्ययों में विश्वपावत् प्रक्रिया होती है।

पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर शस् के सकार को नकार हो जाता है।
 इन सब स्थानों पर अकः सवर्ण दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ प्रवृत्त होता है।

‡ इन स्थानों पर वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश हो जाता है।

@ यहां आद् गुणः (२७) से गुण एकादेश हो जाता है।

#### अभ्यास (२८)

- (१) निम्नलिखित वचनों का सोदाहरण विवेचन करें—
  १. या पराऽनवकाशा च । २. पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ।
  ३. निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । ४. एकदेशविकृतमनन्यवत् । ४. सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तदिघातस्य ।
- (२) (क) 'निर्जरै:' में जरस् आदेश क्यों नहीं होता ?
  - (ख) 'हाहाः' प्रयोग किस किस विभक्ति में बनता है ?
  - (ग) सर्वनाम और सर्वनामस्थान संज्ञाओं में भेद बताएं।
  - (घ) 'हाहान्' में आकारलोप क्यों नहीं हुआ ?
  - (ङ) सुँपों में अजादि प्रत्यय कितने और कौन कौन से हैं ?
- (३) निम्नलिखित अधिकारों की अविध बताएं— १. पदाधिकार। २. अञ्जाधिकार। ३. एकसञ्जाधिकार। ४. प्रत्ययाधिकार। ५. एकादेशाधिकार।
- (४) सुँप् प्रत्ययों के परे रहते कहां भसंज्ञा और कहां पदसंज्ञा होती है ?
- (प्र) वीर्घाण्जिसि च के विना भी क्या 'विश्वपी' आदि प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं ? यदि हां ! तो सूत्र रचने की क्या आवश्यकता है ?
- (६) निर्जर, हाहा और सोमपा शब्दों की रूपमाला लिखें।
- (७) 'विश्वपोः, निर्जरसः, हाहौः' प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखें। [यहां आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है]

#### [लघु०] हरिः। हरी।।

व्याख्या—अब ह्रस्व इकारान्त शब्दों की सुंबन्तप्रित्रया का विवेचन प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम 'हरि' शब्द की प्रित्रया दर्शाते हैं। कोषों में 'हरि' शब्द के अनेक अर्थ लिखे हैं। यथा—

---::0::---

हरिविष्णावहाविन्द्रे नेके सिंहे हये रवा। चन्द्रे कोले प्लवङ्गे च यमे वाते च कीर्तितः ॥

हरि शब्द के बारह अर्थ प्रसिद्ध हैं--(१) भगवान् विष्णु, (२) सांप, (३) इन्द्र, (४) मेंडक, (५) शेर, (६) घोड़ा, (७) सूर्य, (६) चन्द्र, (१) सूअर, (१०) वानर, (११) यमराज, (१२) वायु।

प्रथमा के एकवचन में हिर + सुं = हिर + स्। सकार को उँत्व और रेफ को विसर्ग करने से 'हिर:' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रथमा के द्विवचन में 'हरि + औ' इस अवस्था में प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ ईकार हो कर 'हरी' रूप बनता है।

प्रथमा के बहुवचन में —हिर + अस् (जस्)। इस अवस्था में पूर्वसवर्णदीर्घ का बाब कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[सघु०] विधि-सूत्रम्—(१६८) जसि च ।७।३।१०६।।

ह्रस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः । हरयः ॥

अर्थः -- जस् परे होने पर ह्रस्वान्त अङ्ग को गूण आदेश हो जाता है।

च्याख्या—जिस । ७।१। च इत्यव्ययपदम् । ह्रस्वस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । गुणः ।१।१। (ह्रस्वस्य गुणः से) । विशेषण होने से 'ह्रस्वस्य' से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः—(जिसि) जस् परे होने पर (ह्रस्वस्य) ह्रस्वान्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह गुण अङ्ग के अन्त्य वर्ण के स्थान पर होगा।

'हरि — अस्' यहां ह्रस्वान्त अङ्ग 'हरि' है। इस से परे जस् वर्त्तमान है। अतः प्रकृतसूत्र द्वारा अङ्ग के अन्त्य अल् — इकार के स्थान पर एकार गुण हो गया — 'हरे + अस्'। यहां एकार पदान्त नहीं अतः एङः पदान्तादित (४३) का विषय नहीं। अब एचोऽयवायावः (२२) सूत्र से एकार को अय् आदेश हो कर दृत्व विसर्ग करने से — 'हरयः' प्रयोग सिद्ध होता है।

सम्बोधन के एकवचन में—'हे हरि + स्'। एकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) से सम्बुद्धिसंज्ञा हो कर एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) से सकार का लोप प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लयु०] विधि-पूत्रम् — (१६६) ह्रस्वस्य गुणः ।७।३।१०८।।

सम्बुद्धौ। हे हरे !। हरिम्। हरीन्।।

अर्थः—सम्बुद्धि परे होने पर ह्रस्वान्त अङ्ग को गुण आदेश हो जाता है।

ग्याख्या—सम्बुद्धी १७११। (सम्बुद्धी च से)। ह्रस्वस्य १६११। अङ्गस्य १६११।

(यह अधिकृत है)। गुणः ११११। 'ह्रस्वस्य' से तदन्तिविधि हो जाती है। अर्थः—

(सम्बुद्धी) सम्बुद्धि परे होने पर (ह्रस्वस्य) ह्रस्वान्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर

(गुणः) गुण आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा द्वारा यह गुण अङ्ग के अन्त्य
अल् के स्थान पर होगा।

'है हरि + स्' यहां सम्बुद्धि परे है, अतः ह्रस्वान्त अङ्ग 'हरि' के अन्त्य इकार को एकार गुण हो जाता है। तब अङ्ग के एङन्त हो जाने से एङ्ह्रस्वात् संबुद्धेः (१३४) सूत्र से सम्बुद्धि का लोप हो कर 'हे हरे!' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के एकवचन में 'हरि + अम्' इस अवस्था में अमि पूर्वः (१३४) से पूर्वं रूप एकादेश हो कर 'हरिम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत् 'हरी' रूप बनता है।

बहुवचन में 'हरि — अस्' (शस्) इस दशा में प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ ईकार हो कर तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) से सकार को नकार करने पर 'हरीन्' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि यहां पदान्तस्य (१३६) से नकार को णकार का निषेध हो जाता है।

'हरि +आ(टा)' यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-

## [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१७०) शेवो घ्यसिल ।१।४।७॥

शेष इति स्पष्टार्थम् । अनदीसञ्ज्ञौ ह्रस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवजै चिसञ्ज्ञम् ॥

अर्थः — जिन की नदीसंज्ञा नहीं ऐसे जो ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार, तदन्त शब्दों की घिसंज्ञा होती है परन्तु 'सखि' शब्द की नहीं होती ।

क्याक्या—शेष: ।१।१। हस्तः ।१।१। (किति हस्तक्त से)। यू ।१।२। (यूरुपाक्ष्यो मधी से)। वि ।१।१। असिल ।१।१। समासः—इश्व उश्व यू, इतरेतरद्वन्द्वः। न सिल ः असिल, नञ्तत्पुरुषः। इस सूत्र से पूर्व विशेष विशेष अवस्थाओं में हस्त्व की नदी संज्ञा की गई है, अतः जिस हस्त्व की नदी संज्ञा नहीं की गई वह हस्त्व यहां 'शेषः' पद से गृहीत किया गया है। 'शेषः हस्तः' ये 'यू' के प्रत्येक के साथ अन्तित होते हैं। अर्थात् 'शेष हस्त्व इकार, शेष हस्त्व उकार' यह इन का अर्थ है। शब्दस्त्वरूपम् इस विशेष्य का ऊपर से अध्याहार कर लिया जाता है। 'शेषः हस्तः यू' ये उस के विशेष्ण बना दिये जाते हैं। तब विशेषण से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः— (शेषः) जिन की नदीसञ्ज्ञा नहीं ऐसे (हस्तः) हस्त्व (यू) इकार उकार जिन के अन्त में हैं वे शब्दस्त्वरूप (धि) धिसञ्ज्ञक होते हैं परन्तु (असिल) सिल शब्द नहीं होता।

#### कहां कहां नदी सञ्ज्ञा नहीं होती ?

- (१) पुर्ले िक तथा नपुंसक में ह्रस्व इकारान्त तथा ह्रस्व उकारान्त कब्द नदीसञ्ज्ञक नहीं होते । पुं० में यथा—हिर, अरि, भानु, गुरु आदि । नपुं० में यथा—वारि, मधु आदि ।
- (२) स्त्रीलिङ्ग में ङित् विभक्तियों के परे रहते जिस पक्ष में ङिति हस्वश्च (२२२) द्वारा नदीसञ्ज्ञा नहीं होती।

इन दो स्थानों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर ह्रस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों की नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। अतः उपर्युक्त दो स्थान ही इस सूत्र के विषय हो सकते हैं।

सूत्र में 'शेषः' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि नदी सक्ता करने से जो शेष हस्व इकारान्त और हस्व उकारान्त शब्द रहें उन की ही घिसक्ता हो अन्यों की न हो। परन्तु यह प्रयोजन 'शेषः' ग्रहण के विना भी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि घिसक्ता सामान्य होने से उत्सर्ग और किति हस्वश्व (२२२) द्वारा विहित नदीसक्ता विशेष होने से अपवाद है। अपवाद के विषय को छोड़कर ही उत्सर्ग प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस से प्रथम नदीसक्ता हो कर शेष अविधादों की ही घिसक्ता सुतरां प्राप्त हो जायेगी; इस के लिये 'शेषः' पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। तथापि यहां मुनि ने बात को बिलकुल स्पष्ट करने के लिये 'शेषः' का ग्रहण कर दिया है। अर्थात् मुनि ने यह समक्ता कि कदाचित् मन्दमित लोग इस बात को न समक्त सकें अतः 'शेषः' पद लिख कर स्पष्ट कर देना उचित है —शेष इति स्पष्टार्थम्।

'हरि' शब्द की नदीसञ्ज्ञा नहीं होती अतः प्रकृतसूत्र से इस की घि-सञ्ज्ञा हुई । अब घिसञ्ज्ञा का फल दर्शाते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१७१) आङो नाऽस्त्रियाम् ।७।३।११६॥

घेः परस्याङो ना स्यादस्त्रियाम् । आङ् इति टासञ्ज्ञा । हरिणा । हरिभ्याम् । हरिभिः ।।

अर्थः — घिसञ्ज्ञक से परे आङ्को ना आदेश हो, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं। 'आङ्' यह टाकी (प्राचीन) सञ्ज्ञा है।

व्याख्या—ये: ।५।१।(अच्च घे: से) । आङ: ।६।१। ना ।१।१। (विभक्तिलोप आएं:)। अस्त्रियाम् ।७।१। समासः — न स्त्रियाम् = अस्त्रियाम्, नञ्तत्पुरुषः। अर्थः — (अस्त्रियाम्) स्त्रीलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग में (घेः) घिसञ्ज्ञक से परे (आङः) आङ् के स्थान पर (ना) ना आदेश होता है। पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य टा को 'आइ' कहते चले आ रहे थे। पाणिनि ने भी यहां उसी प्राचीन सञ्ज्ञा का व्यवहार किया है।

'हरि + आ' यहां घिसञ्ज्ञक है 'हरि'। इस से परे टा को ना हो अट्कुप्वाङ्० (१३८) सूत्र से नकार को णकार करने पर 'हरिणा' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्विवचन में 'हरिभ्याम्' और बहुवचन में 'हरिभिः' सिद्ध होते हैं।

चतुर्थी के एकवचन में —हिर -ए (ङे)। यहां पूर्वोक्त घिसञ्ज्ञा हो कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१७२) घेडिति ।७।३।१११।।

घिसञ्ज्ञकस्य ङिति सुंपि गुणः। हरये।।

अर्थः - डित् सुंप् परे रहते घिसञ्ज्ञक को गुण हो।

ज्याख्या—घै: १६।१। गुण: १।१। (ह्रस्वस्य गुण: से)। ङिति ।७।१। सुँपि ।७।१। (सुँपि च मे)। अर्थ: —(ङिति)ङित्(सुँपि) सुँप् परे होने पर (घे:) घिसञ्ज्ञक के स्थान पर (गुण:) गुण आदेश होता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से गुण घिसंज्ञक अङ्ग के अन्त्य वर्ण को ही होगा।

'हरि-ए' यहां घिसञ्ज्ञक 'हरि' है। इस से परे ङित् सुँप् 'ए' है। अतः घि के अन्त्य वर्ण इकार के स्थान पर एकार गुण हो कर—'हरे-ए' बना। अब इस स्थिति में एचोऽयवायावः (२२) से रेफोत्तर एकार को अय् हो कर 'हरये' प्रयोग सिद्ध हुआ।

द्विवचन में 'हरिम्याम्' और बहुवचन में 'हरिम्यः' रूप बनते हैं।

पञ्चमी के एकवचन में 'हरि + अस्' (ङिसँ)। यहां घिसञ्ज्ञा हो कर घेडिति (१७२) सूत्र से इकार को एकार गुण हुआ। तब 'हरे + अस्' इस स्थिति में पदान्त न होने से एडः पदान्तादित (४३) से पूर्वरूप नहीं हो सकता। एचोऽयवायावः (२२) से अय् आदेश प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१७३) ङसिँ-ङसोश्च ।६।१।१०६॥

एङो इसिँ-इसोरति पूर्वरूपमेकादेशः । हरेः २ । हर्योः । हरीणाम् ॥

आर्थः--एङ् (ए, आ) से ङिसँया ङस्का अकार परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो।

न्याख्या—एङ: ।५।१।(एङ: पदान्तादित से)। ङिसँ-ङसो: ।६।२। च इत्यव्यय-पदम् । अति ।७।१। (एङ: पदान्तादित से) । पूर्व-परयो: ।६।२। एक: ।१।१। (एक: पूर्वपरयो: यह अधिकृत है)। पूर्व: ।१।१। (अमि पूर्व: से)। अर्थ:—(एङ:) एङ् प्रत्या-हार से (ङिसँ-ङसो:) ङिसँ अथवा ङस् का (अति) अत् परे हो तो (पूर्व-परयोः) पूर्व +पर के स्थान पर (एक:) एक (पूर्व:) पूर्व वर्ण आदेश होता है।

'हरे + अस्' यहां एकार एङ् से ङिसँ का अकार परे है, अतः पूर्व + पर के स्थान पर एकार पूर्व रूप हो कर सकार को रुँत्व विसर्ग करने से 'हरेः' प्रयोग सिद्ध हुआ।

ओकार का उदाहरण 'भानोः' आगे आयेगा।

षष्ठी के एकवचन में पूर्ववत् 'हरेः' रूप बनता है।

द्विवचन में 'हरि + ओस्' इस दशा में इको यणिच (१५) से यण् हो कर सकार को हँत्व और रेफ को विसगं करने पर 'हर्यों:' रूप बनता है।

बहुवचन में 'हरि + आम्'। यहां ह्रस्वान्त अङ्ग 'हरि' है अतः ह्रस्वनद्यापो नृंट् (१४८) से आम् को नृंट् का आगम हो अनुबन्धलोप और नामि (१४९) से दीर्घ करने पर 'हरी + नाम्'। अब अट्कुप्वाङ्० (१३८) सूत्र से नकार को णकार करने से— 'हरीणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमः। के एकवचन में —हिर + इ (ङि) । यहां घिसञ्ज्ञा हा कर घेडिति (१७२) से गुण प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम् — (१७४) अच्च घेः। ७।३।११८।।

्रदुद्भचामुत्तरस्य ङेरौत्, घेरच्च । हरौ । हर्योः । हरिषु । एवं कव्यादयः ।।

अर्थः — ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार से परे ङि को औत् और घि को अत् आदेश हो।

ध्याख्या — इदुद्भ्याम् । ५।२। (इदुद्भ्याम् मे)। ङे: ।६।१। (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः मे)। औत् ।१।१। (औत् से)। घे: ।६।१। अत् ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः— (इदुद्भ्याम्) ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार से परे (ङे:) ङि के स्थान पर (औत्) औ आदेश हो (च) तथा (घे:) घिसञ्ज्ञक के स्थान पर (अत्) ह्रस्व अकार आदेश हो । अलोन्त्यपरिभाषा से यह अत् आदेश घि के अन्त्य अल् को ही होगा ।

'हरि + इ' यहां इस सूत्र से ङि (इ) को 'औ' और घिसञ्ज्ञक 'हरि' शब्द के इकार के स्थान पर अकार आदेश हुआ। तब 'हर + औ' इस दशा में वृद्धिरेखि (३३) में वृद्धि एकादेश हो कर 'हरी' रूप सिद्ध हुआ।

ল ০ স০ (१५)

द्विवधन में पूर्ववत् 'हर्योः' रूप सिद्ध होता है।

सप्तमी के बहुवचन में आदेशप्रत्यययोः (१५०) से प्रत्यय के अवयव सकार को षकार हो 'हरिषु' प्रयोग सिद्ध होता है। हरिशब्द की समग्र रूपमाला यथा—

| স৹    | हरि:  | हरी       | हरय:    | प०  | हरे:    | हरिभ्याम् | हरिभ्य:  |
|-------|-------|-----------|---------|-----|---------|-----------|----------|
| द्वि० | हरिम् | "         | हरीन्   | ष०  | ,,      | हर्यो:    | हरीणाम्  |
| तृ०   | हरिणा | हरिभ्याम् |         |     |         | ,,        | हरिषु    |
| च०    | हरये  | "         | हरिभ्यः | सं० | हे हरे! | हे हरी!   | हे हरयः! |

इसी प्रकार 'कवि' आदि ह्रस्व इकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों की प्रक्रिया होती है। बालकोपयोगी कुछ शब्दों का संग्रह यथा—

शब्द---अर्थ अग्नि = आग अङ्घि\*=चरण अञ्जलि = जुड़े दोनों हाथ अतिथि = मेहमान अद्रि\*=पहाड् अराति = शत्र अरि\*=शत्रु अलि == भ्रमर अवधि = सीमा असि = तलवार अहि = सांप आधि = मानसिक पीडा इषुधि = तरकस उड्पति = चन्द्र उद्ध = समुद्र उपधि == छल उपाधि = उपाधि उषापति == सूर्य ऊमि\*= लहर ऋषि\* = मन्त्रद्रष्टा कपि = वानर कलानिधि = चन्द्र कलि = भगड़ा कवि = कविताकार

ग्रन्ट--- अर्थ कुक्षि\* =-पेट कृपीटयोनि = अग्नि कृमि\* = कीडा गिरि\*=पहाड ग्रन्थि = गाँठ चक्रपाणि = विष्ण चरणग्रन्थि = गिट्टा चडामणि = शिरोरत्न जठराग्नि = पेट की अग्नि जलिध = समुद्र जाति = रिश्तेदार तरणि == सूर्य दिनमणि = सूर्य दिवाकीति = नापित दुन्दुभि = नग़ारा दुर्मति = दुष्ट-बुद्धि धन्वन्तरि\*=प्रसिद्ध वैद्य घुर्जिट = शिव घ्वनि = आवाज नमूचि = एक दैत्य निधि = खजाना निशापति = चन्द्र नपति = राजा पत्ति = पैदल सेना

হাৰ্ব---- अर्थ पयोधि = समुद्र पयोराशि = समुद्र परिधि = घेरा पवि = वज्र पशुपति =शिव पाणि = हाथ पाणिनि = प्रसिद्ध मृनि प्रजापति = ब्रह्मा प्रणिधि = दूत प्रतिनिधि = नुमाइन्दा बालिध = पुंछ बृहस्पति = देवगुरु भर्तृहरि\*=प्रसिद्ध राजा भागूरि\*=एक मुनि भारवि\*= एक कवि भूपति = राजा मणि = मणि मरीचि == किरण मातलि = इन्द्र का सारथी मारुति = हनुमान् मृनि = मृनि मृगपति = शेर मौलि = सिर यति = संन्यासी

शब्द—अर्थ

ययाति = प्रसिद्ध राजा

रमापति = विष्णु

रवि\* = सूर्य

रिम = किरण

राशि = देर

वकवृत्ति = स्वार्थी

विह्न = आग

वाक्पति = बृहस्पति

वारिधि = सागर

वारिराशि = समूद्र

शब्द — अर्थं वाल्मीकि = प्रसिद्ध मुनि विधि = दैव व्याधि = शारीरिक रोग व्रीहि\* = चावल शकुनि = पक्षी शीतरिक्म = चन्द्र सनाभि = जात भाई सन्धि = मेल सप्तसप्ति = सूर्यं सप्ति = घोड़ा शब्द—अर्थं
सभापति = सभा का प्रधान
समाधि = समाधि
सारथि == रथ-वाहक
सुगन्धि == सुगन्धयुक्त
सुमति == श्रेष्ठ बुद्धि वाला
सुरभि\* == वसन्त
सूरि\* == विद्वान्
सेनापति == सेना-नायक
हिमगिरि\* == हिमालय

हरि शब्द की अपेक्षा सिख, पित, कित, त्रि और द्वि शब्दों में कुछ अन्तर पड़ता है; अतः अब इन का क्रमशः वर्णन किया जाता है। प्रथम सिख (मित्त्र) शब्द यथा—

शेषो घ्यसिख (१७०) सूत्र में 'असिख' कहने से 'सिख' शब्द की घिसञ्ज्ञा नहीं होती । प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । प्रथमा के एकवचन में —सिख + सुं = सिख + स्। इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (१७५) अनेंड् सौ ।७।१।६३।। संख्यूरङ्गस्यानँङादेशोऽसम्बुद्धौ सौ ।।

अर्थः--सम्बुद्धिभिन्न सुँ परे हो तो अङ्गसञ्ज्ञक सिख शब्द के स्थान पर अनँङ् आदेश हो ।

व्याख्या— सख्यु: १६।१। (सख्युरसम्बुद्धौ से) । अङ्गस्य १६।१। (यह अधिकृत है) । अनँड् ११।१। असम्बुद्धौ १७।१: (सख्युरसम्बुद्धौ से) । सौ १७।१। यहां 'सौ' से प्रथमा के एकवचन का ग्रहण होता है सप्तमी के बहुवचन का नहीं; क्योंकि सप्तमी का बहुवचन मानने से 'असम्बुद्धौ' निषेध व्यर्थ हो जाता है । अर्थ: —(असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (सौ) सुं परे होने पर (अङ्गस्य) अङ्गसञ्ज्ञक (सख्यु:) सिंख शब्द के स्थान पर (अनँड्) अनँड् आदेश हो ।

अनँङ् में ङकार इत् है। नकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है। ङित् होने के कारण ङिच्च (४६) द्वारा यह अनँङ् आदेश सिख शब्द के अन्त्य अल् = इकार के स्थान पर होगा।

'सिख + स्' यहां सुँ परे है; अतः इकार को अनँङ् आदेश हो अँङ् के चले जाने पर — सख् अन् + स् = 'सखन् + स्' हुआ। इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१७६) अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा ।१।१।६४॥

अन्त्यादलः पूर्वी वर्ण उपधा-सञ्ज्ञः ॥

अर्थः -- अन्त्य अल् से पूर्व वर्ण उपधासञ्ज्ञक हो ।

व्याख्या — अन्त्यात् ।४।१। अलः ।४।१। पूर्वः ।१।१। उपघा ।१।१। अर्थः — (अन्त्यात्) अन्त्य (अलः) अल् से (पूर्वः) पूर्व वर्ण (उपघा) उपघासञ्ज्ञक हो ।

अल् प्रत्याहार में सब वर्ण आ जाते हैं, अतः अल् और वर्ण पर्यायवाची हैं। समुदाय के अन्तिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा सञ्ज्ञा होती है। यथा—पठ्, पच्, पत्, अत् इत्यादि में अन्त्य वर्ण से पूर्व अकार उपधासञ्ज्ञक है। बुध्, युध्, रुध् इत्यादि में अन्तिम वर्ण से पूर्व उकार उपधासञ्ज्ञक है। वृत्, वृध् इत्यादि में अन्त्य वर्ण से पूर्व ऋकार उपधासञ्ज्ञक है।

'सखन् - स्' यहां अङ्ग में अन्त्य अल् नकार है, इस से पूर्व वर्ण खकारोत्तर अकार है; इस की उपधासञ्ज्ञा हुई। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्---(१७७) सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ।६।४।८।।

नान्तस्योपघाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने ।।

अर्थः — सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ हो जाता है।

व्याख्या—न १६।१। (नोपधायाः से । यहां सुंपां सुंजुक्० सूत्र द्वारा पष्ठी का लुक् हुआ है। अङ्गस्य का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो 'नान्तस्य' बन जाता है)। अङ्गस्य १६।१। (यह अधिकृत है)। उपधायाः १६।१। (नोपधायाः से)। दीर्घः ११।१। (द्वलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से)। असम्बुद्धौ १७।१। सर्वनामस्थाने १७।१। च इत्यव्ययपदम्। समासः—न सम्बुद्धौ असम्बुद्धौ, नञ्तत्पुरुषः। अर्थः—(असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) अङ्गि (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ आदेश होता है। सर्वनामस्थानसंज्ञा का निरूपण पीछे (१६३) सूत्र पर कर चुके हैं।

'सखन् + स्' यहां नान्त अङ्ग 'सखन्' है, इस से परे सर्वनामस्थान है 'स्'। यह सम्बुद्धिभिन्न भी है। अतः प्रकृतसूत्र से नान्त अङ्ग की उपधा अकार को दीर्घ हो — 'सखान् + स्' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्— (१७८) अपृक्त एकाल् प्रत्ययः ।१।२।४१।।

एकाल् प्रत्ययो यः, सोऽपृक्तसञ्ज्ञः स्यात् ।।

अर्थः-एक अल् रूप प्रत्यय अपृक्तसञ्ज्ञक होता है।

व्याल्या—अपृक्तः ।१।१। एकाल् ।१।१। प्रत्ययः ।१।१। समासः— एकश्चासा-वल् = एकाल्, कर्मधारयसमासः । एकशब्दोऽत्र असहायवाची । अर्थः— (एकाल्) एक अल् रूप (प्रत्यय) प्रत्यय (अपृक्तः) अपृक्तसञ्ज्ञक हो । भावः— जो प्रत्यय केवल एक अल् रूप हो या एक अल् रूप हो गया हो, उस की अपृक्तसञ्ज्ञा होती है । 'सल्तान् — स्' यहां 'स्' यह एक अल् रूप प्रत्यय है, अतः प्रकृत सूत्र से इस की अपृक्तसञ्ज्ञा हुई। अब अग्निमसूत्र से इस का लोप करते हैं—

[लघुं०] विधि-सूत्रम्— (१७६) हल्ङचाब्म्यो दीर्घात् सुँतिस्यपृक्तं हल् । ६।१।६६।।

हलन्तात् परम्, दीर्घां यो ङचापो तदन्ताच्च परम्, 'सुं-ति-सि' इत्ये-तद् अपृक्तं हल् लुप्यते ॥

अर्थः — हेलन्त अङ्ग से अथवा दीर्घ 'ङी' या 'आप्' जिस के अन्त में हो उस अङ्ग से परे 'सुँ, ति, सि' प्रत्ययों के अपृक्त हल् का लोप होता है।

व्याख्या — हल्ङचाब्म्यः । ४।३। दीर्घात् । ४।१। सुं-ति-सि ।१।१। अपृक्तम् ।१।१। हल् ।१।१। लोप: ।१।१। (लोपो व्योर्वलि से) । समास:--हल् च ङी च आप् च 🚐 हल्ङचापः, तेभ्यः = हल्ङचाबभ्यः, इतरेतरद्वन्द्वः । यहां 'शब्दस्वरूपम्' अथवा 'अङ्गम्' का अध्याहार कर उस के ये हलादि विशेषण बना दिये जाते हैं। इस से तदन्तविधि हो कर 'हलन्तात् ङचन्ताद् आबन्तात्' ऐसा बन जाता है। सूत्रस्थ 'दीर्घात्' पद 'ङी' और 'आप्' के साथ ही सम्बद्ध हो सकता है, 'हल्' के साथ नहीं; क्योंकि हल् दीर्घ नहीं हुआ करता । तो अब 'हलन्तात् दीर्घं ङचन्तात् दीर्घाबन्तात्' ऐसा हो जायेगा । 'हल्ङचाब्म्यः' में पञ्चमी विभक्ति दिग्योग में हुई है, अतः तस्मादित्युत्तरस्य (७१) की सहायता से 'परम्' का अध्याहार कर लेंगे। सुँदन तिश्च सिश्च = सुँ-ति-सि, समाहारद्वन्द्वः । 'सुँतिसि अपृक्तं हल्' इस का अर्थ है - 'सुँ, ति, सि जो अपृक्त हल्'। यहां सन्देह होता है कि अपृक्तसञ्ज्ञा तो एक अल् रूप प्रत्यय की ही की जाती है पुनः 'सुं, ति, सि' ये कैसे हल् और अपृक्त बन सकते हैं। इस का समाधान यह है कि जब 'सुं, ति, सि' के उकार तथा इकार का लोप हो जाता है तब अवशिष्ट 'स्, त्, स्' को ही 'सुँ, ति, सि' समक लेना चाहिये; क्यों कि वे उन से ही शेष बचे हैं। इस प्रकार वे अपृक्त भी होंगे और हल् भी होंगे। कई लोग —'सुँतिसेरपृक्तम् = सुँतिस्यपृक्तम्' ऐसा षष्ठीतत्पुरुषसमास मान कर 'सुँ, ति सि के अपृक्त हल् का लोप हो' इस प्रकार अर्थ किया करते हैं। यह अर्थ भी शुद्ध तथा स्पष्ट है। 'लोप:' यहां कर्म में 'घल' प्रत्यय हुआ है -- लुप्यत इति लोप: । जो लुप्त किया जाये उसे 'लोप' कहते हैं । यह 'हल्' पद का विशेषण है। अर्थ:--(हल्ङचाब्भ्य: दीर्घात्) हलन्त से परे तथा दीर्घ डी और आप् जिस के अन्त में है उस से परे (सुंतिसि) सुं, ति, सि ये (अपृक्तम्) अपृक्त-सञ्ज्ञक (हल्) हल् (लोपः) लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण यथा--

हलन्त से परे—'राजान् + सं' (संं) यहां नकार हल् से परे अपृक्त संं का लोप हो जाता है। 'अहन् + तं' [इतक्च (४२४) इति तिप इकारलोपः] यहां नकार हल् से परे अपृक्त ति का लोप हो जाता है। 'अहन् + सं' [इतक्च (४२४) इति सिप इकारलोपः] यहां हल् से परे अपृक्त सि का लोप हो जाता है।

दीर्घ डी में परे- 'कुमारी + स्' (मुं) यहां दीर्घ डी (डीप्) से परे अपृक्त

१. भेदक अनुबन्धों से रहित होने के कारण 'डी' से डीप्, डीप्, डीन् का तथा 'आप्'

<mark>सुँ का लोप हो जाता है । दीर्घ</mark> ङी से परे ति और सि का आना असम्भव है ।

दीर्घ आप् से परे—'बाला + स्'(सुं) यहां दीर्घ आप्(टाप्) से परे अपृक्त सुं का लोप हो जाता है। दीर्घ आप से परे भी ति और सि नहीं आया करते।

यद्यपि डी और आप् स्वतः ही दीर्घ हुआ करते हैं, इन के लिये पुनः दीर्घ का कथन व्यर्थ सा प्रतीत होता है; तथापि समास में इन के ह्रस्व हो जाने पर उन से परे लोप न हो जाये — इसलिये सूत्र में दीर्घ का ग्रहण किया है। यथा— निष्कौशाम्बः ['निष्कान्तः कौशाम्ब्याः' इति विग्रहः, निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या (वा० ५६) इति वार्तिकेन समासः, गोस्त्रियो० (६५२) इत्युपसर्जनह्रस्वः]। यहां डी के ह्रस्व हो जाने से उस से परे सुँ का लोप नहीं होता। एवम्—अतिखट्वः, अतिमालः आदि में भी ह्रस्व आप् से परे सुँ लोपाभाव समभ लेना चाहिये।

शङ्का—हलन्त से परे हल् के लोप की कुछ आवश्यकता नहीं; क्योंकि वहां संयोगान्तस्य लोप: (२०) से भी लोप सिद्ध हो सकता है।

समाधान- संयोगान्तलोप करने से निम्नलिखित दोष प्राप्त होते हैं। तथाहि-

(१) 'राजान् — स्' यहां संयोगान्तलोप करने पर उस के असिद्ध होने से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) द्वारा नकार का लोप न हो सकेगा ।

(२) 'उखास्नस् + स्, पर्णध्वस् + स्' यहां संयोगान्तलोप के अपवाद स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (३०६) द्वारा संयोग के आदि प्रकृतिसकार के लोप हो जाने पर अवशिष्ट प्रत्ययसकार के वस्वादि का अवयव न होने से वसुँह्यं सुँ० (२६२) सूत्र से दत्व न हो सकेगा।

(३) भिदिंर् विदारणे (रुघा०) धातु के लँड् लकार के मध्यमपुरुष के एक-वचन में सिप्, इनम्, और दश्च (५७३) सूत्र से दकार को हैं आदेश करने पर 'अभिनर्+स्' हुआ। अब यदि यहां संयोगान्तलोप करते हैं तो 'अभिनर्+अत्र' यहां अतो रोरप्लुतादप्लुते (१०६) सूत्र से उत्व नहीं हो सकता; क्योंकि सकारलोप के असिद्ध होने से उस का व्यवधान पड़ता है। इस से 'अभिनोऽत्र' सिद्ध नहीं होता।

(४) 'अबिभर् + त्' (इतक्चिति तिप इकारलोपः) । यहां संयोगान्तलोप से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि रात्सस्य (२०६) सूत्र द्वारा रेफ से परे सकार के लोप का ही नियम है।

अतः हुल् से परे भी हुल् का लोप अवश्य विधान करना चाहिय – यह यहां सुतरां सिद्ध होता है। इस विषय पर एक प्राचीन श्लोक प्रसिद्ध है –

संयोगान्तस्य लोपे हि नलोपादिनं सिध्यति । रात्तु तेर्नेव लोपः स्याद् हलस्तस्माद्विधीयते ।। (काशिका)

'सखान् — स्' यहां नकार हल् से परे अपृक्त मुँ का लोप हो कर 'सखान्' बना । अब अग्रिमसूत्र से नकार का लोप करते हैं—

से टाप्, डाप्, चाप् का ग्रहण होता है। इन प्रत्ययों का विवेचन स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण में देखें।

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१८०) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२।७।।

प्रातिपदिकसञ्ज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात् । सखा ।।
अर्थः —प्रातिपदिकसञ्ज्ञकं जो पद उस के अन्त्य नकार का लोप हो जाता है ।
व्याख्या —प्रातिपदिक ।६।१। (यहां सुंपां सुंजुक्० सूत्र से षष्ठी का लुक् हुआ
है)। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। अन्तस्य ।६।१। न ।६।१। (यहां भी षष्ठी का लुक् हुआ है)। लोपः ।१।१। अर्थः — (प्रातिपदिक) प्रातिपदिकसञ्ज्ञकं (पदस्य) पद के अवयव (अन्तस्य) अन्त्य (नः) न् का (लोपः) लोप हो जाता है।

यदि सूत्र में 'प्रातिपदिक' का ग्रहण न करते केवल 'पद' का ही ग्रहण करते तो 'अहन्' (हन् धातु के लँड् में प्रथम वा मध्यमपुरुष का एकवचनान्त प्रयोग) यहां भी नकार का लोप हो जाता; क्योंकि यहां पदसंज्ञा अक्षुण्ण है। इसी प्रकार यदि 'पद' का ग्रहण न करते केवल 'प्रातिपदिक' का ही ग्रहण करते तो 'राजान् + औ == राजानौ' यहां भी नकार का लोप हो जाता; क्योंकि प्रातिपदिकसंज्ञा तो यहां भी है। अतः दोनों का ग्रहण किया गया है।

'सखान्' यह प्रातिपदिकसंज्ञक पद है। यद्यपि प्रातिपदिकसंज्ञा 'सखि' शब्द की ही थी तो भी एकदेश विकृतमनन्यवत् से यहां भी प्रातिपदिकसंज्ञा विद्यमान है। इसी प्रकार सुँ—सुँप् का लोप होने पर भी आगे आने वाले प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम् (१६०) सूत्र की सहायता से सुँबन्त हो जाने के कारण सुँप्तिङन्तं पदम् (१४) द्वारा पदसंज्ञा हो जाती है। तो प्रकृत-सूत्र से इस के नकार का लोप हो —'सखा' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सिख + औ' यहां पूर्वसवर्णदीर्घ का बाध कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है — [लघु०] अतिदेश-सूत्रम् — (१८१) सख्युरसम्बुद्धौ ।७।१।६२।।

सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वेनामस्थानं णिद्वत् स्यात् ॥

अर्थ:—अङ्गसंज्ञक सिख शब्द से परे सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान णिद्धत्— णित् के समान हो, अर्थात् णित् के परे होने पर जो कार्य होते हैं उस के परे होने पर भी वे कार्य हों।

व्याख्या —अङ्गात् । ५।१। (अङ्गस्य यह अधिकृत है। यहां विभक्ति का विपरि-णाम हो जाता है)। सख्युः ५।१। असम्बुद्धौ ।७।१। (यह प्रथमान्त हो जायेगा) । सर्व-

१. इस सूत्र में 'नस्य लोप:—नलोप:' ऐसा षष्ठीतत्पुरुषसमास नहीं समभ्रता चाहिये। क्योंिक 'नस्य' का सम्बन्ध 'अन्तस्य' के साथ है जो समासावस्था में घटित नहीं हो सकता। अतएव 'ऋद्धस्य राज्ञः पुत्रषः' के स्थान पर 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' प्रयुक्त नहीं होता। इसी प्रकार 'प्रातिपदिकान्तस्य' में भी 'प्रातिपदिक' को पृथक् पद समभ्रता चाहिये। षष्ठीसमास मानने पर उस का 'पदस्य' के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा।

नामस्थानम् ।१।१। (इतोऽत् सर्वनामस्थाने से) । णित् ।१।१। (गोतो णित् से) । समासः—न सम्बुद्धः—असम्बुद्धः, नञ्तत्पुरुषः । अर्थः—(अङ्गात्) अङ्गसञ्ज्ञक (सख्युः) सिखशब्द से परे (असम्बुद्धः) सम्बुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थानम्) सर्वनामस्थान (णित्) णित् हो ।

यह अतिदेश-सूत्र है। अतिदेशसूत्रों का यह काम होता है कि जो, जो नहीं उसे वह बना देते हैं। यथा सिहो माणवक: (बालक शेर है)। बालक शेर नहीं होता, परन्तु उसे शेर कह दिया जाता है। इस का तात्पर्य अन्ततोगत्वा साइश्य में समाप्त होता है—बालक शेर के समान (शूर) है। यहां सर्वनामस्थान को णित् कहा गया है, परन्तु उस में न तो ण् है और न ही उस की इत्सञ्ज्ञा होती है। तो यहां 'णित्' अतिदेश का तात्पर्य 'णिद्वत्' से होगा। अर्थात् णित् के परे रहने पर जो कार्य होते हैं, उस के परे रहने पर भी होंगे।

'सिल + औ' यहां अङ्गसंज्ञक सिल से परे सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान 'औ' है। यह णित् = णिद्वत् हुआ। अब अग्रिमसूत्र में इस का फल दर्शाते हैं—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१८२) अची ञ्रिणति ।७।२।११५।।

अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः, त्रिति णिति च परे । सखायी, सखायः । हे सखे ! । सखायम्, सखायी, सखीन् । सख्या । सख्ये ॥

अर्थ:-- जित् अथवा णित् परे रहते अजन्त अङ्ग के स्थान पर वृद्धि हो।

क्याख्या— अचः १६।१। अङ्गस्य १६।१। (अधिकृत है)। किणति १७।१। वृद्धिः ११।१। (मृजेवृद्धिः से)। समासः—ज् च ण् च क्णौ, तावितौ यस्य तत् किणत्, तिस्मन् = किणति, द्वन्द्वगर्भबहुन्नीहिसमासः। अर्थः—(किणति) जित् अथवा णित् परे रहते (अचः) अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि हो। अलोऽन्त्य-परिभाषा से अन्त्य अल् के स्थान पर वृद्धि होगी।

'सिख ने औ' यहां 'औ' णित् परे है, अतः सिख के अन्त्य अल् = इकार को ऐकार वृद्धि हो —'सब्दै ने औ' हुआ। अब एचोऽयवायावः (२२) से ऐकार को आय् आदेश हो कर 'सखायों' प्रयोग सिद्ध होता है।

'सिंख — अस्' (जस्) यहां भी पूर्ववत् णिद्धद्भाव, वृद्धि और आय् आदेश हो कर सकार को रेंत्व विसर्ग करने पर 'सखायः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'हे सिख + स्' यहां सम्बुद्धि में हरिशब्द के समान हरस्वस्य गुणः (१६६) से इकार को एकार गुण हो एङन्त हो जाने से एङ्ह्रस्वात् संबुद्धेः (१३४) सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हल् का लोप करने पर 'हे सखे' सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि (१८१) सूत्र में 'असम्बुद्धी' कथन के कारण यहां संबुद्धि में णिद्धद्भाव नहीं होता।

'सिल | अम्' यहां भी पूर्ववत् सर्वनामस्थान को णिद्धद्भाव, उस के परे रहते वृद्धि तथा ऐकार को आय् आदेश हो कर—'सखायम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के द्विवचन में 'सम्बायी' प्रथमावत् बनता है।

बहुवचन में 'सिख - अस्' (श्वस्) इस दशा में पूर्वसवर्णदीर्घ होकर तस्माच्छसो नः पुंसि (१२७) द्वारा सकार को नकार करने पर— 'सखीन्' प्रयोग सिद्ध हुआ। ध्यान रहे कि शस् के सर्वनामस्थान न होने से णिद्ध-द्वाव नहीं होगा।

तृतीया के एकवचन में 'सिंख ने आ' (टा) इस स्थिति में इको यणि (१४) से यण् आदेश हो—'सख्या' प्रयोग सिद्ध होता है। स्मरण रहे कि सिख की घिसञ्ज्ञा न होने से आड़ो नास्त्रियाम् (१७१) द्वारा 'टा' को 'ना' नहीं होता।

तृतीया के द्विवचन में 'सिलिभ्याम्'। बहुवचन में 'सिलिभिः'।

'सिंख +ए' (ङे) यहां घिसञ्ज्ञा के न होने से घेडिति (१७२) द्वारा गुण नहीं होता । इको यणिच (१५) से यण् हो कर 'सख्ये' प्रयोग बनता है ।

'सिंख + अस्' (इसिं) यहां इको यणि (१५) से इकार को यकार हो— 'सिंख्य + अस्' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्--(१६३) स्यंत्यात्परस्य ।६।१।१०८॥

'खि-ति'शब्दाभ्यां 'खी-ती'शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङिसँ-ङसोरत उ: । सस्यु: २ ॥

अर्थः -- जिन के स्थान पर यण् किया गया हो ऐसे खिशब्द, तिशब्द, खीशब्द अथवा तीशब्द से परे इसिँ और इस् के अकार को उकार आदेश हो जाता है।

क्याख्या— ख्यत्यात् ।५।१। परस्य ।६।१। ङिसिँ-ङसोः ।६।२। (ङिसिँ-ङसोक्ख सं)। अतः ।६।१। (एङः प्रवाःतादित सं, विभक्तिविपरिणाम कर के)। उत् ।१।१। (ऋत उत् सं)। समासः—ख्यञ्च त्यञ्च = ख्यत्यम्, तस्मात् = ख्यत्यात्, समाहार-द्वन्दः। यकारादकार उच्चारणार्धः । 'खि' या 'खी' शब्द के इवणं को यण् करने से ख्य् और 'ति' या 'ती' शब्द के इवणं को यण् करने ये त्य् रूप बनता है। उसी का यहां ग्रहण करना चाहिये। 'ख्यत्यात्' यह पञ्चम्यन्त है; अतः तस्मादित्युत्तरस्य (७१) सूत्र से स्वयं ही ख्य् और त्य् से परे कार्य होना था, पुनः मुनि का 'परस्य' ग्रहण करना एकः पूर्वपरयोः (६.१.८१) अधिकार की निवृत्ति के लिये है। अर्थः— (ख्यत्यात्) यणादेश किये हुए खि, खी और ति, ती शब्दों से (परस्य) परे (ङिसिँ-ङसोः) ङिसँ और ङम् के (अतः) अकार के स्थान पर (उत्) उकार आदेश होता है।

'सल्य् — अस्' यहां यणादेश किया हुआ 'खि' शब्द है; अतः इस से परे ङिसँ के अकार को उकार हो—'सल्य् — उस्' बना। अब सकार को रुँत्व विसर्ग करने से 'सल्यु:' प्रयोग सिद्ध हुआ।

द्विवचन में चतुर्थी के समान 'सिखभ्याम्'। बहुवचन में 'सिखभ्यः'।

१ ध्यान रहे कि यदि यहां अकार को उच्चारणार्थ न मान 'ख्य' और 'स्य' शब्दों का ग्रहण कर 'सङ्ख्य' 'अपत्य' आदि शब्दों में इस की प्रवृत्ति मानेंमे तो सख्युर्यः (११६१) पत्युनों यज्ञसंयोगे (४.१.३३), आपत्यस्य च तिद्धतेऽनाति (६.४.१५१) इत्यादि निर्देश विगरीत गर्डेंगे।

षष्ठी के एकवचन (ङस्) में 'सख्यु:' बनता है।

'सिख + ओस्' यहां यण् हो कर रुँत्व विसर्ग करने से 'सख्योः' बना ।

'सिख + आम्' इस स्थिति में ह्रस्वान्त अङ्ग को नुँट् का आगम हो अनुबन्ध-लोप कर नामि (१४६) से दीर्घ करने पर 'सिखीनाम्' रूप बनता है ।

'सिल — इ'(ङि) यहां घिसञ्ज्ञा न होने से अच्च घेः (१७४) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । तब सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(१८४) औत् ।७।३।११८॥

इदुद्भ्यां परस्य ङेरौत्। सख्यौ। शेषं हरिवत्।।

अर्थ:—ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार से परे 'डि' को 'औ' हो जाता है। व्याल्या—इदुद्भ्याम् ।४।२। (इदुद्भ्याम् से)। ङे: ।६।१। (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः से)। औत् ।१।१। अर्थ:—(इदुद्भ्याम्) ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार से परे (ङे:) ङि के स्थान पर (औत्) औकार' आदेश होता है।

यह उत्सर्ग-सूत्र (सामान्य-सूत्र) है। अच्च घे: (१७४) इस का अपवाद है। अतः उस के विषय में इस की प्रवृत्ति नहीं होती। उकार का उदाहरण नहीं मिलता, उस का यहां ग्रहण अच्च घे: (१७४) आदि अग्रिम-सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये है।

'सिख — इ' यहां प्रकृत-सूत्र से इकार को औकार आदेश हो इको यणि (१५) से यण करने पर 'सख्यी' रूप बनता है।

द्विवचन में 'सख्योः' षष्ठी के द्विवचन के समान बनता है।

बहुवचन में सिल 🕂 सु = सिल पु (आदेशप्रत्यययोः)। समग्र रूपमाला यथा-

सिवभ्याम् सखायौ सलाय: सख्यु: सखिभ्यः प्र० सखा सखीन् सख्यो: सखीनाम द्वि० ष्० संखायम् सिखभ्याम् सिखभिः सखिष् स० तु० संख्या सख्यी सिखम्यः । सं० हे सखे ! हे सखायौ ! हे सखायः! च० सख्ये

अब 'पित' शब्द का वर्णन करते हैं। 'पित' का अर्थ 'स्वामी' है। प्रथम दो विभिक्तियों में 'हिरि' शब्द के समान प्रक्रिया होती है। तृतीया के एकवचन में शेषो ध्यसिख (१७०) सूत्र से घिसञ्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर अग्रिम-सूत्र से नियम करते हैं—

# [लघु०] नियम-सूत्रम् — (१८४) पतिः समास एव ।१।४।८।।

घि-सञ्ज्ञः । पत्या । पत्ये । पत्युः २ । पत्यौ । शेषं हरिवत् । समासे तु—भूपतये ।।

१. औत् में तकार तपर है जो तत्काल के लिये है। यहां पर श्री पं० श्रीधरानन्द जी शास्त्री श्रान्तिवश तकार को इत् लिखते और उस का प्रयोजन सर्वादेश करना बताते हैं।

अर्थः—'पित' शब्द समास में ही घिसञ्ज्ञक होता है (समास से भिन्न स्थल में नहीं)।

व्याख्या—पति: 1१1१। समासे 1७1१। एव इत्यव्ययपदम् । वि: 1१1१। (शेषो घ्यसिस से)। अर्थः—(पति:) पतिशब्द (समासे) समास में (एव) ही (घि:) घिस-ञ्ज्ञक होता है। समास और असमास दोनों अवस्थाओं में पतिशब्द की शेषो घ्यसिस (१७०) सूत्र से घिसञ्ज्ञा प्राप्त होती थी। अब इस सूत्र से नियम किया जाता है कि समास में ही पतिशब्द की घिसञ्ज्ञा हो असमास में नहीं।

घिसञ्ज्ञा के यहां तीन कार्य होते हैं। १. आडो नाऽस्त्रियाम् (१७१) से टा को ना आदेश। २. ङे, ङिसँ, ङस् में घेंडिंति (१७२) द्वारा गुण। ३. अच्च घेः (१७४) द्वारा िं को औकार और घि को अकार आदेश। असमासावस्था में पित शब्द की घिसञ्ज्ञा न होने से ये तीनों घिकार्य न होंगे। तब इन विभक्तियों में सिल-शब्दवत् प्रिक्रया होगी। यथा—

'पति - आ' यहां यण आदेश हो-- 'पत्या' बना ।

'पित 🕂 ए' (ङे) यहां भी यण् आदेश करने पर 'पत्ये' बना।

'पित - अस्' (ङिसिँ वा ङस्) इस दशा में यण् आदेश हो स्थत्यात् परस्य (१८३) से उकार आदेश करने पर 'पत्यू:' बना।

'पित + इ' (ङि) इस अवस्था में औतु (१८४) से ङि को औकार हो इको यणि (१५)से यण करने पर 'पत्यी' रूप सिद्ध होता है। समग्र रूपमाला यथा-पतिभ्याम् पति: पती पत्यु: ०ष्ट पतयः **T**o पत्योः पतीनाम पतिम् पतीन द्धि० ব पतिभिः पतिभ्याम स० पत्यौ तु० पत्या सं० हे पते! हे पती ! हे पतयः! पत्ये पतिभ्यः ৰ

समास में 'पित' शब्द की घिसञ्ज्ञा हो जायेगी; अतः 'हरि' शब्द के समान रूप चलेंगे। 'भूपित' (पृथ्वी का पित = राजा) में 'भुवः पितः = भूपितः' इस प्रकार षष्ठीतत्पुरुषसमास है। इसकी रूपमाला यथा —

भूपतिम्यः भूपतिः भूपतेः भूपतिभ्याम् भूपती भूपतयः স ০ प० भूपतीनाम भूपत्योः भूपतीन् द्वि० भूपतिम् ष० भूपतिभिः भूपतिष् भूपतिना भूपतिभ्याम् भूपतौ स० तृ० भूपतिभ्यः सं० हे भूपते! हे भूपती! हे भूपतयः! ৰ

इसी प्रकार—नरपति, नृपति, मृगपति, गृहपति, पृथ्वीपति, क्षितिपति, लोक-पति, देशपति, पशुपति, गणपति, सेनापति प्रभृति शब्दों के रूप जानने चाहियें।

१. इस सूत्र में यद्यपि 'एव' पद के विना भी सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः द्वारा उप-र्युक्त नियम सिद्ध हो सकता था; तथापि—'समास में पितशब्द ही घिसञ्ज्ञक हो अन्य शब्द न हों' इस विपरीत नियम की आशङ्का से बचने के लिये यहां मुनि ने 'एव' पद का ग्रहण किया है।

बिशेष—'बहुपति' (ईषदून पितः) शब्द में 'बहुच्' प्रत्यय है, जो कि —विभाषा सुंपो बहुच् पुरस्तान्तु (१२३१) इस सूत्र से प्रकृति से पूर्व होगा। उस का उच्चारण 'पिति' की तरह होगा। यदि 'बहु' शब्द अभीष्ट हो, तब 'भूपित' की तरह होगा।

प्रकृत —सीतायाः पतये नमः इत्यादि स्थानों पर समास न होने से कैसे घिसञ्जा कर दी गई है ?

उत्तर—यहां पर छन्दोवत् कवयः कुर्वन्ति इस उक्ति के अनुसार षठियुक्त-इछन्दिस वा (१.४.६) से घिसञ्ज्ञा कर लेनी चाहिये। अथवा—तत्पुरुषे कृति बहु-लम् (८१२) सूत्र में बहुलग्रहणसामर्थ्यात् यहां षठि का समास में अलुक् जान कर घिसञ्ज्ञा समभनी चाहिये।

#### [लघु०] कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ॥

अर्थ:-- 'कति' शब्द नित्य बहुवचनान्त होता है।

व्याख्या—'किम्' शब्द से 'डिति' प्रत्यय करने पर कित शब्द सिद्ध होता है। इस का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, एकवचन और द्विवचन में नहीं। क्योंकि 'किति' (कितने) शब्द बहुत्व का ही वाचक है एक दो का नहीं।

'कित - अस्' (जस्) इस स्थिति में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् (१८६) बहु-गण-वतुँ-डति सङ्ख्या ।१।१।२२॥

क्षयः--बहुशब्द, गणशब्द, वर्तुप्रत्ययान्त शब्द तथा डितप्रत्ययान्त शब्द 'सङ्ख्या' सञ्ज्ञक होते हैं।

क्याख्या—बहु-गण-वर्तुं-डित ।१।१। सङ्ख्या ।१।१। समासः—बहुश्च गणश्च वर्तुश्च डितश्च = बहु-गण-वर्तुं-डित, समाहारद्वन्द्वः । 'वर्तुं' और 'डिति' प्रत्यय हैं, अतः प्रत्ययप्रहणे तदन्त-प्रहणम् से तदन्त शब्दों का ही ग्रहण होगा। केवल प्रत्ययों की सञ्ज्ञा करना निष्प्रयोजन होने से सञ्ज्ञाविधौ प्रत्यय-ग्रहणे तदन्त-प्रहणं नास्ति यह निषेध प्रवृत्त न होगा। अर्थः—(बहु-गण-वर्तुं-डिति) बहुश्चब्द, गणशब्द, वर्तुप्रत्ययान्त शब्द तथा डितिप्रत्ययान्त शब्द (सङ्ख्या) सङ्ख्या सञ्ज्ञक होते हैं।

'कित + अस्' यहां प्रकृतसूत्र से डितिप्रत्ययान्त 'किति' शब्द की सङ्ख्या सञ्ज्ञा हो जाती है। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है —

## [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(१८७) डति च ।१।१।२४।।

डत्यन्ता सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात् ॥

अर्थः - इति-प्रत्ययान्त सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञक हो।

च्याख्या—इति ।१।१। च इत्यव्ययपदम् ।१।१। (बहु-गण-वर्तु-इति सङ्ख्या से) । षट् ।१।१। (ज्यान्ता षट् से) । अर्थः—(इति) इतिप्रत्ययान्त (सङ्ख्या) सङ्-ख्यासञ्जक शब्द (षट्) षट् मञ्जक होते हैं ।

'कित - अस्' यहां कितशब्द डितिप्रत्ययान्त है और साथ ही सङ्ख्यासञ्ज्ञक भी है; अतः इस की षट्सञ्ज्ञा हो जाती है। आकडारादेका संज्ञा (१६६) इस अधिकार से बहिर्भूत होने के कारण यहां एक की दो सञ्काएं हुईं। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम् — (१८८) षड्भ्यो लुक् ।७।१।२२॥ जश्सोः ।।

अर्थः -- षट्सञ्ज्ञकों से परे जस् और शस् का लुक् हो जाता है।

व्याख्या — षड्भ्यः ।५।२। जरुशसोः ।६।२। (जरुशसोः शिः से) । लुक् ।१।१। अर्थः — (षड्भ्यः) षट्सञ्ज्ञकों से परे (जरुशसोः) जस् और शस् का (लुक्) लुक् हो जाता है।

'कित — अस्' यहां 'कित' शब्द की षट्सञ्ज्ञा है। इस से परे जस् विद्यमान है, अतः जस् का लुक् होगा। अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लुक् किसे कहते हैं ? इस का समाधान अग्रिमसूत्र से करते हैं—

# [लघु०] सञ्जा-सूत्रम्—(१८६) प्रत्ययस्य लुक्त्वलुपः ।१।१।६०॥ लुक्-रल्-ल्प्शब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनं ऋमात् तत्तत्सञ्ज्ञं स्यात् ॥

अर्थ: - लुक्, इलु और लुप् शब्दों से जो प्रत्यय का अदर्शन किया जाता है, वह (अदर्शन) क्रमशः लुक्, इलु और लुप् सञ्ज्ञक होता है।

व्याख्या-प्रत्ययस्य ।६।१। अदर्शनम् ।१।१। (अदर्शनं लोपः से) । लुक्र्लुलुपः ।१।३। यहां 'प्रत्यय का अदर्शन लुक्, रलु, लुप् सञ्ज्ञक हो' ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। इस से एक ही प्रत्यय के अदर्शन की 'लुक्, इनु, लुप्' ये तीन सञ्ज्ञाएं हो जाती हैं। इस से 'हन्ति' में शप् का लुक् होने पर क्ली (६०५) से द्वित्व प्राप्त होता है। 'जुहोति' में शप् का रुलु होने से उतो वृद्धिर्भुकि हिल (५६६) से वृद्धि प्राप्त होती है। अतः इन के साङ्कर्य की निवृत्ति के लिये 'लुक्-श्लु-लुपः' पद की आवृत्ति (दो बार पाठ) कर एक स्थान पर उस का तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिये। अर्थः—(लुक्-रुलु-लुब्भि:) लुक्, रुलु और लुप् शब्दों से जो (प्रत्ययस्य) प्रत्यय का (अदर्शनम्) अदर्शन किया जाता है, वह क्रमशः (लुक्-श्लु-लुपः) लुक्, श्लु और लुप् सञ्ज्ञक होता है । भावः—१. प्रत्यय का अदर्शन 'लुक्' सञ्ज्ञक होता है । २. प्रत्यय का अदर्शन 'रुलु' सञ्ज्ञक होता है। ३. प्रत्यय का अदर्शन 'लुप्' सञ्ज्ञक होता है। अब इस अर्थ से 'हन्ति' आदि में कोई दोष नहीं आता; क्योंकि 'हन्ति' में शप्प्रत्यय का अदर्शन लुक्-सञ्ज्ञक है श्लुसञ्ज्ञक नहीं, अतः इली (६०५) से द्वित्व नहीं होता। 'जुहोति' में शप्प्रत्यय का अदर्शन रलुसञ्ज्ञक है लुक्सञ्ज्ञक नहीं, अतः उतो वृद्धिर्लुकि हिल (५६६) से वृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना चाहिये । तो अब हमें विदित हो गया कि प्रत्यय के अदर्शन को ही 'लुक्' कहते हैं।

'कित + अस्' यहां अस् (जस्) प्रत्यय का जुक् अर्थात् अदर्शन हो कर 'कित' प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां जुिस च (१६८) द्वारा गुण की आशक्का करने के लिये प्रथम जस् की स्थापना करते हैं—

[लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(१६०) प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम् ।१।१।६१।। प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं कार्यं स्यात् । इति जसि च (१६८) इति गुणे प्राप्ते—

अर्थ:—प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी तदाश्रित कार्य हो जाते हैं। इस सूत्र से जिस च (१६८) द्वारा 'कित' में गुण प्राप्त होता है। इस पर [अग्निमसूत्र निषेध कर देता है]।

व्याख्या—प्रत्यय-लोपे ।७।१। प्रत्यय-लक्षणम् ।१।१। समासः—प्रत्ययस्य लोपः =प्रत्ययलोपः, तिस्मन् =प्रत्ययलोपे। षष्ठीतत्पुरुषसमासः। प्रत्ययो लक्षणं (निमित्तम्) यस्य तत् प्रत्ययलक्षणम्, कार्यम् इत्यर्थः। बहुन्नीहिसमासः। अर्थः —(प्रत्ययलोपे) प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी (प्रत्ययलक्षणम्) प्रत्यय को मान कर होने वाला कार्यं हो जाता है।

कई कार्य प्रत्यय को मान कर हुआ करते हैं। यथा—जिस च (१६८) यह 'जस्' प्रत्यय को मान कर हुस्वान्त अङ्ग के स्थान पर गुण करता है। सुंपि च (१४१) यह यजादि सुंप् प्रत्यय को मान कर अदन्त अङ्ग को दीर्घ करता है। सुंपि च (१४१) यह सुंप् तथा तिङ् प्रत्यय को मान कर ही पद सञ्ज्ञा करता है। इस प्रकार के कार्य उस प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी हो जाते हैं—यह इस सूत्र का तात्पर्य है। यथा—'रामः' यहां जिस प्रकार सुंप् प्रत्यय के रहते पदसञ्ज्ञा हो जाती है वैसे 'लिट्, विद्वान्, भगवान्' आदियों में सुंप् प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी पदसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है।

'कित' यहां जस् प्रत्यय का लोप हो चुका है, अब इस सूत्र से उस के न रहने पर भी उस को मान कर जिस च (१६८) द्वारा गुण प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम-सूत्र निषेध करता है।

प्रक्त—इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के लोप में ही प्रत्ययलक्षण होता है; परन्तु 'कित' में प्रत्यय का लुक् हुआ है लोप नहीं, तो यहां कैसे प्रत्ययलक्षण (गुण) प्राप्त हो सकता है?

उत्तर—जैसे लोक में एक व्यक्ति की अनेक सञ्ज्ञाएं देखी जाती हैं वैसा इस शास्त्र में भी होता है। तव्यत्, तव्य, अनीयर् आदि प्रत्ययों की कृत् और कृत्य दोनों सञ्ज्ञाएं हैं। जहां शास्त्र में एक सञ्ज्ञा करना अभीष्ट होता है वहां स्पष्ट कह दिया जाता है यथा—आकडारादेका सञ्ज्ञा (१.४.१)। यहां प्रत्यय के अदर्शन की अदर्शन लोपः (२) से लोप सञ्ज्ञा की गई है। उसी अदर्शन की पुनः प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१८६) सूत्र से लुक्, श्लु और लुप् सञ्ज्ञाएं की जाती हैं। तो इस प्रकार लुक्, श्लु और लुप् तीनों सञ्ज्ञाओं के साथ 'लोप' सञ्ज्ञा भी वर्त्तमान रहती है। इस से 'किन' में प्रत्यय-लक्षण प्राप्त होता है।

[लघु०] निषेध-सूत्रम्—(१६१) न लुमताऽङ्गस्य ।१।१।६२॥

लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमत्तमङ्गकार्यं न स्यात् । कति २ । कतिभिः । कतिभ्यः २ । कतीनाम् । कतिषु ।।

अर्थः — लु वाले (लुक्, श्लु, लुप्) शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो तिनिमित्तक (उस प्रत्यय को निमित्त मान कर होने वाला) अङ्ग-कार्य नहीं होता।

व्याख्या—लुमता ।३।१। प्रत्ययलोपे ।७।१। (प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् से) । अङ्गस्य ।६।१।(यह अधिकृत है) । प्रत्ययलक्षणम् ।१।१। न इत्यव्ययपदम् । समासः—लु इत्येकदेशोऽस्त्यस्य स लुमान्, तेन लुमता । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुंप् (११६५) इति मतुंप्प्रत्ययः । प्रत्ययस्य लोपः —प्रत्ययलोपः, तस्मिन् = प्रत्ययलोपे, षष्ठीतत्पुरुषः । अर्थः—(लुमता) लु वाले शब्द से (प्रत्ययलोपे) प्रत्यय का लोप होने पर (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (प्रत्ययलक्षणम्) उस प्रत्यय को मान कर होने वाला कार्य (न) नहीं होता । 'लु' वाले शब्द तीन हैं—१. लुक्, २. श्लु, ३. लुप् । यह सूत्र पूर्वकथित प्रत्ययलक्षण सूत्र का अपवाद है ।

'किति' में जस् प्रत्यय का लुवाले शब्द = लुक् से अदर्शन हुआ है तो यहां प्रत्ययलक्षण कार्य (गुण) न होगा।

ध्यान रहे कि यह निषेध तभी होगा जब अङ्ग के स्थान पर प्रत्ययलक्षण कार्यं करना होगा। यदि अङ्ग के स्थान पर कार्यं न होगा तो 'लु' वाले शब्दों से अदर्शन होने पर भी प्रत्ययलक्षण हो जायेगा। यथा—'पञ्चन, सप्तन' यहां ष्रक्ष्म्यो सुक् (१८६) से जस् और शस् का लुक् होने पर भी सुंप्तिङन्तं पदम् (१४) सूत्र से पद-सञ्ज्ञा हो जाती है। पदसञ्ज्ञा हो जाने से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) द्वारा नकार का लोप हो जाता है। पदसञ्ज्ञा केवल अङ्ग की ही नहीं होती किन्तु प्रत्यय-विशिष्ट अङ्ग की हुआ करती है; इस से प्रत्ययलक्षण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इसी प्रकार यङ्लुगन्त प्रक्रिया में यङ्लुक् होने पर भी यङन्तमूलक द्वित्व हो ही जाता है। यह विषय विस्तारपूर्वक रोऽसुंपि (११०) सूत्र पर लिख आए हैं वहीं देखें।

द्वितीया के बहुवचन शस् में भी जस् की तरह 'कित' प्रयोग बनता है। प्रत्यय-लक्षण द्वारा गुणप्राप्ति तथा उस का निषेध यहां नहीं होता।

कति — भिस् = कितिभः । कित — भ्यस् = कितभ्यः । यहां सकार को हैं और रेफ को विसर्ग आदेश हो जाते हैं।

'कित + आम्' यहां ह्रस्वनद्यापो नुंद् (१४८) सूत्र से ह्रस्वान्त अङ्ग को नुंद् आगम, अनुबन्धलोप तथा नामि (१४६) से दीघं होकर — 'कितीनाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। [अथवा षट्त्व के कारण षट्चतुभ्यंश्च (२६६) सूत्र से नुंद् का आगम कर दीघं कर लेना चाहिये। इस की स्पष्टता 'रामाणाम्' प्रयोग पर सिद्धान्तकौमुदी की टीकाओं में देखनी चाहिये।]

सप्तमी के बहुवचन में **आदेश-प्रत्यययोः** (१५०) से मूर्धन्य षकार होकर 'कतिषु' रूप बनता है।

 विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
 विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन

 प्र० ० ० कति
 तृ० ० ० कतिभिः

 द्वि० ० ० , च० ० कतिभ्यः

 प०
 ०
 ०
 कतिभ्यः
 स०
 ०
 कतिषु

 प०
 ०
 कतीनाम्
 सं०
 ०
 हे कति !

[लघु०] युष्मदस्मत्षट्सञ्ज्ञकास्त्रिष् सरूपाः ॥

अर्थः -- युष्मद्, अस्मद् और षट्स व्हाक शब्द तीनों लिज्जों में समान रूप वाले होते हैं।

व्याख्या—समानानि रूपाणि येषां ते सरूपाः, बहुवीहिसमासः। ज्योतिर्जनपदः (६.३.५४) इति समानस्य सभावः। 'कति' शब्द षट्सञ्ज्ञक है; अतः तीनों लिङ्गों में एक समान रूप बनेंगे। यथा—कित पुरुषाः? कित नार्यः? कित फलानि?। इसी प्रकार युष्मद् और अस्मद् के भी—'अहम्पुरुषः, अहं नारी, अहं मित्त्रम्; त्यं पुरुषः, त्वं नारी, त्वं मित्त्रम्' इत्यादि समान रूप बनते हैं।

[लघु०] त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रयः । त्रीन् । त्रिभिः । त्रिभ्यः २ ।।

अर्थः--'त्रि' शब्द नित्य बहवचनान्त है।

व्याख्या—'त्रि' शब्द का अर्थ 'तीन' है। तीन—बहुमङ्ख्या का वाचक है अतः एकत्व और द्वित्व का प्रकृति के अर्थ—बहुत्व के साथ अन्वय न हो सकने के कारण एकवचन द्विचन नहीं आते।

ध्यान रहे कि प्रधान होने पर ही 'त्रि' शब्द नित्य बहुवचनान्त होता है, गौण अवस्था में तो इस से एकवचन और द्विवचन भी हुआ करते हैं जैसा कि आगे 'प्रियत्रि' शब्द में किया गया है।

'त्रि + अस्'(जस्) इस अवस्था में जिस च (१६८) सूत्र मे गुण हो एचोऽय-

वायावः (२२) से अय् आदेश करने पर-त्रयस् = 'त्रयः' रूप बनता है।

'त्रि — अस्' (शस्) इस स्थिति में पूर्वसवर्णदीर्घ हो सकार को नकार करने पर 'त्रीन्' प्रयोग सिद्ध होता है।

त्रि + भिस् = त्रिभिः । त्रि + भ्यस् = त्रिभ्यः । सकार को हैं विसर्ग हो जाते हैं ।

'त्रि + आम्' इस दशा में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--

[लघु०] विधि-सूत्रम्--(१६२) त्रेस्त्रयः ।७।१।५३।।

त्रि-शब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम् । त्रिषु । गौणत्वेऽपि ---प्रियत्रयाणाम ॥

अर्थ:--आम परे हो तो 'त्रि' शब्द के स्थान पर 'त्रय' आदेश हो।

च्याख्या—ते: ।६।१। त्रय: ।१।१। आमि ।७।१। (आमि सर्वनाम्नः सुँट् मे) । अर्थः—(आमि) आम् परे होने पर (त्रेः) त्रिशब्द के स्थान पर (त्रय) त्रय आदेश हो । अनेकाल् होने से यह आदेश अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) द्वारा सर्वादेश होगा ।

सूत्र में त्रिशब्द सङ्ख्यावाचक नहीं शब्दवाचक है अतः हरिवत् उच्चारण होने से 'त्रें:' यहां एकवचन हो गया है।

'त्रि + आम्' यहां आम् परे है अतः त्रिशब्द को प्रकृतसूत्र से त्रय आदेश हो

— 'त्रय — आम्'। अब ह्रस्वान्त अङ्ग को नुँट् आगम, अनुबन्धलोप, नामि (१४६) से दीर्घ तथा अट्कुप्बाङ्० (१३८) से णत्व करने पर 'त्रयाणाम्' रूप सिद्ध होता है।

'त्रि + सु' (सुप्) यहां आदेशप्रत्यययोः (१५०) से सकार को षकार हो कर 'त्रिष' क्य सिद्ध दक्षा । 'त्रि' शब्द की समग्र रूपमाला यथा—

| विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन |       |         |          |                  |       |         |               |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------|-------|---------|---------------|
| विभक्ति                                                   | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन   | विभक्ति          | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन        |
| স৹                                                        |       |         |          |                  | 0     | 0       | त्रिभ्यः      |
| द्वि०                                                     | 0     | 0       | त्रीन्   | प <b>०</b><br>ष० | 0     | 0       | त्रयाणाम्     |
| तु०                                                       |       | 0       | त्रिभिः  | स०               | 0     | 0       | <b>ন্সিषु</b> |
| च                                                         | 0     | 0       | त्रिभ्यः | सं०              | 0     | 0       | हे त्रयः !    |

बहुन्नीहिसमास में अन्यपद प्रधान रहता है, समस्यमान पद गीण अर्थात् अप्रधान रहते हैं। यह हम पीछे (१३३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। जब बहुन्नीहिस्समास में 'त्रि' शब्द गीण होता है तब भी इस सूत्र से उस के स्थान पर 'त्रय' आदेश हो जाता है। सूत्र में 'त्रेः' यहां एकवचन करना ही इस में प्रमाण है; अन्यथा अष्टाम्य औश् (३००) की तरह यहां भी त्रेस्त्रयः की बजाय 'त्रयाणां त्रयः' इस प्रकार का सूत्र बनाते।

प्रियाः त्रयः यस्य सः — प्रियत्रिः, बहुत्रीहिसमासः । जिसे तीन प्रिय हों उसे 'प्रियत्रि' कहते हैं । 'प्रियत्रि — आम्' इस स्थित में त्रि के स्थान पर त्रय आदेश हो — प्रियत्रय — आम् । तब ह्रस्वान्त अङ्ग को नुंट् आगम, अनुबन्धलोप, ह्रस्वान्त अङ्ग को वीर्ष तथा नकार को णकार हो कर 'प्रियत्रयाणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है । अन्य विभक्तियों में रूप 'हरि' की तरह होते हैं । 'प्रियत्रि' की रूपमाला यथा —

प्रविश्वास्ति । प्रियंत्री प्रियंत्रयः प्रियंत्रेः प्रियंत्रिम्याम् प्रियंत्रिम्यः द्वि । प्रियंत्रिम् प्रयंत्रिम्याम् प्रियंत्रिम्यः द्वि । प्रियंत्रिम् प्रयंत्रिम्यः द्वि । प्रियंत्रिम्यः द्वि । प्रियंत्रिम्यः प्रयंत्रिम्यः । प्रयंत्रिम्यः । प्रयंत्रियंत्रेषः । प्रयंत्रिम्यः । प्रयंत्रियंत्रेषः । प्रयंत्रियंत्रेषः । प्रयंत्रेषः । प्र

अब सङ्ख्यावाचक द्वि (दो) शब्द का वर्णन करते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१६३) त्यदादीनामः ।७।२।१०२।।

एषामकारो विभक्तौ । द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः । द्वौ २ । द्वाभ्याम् ३ । द्वयोः २ ॥

अर्थः — विभक्ति परे रहने पर त्यद् आदि शब्दों के स्थान पर अकार आदेश हो । द्विपर्यन्तानाम् — 'द्वि' तक ही त्यदादियों को अकार करना इष्ट है ।

क्याख्या — त्यदादीनाम् ।६।३। अ: ।१।१। विभक्तौ ।७।१। (अष्टन आ विभक्तौ से) । समासः — त्यद्-शब्द आदिर्येषान्ते त्यदादयः, तद्गुण-संविज्ञान-बहुव्रीहि-समासः । सर्वादिगण के अन्तर्गत त्यदादिगण आया है । यह त्यद् शब्द से आरम्भ होता है । इस की अवधि भाष्यकार ने 'द्वि' शब्द पर्यन्त नियत की है । इस प्रकार इस गण में 'त्यद्, ल० प्र० (१६) तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि' ये आठ शब्द आते हैं। अर्थः—(विभक्ती) विभक्ति परे होने पर (त्यदादीनाम्) त्यद् आदि शब्दों के स्थान पर (अः) अकार आदेश हो। अलोऽन्त्यपरिभाषा से त्यदादियों के अन्त्य अल् को ही अकार आदेश होगा।

'द्वि' शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता है। द्विवचन प्रत्यय आने पर सब विभक्तियों में प्रथम प्रकृतसूत्र द्वारा इकार को अकार हो 'द्व' बन जाता है। तब रामशब्द के समान प्रक्रिया हो कर रूप सिद्धं होते हैं। द्विशब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन     | बहुवचन | विभक्ति   | एकवचन        | द्वि वचन   | बहुबचन     |
|---------|-------|-------------|--------|-----------|--------------|------------|------------|
| স৹      | o     | द्वी*       | o      | प०        | o            | द्वाभ्याम् | 0          |
| हि ०    | 0     | ,,          | 0      | 'ष'०      | o            | द्वयोः‡    | o          |
| सृ० -   | o .   | द्वाभ्याम्† | . 0    | स०        | 0            | "          | 0          |
| च०      | •     | ,,          | 0      | त्यदादियो | ंका प्रायः र | तम्बोधन न  | हीं होता । |

- \* 'द्वि十औ' यहां अकार अन्तादेश हो वृद्धि हो जाती है।
- † 'ढ़ि + भ्याम्' यहां अकार अन्तादेश हो सुंपि च (१४१) से दीर्घ हो जाता है।
- ‡ 'द्वि + ओस्' यहां अकार अन्तादेश हो ओसि च (१४७) से एकार तथा एचोऽय-वायावः (२२) से एकार को अय् आदेश हो जाता है !

अभ्यास (२६)

- (१) अव्ययों से अतिरिक्त ऐसे कौन से शब्द हैं जो तीनों लिङ्गों में सरूप अर्थात् समान रूप वाले होते हैं ?
- (२) ऐसे किसी शब्द का उल्लेख करें जिस की सुंबन्तप्रिक्तया आम् को छोड़ अन्यत्र हरिशब्दवत् होती हो।
- (३) सीतायाः पतये नसः यहां समासाभाव में भी कैंसे घिसञ्ज्ञा हो कर तज्जन्य कार्य हो जाते हैं ?
- (४) निम्नलिखित सञ्ज्ञाओं में कौन सी सञ्ज्ञा प्रकृति की, और कौन सी प्रत्यय की होती है ? ससूत्र यथाधीत टिप्पण करें—
  १. अपृक्त । २. अङ्ग । ३. आङ् । ४. उपधा । ५. सर्वनाम । ६. सङ्ख्या । ७. षट् । ८. घि । ६. सर्वनामस्थान । १०. विभक्ति । ११. म । १२. पद । १३. प्रातिपदिक । १४. सम्बुद्धि । १५. बहुवचन ।
- (५) (क) न लुमताङ्गस्य सूत्र में 'अङ्गस्य' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (ख) रोषो घ्यसिख सूत्र में 'रोषः' पद का ग्रहण क्यों किया गया है ?
  - (ग) हल्ङ्घाब्स्यो दीर्घात्० सूत्र में 'दीर्घात्' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (घ) अतिदेश किसे कहते हैं ? इस का क्या लाभ होता है ?
  - (ङ) प्रत्यय का लुक् होने पर भी क्या प्रत्ययलक्षण हुआ करता है ?

- (६) इस व्याकरण में एक की एक सञ्ज्ञा होती है या अनेक? सप्रमाण लिखें।
- (७) स्यत्यात् परस्य सूत्र में 'परस्य' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
- (प्र) 'अपत्य' आदि शब्दों से परे ङिसँ या ङस् के अकार को स्थत्यात्परस्य द्वारा उकार आदेश होगा या नहीं ? स्पष्ट करें।
- (१) संयोगान्तस्य लोपे हि-इस ब्लोक की व्याख्या करें।
- (१०) हरी, त्रयाणाम्, सल्युः, पत्ये, हरिणा, कित, सला, हरेः, भूपतये, द्दौ, सलायी, हे सले, प्रियत्रयः—इन रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक साधनप्रित्रया लिखें।
- (११) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, शेषो ध्यसिख इन सूत्रों की व्याख्या करें। [यहां ह्रस्य इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है]

अब ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का वर्णन किया जाता है—
[लघु०] पाति लोकमिति पपीः सूर्यः । दीर्घाज्जसि च (१६२)—पप्यौ २।
पप्यः । हे पपीः । पपीम् । पपीन् । पप्या । पपीभ्याम् ३। पपीभिः । पप्ये ।
पपीभ्यः २। पप्यः २। पप्योः । दीर्घत्वान्न नुंद्—पप्याम् । ङौ तु सवर्ण-दीर्घः
—पपी । पप्योः । पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः ॥

क्याख्या—पा रक्षणे (अदा०) धातु से औणादिक 'ई' प्रत्यय कर द्वित्व और आकार का लोप करने से 'पपी' शब्द सिद्ध होता है [देखें—यापोः किंद् हे च (उणा० ४३९)]। जगत् का रक्षक होने से सूर्य 'पपी' कहाता है। प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर इस से सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं—

पपी + स् (सुं) इस स्थिति में सकार को रेफ और रेफ को विसर्ग करने पर 'पपी:' रूप बनता है। ध्यान रहे कि यहां 'डी' के न होने से हल्ङ्याब्म्यो बीर्घात्०

(१७१) सूत्र द्वारा सुँ का लोप नहीं होता।

'पपी + औ' यहां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) सूत्र से प्राप्त पूर्वसवर्णंदीर्घ का वीर्घाज्जिस च (१६२) सूत्र से निषेघ हो कर इको यणि (१५) से ईकार को यण् = यकार करने से 'पप्ती' प्रयोग सिद्ध होता है। 'पपी + अस्' (जस्) यहां पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो ईकार को यण् = यकार करने से 'पप्यः' रूप बनता है।

'पपी + अम्' यहां पूर्वसवर्णदीर्घ का बाध कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने पर 'पपीम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'पपी + अस्'(शस्) यहां पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर तस्माच्छतो नः पुंसि (१३७) से सकार को नकार करने से 'पपीन्' रूप बनता है।

'पपी | आ'(टा)यहां इको यणि (१५) से यण् हो कर 'पप्या' रूप बनता है। तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन में 'पपीभ्याम्' बनता है। तृतीया के बहुवचन में 'पपीभिः'। सकार को रुँत विसर्ग हो जाते हैं।

चतुर्थी के एकवचन में—'पप्ये'। इको यणिच (१५) से यण् हो जाता है। पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन 'पपी + अस्' में यण् हो—'पप्यः'। 'पपी + ओस्' इस अवस्था में यण् हो कर 'पप्योः' बनता है।

'पपी + आम्' इस स्थिति में दीर्घ होने से नुँट् का आगम नहीं होता। पुर्ल् लिङ्ग होने से नदीसञ्ज्ञा भी नहीं होती। तब यण् (१५) हो कर 'पप्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'पपी + इ' (ङि) यहां अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो कर 'पपी' बनता है।

'पपी — सु' (सुप्) यहां सकार को षकार (१५०) हो कर 'पपीषु' बनता है। 'पपी' शब्द की रूपमाला यथां—

पपीभ्याम् पपीभ्य: प्र पपी: पप्यौ पप्य: पप्य: प० पपीम् पप्यो: द्वि० पपीन पप्याम् অ০ पपीषु पपीभ्याम् पपीभि: पपी तृ० पप्या स० हे पप्यः! हे पप्यौ ! पपीभ्यः हे पपीः! पप्ये सं० ব্ৰত

इसी प्रकार—ययी (मार्ग), वातप्रमी (मृग-विशेष) आदि के रूप होते हैं।
[लघु०] बह्वचः श्रेयस्यो यस्य स बहश्रेयसी।।

व्याख्या— 'बहु' शब्द से स्त्रीलिङ्ग में बह्वादिम्यश्च (१२६०) द्वारा ङीष् प्रत्यय करने पर 'बह्वी' शब्द निष्पन्न होता है। इसी प्रकार 'प्रशस्य' शब्द से द्विचन-विभज्योपपदे॰ (१२२२) सूत्र द्वारा 'ईयसुँन्' प्रत्यय करने तथा प्रशस्यस्य अः (१२२३) से 'श्र' आदेश और जीगतश्च (१२५०) से ङीप् प्रत्यय करने पर 'श्रेयसी' शब्द बनता है। अतिशयेन प्रशस्या —श्रेयसी। बह्वचः श्रेयस्यो यस्य सः — बहुश्रेयसी। अतिप्रशंसनीय बहुत स्त्रियों वाला पुरुष 'बहुश्रेयसी' कहाता है। यहां 'बह्वी' और 'श्रेयसी' पदों का बहुत्रीहिसमास हो गया है। स्त्रियाः पुंचत्० (६६६) सूत्र से समास में बह्वी पद को पुंचत् अर्थात् 'बहु' शब्द हो जाता है। ईयसो बहुत्रीहेर्नेति वाच्यम् (वा०) इस निषेध के कारण उपसर्जनह्रस्व नहीं होता। समासान्त 'कप्' प्रत्यय प्राप्त था; परन्तु ईयसश्च (५.४.४.६) सूत्र से निषिद्ध हो गया।

समास होने के कारण प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय आते हैं—
'बहुश्रेयसी + स्'(सुँ)। यहां 'श्रेयसी' शब्द ङचन्त है; अतः ङी से परे सुँ का
हल्ङघाब्म्यो दीर्घात्० (१७६) सूत्र से लोप हो कर 'बहुश्रेयसी' बनता है।

प्रथमा के द्विवचन में 'बहुश्रेयस्यौ' तथा बहुवचन में 'बहुश्रेयस्यः' बनता है। दोनों स्थानों पर पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध (१६२) हो कर यण हो जाता है।

संबुद्धि में 'हे बहुश्रेयसी + स्' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् (१६४) यू स्त्र्याख्यो नदी ।१।४।३।।

ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसञ्ज्ञौ स्तः ।। अर्थः—ईदन्त और ऊदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द नदीसञ्ज्ञक होते हैं । व्याख्या—यू।१।२। स्त्र्याख्यौ।१।२। नदी।१।१। समासः—ईश्च ऊश्च = यू ['यू + औ' इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घः, दीर्घाज्जिस च इति निषेधाभावश्छान्दसः], इतरेतर-द्वन्द्वः। स्त्रियम् आचक्षाते इति स्त्र्याख्यौ [स्त्रीकर्मोपपदाद् आङ्पूर्वात् चिक्षङ्धातोः कर्तर मूलिवभुजादित्वात् कप्रत्यये, ख्याञादेशे, आकारलोपे, उपपदसमासे च कृते 'स्त्र्याख्य'शब्दो निष्पद्यते]। यहां शब्दशास्त्र के प्रस्तुत होने से 'यू' का विशेष्य 'शब्दौ' अध्याहृत किया जाता है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो जायेगी। 'स्त्र्याख्यौ' का अर्थ 'स्त्रियाम्' कहने से भी सिद्ध हो सकता है अतः यहां इस के फलस्वरूप 'नित्य' शब्द का अध्याहार किया जाता है। अर्थः — (स्त्र्याख्यौ) नित्यस्त्रीलिङ्गी (यू) ईदन्त और ऊदन्त शब्द (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं।

जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रयोग होता है वे शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग कहाते हैं। 'ग्रामणी, खलपू' आदि शब्द पुर्ल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों में देखे जाते हैं अतः ये नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, इन की नदीसञ्ज्ञा न होगी। नदी, गौरी, वधू आदि शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग हैं वे यहां उदाहरण समभने चाहियें। [वस्तुतः नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्दों के विषय में विस्तारपूर्वक विचार सिद्धान्तकौमुदी के अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में देखें]।

श्रेयसी शब्द ङचन्त होने से नित्यस्त्रीलिङ्ग है, अतः इस की तो इस सूत्र से नदीसञ्ज्ञा निर्बाध होगी ही; परन्तु बहुश्रेयसी में श्रेयसीशब्द गौण हो जाता है, इस की इस सूत्र से नदीसञ्ज्ञा नहीं हो सकती—इस पर अग्रिम वार्तिक प्रवृत्त होता है— [लघु o ] वा o — (१७) प्रथमिलङ्गग्रहणञ्च ।।

पूर्वं स्त्र्याख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः ॥

अर्थः — यहां नदीसञ्ज्ञा में प्रथमिल्ङ्ग का भी ग्रहण होता है अर्थात् जो शब्द पहले नित्य इत्रीलिङ्ग हैं और बाद में समासवशात् गौण हो जाने से अन्य लिङ्ग में चले गये हैं उन की भी पहले के लिङ्ग के द्वारा नदीसञ्ज्ञा कर लेनी चाहिये।

व्याख्या—इस वार्तिक से 'बहुश्रेयसी' में स्थित 'श्रेयसी' शब्द की नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। अब इस का फल अग्रिमसूत्र में दर्शाते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१६५) अम्बार्थनद्योहि स्वः १७१३।१०७॥ सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि ! ।।

अर्थः—अम्बार्थं तथा नद्यन्त अङ्गों को सम्बुद्धि परे रहते ह्रस्व हो जाता है।
व्याख्या—अम्बार्थनद्योः ।६।२। अङ्गयोः ।६।२। (अङ्गस्य यह अधिकृत है)।
ह्रस्वः ।१।१। सम्बुद्धौ ।७।१। (सम्बुद्धौ च से)। अम्बा अर्थो यस्य सः = अम्बार्थः,
बहुन्नीहिसमागः। अम्बार्थंश्च नदी च = अम्बार्थनद्यौ, तयोः = अम्बार्थनद्योः, इतरेतर-

१. इस सूत्र से वर्णों की भी नदीसञ्ज्ञा हो जाती है; अन्यथा 'तुदन्ती' आदि उदा-हरणों में आच्छीनद्योर्नुम् (३६५) से नुँम् न हो सकेगा [इसी सूत्र पर तत्त्वबोधिनी यहां द्रष्टव्य है] ।

द्वन्द्वः । 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः— (अम्बार्थनद्योः) अम्बा — माता अर्थ वाले तथा नद्यन्त (अङ्गयोः) अङ्गों के स्थान पर (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि परे रहते (ह्रस्वः) ह्रस्व हो जाता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह ह्रस्व अङ्ग के अन्त्य अल् के स्थान पर होगा। अम्बार्थकों के उदाहरण आगे अजन्त-स्त्रीलिङ्ग प्रकरण में आयेंगे।

'हे बहुश्रेयसी — स्' यहां 'श्रेयसी' की नदीसञ्ज्ञा है; नद्यन्त शब्द 'बहुश्रेयसी' है। इस से परे सम्बुद्धि वर्त्तमान है। अतः प्रकृतसूत्र से ईकार को ह्रस्व हो एङ्-ह्रस्वात्० (१३४) से सम्बुद्धि के हल् का लोप करने पर 'हे बहुश्रेयिस!' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि ह्रस्व हो जाने पर ह्रस्वविधानसामर्थ्य से ह्रस्वस्य गुणः (१६६) द्वारा गुण नहीं होगा; अन्यथा 'अम्बार्थनद्योगृंण' सूत्र ही पढ़ देते।

द्वितीया के एकवचन में 'बहुश्रेयसी — अम्' यहां पूर्वसवर्णदीर्घ का बाध कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने पर 'बहुश्रेयसीम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के बहुवचन में 'बहुश्रेयसी + अस्' (शस्) इस स्थिति में पूर्वसवर्ण-दीर्घ हो कर तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) से सकार को नकार करने पर 'बहुश्रेयसीन्' प्रयोग बनता है।

बहुश्रेयसी + आ (टा) = बहुश्रेयस्या [इको यणिच (१५) से यण्]।
तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी के द्विवचन में 'बहुश्रेयसीभ्याम्' सिद्ध होता है।
तृतीया के बहुवचन में 'बहुश्रेयसीभिः'। सकार को रुँत्व विसर्ग हो जाते हैं।
चतुर्थी के एकवचन में 'बहुश्रेयसी + ए' (ङे) इस स्थिति में नदीसञ्ज्ञा हो
कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है।

[लवु०] विधि-सूत्रम्—(१६६) आण् नद्याः ।७।३।११२।।

नद्यन्तात् परेषां ङितामाडागमः ॥

अर्थ:-- नचन्त शब्दों से परे ङित प्रत्ययों को आट् आगम हो।

व्याख्या—आट् 1१1१। (सूत्र में यरोऽनुनासिके० द्वारा अनुनासिक हुआ है)। नद्याः ।४।१। अङ्गात् ।४।१। (अङ्गस्य अधिकृत है)। ङितः ।६।१। (घेडिति से विभक्ति-विपरिणाम कर के)। अर्थः—(नद्याः) नद्यन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (ङितः) ङित् का अवयव (आट्) आट् हो जाता है। आट् टित् है अतः आद्यन्तौ टिकतौ (८४) द्वारा ङितों का आद्यवयव होगा।

'बहुश्रेयसी + ए' यहां 'ए' ङित् है, 'बहुश्रेयसी' नद्यन्त है। अतः ङित् से पूर्व आट् का आगम हो — 'बहुश्रेयसी + आ ए'। इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है – [लघु०] विधि-सूत्रम्— (१६७) आटश्च। ६।१।८७।।

आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः । बहुश्रेयस्यै । बहुश्रेयस्याः २ । नद्यन्त-त्वान्नुँट् –बहुश्रेयसीनाम् ।।

अर्थ: -- आट् से अच् परे रहते पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो।

व्याख्या—आट: ।५।१। च इत्यव्ययपदम् । अचि ।७।१। (इको यणि से) । पूर्व-परयो: ।६।२। एक: ।१।१। (एक: पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धि: ।१।१। (वृद्धिरेचि से) । अर्थः—(आट:) आट् से (अचि) अच् परे रहते (पूर्व-परयो:) पूर्व --पर के स्थान पर (एक:) एक (वृद्धिः) वृद्धि आदेश हो ।

'बहुश्रेयसी — आ ए' यहां आट् से परे 'ए' अच् वर्त्तमान है, अतः पूर्व (आ) और पर (ए) के स्थान पर ऐकार वृद्धि एकादेश हो गया। तब 'बहुश्रेयसी — ऐ' इस दशा में इको यणिच (१५) से यण् हो कर 'बहुश्रेयस्यै' प्रयोग सिद्ध हुआ।

नोट—यद्यपि यहां वृद्धिरेचि (३३) से भी वृद्धि हो सकती थी; तथापि 'ऐक्षत' (आ + ईक्षत) आदि प्रयोगों में आटश्च (१६७) के विना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता था, इस लिये इस का बनाना आवश्यक था। यहां न्यायवशात् इसे प्रवृत्त किया गया है।

चतुर्थी और पञ्चमी के बहुवचन में 'बहुश्रेयसीम्यः'। सकार को ठँत्व तथा रेफ को विसर्ग हो जाते हैं।

पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में 'बहुश्रेयसी — अस्' इस दशा में नदीसञ्ज्ञा हो कर आण्नद्धाः (१६६) से आट् का आगम और आटश्च (१६७) से वृद्धि हो जाती है। तब 'बहुश्रेयसी — आस्' इस अवस्था में यण् हो सकार को ठॅत्व विसर्ग करने से 'बहुश्रेयस्याः' प्रयोग सिद्ध होता है।

षष्ठी के द्विवचन में यण् हो कर 'बहुश्रेयस्योः' बना।

षष्ठी के बहुवचन में 'बहुश्रेयसी + आम्' इस स्थिति में नद्यन्त होने से हरस्य-नद्यापो नुंद् (१४८) सूत्र द्वारा नुंद् का आगम हो 'बहुश्रेयसीनाम्' रूप सिद्ध होता है।

संप्तमी के एकवचन में 'बहुश्रेयसी + इ' (ङि ) इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१६८) ङेराम्नद्याम्नीम्यः ।७।३।११६॥

नद्यन्ताद्, आबन्ताद्, 'नी'शब्दाच्च परस्य ङेराम् । बहुर्श्रेयस्याम् । शेषं पपीवत् ।।

अर्थः—नद्यन्त, आबन्त तथा 'नी' शब्द से परे 'ङि' के स्थान पर 'आम्' आदेश हो।

व्याख्या—है: १६११ आम् ११११ नद्याम्नीम्य: १४१३। अङ्ग्रेम्य: १४१३। (अङ्गस्य अधिकृत है। इस के विभक्ति और वचन का विपरिणाम हो जाता है)। समासः—नदी च आप् च नीक्च ==नद्याम्न्यः, (यरोऽनुनासिके० इत्यनुनासिकः), तेम्यः=नद्याम्न्यः, इतरेतरद्वन्द्वः। नदी और आप् 'अङ्ग' के विशेषण हैं अतः येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) द्वारा इन से तदन्तविधि हो जाती है । 'आप्' के प्रत्यय होने से प्रत्यय-

१. ग्रन्थकार के अनुरोध से हम ऐसा कर रहे हैं। वस्तुत: 'नी' शब्द से भी तदन्त-विधि हो जाती है; वेह भी 'अङ्ग' का विशेषण हैं। अत एव 'ग्रामण्याम' में आम् आदेश हो जाता है।

पहणे तदन्तग्रहणम् परिभाषा द्वारा भी इस से तदन्तिविधि हो सकती है। अर्थः—-(नद्याम्नीभ्यः) नद्यन्त, आबन्त और नी (अङ्गेभ्यः) अङ्गों से परे (ङे:) ङि के स्थान पर (आम्) आम् आदेश होता है।

'बहुश्रेयसी + इ' यहां 'बहुश्रेयसी' नद्यन्त अङ्ग है, अतः इस से परे िक को आम् आदेश हो गया। 'बहुश्रेयसी + आम्' इस स्थिति में स्थानिबद्भाव से आम् िक्त है। अब यहां आण्नद्याः (१६६) से आट् का आगम तथा ह्रस्वनद्यापो नुंट् (१४८) से नुंट् का आगम युगपत् प्राप्त होते हैं। दोनों सावकाश हैं। आट्—'बहुश्रेयस्यै' आदियों में तथा नुंट्—'बहुश्रेयसीनाम्' आदियों में चिरतार्थ है अतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११३) से पर कार्य आट् आगम हो कर—'बहुश्रेयसी + आ आम्' हुआ। अब यद्यपि आम् परे होने से नुंट् आगम प्राप्त हो सकता है और इस में आम् का अवयव होने से आट् आगम बाधा भी नहीं डाल सकता, तथापि विप्रतिषेधे यद् बाधित तद् बाधितमेव (अर्थात् विप्रतिषेधस्थल में जिस शास्त्र का एक बार बाध हो जाता है उस की पुनः प्रवृत्ति नहीं होती) इस नियमानुसार नुंट् नहीं होता। तब आटश्च (१६७) से वृद्ध तथा इको यणिच (१५) से यण् आदेश हो 'बहुश्रेयस्याम्' प्रयोग बनता है।

बहुश्रेयसी + सु(सुप्) = बहुश्रेयसीषु । यहां आदेश-प्रत्यययोः (१५०)से सकार को षकार हो जाता है । 'बहुश्रेयसी' शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

प्र० बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः । द्वि० बहुश्रेयसीम्, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीन् । तृ० बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीम्याम्, बहुश्रेयसीभिः । च० बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीभ्याम्, बहुश्रेयसीभ्यः । प० बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयसीभ्यः । प० बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, बहुश्रेयस्योः, हे बहुश्रेयस्याः।।

[लघु०] अङचन्तत्वान्न सुँलोपः । अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत् ।।

व्याख्या—लक्ष दर्शने अङ्कले च (चुरा०) इस धातु से लक्षेर्मुट् च (उणा० ४४०) सूत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा मुँट् का आगम हो कर 'लक्ष्मी' शब्द निष्पन्न होता है। लक्ष्मीमतिकान्तः = अतिलक्ष्मीः, अत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीयया (वा० ५६) इति समासः। लक्ष्मी का अतिकमण करने वाला पुरुष 'अतिलक्ष्मी' कहाता है।

'अतिलक्ष्मी - स्' (सुँ) । ङचन्त न होने से सुँ का लोप नहीं होता; रुँतव तथा रेफ को विसर्ग करने पर 'अतिलक्ष्मीः' रूप बनता है।

इस के शेष रूप 'बहुश्रेयसी' के समान बनते हैं। 'अतिलक्ष्मी' में 'लक्ष्मी' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग है; अब इस के गौण हो जाने पर भी प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च (वा० १७) वात्तिक द्वारा नदीसञ्ज्ञा हो जाती हैं। अतः नदी के सब पूर्वोक्त कार्य हो जाते हैं। इस की समग्र रूपमाला यथा—

प्र॰ अतिलक्ष्मी:, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः । द्वि॰ अतिलक्ष्मीम्, अतिलक्ष्म्यौ,

अतिलक्ष्मीन्। तृ० अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः। च० अतिलक्ष्म्यै, अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः। प० अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः। ष० अतिलक्ष्मीभ्याम्, अतिलक्ष्मीभ्यः। ष० अतिलक्ष्मयाः, अतिलक्षयाः, अतिलक्ष्ययः, अतिलक्ष्ययः, अतिलक्ष्ययः, अतिलक्षयः, अतिलक्ष्ययः, अतिलक्ष्ययः, अतिलक्षयः, अ

#### [लघु०] प्रधीः ॥

व्याख्या—प्रध्यायतीति प्रधी: (विशेष रूप से मनन करने वाला) । 'प्रधी' शब्द प्रपूर्वक ध्ये चिन्तायाम् (म्वा०प०) धातु से ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च इस वात्तिक द्वारा क्विंप् प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर सिद्ध होता है। व्युत्पत्तिपक्ष में कृदन्त होने के कारण इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाती है।

'प्रघी + स्'(सुँ) यहां ङचन्त न होने से हल्ङचाङम्यो दीर्घात् (१७६) द्वारा सकार का लोप न हुआ। हँत्व विसर्ग हो कर—'प्रघीः'।

'प्रधी + औं इस अवस्था में पूर्वसवर्णदीर्घ के प्राप्त होने पर दीर्घाज्जिसि च (१६२) सूत्र से उस का निषेघ हो जाता है। पुनः इको यणचि (१५) से यण् प्राप्त होने पर अग्रिम अपवादसूत्र प्राप्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(१६६) अचि दनुषातुभ्रुवां य्वोरियँङुवँङौ ।६।४।७७॥

श्नुप्रत्ययान्तस्य, इवर्णीवर्णान्तस्य धातोः, भ्रू इत्यस्य च, अङ्गस्य इयँङ्गुवँङौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते—

अर्थः अजादि प्रत्यय परे होने पर इनु-प्रत्ययान्त रूप, इवर्णान्त और उवर्णान्त धातु रूप तथा भ्रू रूप अङ्गों के स्थान पर इयँङ् और उवँङ् आदेश होते हैं।

क्याख्या—अचि १७११। श्नु-धातु-भ्रुवाम् १६१३। अङ्गानाम् १६१३। (अङ्गस्य इस अधिकृत का वचनिवपिरणाम हो जाता है)। य्वोः १६१२। इयं इवं हो १११२। 'श्नु, धातु, भ्रू' ये सब अङ्ग होने चाहियें। अङ्गसञ्ज्ञा प्रत्यय परे होने पर ही हुआ करती है, अतः 'प्रत्यय' पद का अध्याहार हो 'अचि' का विशेषण बना कर यस्मिन्विधिस्त-दादावल्प्रहणे द्वारा तदादिविधि करने पर 'अजादी प्रत्यये' बन जायेगा। श्नुश्च धातु-भ्रुवः, तेषाम् =श्नु-धातु-भ्रुवाम्, इतरेतरद्वन्द्वः। 'श्नु' यह प्रत्यय है, प्रत्ययहणे तदन्त्प्रहणम् के नियमानुसार तदन्त अर्थात् श्नुप्रत्ययान्त का ही प्रहण होगा। 'भ्रू' यह शब्द है, भ्रमुं अनवस्थाने (दिवा० प०) धातु से भ्रमेश्च दूः (उणा० २२७) द्वारा इ प्रत्यय करने पर इस की निष्पत्ति होती है। इस का विशेष वर्णन आगे अजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरण में किया जायेगा। इश्च उश्च =्यू, इतरेतरद्वन्द्वः, तयोः = य्वोः। यह 'श्नु-धातु-भ्रुवाम्' पद के 'धातु' अंश का ही विशेषण है, क्योंकि श्नु और भ्रू के सदा उवर्णान्त होने से उन के साथ इस का सम्बन्ध नहीं हो सकता। 'धातु' अंश का विशेषण होने से 'य्वोः' से तदन्तविधि हो कर 'इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च धातोः' ऐसा बन जाता है। इस प्रकार समुचित अर्थ यह होता है—(अचि) अजादि प्रत्यय परे होने पर (श्नु-धातु-भ्रुवाम्) श्नु-प्रत्ययान्त रूप, इवर्णान्त और उवर्णान्त

धातु रूप तथा भ्रू शब्द (अङ्गानाम्) इन अङ्गों के स्थान पर (इयँङ्वँङौ) इयँङ् और उवँङ् आदेश होते हैं।

डिच्च (४६) सूत्र द्वारा ये आदेश अङ्ग के अन्त्य इकार उकार के स्थान पर होते हैं। स्थानेऽन्तरतमः (१७) से इवर्ण को इयँङ् तथा उवर्ण को उवँङ् आदेश होगा। इन आदेशों में अँङ् की इत्सञ्ज्ञा हो जाती है इय्, उव् शेष रहते हैं।

'प्रधी + औ' यहां 'औ' यह अजादि प्रत्यय परे है; प्रधी में 'धी' इवर्णान्त धातु है। [यद्यपि धातु 'ध्यें' था तो भी एकदेशविकृतसमन्यवत् के अनुसार इसे भी धातु मान लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि कृत्प्रत्ययान्त हो जाने से यह प्राति-पदिक हो गया है, तथापि क्विंबन्ता धातुत्वं न जहित इस से इस का धातुत्व भी अक्षत रह जाता है।] तो प्रकृतसूत्र से इस के ईकार के स्थान पर इयँड् आदेश प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र निषेध कर यण् विधान करता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२००) एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ।६।४।८२॥

धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णः, तदन्तो यो धातुः, तदन्त-स्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्याद् अजादौ प्रत्यये परे । प्रध्यौ । प्रध्यम् । प्रध्यः । प्रध्यि । शेषं पपीवत् ।।

अर्थः—धातु का अवयव जो संयोग वह पूर्व में नहीं है जिस इवर्ण के, वह इवर्ण है अन्त में जिस धातु के, वह धातु है अन्त में जिस के, ऐसा जो अनेक अचों वाला अङ्ग, उस के स्थान पर यण् हो अजादि प्रत्यय परे होने पर।

व्याख्या--ए: ।६।१। अनेकाच: ।६।१। असंयोगपूर्वस्य ।६।१। यण् ।१।१। (इणो यण् से) । धातोः ।६।१। (अचि इनुधातुभ्रुवाम् ० से । इनु और भ्रू का---उवर्णान्त होने से 'ए:' के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः उन का अनुवर्त्तन नहीं किया जाता) । अचि ।७।१। (अचि इनुधातु० से) । 'एः' यह षष्ठी का एकवचन है । इस का अर्थ है —'इवर्णस्य'। 'घातोः' पद आवर्तित [दो बार पढ़ा हुआ] किया जाता है। एक 'घातोः' पद 'एः' का विशेष्य बन जाता है जिस से 'एः' से तदन्तविधि होकर 'इवर्णान्तस्य धातोः' ऐसा हो जाता है। दूसरा 'धातोः' पद 'असंयोगपूर्वस्य' पद के 'संयोग' अंश के साथ अन्वित होता है। अङ्गस्य यह अधिकृत है। इस का 'एर्घातोः' (इवर्णान्तस्य धातोः) यह विशेषण है। अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर-'इवर्णा-<mark>न्तघात्वन्तस्य अङ्गस्य' ऐसा अर्थ होता है । 'अनेकाच:' पद 'अङ्गस्य' का विशेषण है ।</mark> अनेके अचो यस्य यस्मिन् वा सोऽनेकाच्, तस्य =अनेकाचः, बहुब्रीहिसमासः । 'असंयोग-पूर्वस्य' का 'एः' के साथ सामानाधिकरण्य है । नास्ति संयोगः पूर्वो यस्य सोऽसंयोगपूर्वः, नञ्बहुत्रीहिसमासः । इस प्रकार यह अर्थ हुआ — (धातोः, असंयोगपूर्वस्य) धातु का अवयव संयोग जिस के पूर्व में नहीं ऐसा (ए:) जो इवर्ण, वह है अन्त में जिस के ऐसी (धातोः) जो धातु, वह है अन्त में जिस के ऐसा (अनेकाचः) जो अनेक अचों वाला (अङ्गस्य) अङ्ग, उस के स्थान पर (यण्) यण् आदेश होता है (अचि) अजादि

प्रत्यय परे हो तो । तात्पर्य-अजादि प्रत्यय परे होने पर उस अनेकाच् अङ्ग को यण् आदेश होता है, जिस के अन्त में इवर्णान्त धातु है । परन्तु धातु के इवर्ण से पूर्व धातु का अवयव संयोग नहीं होना चाहिये ।

'प्रधी + औ' यहां 'घी' इवर्णान्त घातु है। इस के इवर्ण से पूर्व घातु का कोई अवयव संयोगयुक्त नहीं। [यद्यपि प्र्' संयोग है, तथापि वह घातु का अवयव नहीं, उपसर्ग का है। किञ्च वह इवर्ण से पूर्व भी नहीं है, अकार और धकार का व्यवधान पड़ता है।] यह घातु जिस के अन्त में है ऐसा अनेकाच् अङ्ग 'प्रघी' है। इस से परे 'औ' यह अजादि प्रत्यय वर्त्तमान है। अतः अलोऽन्त्यपरिभाषा द्वारा प्रकृतसूत्र से ईकार को यण् = यकार आदेश हो कर—प्रध्य + औ = 'प्रध्यी' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रधी + अस् (जस्)। यहां सर्वप्रथम इको यणिच (१५) से प्राप्त यण् का प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से बाध हो जाता है। अब दीर्घाज्जसि च (१६२) से इस का भी निषेध हो कर पुनः पूर्ववत् यण् की प्राप्ति होने लगती है। इस पर अधि इनु० (१६६) से इस का बाध हो कर इयङ्ं की प्रसक्ति होती है। पर अन्त में एरने-काचः० (२००) से इसे भी बाधित कर यण् हो जाता है—प्रध्य् + अस्। अब सकार को रुँत्व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर 'प्रघ्यः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'प्रधी न अम्' यहां भी सर्वप्रथम इको यणि (१५) से यण्, उस का बाध कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्व रूप प्राप्त था। उस का परत्व के कारण अचि इनुधातु० (१६६) सूत्र बाध कर लेता है। तब उस के भी अपवाद एरनेकाचः० (२००) से यण् हो कर 'प्रध्यम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'प्रघी — अस्' (शस्) यहां पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस का परत्व के कारण अचि इनुधातु० (१९६) सूत्र बाध कर लेता है। पुनः एरनेकाचः० (२००) से यण करने पर सकार को हँतव विसर्ग हो 'प्रघ्यः' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां पूर्वसवर्णदीर्घ न होने से तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) द्वारा सकार को नकार भी नहीं होता।

'प्रधी + आ'(टा) यहां इयँङ् प्राप्त होने पर **एरनेकाचः**० (२००) से यण् हो कर 'प्रघ्या' प्रयोग सिद्ध होता है।

तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन में— 'प्रधीम्याम्'। तृतीया के बहुवचन में — 'प्रधीभिः'।

'प्रधी + ए'(ङ) यहां भी पूर्ववत् इयँङ् का बाध कर यण् करने से--- 'प्रध्ये'। चतुर्थी और पञ्चमी के बहुवचन में--- 'प्रधीभ्यः'।

'प्रधी + अस्' (ङिसिँ वा ङस्) यहां भी इयँङ् का बाध कर एरनेकाचः ० (२००) से यण् हो जाता है — 'प्रध्यः' । इसी प्रकार ओस् में — 'प्रध्योः' ।

'प्रधी + आम्' यहां नदीसञ्ज्ञा न होने से नुँट् प्राप्त नहीं होता। तब एरने-काचः (२००) से यण् हो कर 'प्रध्याम्' रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि एरने- काचः० (२००) और ह्रस्वनद्यापो नुँद् (१४८) के विप्रतिषेध की अवस्था में परत्व के कारण नुँद् (७.१.४४) ही होता है यण् (६.४.८२) नहीं।

'प्रधी — इ'(ङि) यहां सवर्णदीर्घ का बाध कर इयँङ् प्राप्त होता है। पुनः उस का भी बाध कर एरनेकाचः०(२००)से यण् करने पर 'प्रध्यि' रूप सिद्ध होता है। 'प्रधी — सु'(सुप्) यहां आदेशप्रत्यययोः (१५०) से मूर्धन्य हो— 'प्रधीषु'।

सम्बुद्धि अर्थात् सम्बोधन के एकवचन में नद्यन्त न होने से अम्बार्थनद्योर्हस्वः (१६५) द्वारा ह्रस्व नहीं होता—हे प्रधी: ! । 'प्रधी' शब्द की रूपमाला यथा—

प्रधी: प्र० प्रध्यौ प्रधीभ्याम प्रध्य: ٩o प्रध्य: द्वि० प्रध्यम् प्रध्यो: ष० प्रध्याम् तु० प्रध्या प्रधीभ्याम प्रधीभिः प्रध्य प्रधीष् स० च० प्रध्ये प्रधीभ्यः सं० हे प्रधीः! हे प्रघ्यौ!

वक्तन्य — ऊपर कहा गया 'प्रधी' शब्द प्रपूर्वक ध्यै चिन्तायाम् धातु से निवँप् प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस प्रकार से निष्पन्न हुआ 'प्रधी' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं होता। यह पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग सब प्रकार का हो सकता है। अतः यू स्त्रयाख्यौ नदी (१६४) से इस की नदीसञ्ज्ञा नहीं होती। यदि प्रथम ध्यै चिन्तायाम् धातु से निवँप् प्रत्यय कर के 'धी' शब्द बना दिया जावे तो वह नित्यस्त्री-लिङ्ग होने से नदीसञ्ज्ञक होगा। तब 'प्रकृष्टा धीर्यस्य स प्रधीः' इस प्रकार समस्त किया हुआ पुल्लिङ्ग 'प्रधी' शब्द भी प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च (वा०१७) से नदीसञ्ज्ञक हो जायेगा। तब आट्, नुँट् आदि नदीकार्य भी होंगे।

प्रधी (प्रकृष्टा धीर्यस्य स प्रधी: । उत्तम बुद्धि वाला)

प्रधी: Яo प्रध्यो प० प्रध्याः प्रधीभ्याम् प्रधीभ्यः प्रध्य: द्धि० प्रध्यम् ,,† प्रध्योः प्रधीनाम् ‡ ঘ ০ तु० प्रधीभिः स॰ प्रध्याम्\* प्रध्या प्रधीभ्याम प्रध्यै† च० सं० हे प्रधि! @ हे प्रध्यौ! हे प्रध्यः! प्रधीभ्यः

†आण्नद्याः (१६६), आटश्च (१६७), एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (२००)। ‡यहां एरनेकाचः० (२००) से यण् तथा ह्रस्वनद्यापो नुंट् (१४८) से नुंट् का विप्रतिषेध होने पर परकार्य नुंट् हो जाता है।

\*यहां ङेराम्० (१६८) से ङि को आम्, आण्नद्याः (१६६) से आट् आगम, आटश्च (१६७) से वृद्धि तथा एरनेकाचः० (२००) से यण् हो जाता है।

@अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः (१६५), एङ्ह्रस्वात्सम्बुद्धेः (१३४)।

शङ्का—िनत्यस्त्रीलिङ्ग 'धी' शब्द में अचि श्नु० (१६६) सूत्र द्वारा इयाँङ् हो—'धियौ, धियः' आदि रूप बना करते हैं। परन्तु जिस नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द के स्थान पर इयाँङ् उवाँङ् हों वहां प्रथम नेयाँङ्वाँङ्स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र से नदी-सञ्ज्ञा का सर्वत्र निषेध हो जाता है, तत्पश्चात् डिति हस्वश्च (२२२) से ङित् विभक्तियों में तथा वाऽऽमि (२३०) से आम् में नदीसञ्ज्ञा का विकल्प किया जाता है; जैसा कि अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में 'श्री' शब्द पर होता है। तो इस प्रकार 'प्रकृष्टा धीर्यस्य' इस विग्रह वाले प्रधी शब्द में भी आप को वैसा करना चाहिये था। आप के वैसा न करने का क्या कारण है?

समाधान - नेयँडुवँड्स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र वहां पर निषेघ करता है जहां इयँड्, उवँड् प्राप्त नहीं किन्तु साक्षात् हुआ करते हैं। अत एव 'इयँडुवँडोरस्त्री' न कह कर सूत्र में 'स्थान' शब्द का ग्रहण किया है। 'प्रधी' शब्द में प्रत्यक्ष यण् होता है इयँड् नहीं अतः नदीत्व का निषेध न होगा। डिति हस्वश्च (२२२) तथा बाऽऽिम (२३०) सूत्रों में 'इयँडुवँड्स्थानी' की अनुवृत्ति आती है अतः वे भी प्रवृत्त न होंगे। [लघु०] एवं ग्रामणी:। डौ तु ग्रामण्याम्।।

ब्याख्या—ग्रामं नयतीति ग्रामणी: । 'ग्राम'कर्मोपपद णीत् प्रापणे (भ्वा ॰ उ०) घातु से कर्त्ता में क्विंप् च (८०२) सूत्र से क्विंप् प्रत्यय करने पर 'ग्रामणी' (ग्राम का नेता, नम्बरदार) शब्द निष्पन्न होता है। अग्रग्रामाभ्यां नयतेणीं वाच्यः वार्तिक से यहां नकार को णकार हुआ है।

'ग्रामणी' शब्द में 'नी' इवर्णान्त घातु है। इस के इवर्ण से पूर्व घातु का कोई अवयव संयोगयुक्त नहीं। तदन्त 'ग्रामणी' शब्द अनेकाच् अङ्ग भी है। अतः अजादि प्रत्ययों में सर्वत्र एरनेकाचः० (२००) से यण् हो जायेगा। अचि इनु० (१६६) से इयँङ् न होगा। 'ग्रामणी' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, किन्तु सब लिङ्गों में साघारण है; अतः यू स्त्र्याख्यौ नदी (१६४) से नदीसञ्ज्ञा न होगी। तब आट्, नुँट् आदि नदीकार्य न होंगे, सम्बुद्धि में ह्रस्व भी न हो सकेगा। समग्र रूपमाला यथा—

ग्रामण्यः ग्रामणीभ्याम् ग्रामणीभ्यः ग्रामणीः\* ग्रामण्यौ द्र ग्रामण्यः प० ग्रामण्योः ग्रामण्याम् द्वि० ग्रामण्यम् ष्० ग्रामणीषु ग्रामण्या ग्रामणीभ्याम् ग्रामणीभिः तु० ग्रामण्याम्† स० ग्रामणीभ्यः | सं० हे ग्रामणीः! हे ग्रामण्यी! हे ग्रामण्यः! ব ग्रामण्ये

\*ङचन्त न होने से सुँलोप नहीं होता।

ंडिराम्नधाम्नीम्यः (१६८) सूत्र में 'नी' के साक्षात् निर्देश के कारण 'ङि' को 'आम्' आदेश हो जाता है। नदीसञ्ज्ञा न होने से आट् का आगम नहीं होता।

इसी प्रकार 'अग्रणी' (आगे जाने वाला) तथा 'सेनानी' (सेनापित) शब्दों के रूप बनते हैं।

अब एरनेकाचः को अधिक स्पष्ट करने के लिये प्रत्युदाहरण दर्शाते हैं— [लघु०] अनेकाचः किम्—नीः, नियौ, नियः। अमि श्रसि च परत्वाद् इयँङ्— नियम्, नियः। ङेराम्—नियाम्।।

व्याख्या—एरनेकाचः० (२००) सूत्र में कहा गया है कि 'अङ्ग अनेकाच् हो' यह क्यों कहा है ? इस का फल है 'नी' शब्द में यण्का न होना। 'नी' (णीज् प्रापणे धातु से क्विंप् प्रत्यय करने पर 'नी' शब्द निष्पन्न होता है। इस का अर्थ है—ले जाने

वाला = नेता ।) नीशब्द एकाच् है अनेकाच् नहीं, अतः इस में यण् आदेश न हो सकेगा; अचि इन्० (१६६) सूत्र से इयँङ् हो जायेगा। इस की समग्र रूपमाला यथा — नीभ्याम् नीः† नियौ निय: Q o नियः\* ज र नियाम्\* ष० नियो: नियम्‡ द्वि० नीषु नीभिः नीभ्याम् स० नियाम्@ निया तु० हे नी:! 🗸 हे नियौ! हे निय:! निये\* नीम्यः सं० च०

†ङचन्त न होने से सुँलोप नहीं होता ।

्रंथम् और शस् में क्रमशः अमि पूर्वः (१३५) तथा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) सूत्र को परत्व के कारण अचि श्नु० (१६६) सूत्र बाध कर लेता है। इसी प्रकार एरनेकाचः (२००) द्वारा विहित यण् भी इन का बाधक समक्ष लेना चाहिये।

\*सब लिङ्गों में साधारण होने से 'नी' शब्द की नदीसञ्ज्ञा नहीं होती । अतः आट् आदि नदीकार्य नहीं होते ।

@डेराम्नद्याम्नीम्यः (१६८) में 'नी' के विशेष उल्लेख के कारण ङिको आम् हो जातां है।

√ नदीत्व न होने के कारण अम्बार्थं० (१६५) द्वारा ह्रस्व न होगा। [लघु०] असंयोगपूर्वस्य किम् ? सुश्रियौ, यविकयौ।।

व्याख्या—एरनेकाचः० (२००) सूत्र में कहा गया था कि घातु के इवर्ण से पूर्व संयोग नहीं होना चाहिये —यह क्यों कहा है ? इस का फल है 'सुश्रियौ' और 'यविक्रयौ' में यण्का न होना। इन स्थानों पर घातु के इवर्ण से पूर्व संयोग है अतः यण्न हुआ, तब इयँड् हो कर रूप बना।

[ध्यान रहे कि संयोग भी जब घातु का अवयव होगा, तभी यण् का निषेध होगा। 'सुश्री' आदि शब्दों में संयोग घातु का अवयव है। 'उन्नी' शब्द में संयोग घातु का अवयव नहीं, उपसर्ग के तकार को मिला कर बना है अतः निषेध न होगा यण् हो जायेगा। 'उन्न्यौ, उन्न्यः' आदि रूप बनेंगे।

सुष्ठु श्रयतीति सुश्री: (अच्छी तरह आश्रय करने वाला) । सुपूर्वक श्रिज् सेवायाम् (म्वा॰ उ॰) घातु से क्विंड्विशिच्छि॰ (वा॰ ४८) इस वात्तिक से क्विंप् प्रत्यय और दीर्घ करने पर 'सुश्री' शब्द निष्पन्न होता है । तीनों लिङ्गों में साधारण होने के कारण इस की नदीसञ्ज्ञा न होगी । 'सुश्री' शब्द की रूपमाला यथा—

सुश्रिय: सुश्रीभ्य: सुश्रियौ सुश्रियः † सुश्रीभ्याम् सुश्री:\* q٥ Яo सुश्रियो: ,, † सुश्रियाम्† सुश्रियम् 頃。 ष० सुश्रीभिः सुश्रिय 📜 सुश्रीषु सुश्रिया सुश्रीम्याम् तु० स० " हे सुश्रीः! हे सुश्रियौ! हे सुश्रियः! सुश्रिये† **सुश्री**म्यः सं० च०

\*अङ्चन्त होने से सुँलोप नहीं होता । †नदीसञ्ज्ञा न होने से आट् आदि नदीकार्य नहीं होते । ‡यहां न तो नदीसञ्ज्ञा है और न ही नीशब्द, अतः डी को आम् न होगा ।

वक्तव्य-सु=शोभना श्रीर्यस्य स सुश्रीः। इस प्रकार विग्रह मानने पर भी 'सूश्री' शब्दों के रूपों में कोई अन्तर नहीं आता। प्रथमलि जुग्रहणञ्च (वा० १७) वात्तिक की सहायता से यू स्त्रयास्यों नदी (१६४) द्वारा नदीसञ्ज्ञा प्राप्त होने पर इयँङ्स्थानी होने के कारण नेयँड्वँड्स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र से निषेध हो जाता है। इसी प्रकार आगे 'शुद्धधी, सुधी' आदि शब्दों में भी समभ लेना चाहिये। यहां जित ह्रस्वश्च (२२२) से ङित् विभक्तियों में तथा वाssिम (२३०) से आम् में वैकल्पिक नदीत्व की भी आशङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जिस स्त्रीलिङ्ग अङ्ग से ङित् वा आम् का विधान हो उस की उन सुत्रों से वैकल्पिक नदीसञ्ज्ञा की जाती है (देखो-शेखर में डिति ह्रस्वश्च)। यहां डित् और आम् का विधान तो सुश्री, सुधी आदि पुर्लुलिङ्ग शब्दों से किया गया है और नदीसञ्ज्ञा उन के अवयव श्री, भी आदि शब्दों की करनी है। अतः नदीसञ्ज्ञा सर्वथा न होगी। लघुकौमुदी और मध्यकौमुदी के विवृतिकार श्री पण्डित विश्वनाथ जी शास्त्री तथा लघुकौ मुदी के हिन्दी व्याख्याकार भी पण्डित श्रीधरानन्द जी शास्त्री को 'सुश्री' शब्द पर महती भ्रान्ति हो गयी है। वे यहां नदीस ङ्या करना बतलाते हैं। यदि वैसा हो तो सुधी आदि शब्दों में भी नदीत्व प्रसक्त होगा, जो उन के मत में भी अनिष्ट है। यू स्त्र्याख्यी नदी (१६४) के महा-भाष्य पर श्रियं अतिश्रियं बाह्मण्यं, क्य मा भूत्-श्रियं अतिश्रियं बाह्मणाय ये वचन यहां विशेष मननीय हैं।

इसी प्रकार 'यवकी' (जी खरीदने वाला) शब्द के रूप होते हैं। यह भी 'असंयोगपूर्वस्य' का प्रत्युदाहरण है। यवान् क्रीणातीति—यवकीः, यवकर्मोपपदात् डुक्कीज् व्रव्यविनिमये (क्रचा० उ०) इति घातोः क्विंप् च (८०२) इति क्विंप्प्रत्ययः। इस की समग्र रूपमाला यथा—

इस शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सुश्री' शब्द के समान होती है। सर्वत्र अजादि प्रत्ययों में इयँड् हो जाता है। नदीसञ्ज्ञा कहीं नहीं होती।

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(२०१) गतिश्च ।१।४।४६॥ प्रादयः कियायोगे गतिसञ्ज्ञाः स्युः ॥

अर्थः -- कियायोग में प्रादि शब्द गतिसञ्ज्ञक होते हैं।

व्याख्या—प्रादयः ।१।३। (प्रादयः से) । कियायोगे ।७।१। (उपसर्गाः किया-योगे से) । गतिः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(प्रादयः) प्र आदि बाईस शब्द (कियायोगे) किया के योग में (गतिः) गतिसञ्ज्ञक (च) भी होते हैं ।

यह सूत्र एकसञ्ज्ञाधिकार (१६६) के अन्तर्गत पढ़ा गया है। इस अधिकार में उपसर्गाः कियायोगे (३४) सूत्र द्वारा कियायोग में प्रादियों की उपसर्गसञ्ज्ञा कह आये हैं।

एक की दो सञ्ज्ञा न हो सकने से पुनः इन की गतिसञ्ज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती अतः दोनों सञ्ज्ञाओं के समावेश के लिये मुनि ने सूत्र में 'च' शब्द का ग्रहण किया है।

घ्यान रहे कि प्राग्रीक्वरान्निपाताः (१.४.५६) के अधिकार में पठित होने से इन दो सञ्ज्ञाओं के साथ निपातसञ्ज्ञा का भी समावेश होता है। निपातसञ्ज्ञा का फल स्वरादिनिपातमन्ययम् (३६७) द्वारा अव्ययसञ्ज्ञा करना है।

प्रश्न-कियायोग में प्रादियों की गतिसञ्ज्ञा करना अनावश्यक है। क्योंकि कियायोग में इन की उपसर्ग सञ्ज्ञा है ही। जहां २ गति को कार्य कहा है वहां २ उपसर्ग का नाम कर देना चाहिये। इस से सर्वत्र कार्य चल सकता है।

उत्तर-गतिसञ्ज्ञा केवल इन बाईस प्रादियों की ही नहीं, जिस से आप सर्वत्र काम चलाने की ठान रहे हैं। गतिसङ्जा तो बहुत से अन्य शब्दों की भी इस शास्त्र में की गई हैं। यथा - अर्यादिन्विडाचश्च (१.४.६०) [अर्यादि, च्व्यन्त तथा डाजन्त शब्द कियायोग में गतिसञ्ज्ञक हों।]; अनुकरणञ्चानिति परम् (१.४.६१) [इति परे न हो तो क्रियायोग में अनुकरण की गतिसञ्ज्ञा हो] इत्यादि। तो अब यदि सर्वत्र 'गति' के स्थान पर 'उपसर्ग' रख कर काम चलाते हैं तो अन्य गतिसञ्जकों की क्या गति होगी ? उन के लिये पुनः गतिग्रहण करना पड़ेगा । अतः प्रादियों की भी कियायोग में गतिसङ्ज्ञा कर सब को एक कोटि में रख समान भाव से कार्य करना उचित है।

अब गतिसञ्ज्ञा करने का यहां फल दर्शाते हैं -[लघु०] वा०—(१८) गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते ॥

शुद्धधियौ ॥

अर्थः -- जिस शब्द का पूर्वपद गतिसञ्ज्ञक या कारक से भिन्त हो उस के

स्थान पर एरनेकाचः० (२००) द्वारा यण् नहीं होता । व्याख्या—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ये छः कारक हैं। इन का विशेष विवेचन आगे 'कारकप्रकरण' में किया जायेगा। जिस शब्द में एरनेकाचः० (२००) सूत्र प्रवृत्त हो उस का पूर्वपद या तो गतिसञ्ज्ञक होना चाहिये अथवा कारक । यदि इन दोनों से भिन्न कोई अन्य होगा तो एरनेकाचः० द्वारा यण्न होगा।

शुद्धा घीर्यंस्य स शुद्धघीः (शुद्ध बुद्धि वाला), बहुव्रीहिसमासः । यहां 'शुद्धा' शब्द पूर्वपद और 'घी' शब्द उत्तरपद है। पूर्वपद न तो गतिस क्लाक है और न ही कारक। यह तो 'घी' का विशेषण है । अतः सब शर्ते पूर्ण होने पर भी अजादि प्रत्यय में एरने-काचः (२००) द्वारा यण् न होगा, अचि इनु० (१६६) से इयँङ् हो जायेगा ।

'शुद्धधी' शब्द में समास से पूर्व 'धी' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग था, अतः अब प्रथम-लिङ्गग्रहणञ्च (वा० १७) की सहायता से यू स्त्र्याख्यो नवी (१६४) द्वारा इस की नदीसञ्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर नेयँड्वँड्० (२२६) से निषेध हो जाता है। 'शुद्धधी शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा---

\*

प्रः शुद्धधीः शुद्धधियौ शुद्धधियः प्रः शुद्धधियः शुद्धधियम् गुद्धधियम् गुद्धधियम् गुद्धधियम् गुद्धधियम् स्रः शुद्धधियः शुद्धधियाम् स्रः शुद्धधियः गुद्धधियः शुद्धधियः गुद्धधियः गुद्धधियः गुद्धधियः गुद्धधियः । स्रः हे शुद्धधिः! हे शुद्धधियौ! हे शुद्धधियः!

इसी प्रकार 'मन्दधी, तीक्ष्णधी, सूक्ष्मधी' आदि शब्दों के रूप होंगे।

नोट—'शुद्ध घी' शब्द का 'शुद्धं घ्यायति' इस प्रकार यदि विग्रह इष्ट हो तो कर्म कारक के पूर्वपद होने के कारण यण् हो जायेगा। तब 'शुद्ध घ्यी, शुद्ध घ्याः' इस प्रकार रूप बनेंगे। किन्तु नदीसञ्ज्ञा वहां भी न होगी; क्योंकि वहां स्त्रीलिङ्ग 'घी' शब्द ही नहीं रहेगा।

[लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२०२) न भू-सुवियोः ।६।४।८४॥

एतयोरिव सुंपि यण्न । सुधियौ, सुधियः । इत्यादि ॥

अर्थः — अजादि सुँप् प्रत्यय परे रहते भू और सुधी शब्द को यण् न हो ।
व्याख्या — अचि । ७११। (अचि इनु० से ) । सुँपि । ७।१। (ओ: सुँपि से) ।
यण् ।१।१। (इणो यण् से) । न इत्यव्ययपदम् । भूसुधियोः ।६।२। 'अचि' पद 'सुँपि'
पद का निशेषण है, अतः यस्मिन्विधः० द्वारा तदादिनिधि हो कर 'अजादौ सुँपि' बन
जायेगा । समासः — भूश्च सुधीश्च — भूसुधियौ, तयोः — भूसुधियोः, इतरेतरद्वन्दः ।
अर्थः — (अचि) अजादि (सुँपि) सुँप् परे होने पर (भूसुधियोः) भू और सुधी शब्द
के स्थान पर (यण्) यण् (न) नहीं होता ।

सुघ्यायतीति सुधी: (भली प्रकार चिन्तन करने वाला =बुद्धिमान्)। सुपूर्वक ध्यी चिन्तायाम् (म्वा० प०) धातु से ध्यायतेः सम्प्रसारणङ्ख वार्तिक द्वारा क्विंप् प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर 'सुधी' शब्द निष्पन्न होता है। इस में पूर्वपद (सु) गतिश्च (२०१) सूत्र द्वारा गतिसङ्क्षक है, अतः अजादि प्रत्ययों में यण् निषेष नहीं होता, एरनेकाचः० (२००) द्वारा यण् प्राप्त होता है। इस पर इस सूत्र से उस का निषेष हो कर इयँङ् हो जाता है। इस की रूपमाला यथा—

सुन्नी म्यः सुधीम्याम् Πo सुधीः सुधियौ सुधियः सुधिय: Q0 सुधियोः सुधियाम् द्धिः सुधियम् প্ৰত सुघीभिः सुधीषु सुधिया सुधीभ्याम् स० सुधियि तु ० सुषीम्यः <sup>।</sup> सं० हे सुधी:! हे सुधियौ! हे सुधिय:! सुधिये **T**o

नोट — 'सु == शोभना घीर्यस्य स सुधीः' इस विग्रह में भी उच्चारण इसी तरह होगा । नदीसञ्ज्ञा प्राप्त होने पर नेयँडुवँड्० (२२६) सूत्र से निषेष हो जायेगा । विशेष—इस सूत्र से 'सुद्धचुपास्यः' में यण् का निषेध नहीं होता । क्योंकि

र. इको यणि सुत्राद् 'अचि' इत्यनुवर्त्तत इति मन्वानो बालमनोरमाकारोऽत्र भ्रान्तः। ল॰ স॰ (१७)

वहां यण्, अजादि सुँप् को मान कर नहीं अपितु 'उपास्य' के उकार को मान कर प्रवृत्त होता है।

[लघु०] सुखिमच्छतीति—सुखीः । सुतिमच्छतीति—सुतीः । सुल्यौ । सुत्यौ । सुरूयुः । सुत्युः । शेषं प्रधीवत् ।।

ज्याख्या—सुलम् आत्मन इच्छतीति—सुली: । जो अपने लिये सुल चाहे उसे 'सुली' कहते हैं । सुतम् आत्मन इच्छतीति—सुती: । जो अपने लिये सुत—पुत्र चाहे उसे 'सुती' कहते हैं । इन शब्दों की साधनप्रिक्रिया पर विशेष घ्यान देना चाहिये । तथाहि—'सुल +अम्' तथा 'सुत +अम्' इन सुँबन्तों से सुंप आत्मनः षयच् (७२०) सूत्र द्वारा क्यच् प्रत्यय हो कर सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से 'सुल अम् क्यच्' तथा 'सुत अम् क्यच्' इन समुदायों की घातुसञ्ज्ञा हो जाती है । अब सुंपो धातु-प्राति-पदिकयोः (७२१) सूत्र से अम् का लुक् हो कर क्यचि च (७२२) से अकार को ईकार करने पर 'सुलीय, सुतीय' रूप बन जाते हैं । इन का अर्थ कमशः 'अपने लिये सुल चाहना' और 'अपने लिये पुत्र चाहना' है । अब इन घातुओं से कर्त्ता अर्थ में क्येंप् च (०२२) सूत्र से दिवेंप् प्रत्यय कर अतो लोपः (४७०) से अकारलोप तथा लोपो व्योवंलि (४२६) से यकार का लोप हो कर—'सुली' और 'सुती' शब्द निष्पन्न होते हैं । क्विंक्ता धातुत्वं न जहित इस नियमानुसार इन की धातुसञ्ज्ञा भी अक्षत है ।

'सुखी + स्(सुं), सुती + स्(सुं)' यहां ङचन्त न होने से सुंका लोप नहीं होता। सकार को रुँत्व तथा रेफ को विसर्ग हो कर—सुखी:, सुती:।

'सुखी -|- औ, सुती -|- औ' यहां अजादि प्रत्ययों में सर्वत्र धातु के ईकार को एरनेकाचः (२००) से यण् होता चला जायेगा—सुख्यी, सुत्यी।

'सुखी + अस् (ङिसँ वा ङस्), सुती + अस् (ङिसँ वा ङस्)' यहां प्रथम एरने-काचः०(२००) से यण् हो—'सुख्य + अस्, सुत्य + अस्' वन जाता है। तब ख्यत्यात् परस्य १८३) सूत्र से अकार को उकार हो 'सुख्यु:, सुत्यु:' प्रयोग निष्पन्न होते हैं। इन शब्दों की रूपमाला यथा—

| सुखी (अपने लियें सुख चाहने वाला) |           |                                         |            |       | सुती (अपने लिये पुत्र चाहने वाला) |            |            |  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| স৹                               | सुखीः     | सुरूयी                                  | सुख्यः     | प्र०  | सुती:                             | सुत्यौ     | सुत्यः     |  |
| द्धि०                            | सुख्यम्   | 11                                      | 11         | द्वि० | सुत्यम्                           | "          | "          |  |
| तृ०                              | सुख्या    | सुखीभ्याम्                              | सुखीभि:    | तृ०   | सुत्या                            | सुतीभ्याम् | सुतीभि:    |  |
| च०                               | सुख्ये    | 11                                      | सुखीभ्यः   | च०    | सुत्ये                            | "          | सुतीम्य:   |  |
| <b>q</b> o                       | सुख्यु:   | 1)                                      | "          | प०    | सुत्यु:                           | "          | "          |  |
| <b>G</b> o                       | 77        | सुख्योः                                 | सुख्याम्   | ष०    | "                                 | सुत्योः    | सुत्याम्   |  |
| स०                               | सुख्यि    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | सुखीषु     | स०    | सुत्यि                            | ,,         | सुतीष्     |  |
| सं०                              | हे सुखीः! | हे सुख्यौ!                              | हे सुख्यः! | सं०   | हें सुतीः!                        | हे सुत्यौ! | हे सुत्यः! |  |

इसी प्रकार-लूनी, क्षामी, प्रस्तीमी आदि शब्दों के रूप होते हैं। इन शब्दों

में क्त प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार, मकार आदि आदेश होते हैं। ये आदेश श्रिपादीस्थ होने से ख्यत्यात् परस्य (१८३) सूत्र की दिष्ट में असिद्ध हैं अतः उस से उकार आदेश करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

## अम्यास (३०)

- (१) यदि प्रादियों की गतिसञ्ज्ञा न कर उपसर्गसञ्ज्ञा से ही काम चलाया जाये तो क्या दोष उत्पन्त होगा ?
- (२) इन चार शब्दों में विग्रहभेद से सुबन्त-रूपों में कौन २ सा भेद हो सकता है ? सविस्तर लिखें।

प्रध्यायतीति प्रधीः । प्रकृष्टा धीर्यस्य स सुश्री सुश्री सुश्रीति सुश्रीः । प्रकृष्टा धीर्यस्य स सुश्रीः । प्रधीः । प्रधीः । सुधी सुध्यायतीति सुधीः । सुधी सु(शोभना) धीर्यस्य स शुद्धधीः । सुधी सुधीः । स सुधीः ।

- (३) अजादि प्रत्ययों के परे रहते निम्नलिखित शब्दों में कहां यण् और कहां इयँङ् होता है ? कारणनिर्देशपूर्वक तत्तद्विधायक सूत्र लिखें — १. प्रस्तीमी । २. ग्रामणी । ३. सुधी । ४. यवकी । ५. मन्दधी । ६. सुश्री । ७. प्रधी । ८. सुखी । ६. नी । १०. सुती ।
- (४) निम्नलिखित शब्दों में अजादि सुँप् के परे रहते यण हो या इयेंं इ ? १. पपी । २. बहुश्रेयसी । ३. अतिलक्ष्मी । ४. ययी ।
- (४) (क) किस २ विभक्ति में नदीसङ्ज्ञा के कारण अन्तर होता है ? (ख) अग्रणी तथा सेनानी शब्द के अम् तथा आम् में क्या रूप बनेंगे ? (ग) 'सुघ्युपास्यः' में न भूसुधियोः द्वारा यण्निषेध क्यों नहीं होता ? (घ) 'हे बहुश्रेयसि' में ह्रस्वस्य गुणः द्वारा गुण क्यों नहीं होता ?
- (६) सन्धि-प्रकरण में सवर्णदीर्घ के द्वारा यण का, और इस प्रकरण में यण् के द्वारा सवर्णदीर्घ का बाध होता है—इस कथन की पुष्टि सोदाहरण प्रमाणनिर्देशपूर्वक करते हुए प्रधी और पपी शब्द के सप्तमी के एक-वचन का रूप सिद्ध करें।
- (७) सूत्रों की व्याख्या करें— १. अचि इनु०, २. एरनेकाचः०, ३. यू स्त्रयाख्यो नदी, ४. न भू-सुधियोः।
- ( = ) यदागमास्तद्गुणीभूताः । विवेवन्ता धातुत्वम् । प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च, गितकारकेतरः । विप्रतिषेधे यद् । इन वचनों का तात्पर्य स्पष्ट करें ।
- (६) सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें— १. सुत्युः । २. नियाम् । ३. शुद्धिषयौ । ४. बहुश्रेयसि । ५. पपी ।

६. अतिलक्ष्म्यै। ७. सुधियि। ८. यविकयौ। ६. प्रघ्यै। १०. बहु-श्रेयसीनाम्।

[यहां ईकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है]

अब ह्रस्व उकारान्त शब्दों का वर्णन करते हैं---

[लघु०] शम्भुईरिवत् । एवम् — भान्वादयः ॥

अर्थः—शम्मु (भगवान् शिव) शब्द के रूप हरिशब्द के समान होते हैं। इसी प्रकार भानु (सूर्य) आदि अन्य उकारान्त पुर्लुलिङ्ग शब्दों के भी रूप होते हैं।

व्याख्या—शम्भु शब्द की ह्रस्व उकारान्त होने से 'हरि' के समान शेषो व्यसिख (१७०) सूत्र से घिसञ्ज्ञा होती है, अतः घिसञ्ज्ञा के कार्य 'हरि' शब्द के समान ही होंगे। यहां गुण उकार के स्थान पर ओकार ही होगा। रूपमाला यथा—

शम्भोः\* शम्भुभ्याम् शम्भुभ्यः शम्मु: शम्भू शम्भवः [ प० प्र० शम्भवोः शम्भूनाम् দ্ভি০ शम्भून् शम्भुम् ব शम्भुना राम्भुभ्याम् शम्भुभिः स० शम्भौ≠ शम्भुषु तृ० ,, हे शम्भो! @ हे शम्भू! हे शम्भवः! शम्भुभ्यः सं० शम्भवे √ " ৰ

‡ंजिसि च (१६८) से गुण हो अव् आदेश हो जाता है। †घिसञ्ज्ञा होने से **आङो नास्त्रियाम्** (१७१) द्वारा टा को ना हो जाता है। √ घेंडिति (१७२) से गुण हो अव् आदेश हो जाता है।

\*चेंडिति (१७२) से गुण तथा ङिसिँडसोइच (१७३) से पूर्वरूप हो जाता है। ≠अच्च घेः (१७४) से ङिको औ तथा घिको अत् हो जाता है।

@ह्नस्वस्य गुणः (१६६) से गुण हो कर एङ्ह्नस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) से सुँलोप हो जाता है।

इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप बनेंगे — [ \*णत्विविध का चिह्न है ]

शब्द-अर्थ शब्द--अर्थ शब्द---अर्थ इष्\* = बाण अंशु = किरण अजातशत्र \* = युधिष्ठिर उन्दुरु\*=चूहा आखु = चूहा अणु == परमाणु ऊरु<sup>\*</sup>=पट्ट अध्वर्ष् \* = यजुर्वेद-ज्ञाता आगन्तु = आगन्तुक ऊर्णायु = मेष-मेढ़ा अनू रु\* = सूर्य का सारिथ इक्षु\*=गन्ना ऋजु = सरल इक्ष्वाकु\*=एक राजा अन्धु = कुँआ ऋतु = मौसम अभीष्\*=किरण, लगाम इच्छु = चाहने वाला ओत् = बिल्ला असु = प्राण कटु<sup>9</sup> = तीखा इन्द्र == चन्द्र

भाषा में आजकल मिरच, पिप्पली आदि को तिक्त अर्थात् तीखा तथा निम्ब आदि को कटु समभा जाता है। परन्तु वैद्यकशास्त्रों में ठीक इस से विपरीत

शब्द---अर्थे कार\*=कारीगर कुशानु = अग्नि केतु = भण्डा वा एक ग्रह ऋतु = यज्ञ क्षवयु = खांसी गुग्गुलु = गूगल गुरु\*=गुरु गृष्तु = लालची गोमायु = गीदड़ चण्डांशु = सूर्य चरिष्णु = चालाक चरु\* - हव्यान्न चिकीर्षु\* = करणेच्छुक जन्तु=प्राणी जायु = औषध जिगीषु \* = जयेच्छुक जिघत्सु = भूखा जिज्ञासु — ज्ञानेच्छुक जिष्णु = इन्द्र वा अर्जुन जीवातु = जीवन-औषंघ तनु=पतला ...तु≕तागा तन्द्रालु = ऊँघनेवाला तरक्षु \* = विशेष भेड़िया तरु\*=वृक्ष तिग्मांशु — सूर्य तितउ = चलनी तुहिनांशु = चन्द्र स्सर\*=तलवार की मूठ दद्र \* = रोग-विशेष

शब्द---अर्थ दयालु = दया वाला दस्यु == डाक् दिदक्षु \* = दर्शनाभिलाषी देवगुरु\* == बृहस्पति देवदारु\*=दियार वृक्ष घातु = सुवर्णादि धातु निद्रालु == निद्राशील पङ्गु == लङ्गडा पटु == चतुर परमाणु = जरी परशु = कुल्हाड़ा पर्शु := कुल्हाड़ा पलाण्डु == प्याज पशु = जानवर पाण्डु = प्रसिद्ध नृप पायु = गुदा पांशु == धूलि पांसु 💳 " पिचु = कपास पिपासु == प्यासा पीलु = पीलु का वृक्ष पुरु\*=प्रसिद्ध नृप पृथु = प्रसिद्ध नृप प्रज्ञु == टेढ़े घुटनों वाला प्रमु\*=स्वामी प्रांशु = उन्नत बन्धु == बान्धव बाहु — भुजा बुमुक्षु\* = भूला भानु = सूर्य

शब्द — अर्थ भिक्षु\*=याचक भीरु\*=डरपोक मृगु\* = एक ऋषि मञ्जु = सुन्दर मधु = वसन्त मनु=पहला राजा मन्यु == क्रोघ मरु\*=रेगिस्तान मित्रयु\*=मित्रवत्सल मुमूर्ष्\* = मरणेच्छुक मृगयु\*=शिकारी मृत्यु = मौत मेरु\*=एक पर्वत यदु=प्रसिद्ध नृप रघु\*=प्रसिद्ध नृप रङ्कु\* = मृग-विशेष राहु\* = ग्रह-विशेष रिपु\*=शत्रु रेणु = घूलि लघु — छोटा वटु = ब्रह्मचारी वनायु = अरब देश वन्दारु\*==वन्दनशील वमथु == वमन वायु -- हवा विधु = चन्द्र विन्दु == बून्द विभावसु = अग्नि, सूर्य विभु == व्यापक विष्णु = भगवान् विष्णु

होता है। वहां मरिच आदि को 'कटु' तथा निम्ब आदि को 'तिक्त' कहा जाता है। अत एव 'त्रिकटु' शब्द से आयुर्वेद में—-'काली मिर्च, पिप्पली, शुण्ठी' इन तीनों का ग्रहण होता है।

शब्द—अर्य वेणु = बांस वेपथु = कांपना व्यसु = मृत शङ्कु = कील शत्त्रु \* = दुश्मन शयालु = निद्राशील शयु = अजगर् शराह \* = हिस्र शिशु = बालक

शवद — अर्थं
शीतगु = चन्द्र
श्रद्धालु = श्रद्धालु
श्वयथु = सूजन-शोथ
सक्तु = सत्तु
साधु = सज्जन
सानु = पर्वत की चोटी
सिन्धु = सागर
सीधु = मद्यविशेष
सुंघांशु = चन्द्र

शब्द—अर्थ
सूनु = पुन
सेतु = पुल
स्तानियत्नु = बादल
स्थाणु = शाखाहीन वृक्ष
स्वर्भानु = राहु
स्वादु = स्वादिष्ट
हिमांशु = चन्द्र
हेतु = कारण [१६८]

शम्मु शब्द की अपेक्षा कोष्टु (गीदड़। शृगाल-वञ्चक-कोष्टु-फेरु-फेरव-जम्मुकाः इत्यमरः) शब्द के रूपों में अन्तर पड़ता है। अतः अब उस का वर्णन करते हैं— [सघु०] अतिदेश-सूत्रम्—(२०३) तृज्वत् कोष्टुः।७।१।६४।।

असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे कोष्ट्रशब्दस्य स्थाने 'क्रोष्ट्र' शब्दः

प्रयोक्तव्य इत्यर्थः ॥

अर्थः—सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे होने पर 'ऋोष्टु' के स्थान पर 'ऋोष्टू' शब्द प्रयुक्त करना चाहिये—यह सूत्र का तात्पर्य है (अर्थ नहीं। अर्थ व्याख्या में देखें)।

च्यास्या—तृज्वत् इत्यव्ययपदम् । कोष्टुः ।१।१। असम्बुद्धौ ।७।१। (सस्युर-सम्बुद्धौ से) । सर्वनामस्थाने ।७।१। (इतोऽत्सर्वनामस्थाने से)। तृचा तुल्यम् — तृज्वत्, तेन तुल्यं किया चेद्वितिः (११५१) इति वितिष्ठत्ययः । प्रत्ययग्रहणपरिभाषा से तृजन्त का ग्रहण होता है । 'तृज्वत्' का अर्थ है — तृजन्त के समान । अर्थः — (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे रहते (कोष्टुः) कोष्टु शब्द (तृज्वत्) तृच्यत्ययान्त के समान होता है । यह अतिदेश-सूत्र है; अतिदेश कई प्रकार के होते हैं, यहां रूपातिदेश है ।

तृजन्त शब्द—कर्तृ, हर्तृ, दातृ आदि अनेक हैं; इन में से यहां कोष्टु शब्द के स्थान पर कीन सा तृजन्त हो ? इस का उत्तर यह है कि स्थानेऽन्तरतमः (१७) से अर्थकृत आन्तर्य [अर्थ के तुल्य होने से जो सादृश्य देखा जाता है उसे अर्थकृत आन्तर्य कहते हैं] द्वारा 'कोष्टु' के स्थान पर 'कोष्ट्र' ही तृजन्त आदेश होगा। कोष्टु और कोष्ट्र दोनों का एक ही अर्थ है।

'कोष्टु + स्' (सुं) यहां सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान 'सुं' परे है, अतः कोष्टु के स्थान पर कोष्टु आदेश हो—'कोष्टु + स्' हुआ। अब अग्रिम-सूत्र प्राप्त होता है— [स्रघु०] विधि-सूत्रम्—(२०४) ऋतो ङि-सर्वनामस्थानयोः ।७।३।११०।।

ऋतोऽङ्गस्य गुणो ङी सर्वनामस्थाने च । इति प्राप्ते— अर्थः—िङ अथवा सर्वनामस्थान परे होने पर ऋदन्त अङ्ग के स्थान पर गुण हो जाता है। इस सूत्र के प्राप्त होने पर (अग्रिम सूत्र इस का बाध कर लेता है)।

व्याख्या—ऋतः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । गुणः ।१।१। (ह्रस्वस्य गुणः से)। ङि-सर्वनामस्थानयोः ।७।२। समासः—ङिश्च सर्वनामस्थानञ्च = ङिसर्वनामस्थाने, तयोः = ङिसर्वनामस्थानयोः, इतरेतरद्वन्द्वः । 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'ऋतः' से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः — (ऋतः) ऋदन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (गुणः) गुण होता है (ङिसर्वनामस्थानयोः) ङि अथवा सर्वनामस्थान परे हो तो । अलोऽन्त्यपरिभाषा तथा इको गुणवृद्धो (१.१.३) परिभाषा से अन्त्य ऋवर्ण के स्थान पर ही गुण (अ) होगा । उरण्रपरः (२९) द्वारा रपर हो 'अर्' हो जायेगा ।

'क्रोब्टू- स्' यहां 'सुं' सर्वनामस्थान परे है अतः प्रकृत-सूत्र से ऋवर्ण के स्थान पर 'अर्' गुण प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम-सूत्र निषेध कर अनँङ् आदेश कर देता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२०५) ऋदुश्वनस्पुरुदंसोऽनेह्सां च ।७।१।६४।।

ऋदन्तानाम् उशनसादीनां चानँङ् स्यादसम्बुद्धौ सौ ॥

अर्थः -- सम्बुद्धिभिन्न सुँ परे होने पर ऋदन्तों तथा उश्चनस् (शुक्र आचार्य), पुरुदंसस् (बिल्ली) और अनेहस् (समय) शब्दों को अनेंड् आदेश हो।

च्यास्या— असम्बुद्धी १७।१। (सल्युरसम्बुद्धी से) । सौ १७।१। अनेंड् ११।१। (अनेंड् सौ से) । ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसाम् १६।३। अङ्गानाम् १६।३। (अङ्गस्य अधि-कार का वचनविपरिणाम हो जाता है) । च इत्यव्ययपदम् । समासः—ऋच्च उशना च पुरुदंसा च अनेहा च = ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसः, तेषाम् = ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसाम्, इतरेतरद्वन्द्वः। 'अङ्गानाम्' का विशेषण होने से 'ऋदुशनस्पुरुदं ते तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः— (असम्बुद्धी) सम्बुद्धिभिन्न (सौ) सुं परे हो तो (ऋदुशनस्पुरुदंसो-ऽनेहसाम्) ऋदन्त, उशनस्शब्दान्त, पुरुदंसस्शब्दान्त तथा अनेहस्शब्दान्त (अङ्गानाम्) अङ्गों के स्थान पर (अनेंड्) अनेंड् आदेश होता है।

अनँड् आदेश में ङकार इत्सञ्ज्ञक है, अकार उच्चारणार्थ है। 'अन्' ही अव शिष्ट रहता है। डित् होने से यह आदेश डिच्च (४६) सूत्र द्वारा अन्त्य अल् -ऋवर्ण या सकार के स्थान पर होगा। किञ्च घ्यान रहे कि केवल उशनस् आदि शब्दों के स्थान पर भी व्यपदेशिवद्भाव (२७८) से अनैंड् आदेश हो जायेगा।

'कोब्ट् + स्' यहां सम्बुद्धिभिन्न सुं परे है अतः प्रकृत सूत्र से ऋकार को अनँङ् आदेश हो अनुबन्ध-लोप करने पर — 'कोब्टन् + स्'। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है — [लघु०]विधि-सूत्रम् — (२०६)अप्-तृन्-तृच्-स्वसू-नप्तृ-नेब्ट्-त्वब्ट्-क्षत्तृ-होतृ-पोतृ-प्रशास्तृणाम् ।६।४।११॥

अबादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । क्रोब्टा, क्रोब्टारौ, क्रोब्टार: । क्रोब्टारम्, क्रोब्ट्रन् ॥

अर्थः सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान परे होने पर अप्, तृन्त्रत्ययान्त, तृच्त्रत्यया-

न्त, स्वसृ, नप्तृ,नेष्टृ, त्वष्टृ, क्षत्तृ, होतृ, पोतृ और प्रशास्तृ शब्दों की उपधा को दीर्घ हो ।

व्याख्या—अप्-तृन्—प्रशास्तृणाम् ।६।३। उपधायाः ।६।१। (नोपधायाः से)। दीर्घः ।१।१। (द्वृतोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से)। असम्बुद्धौ ।७।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से)। समासः— आपश्च तृन् च तृच् च स्वसा च नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा च क्षत्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च = अप्तृन्तृच् — प्रशास्तारः, तेषाम् = अप्तृन् — प्रशास्तृणाम्, इतरेतरदृन्दः । तृन् और तृच् प्रत्यय हैं अतः प्रत्यय-प्रश्लणिरभाषा द्वारा तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः— (अप्तृन् — प्रशास्तृणाम्) अप्, तृन्प्रत्ययान्त, तृच्प्रत्ययान्त, स्वसृ, नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, क्षत्तृ, होतृ, पोतृ तथा प्रशास्तृ शब्दों की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घं होता है (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्त (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर। अन्त्य वर्णं से पूर्वं वर्ण उपधासक्त्वक होता है—यह पीछे (१७६) सूत्र पर कहा जा चुका है।

इस सूत्र पर विशेष विचार स्वयं ग्रन्थकार आगे ऋदन्त प्रकरण में करेंगे; अतः

हम भी उस की वहीं व्याख्या करेंगे।

'क्रोब्टन् — स्' यहां एकदेशिवकृतमनन्यवत् के अनुसार 'क्रोब्टन्' शब्द तृजन्त है। इस की उपधा नकार से पूर्व टकारोत्तर अकार है। सम्बुद्धिभन्न सुँ — सर्वनाम-स्थान परे है ही, अतः प्रकृतसूत्र से उपधा को दीर्घ हो गया तो — 'क्रोब्टान् — स्'। इस स्थिति में हल्ङ्याब्स्यः० (१७१) से सकार का लोप हो कर न लोपः प्राति-पदिकान्तस्य (१८०) से नकार का भी लोप हो जाने से — 'क्रोब्टा' प्रयोग सिद्ध हुआ।

नोट—यद्यपि सुँ में सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धी (१७७) सूत्र द्वारा भी उपधा-दीर्घ सिद्ध हो सकता था तथापि औ, जस् आदियों में नान्त न होने से उपधादीर्घ अप्राप्त था अतः प्रकृतसूत्र का बनाना आवश्यक था। तब यह सुँ में न्यायवशात् प्रवृत्त हो जाता है।

'क्रोब्टू + बी = क्रोब्टू + बी' यहां सुंपरे न होने से अनँङ् आदेश नहीं होता।

ऋतो डि॰ (२०४) से गुण तथा अप्तृन्तृच्० (२०६) से उपधादीर्घ हो कर—
कोष्टारी।

कोव्टु + अस् (जस्) = कोव्टू + अस् । यहां भी पूर्ववत् गुण और उपधादीर्घं करने पर 'कोव्टारः' प्रयोग सिद्ध होता है ।

कोष्टु - अम् = कोष्टु + अम् । गुण और उपधादीर्घ हो — 'कोष्टारम्'। ध्यान रहे कि यह गुण, पूर्वसवर्णदीर्घ तथा अमि पूर्वः (१३५) आदि का अपवाद है।

'क्रोष्टु — अस् (शस्)' यहां सर्वनामस्थान परे न होने से तृज्वद्भाव नहीं होता।
पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर सकार को नकार करने से 'क्रोष्टून्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'कोब्टू + आ(टा)' यहां वैकल्पिक तृज्वद्भाव का विधान करते हैं-

[सघु०] विधि-सूत्रम्—(२०७) विभाषा तृतीयादिष्वचि ।७।१।६७।। अजादिषु तृतीयादिषु कोष्टुर्वा तृज्वत् । कोष्ट्रा । कोष्ट्रे ।। अर्थः—अजादि तृतीयादि विभक्ति परे हो तो 'कोष्टु' विकल्प से तृज्वत् हो । व्याख्या — कोष्टुः ।१।१। तृज्वत् इत्यव्ययपदम् । (तृज्वत्कोष्टुः से)। विभाषा इत्यव्ययपदम् । तृतीयादिषु ।७।३। अचि ।७।१। 'अचि' पद 'तृतीयादिषु' का विशेषण है, अतः तदादिविधि हो कर 'अजादिषु' बन जायेगा । अर्थः—(अचि) अच् जिस के आदि में है ऐसी (तृतीयादिषु) तृतीया आदि विभक्ति परे हो तो (कोष्टुः) कोष्टुशब्द (विभाषा) विकल्प कर के (तृज्वत्) तृजन्त के समान होता है ।

ततीयादि विभक्तियों में अजादि विभक्तियां आठ हैं। १ टा(आ), २ ङे (ए),

३ ङिसँ (अस्), ४ ङस् (अस्), ५ ओस्, ६ आम्, ७ ङि (इ), ८ ओस्।

जिस पक्ष में कोष्टृ आदेश न होगा वहां सर्वत्र घिसञ्ज्ञा हो कर 'शम्भु' शब्द

के समान प्रक्रिया होगी।

तृतीया के एकवचन में 'क्रोब्टू — आ' इस स्थित में अजादि तृतीयादि विभक्ति परे होने से विकल्प से तृज्बद्भाव हुआ। तृज्बद्भावपक्ष में 'क्रोब्टू — आ' इस स्थित में इको यणिच (१५) से ऋकार को रेफ आदेश हो कर 'क्रोब्ट्रा' प्रयोग सिद्ध हुआ। तृज्वत् के अभाव में घिसञ्ज्ञा हो कर टा को ना आदेश करने पर 'क्रोब्ट्रना' रूप सिद्ध होता है।

भ्याम्, भिस्, भ्यस् और सुप् तृतीयादि होने पर भी हलादि हैं, अतः इन में

तृज्बद्भाव न होगा— क्रोब्टुभ्याम्, क्रोब्टुभिः, क्रोब्टुभ्यः, क्रोब्टुषु ।

चतुर्थी के एकवचन में 'कोष्टु--ए' इस दशा में विकल्प कर के तृज्वद्भाव हुआ। तृज्वद्भावपक्ष में यण् हो—'कोष्ट्रे' रूप सिद्ध हुआ। तदभावपक्ष में घेडिति (१७२) द्वारा गुण हो कर अव् आदेश करने से—'कोष्टवे' रूप सिद्ध होता है।

तृज्बद्भावपक्ष में पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में 'क्रोष्टृ + अस्' इस दशा

में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२०८) ऋत उत् ।६।१।१०७॥

ऋतो ङिसँ-ङसोरति उद् एकादेशः । रपरः ॥

अर्थ: —ऋत् से ङिसिँ अथवा ङस् का अत् परे हो तो पूर्व - पर के स्थान पर

उत् एकादेश हो। उरण्रपरः (२६) से रपर भी हो जायेगा।

च्याख्या—ऋतः ।५।१। ङिसँ-ङसोः ।६।२। (ङिसँ-ङसोइच से) । अति ।७।१। (एङः पदान्तादित से)। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है)। उत् ।१।१। अर्थः—(ऋतः) ह्रस्व ऋकार से (ङिसँ-ङसोः) ङिसँ अथवा ङस् का (अति) अत् परे हो तो (पूर्व-परयोः) पूर्व - पर के स्थान पर (एकः)एक (उत्) ह्रस्व उकार आदेश होता है। उरण्रपरः (२६) से रपर हो कर 'उर्' आदेश बन जायेगा।

प्रश्न—प्रत्यय अर्थात् विधीयमान अण् अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होता— यह पीछे अणुदित्० (११) सूत्र में कहा गया है। इस नियमानुसार ऋत उत् यहां विधीयमान उकार से सवर्णों का ग्रहण न होगा। इस से दीर्घ ऊकार आदि के एका- देश होने की आशङ्का नहीं की जा सकती। तो पुनः ऋत उत् में उकार को तपर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यहां उकार को तपर करने से आचार्य यह जनाना चाहते हैं कि— भाव्यमानोऽप्यण् क्वचित् सवर्णान् गृह्णाति अर्थात् कहीं २ विधीयमान भी अण् अपने सवर्णों का ग्राहक हुआ करता है। अत एव—यवलपरे यवला वा (वा० १३) वार्तिक द्वारा अनुनासिक यकार आदियों का विधान हो जाता है। इसी प्रकार—अवसोऽसेर्वादु वो गः(३५६) सूत्र में प्राचीन वैयाकरणों ने उकार से ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के उकारों का ग्रहण किया है। यहां का विशेष विवेचन सिद्धान्त-कौमुदी की टीकाओं में देखें।

'क्रोब्ट्र- अस्' यहां ऋत् से परे ङिसँ वा ङस् का अत् विद्यमान है, अतः प्रकृत-सूत्र से पूर्व (ऋ) और पर (अ) के स्थान पर उर् एकादेश हो—'क्रोब्ट् उर् स्' हुआ। अब अग्रिम नियम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] नियम-सूत्रम्—(२०६) रात् सस्य ।८।२।२४।।

रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य । रेफस्य विसर्गः । क्रोष्टुः । क्रोष्ट्रोः ॥

अर्थः—रेफ से परे यदि संयोगान्तलोप हो तो सकार का ही हो, अन्य का नहीं।
व्याख्या—रात्। १११। संयोगान्तस्य। ६११। सस्य। ६११। लोपः। १११। (संयोगान्तस्य लोपः से)। रेफ से परे संयोगान्त सकार का लोप संयोगान्तस्य लोपः (२०) से ही सिद्ध हो जाता है; पुनः इस का कथन सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः के अनुसार नियमार्थं है। अतः 'एव' पद प्राप्त हो जाता है। अर्थः—(रात्) रेफ से परे (संयोगान्तस्य) संयोग के अन्त में वर्त्तमान (सस्य) सकार का (एव) ही (लोपः) लोप होता है, अन्य किसी वर्ण का नहीं। उदाहरण यथा—'ऊर्क्'। नपुंसक ऊर्ज् शब्द से सुँ का लुक्(२४४) होने पर संयोगान्तस्य लोपः(२०) द्वारा जकार का लोप प्राप्त होता है, वह अब इस नियम के कारण नहीं होता।

नोट—ध्यान रहे कि नियमसूत्रों के उदाहरण वही होते हैं जो लोक में प्रत्यु-दाहरण समभे जाते हैं। नियमसूत्रों की चरितार्थता भी इसी में है। पितः समास एव (१८५)का उदाहरण वस्तुतः 'पत्ये' ही है, 'भूपतये' नहीं, इसी प्रकार रात्सस्य (२०६) का उदाहरण 'ऊर्क्' ही है, 'कोष्टुः' नहीं। बालकों के बोध के लिये ही 'भूपतये' आदि रूपों में नियमसूत्रों की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

'क्रोब्ट् उर् स्' यहां पर रात्सस्य (२०६) की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः (२०) द्वारा सकार का लोप हो कर अवसान में खरवसानयोः (६३) से रेफ को विसर्ग करने से 'क्रोब्टुः' रूप सिद्ध होता है। तृज्वद्भाव के अभाव में घिसञ्ज्ञा होकर घेडिति (१७२) से गुण तथा ङसिँ-ङसोक्च (१७३) से पूर्वरूप होकर 'क्रोब्टोः' प्रयोग बनता है।

षष्ठी के द्विवचन में 'कोष्टु | ओस्' इस दशा में तृज्बद्भाव हो कर यण करने से — 'कोष्ट्रो:' । तदभावपक्ष में भी उकार को वकार होकर — 'कोष्ट्रो:' ।

षष्ठी के बहुवचन में 'क्रोष्टू + आम्' इस दशा में तृष्वद्भाव तथा हस्वनद्यापः (१४८) से नुँट् युगपत् प्राप्त होते हैं। दोनों सावकाश हैं। नुँट् को 'हरीणाम्' आदि में तथा तृष्वद्भाव को 'क्रोष्ट्रा' आदि में अवकाश प्राप्त हो चुका है। इस पर विप्र-तिषंधे परं कार्यम् (११३) से पर कार्य होने के कारण तृष्वद्भाव ही प्राप्त होता है। अब अग्रिम वार्त्तिक प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] वा०—(१६) नुँम्-अचिर-तृज्वद्भावेभ्यो नुँट् पूर्वविप्रतिषेधेन ॥

कोष्ट्नाम् । कोष्टरि । पक्षे हलादौ च शम्भुवत् ॥

अर्थः — नुँम्, अच् परे होने पर रेफादेश [अचि र ऋतः (२२५) से] और तृज्वद्भाव — इन से पूर्वविप्रतिषेध के कारण नुँट् हो जाता है।

व्याख्या—तुल्य बल वाले दो कार्यों का विप्रतिषेध होने पर विप्रतिषेध परं कार्यम् (११३) द्वारा अष्टाध्यायीकमानुसार परकार्य विधान किया जाता है। इस से —वृक्षेभ्यः, रामेभ्यः आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। परन्तु ऐसा करने से व्याकरण में कहीं कहीं दोप भी आ जाते हैं। वयोंकि वहां परकार्य करना इष्ट नहीं हुआ करता, पूर्वकार्य करना ही अभीष्ट होता है। तो उन दोषों की निवृत्ति के लिये विप्रतिषधे परं कार्यम् सूत्र को विप्रतिषधेऽपरं कार्यम् इस प्रकार पढ़ अपर अर्थात् पूर्वकार्य का विप्रतिषधे में विधान कर इष्ट सिद्ध किया जाता है। परन्तु कहां कहां 'अपरम् कार्यम्' छेद करें—इस के लिये भगवान् कात्यायन ने अपने वार्त्तिकों में उन उन स्थानों का परिगणन कर दिया है। यह वार्त्तिक उन में से एक है। इन परिगणित स्थानों के अति-रिक्त सर्वत्र परकार्य और इन में पूर्वकार्य होगा।

भाष्यकार भगवान् पतञ्जिल 'पर' शब्द को इष्टवाची मान कर दोष निवृत्त कर लेते हैं। यथा—अस्तीष्टवाची परशब्दः, तद्यथा—'परं धाम गतः'। इष्टं धाम गत इति गम्यते। तद् य इष्टवाची परशब्दस्तस्येदं ग्रहणम्। विप्रतिषधे परं यद् इष्टं तद् भवतीति।

नुंम् [इकोऽचि विभक्तौ (२४५) से], अच् परे होने पर रेफादेश [अचि र ऋतः (२२५) से] और तृज्बद्भाव [तृज्वत्कोष्टुः (२०३), विभाषा तृतीयादिष्वचि (२०७) से]— इन तीन कार्यों के साथ यदि नुंट् [ह्रस्वनद्यापो नुंट् (१४८)] का विप्रतिषेध हो तो मुँट् ही होता है। वे तीनों यद्यपि अष्टाध्यायी में सूत्रक्रमानुसार पर हैं और इन की अपेक्षा नुँट् पूर्व है तथापि नुँट् हो जाता है। नुँम् तथा अच् परे होने पर रेफादेश के साथ नुँट् के विप्रतिषेध के उदाहरण आगे 'वारि' और 'तिसृ' शब्दों पर स्पष्ट किये गये हैं। यहां तृज्बद्भाव के साथ नुँट् के विप्रतिषेध का उदाहरण प्रस्तुत है—

'कोष्टु - आम्' यहां नुंट् का तृष्वद्भाव के साथ विप्रतिषेध है अतः प्रकृत-वर्णिक द्वारा पूर्वविप्रतिषेध से नुंट् हो नामि (१४६) से दीर्घ करने पर—'कोष्टूनाम्'।

'कोष्टु + इ'(ङि) यहां 'इ' यह अजादि तृतीयादि विभक्ति परे है अतः विकल्प से तृज्वद्भाव हो गया। तृज्वद्भावपक्ष में ऋतो ङि० (२०४) से अर् गुण हो कर 'कोष्टरि' रूप बना। तदभावपक्ष में अच्च घेः (१७४) से ङि को औ तथा उकार को अकार कर वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि करने से कौष्टी' रूप सिद्ध हुआ।

'हे कोष्टु-|- स्'। सम्बुद्धि में तृष्वद्भाव के निषेध के कारण तृष्वस्कोष्टुः (२०३) प्रवृत्त न हुआ। हरकस्य गुणः (१६६) से गुण तथा एङ्ह्रस्वात्० (१३४) द्वारा सम्बुद्धि के सकार का लोप हो कर 'हे कोष्टो!' रूप बना। 'हे कोष्टः' लिखना अशुद्ध है। 'कोष्टु' शब्द की रूपमाला यथा—

| प्रथमा -       | ऋोष्टा                | कोष्टारी               | क्रोष्टारः      |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| द्वितीया       | कोष्टारम्             | - 11                   | क्रोष्टून्      |
| <b>तृ</b> तीया | कोष्ट्रा, कोष्टुन     | ा क्रोष्टुभ्याम्       | क्रोष्टुभिः     |
| चतुर्थी        | क्रोष्ट्रे, क्रोब्टवे | ,,                     | क्रोष्टुभ्यः    |
| पञ्चमी         | क्रोष्टुः, क्रोष्टो   | ,,                     | "               |
| षच्ठी          | ,, ,,                 | क्रोष्ट्रोः, कोष्ट्वोः | क्रोष्टूनाम्    |
| सप्तमी         | क्रोष्टरि, क्रोष्टौ   | ,, ,,                  | कोष्टुषु        |
| सम्बोधन        | हे कोव्टो !           | हे कोष्टारौ !          | हे क्रोव्टारः ! |

# अभ्यास (३१)

- (१) ऋत उत् में तपर करने का क्या प्रयोजन है ?सिवस्तर टिप्पणी करें।
- (२) पूर्वविप्रतिषेध और परविप्रतिषेध किसे कहते हैं ? इन दोनों का वि-प्रतिषेधे परं कार्यम् इस एक ही सूत्र से कैसे प्रतिपादन किया जाता है ?
- (३) रात्सस्य सूत्र की व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट करें कि नियम-सूत्रों के प्रत्युदाहरण ही वस्तुतः उदाहरण होते हैं।
- (४) किस आन्तर्य के कारण कोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टृ आदेश हो जाता है ?
- (५) 'रे क्रोष्टः!' प्रयोग के शुद्धाशुद्ध होने का विवेचन करें।
- (६) सूत्रनिर्देशपूर्वक निम्नस्थ प्रयोगों की सिद्धि करें— १. कोष्टुः । २. कोष्टो । ३. कोष्टूनाम् । ४. कोष्टारौ । ५. भानोः । ६. कोष्ट्रा । ७. शम्भवः । ८. शम्भो । ६. कोष्टा । १०. कोष्टरि ।

(यहां ह्रस्य उकारान्त पुल्ं्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब ऊकारान्त पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का वर्णन किया जाता है— [लघु०] हूह:, हूह्वौ, हूह्व: । हूहून् । इत्यादि ।।

च्याख्या — 'हूहू' अव्युत्पन्त प्रातिपदिक है। हाहा हूहूइचैवमाद्या गन्धर्वास्त्रिविवी-कसाम् इत्यमरः । इस का अर्थ 'गन्धर्व-विशेष' है । इस की रूपमाला यथा —

हूहभ्य: हृह्वः\* 男の हह: हह्वी 🕇 हह्नः द्वि० हह्वाम् हह्वोः\* हृहुम्@ ,,† हहन्‡ ष् हृहभि: हृह्वा\* तृ० हृहभ्याम् हह्नि\* स० हे हह्नः! हह्वे\* हूहभ्य: सं० हे हह:! हे हह्वी! च०

ं दीर्घाज्जिसि च से पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो कर इको यणि से यण्।

@ यहां अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो जाता है।

र्पूर्वसवर्ण-दीर्घ हो कर तस्माच्छसो नः० (१३७) से नत्व हो जाता है। \* सर्वत्र इको यणचि (१५) से यण् हो जाता है।

[लघु०] 'अतिचम्'शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः । हे अतिचमु! । अतिचम्वे । अतिचम्वाः । अतिचम्ताम् । अतिचम्वाम् ॥

व्याख्या—'चम्' शब्द ऊदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग है। इस का अर्थ है—सेना। चमूम् अतिकान्तः अतिचमूः, अत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीक्या (वा० ५६) इति वात्तिकेन समासः। जो सेना को अतिकमण (विजय) कर गया हो उस विजेता को 'अतिचमू' कहते हैं। 'अतिचमू' शब्द की प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च वात्तिक की सहायता से यू स्त्र्याख्यो नदी (१६४) सूत्र द्वारा नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। अतः नदीकार्यं अर्थात् सम्बुद्धि में ह्रस्व, डितों में आट् का आगम, आम् को नुंद् आगम और ङि को आम् आदेश ये सब कार्य हो जाते हैं। 'अतिचमू' शब्द की समग्र प्रक्रिया बहुश्रेयसी शब्द की तरह होती है। केवल ङचन्त न होने से सुं का लोप नहीं होता।

'अतिचम्' शब्द की रूपमाला यथा---

| 4171-12       | Chart det an event and |                                       |                  |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| प्रथमा ँ      | अतिचमूः†               | अतिचम्वौ                              | अतिचम्वः         |
| द्वितीया      | अतिचमूम्               | "                                     | अतिचमून्         |
| <b>नृतीया</b> | अतिचम्वा               | अतिचमूभ्याम्                          | अतिचमूर्भिः      |
| चतुर्थी       | अतिचम्वै‡              | 27                                    | अतिचमूम्यः       |
| पञ्चमी        | अतिचम्वाः‡             | _ " _                                 | n ·              |
| षष्ठी :       | ,, ‡                   | अतिचम्वोः                             | अतिचमूनाम् √     |
| सप्तमी        | अतिचम्वाग्@            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>अ</b> तिचमूषु |
| सम्बोधन       | हे अतिचमु! *           | हे अतिचम्वौ!                          | हे अतिचम्बः!     |
|               | 33 3                   | / 01. 0 \ +                           | <del></del>      |

† ङचन्त न होने से हल्ङचाब्म्यः० (१७९) द्वारा सुँलोप नहीं होता।

🛊 आण्नद्याः (१९६), आटश्च (१९७), इको यणचि (१४) ।

√ ह्रस्वनद्यापो नुंद् (१४८) से नुंद् ।

@ इंराम्नवाम्नीम्यः (१६८), आण्मेद्याः (१६६), आटरच (१६७), इको यणचि (१५)।

\* अम्बार्थनबोह्नंस्वः (१६५), एङ्ह्रस्वात्सम्बुद्धेः (१३४) ।

[लघु०] खलपूः।।

श्याख्या—खलं पुनातीति खलपू: । 'खल' कर्मोपपद पूज् पवने (क्रचा० उ०) धातु से क्विंप् प्रत्यय करने पर 'खलपू' शब्द निष्पन्न होता है । भाड़ द्वारा खलियान या स्थान को शुद्ध करने वाले नौकर को 'खलपू' कहते हैं । अथवा दुष्टों को पवित्र करने वाले को भी 'खलपू' कह सकते हैं । 'खलपू' शब्द में ऊकार 'पू' धातु का अवयव है।

'खलपू + स्' यहां ङचन्तादि न होने से सुँलोप नहीं होता -- 'खलपू:'।

'खलपू — औ' यहां पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर दीर्घाज्जिसि च (१६२) से उस का निषेध हो जाता है। अब इको यणिच (१५) से यण् प्राप्त होने पर क्विंबन्ता धातुत्वं न जहित के अनुसार धातु होने से उस का भी बाध कर अचि रनु-धातु॰ (१६६) से उवँङ् प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२१०) ओः सुँपि ।६।४।८३॥

घात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य उवर्णः, तदन्तो यो घातुः, तदन्त-स्यानेकाचोऽङ्गस्य यण् स्याद् अचि सुंपि । खलप्वौ, खलप्वः ।।

अर्थः चातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं जिस उवर्ण के, वह उवर्ण है अन्त में जिस घातु के, वह धातु है अन्त में जिस के, ऐसा जो अनेकाच् अङ्ग, उस को यण् हो अजादि सुँप् परे होने पर।

क्याख्या—ओ: १६११। अनेकाच: १६११। असंयोगपूर्वस्य १६११। (एरनेकाचोऽ-संयोगपूर्वस्य से) । धातो: १६११। अचि १७११। (अचि इनु-धातु० से) । सुँपि । १७११। यण् ११११। (इणो यण् से) । 'ओ:' पद 'उ' शब्द के षष्ठी का एकवचन है । इस का अर्थ है—उवर्णस्य । 'धातोः' पद की आवृत्ति की जाती है । एक 'धातोः' पद 'ओः' का विशेष्य बन जाता है जिस से 'ओ:' से तदन्तविधि हो कर 'उवर्णान्तस्य धातोः' ऐसा हो जाता है । दूसरा 'धातोः' पद 'असंयोगपूर्वस्य' पद के 'संयोग' अंश के साथ सम्बद्ध होता है । अङ्गस्य यह अधिकृत है । इस का 'ओर्धातोः' (उवर्णान्तस्य धातोः) यह विशेषण है । अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर—'उवर्णान्तधात्वन्तस्य अङ्गस्य' ऐसा अर्थ हो जाता है । 'अनेकाचः' पद 'अङ्गस्य' का विशेषण है । 'असंयोगपूर्वस्य' का 'ओः' के साथ सामानाधिकरण्य है । अर्थः—(धातोः, असंयोगपूर्वस्य) धातु का अवयव संयोग जिस के पूर्व में नहीं ऐसा (ओः) जो उवर्ण, तदन्त (धातोः) जो धातु, तदन्त (अनेकाचः) अनेक अचों बाले (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (यण्) यण् आदेश हो (अचि) अजादि (सुँपि) सुँप् परे होने पर । तात्पर्य—अजादि सुँप् प्रत्यय परे रहते उस अनेकाच् अङ्ग को यण् आदेश होता है जिस के अन्त में उवर्णान्त धातु हो परन्तु धातु के उवर्ण से पूर्व धातु का अवयव संयोग न हो ।

एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (२००) सूत्र का विषय इवर्णान्त घातु है और इस का विषय उवर्णान्त घातु है। वह प्रत्येक प्रकार के अजादि प्रत्ययों में यण् करता है और यह केवल अजादि सुँप् में। शेष सब बातें दोनों में समान हैं। दोनों अचि इतु० (१६६) के अपवाद हैं। 'खलपू + भी' यहां 'पू' उवर्णान्त घातु है, इस के उवर्ण से पूर्व घातु का कोई अवयव संयोगयुक्त नहीं। अनेकाच् अङ्क 'खलपू' है इस से परे 'औ' यह अजादि सुंप् वर्त्तमान है ही। अतः अलोऽन्त्यपरिभाषा की सहायता से प्रकृतसूत्र द्वारा ऊकार को यण् = वकार हो कर—'खलप्वी' रूप बना।

नित्यस्त्रीलिङ्गी न होने के कारण 'खलपू' शब्द की नदीसञ्ज्ञा नहीं होती; अतः आट् आदि नदीकार्य नहीं होते। सर्वत्र अजादि सुँपों में यण् हो जाता है। रूप-माला यथा —

खलपूम्याम् खलपूम्यः खलप्वः प्रव खलपूः खलप्वी खलप्व: द्वि० खलप्वम्‡ ,,**‡** ष० खलप्वोः खलप्वाम् " खलपूभ्याम् खलपूभिः । स० खलप्वि तु० खलपूषु खलप्वा खलपूम्यः सं हे खलपूः! हे खलप्वौ! हे खलप्वः! च० ख**ल**प्वे

‡ अम् और शस् में परत्व के कारण ओः सुंपि (२१०)से यण् हो जाता है। [लघु०] एवं सुल्वादयः।।

व्याख्या—'खलपू' शब्द के समान ही 'सुलू, उल्लू' आदि शब्दों के रूप होते हैं। सुष्ठु लुनातीति सुलू: (अच्छी प्रकार से काटने वाला)। उत्कृष्टं लुनातीति उल्लू: (उत्कृष्ट रीति से काटने वाला)। लूज् छेदने (ऋषा॰ उ०) धातु से कर्ता में क्विंप् प्रत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है। सर्वत्र अजादि सुंपों में यण् (२१०) हो जाता है। व्यान रहे कि 'उल्लू' में संयोग धातु का अवयव नहीं, उपसर्ग के तकार को मिला कर बना है अत: यण् करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इन दोनों की रूपमाला यथा—

|       |           | सुलू       |            |       |                | उल्लू       |                   |
|-------|-----------|------------|------------|-------|----------------|-------------|-------------------|
| স৹    | सुलूः     | सुल्वौ     | सुल्वः     | प्र॰  | उल्लू: ं       | उल्ल्वी     | उल्ल् <b>वः</b> ् |
| द्वि० | सुल्वम्   | 11         | "          | द्वि० | उल्लबम्        | "           | "                 |
| तु०   | सुल्वा    | सुलूभ्याम् | सुलूभिः    | तु०   | उल्ल्बा        | उल्लूम्याम् | उल्लूभिः          |
| অ০    | सुल्वे    | "          | सुलूभ्यः   | च०    | उल्ल्वे        | "           | उल्लू <b>म्यः</b> |
| प०    | सुल्वः    | "          | "          | प०    | उल्ल्बः        | "           | , n               |
| ष्    | ,,        | सुल्वोः    | सुल्वाम्   | ष०    | "              | उल्ल्वोः    | उल्वाम्           |
| स०    | सुल्वि    | "          | सुलूषु     | स०    | उ <i>ल्ल्व</i> | "           | उल्लूषु           |
| सं०   | हे सुलू:! | हे सुल्वी! | हे सुल्वः! | सं०   | हे उल्लू:      | हे उल्ल्वी! | हे उल्ल्वः!       |

[लघु०] स्वभूः । स्वभुवौ । स्वभुवः ॥

व्याख्या—स्वस्माद्भवतीति स्वभूः । 'स्व'पूर्वक भू सस्तायाम् (भ्वा० प०) भातु से निवँप् प्रत्यय करने पर 'स्वभू' शब्द निष्पन्न होता है। ब्रह्मा को 'स्वभू' कहते हैं। स्वभू + सुं = स्वभूः । ङचन्तादि न होने से सुं का लोप नहीं होता। 'स्वभू -|-औ' इस दशा में प्रथम इको यणिच (१५) से यण् प्राप्त है। उस का बाध कर पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त हुआ। उस का दीर्घाज्जिस च (१६२) से निषेष हो गया। पुनः इको यणिच से यण् प्राप्ति, उस का बाध कर अचि इनु० (१६६) से उबँड् आदेश की प्राप्ति, उस का बाध कर ओः सुंपि (२१०) से यण् प्राप्त होता है। इस यण् का न भूसुधियोः (२०२) से निषेध हो जाता है। तब पुनः उबँड् आदेश हो कर 'स्वभुवी' रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आगे अजादि विभक्तियों में सर्वत्र उबँड् कर नेना चाहिये। 'स्वभू' शब्द की रूपमाला यथा—

स्वभुवौ स्वभुवः स्वभूभ्याम् स्वभूभ्यः स्वभू: स्वभ्वः प्र प० स्वभुवोः स्वभुवाम् द्वि० स्वम्वम् " Q0 स्वभुवि स्वभूमिः स० स्वभूषु तृ० स्वमुवा स्वभुभ्याम् स्वभूम्य: सं० हे स्वभूः! हे स्वभुवौ! हे स्वभुवः! च॰ स्वभुवे ,,

इसी प्रकार स्वयम्भू (ब्रह्मा), आत्मभू (कामदेव), प्रतिभू (जामिन) आदि शब्दों के रूप होते हैं।

[लघु०] वर्षाभूः॥

व्याख्या—वर्षासु भवतीति वर्षाभूः (दर्दुरः, मेंढक) । 'वर्षा'पूर्वक सू सत्तायाम् (भ्वा० प०) धातु से निवँप् प्रत्यय करने पर 'वर्षाभू' शब्द निष्पन्न होता है । यहां अजादियों में ओः सुँपि (२१०) द्वारा प्राप्त यण् का न भूसुिधयोः (२०२) से निषैध हो जाता है । इस पर अग्निमसूत्र से पुनः यण् का विधान करते हैं—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२११) वर्षाभ्वश्च ।६।४।८४॥ अस्य यण् स्याद् अचि सुंपि । वर्षाभवौ । इत्यादि ॥

अर्थः -अजादि सुंप् प्रत्यय परे होने पर वर्षाभू शब्द को यण् हो।

ज्याख्या — अचि ।७।१। (अचि इनु० से)। सुँपि ।७।१। (ओः सुँपि से)। वर्षाभ्वः ।६।१। च इत्यव्ययपदम् । यण् ।१।१। (इणो यण् से) । अर्थः—(अचि) अजादि (सुँपि) सुँप् परे रहते (वर्षाभ्वः) वर्षाभू शब्द के स्थान पर (यण्) यण् हो । अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अल् ऊकार को यण् होगा । रूपमाला यथा—

वर्षाभूभ्याम् वर्षाभूभ्यः वर्षाभ्वः वर्षाभूः वर्षाभवी वर्षाभवः प० y o वर्षाभ्वाम् वर्षाभ्वोः do द्वि० वर्षाम्वम् वर्षाभूषु वर्षाभिव वर्षाभूभ्याम् वर्षाभूभिः वर्षाम्वा स० तु० वर्षाभूम्यः सं० हे वर्षाभूः! हे वर्षाम्वौ! हे वर्षाम्वः! वर्षाभ्वे च०

घ्यान रहे कि नदीसञ्ज्ञा न होने से आट् आदि कार्य न होंगे।

### [लघु०] दृन्भू: ।।

व्याख्या—'दन्' अव्यय के उपपद होने पर 'भू' धातु से निवँप् प्रत्यय करने पर 'दन्भू' शब्द निष्पन्न होता है। दन् =िहंसां भवते = प्राप्नोतीति दन्भूः। वर्त्तमान उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में इस के प्रयोगों के उपलब्ध न होने से इस के अर्थ में बड़ा विवाद है। कई इस का अर्थ सर्पविशेष वा वज्र करते हैं, कोई इसे वानर वा सूर्यवाची मानते हैं।

अजादि विभक्तियों में ओः सुँषि (२१०) से प्राप्त यण् का न भूसुधियोः (२०२) से निषेध हो जाता है। तब अग्रिमवार्त्तिक से पुनः यण् का विधान करते हैं — [लघु०] वा०—(२०) दुन्करपुनः पूर्वस्य भुवो यण् वक्तव्यः ॥

दृन्भवौ । एवं करभू: ॥

अर्थः — अजादि सुँप् परे होने पर दन्, कर और पुनर् पूर्व वाले 'भू' शब्द के स्थान पर यण् आदेश करना चाहिये।

व्याख्या — यह वार्त्तिक वर्षाभ्वश्च (२११) सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा गया है। इन्भू, करभू और पुनर्भू शब्दों के ऊकार को यण् हो अजादि सुँप् परे हो तो—यह इस वार्त्तिक का तात्पर्य है।

'दन्भू' शब्द को इस वात्तिक से अजादि सुँप् में यण् हो जाता है। रूपमाला यथा—

স৹ दृत्भू: हन्भवी दनभव: **दन्भूभ्याम्** इन्भूभ्यः हि ० दन्भवम् इन्म्वो: **इन्म्वाम्** तृ० दन्भवा दन्भूभ्याम् दन्भूभिः स० दनभूष् ব৹ हरभवे <sup>|</sup> सं० हे इन्भूः! हे इन्म्वौ! हे इन्म्वः! दन्भूभ्यः

इसी प्रकार करभू और पुनर्भू शब्दों के रूप बनते हैं। करे भवतीति करभूः (नख — नाखून), पुनर्भवतीति पुनर्भूः (पुनः पैदा होने वाला)। कर और पुनर् के उपपद रहते भू सत्तायाम् (भ्वा० प०) धातु से क्विंप् प्रत्यय करने पर करभू और पुनर्भू शब्द निष्पन्न होते हैं। अजादि विभक्तियों में पूर्वोक्त वार्त्तिक से यणू हो जाता है। रूपमाला यथा—

|              | •         | करभू       |            | 1 .    |              | पुनर्भू       |              |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| ٩o           | करभू:     | करभ्वी     | करम्वः     | प्र॰   | पुनर्भू:     | पुनभ्वी       | पुनर्भ्वः    |
| द्वि०        | करम्बम्   | "          | "          | দ্ভি ০ | पुनर्भ्वम्   | ,,            | . ,,         |
| तृ०          | करम्वा    | करभूम्याम् | करभूभिः    | नृ०    | पुनर्भ्वा    | पुनर्भूम्याम् | पुनर्मूभिः   |
| च०           | करम्वे    | 11         | करभूम्यः   | ঘ৹     | पुनर्भ्वे    | "             | पुनर्मू भ्यः |
| q0           | करम्वः    | "          | "          | प०     | पुनर्भ्वः    | 23            | 11           |
| <b>ত্ত</b> ০ | "         | करम्वोः    | करभ्वाम्   | ঘণ     | "            | पुनर्भ्वो:    | पुनभ्वीम्    |
| स∘           | करम्वि    | "          | करभूषु     | स०     | पुनिम्व      | "             | पुनर्भूषु    |
| सं०          | हे करभूः! | हे करभ्वौ! | हे करम्वः! | सं०    | हे पुनर्मूः! | हे पुनभ्वौ!   | हे पुनर्भ्वः |

सूचना---'पुनः व्याही हुई स्त्री' इस अर्थ में 'पुनर्मू' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग होता है, पुर्लुलिङ्ग नहीं। स्त्रीलिङ्ग में इस का उच्चारण सिद्धान्त-कौमुदी में देखना चाहिये। ल० प्र० (१८)

# अभ्यास (३२)

- (१) 'लुलू + अतुस् = लुलुवतुः' आदि में ओः सुँपि से यण् क्यों न हो ?
- (२) 'खलप्वी, खलप्वः' आदि में एरनेकाचः से यण् क्यों नहीं होता ?
- (३) स्वभू, वर्षाभू, आत्मभू, करभू, खलपू, अतिचमू और हहू शब्दों के द्वितीया तथा सप्तमी के एकवचन में रूप सिद्ध करें।
- (४) उवँङ् आदेश ओ: सुंपि के यण् का बाधक है या इको यणि के यण् का? सप्रमाण स्पष्ट करें।
- (५) एरनेकाचः सूत्र की अपेक्षा ओः सुंपि सूत्र में क्या विशेषता है ?
- (६) आः सुपि सूत्र का सोदाहरण विवेचन करें।
- (यहां दीर्घ ऊकारान्त पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

--::0::---

अब ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का वर्णन करते हैं---

[लघु०] धाता । हे धातः ! । घातारी । घातारः ॥

व्याख्या— दुधाव् धारण-पोषणयोः (जुहो॰ उ॰) धातु से कर्त्ता में तृन् वा तृच् प्रत्यय करने पर 'धातृ' शब्द निष्पन्न होता है। दधातीति धाता, धःरण पोषण करने के कारण परमात्मा का नाम 'धातृ' है।

'घातृ' शब्द के रूप प्रायः कोष्टृ शब्द के समान बनते हैं। तथाहि---

सुँ में ऋदन्त होने से ऋदुशनस्० (२०५) सूत्र से अनेंड् आदेश, अप्तृन्तृष्० (२०६) से उपघादीर्घ, हल्ङ्याब्म्यः० (१७६) से अपृक्त सकार का लोप और न लोपः० (१८०) से नकार का लोप हो कर 'घाता' रूप बनता है।

सम्बुद्धि में 'हे धातृ-| स्' इस दशा में अनेंड् आदेश नहीं होता । ऋतो डिसर्थं-नामस्थानयोः (२०४) से ऋकार के स्थान पर गुण = अर् हो, सुँलोप और रेफ को विसर्गं करने से—'हे धातः !' रूप सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि सम्बुद्धि में निषेध के कारण उपधादीर्घ नहीं होता ।

विशेष—धातर्देहि, धातर्यच्छ, धातरव इत्यादि स्थानों पर हैं का रेफ न होने से हिश च (१०७) आदि से उत्व न होगा। अतः 'धातो देहि, धातो यच्छ, धातोऽव' आदि लिखना अशुद्ध है। 'धाता रक्ष' इत्यादि स्थानों पर रो रि (१११) से रेफ-लोप तथा ढूलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः (११२) से पूर्व अण् को दीर्घ तो हो ही जायेगा।

प्रथमा के द्विवचन में 'धातृ + औ' यहां ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः (२०४) से ऋकार को अर् गुण तथा अप्तृन्तृच् (२०६) से उपधादीर्घ हो कर—धातार् + औ—धातारौ । इसी प्रकार जस्, अम् और औट् में—'धातारः, धातारम्, धातारौ' रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया के बहुवचन 'धातृ + अस्'(शस्) में सर्वनामस्थान न होने से ऋती किसर्वनामस्थानयोः (२०४) द्वारा गुण नहीं होता । पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर सकार को

नकार आदेश हो जाता है—धातृन्। यहां पदान्तस्य (१३६) से णत्व का निषेध समक्षना चाहिये।

तृतीया के एकवचन 'धातृ + आ' (टा) में इको यणि (१५) से यण् हो जाता है—धात्र् + आ = 'धात्रा'। भ्याम्, भिस् और भ्यस् में कुछ परिवर्तन नहीं होता—धातृभ्याम्, धातृभिः, धातृभ्यः।

चतुर्थी के एकवचन 'धातृ+ए' (ङे) में भी इको यणचि (१४) से यण् हो कर—धात्र+ए='धात्रे'।

पञ्चमी वा षष्ठी के एकवचन 'धातृ + अस्' (ङिसिँ वा ङस्) में ऋत उत् (२०८) द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर उर् एकादेश हो कर सकार का संयोगान्तलोप तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने से 'धातुः' प्रयोग सिद्ध होता है।

धातृ + ओस् = 'धात्रोः' [इको यणचि (१५)]।

षष्ठी के बहुवचन में ह्रस्वनद्यापो नुँट् (१४८) से नुँट् आगम तथा नामि (१४६) से दीर्घ करने पर—धातू + नाम्। अब यहां रेफ या षकार न होने के कारण रखाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) से णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। अतः इस के लिये अग्रिम वार्त्तिक का अवतरण करते हैं—

# [लघु०] वा०—(२१) ऋवणित्रस्य णत्वं वाच्यम् ॥ धातृणाम् ॥

अर्थः — णत्वप्रकरण में ऋवर्ण से परे भी नकार को णकार कहना चाहिये। व्याख्या — यह वात्तिक सम्पूर्ण णत्विवधायक सूत्रों का शेष समभ्रता चाहिये। अतः प्रत्येक णत्विवधायक सूत्र में इस की प्रवृत्ति होती है। इस से जिस २ व्यव-धान या नियम के अधीन रेफ या षकार से परे णत्व करना कहा गया है वहां २ सर्वत्र ऋवर्ण से परे का भी सङ्ग्रह कर लेना चाहिये — यह इस वात्तिक का तात्पर्य है।

'धातृ + नाम्' यहां ऋवर्ण से परे इस वात्तिक की सहायता से राधाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) सूत्र द्वारा नकार को णकार हो कर 'धातृणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन में ऋतो डि॰ (२०४) से गुण हो कर—'धातिर'। सुप् में आदेशप्रत्यययोः (१५०) से षत्व हो 'धातृषु' सिद्ध होता है। 'धातृ' शब्द की रूपमाला यथा—

धातारौ धातृभ्याम् घातृम्यः प० धातुः স০ धाता धातार: ष० ,, धात्रोः द्वि ० धातृणाम् धातारम् धातृन् धात्रा धातृभ्याम् धातृभिः स० धातरि तृ ० धातृषु सं० हे धातः! हे धातारौ! धातुभ्यः हे धातार:! ख०

निम्नलिखित शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हैं --

<sup>9.</sup> ध्यान रहे कि सब ऋदन्तों को आम् में णत्व हो जाता है अतः चिह्न नहीं लगाया।

सर्थ হাত্ৰ =पढ़ने वाला अघ्येतृ कथयिंतृ =कहने वाला कर्त्तृ = करने वाला **=**खरीदने वाला ऋेतृ =सारिय वा द्वारपाल क्षत्तृ = लोदने वाला खनितृ गणयितृ =गिनने वाला = जाने वाला गन्तृ ग्रहीतृ **≕**ग्रहण करने वाला छेतृ =काटने वाला =जीतने वाला जेतृ =जानने वाला शातृ तरितृ **=**तैरने वाला = बचाने वाला ঙ্গানূ == विश्वकर्मा त्वष्टृ = देने वाला दातृ दोग्धृ -=दोहने वाला =देखने वाला द्रष्टृ घर्तृ =धारण करने वाला ध्यातृ == घ्यान करने वाला =पोता वा दोहता नप्तृ नेतृ नेता वा सञ्चालक = ऋत्विग्विशेष नेष्टृ पक्तृ = पकाने वाला पठितृ = पढ़ने वाला = रक्षक वा पीने वाला पातृ = पूजने वाला पूजियतृ पोतृ = ऋत्विग्विशेष प्रशास्तृ =ऋत्विग् वा राजा प्रष्टृ **—**पूछने वाला

शब्द – अर्थ बोद्घृ =जानने वाला भर्त्तृ =स्वामी वा पति भेत्तृ **=**तोड़ने वाला भोक्तृ =खाने वाला योद्घृ =युद्ध करने वाला रक्षितृ =रक्षा करने वाला रचयितृ =रचने वाला =बोलने बाला वक्तृ =पहनने वाला वसितृ ≕रहने वाला वस्तृ विश्वेत् 🧓 **=**बेचने वाला =जानने वाला वेत्तृ वोढ् == उठाने वाला = शङ्का करने वाला ' शङ्कितृ =शान्त करने वाला शमयितृ शयितृ =सोने वाला =शासन करने वाला शासितृ ≔सुनने वाला श्रोतृ =सूर्यवाप्रेरक सवितृ सान्त्वियतृ = सान्त्वना देने वाला **≕सहन करने वाला** सोढृ = स्वलित होने वाला स्खलितृ स्तोतृ **≕स्तु**ति करने वाला =ठहरने वाला स्थातृ **=**स्नान करने वाला स्नातृ स्मर्त्तृ = स्मरण करने वाला **=पैदा करने वाला** स्रष्ट् = मारने वाला हन्तृ **=**हरने वाला हर्त्तृ =यज्ञ करने वाला ६०. होतृ

### [लघु०] एवं नप्त्रादयः॥

व्याख्या—नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, क्षत्तृ, होतृ, पोतृ और प्रशास्तृ शब्दों के रूप भी धातृ शब्द के समान होंगे। सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्यान परे होने पर अप्तृन्तृच्० (२०६) सूत्र में विशेष उल्लेख के कारण इन की उपधा को दीर्घ हो जायेगा—नप्ता, नप्तारी, नप्तारः । नप्तारम्, नप्तारौ इत्यादि ।

नप्तृ, नेष्ट्र आदि शब्द औणादिक तृत्रन्त वा तृजन्त हैं। उणादियों में तीन सूत्रों द्वारा प्रायः बीस शब्द तृष्त्रन्त या तृजन्त सिद्ध किये गये हैं। तथाहि---

```
(क) तृन्तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ (उणा० २५०)।
```

- (१) शंस् 🕂 तृन् = शंस्तृ [यह ऋत्विग् या भाट की सञ्जा है]।
- (२) शास् +तृन्¹ = शास्तृ [यह ऋत्विग् या भगवान् बुद्ध की सञ्जा है]।
- (३) क्षद् +तृच् $^2 =$  अ्तृ [सारिष, द्वारपाल, वैश्या में शूद्र से उत्पन्न]।
- (४) क्षुद् + तृच् ==क्षोत्तृ [मुसल]।
- (५) प्रशास् 🕂 तृच् = प्रशास्तृ [ऋत्विग् वा राजा]।
- (६) उद् नी + तृच् = उन्नेतृ [ऋत्विग्]।
- (७) प्रति ह + तृच् = प्रतिहर्तृ [ऋत्विग्]।
- (८) उद्गा 🕂 तृच् = उद्गातृ [यज्ञ में साम का गान करने वाला]।
  - (ख) बहुलमन्यत्रापि (उणा० २५१)।
- (६) हन् <del>|</del> तृच् = हन्तृ [चोर वा डाक्]।
- (१०) मन् 🕂 तृच् = मन्तृ [विद्वान्]।

(ग) नप्तृ-नेष्ट्-त्वष्ट्-होतृ-योतृ-भ्रातृ-जामातृ-मातृ-पितृ-दुहितृ (उणा०२५२)।

- [पीत्र, दौहित्र । तृन्नन्त वा तृजन्त निपातित है] । (११) नप्तृ
- (१२) नेष्ट् [ऋत्विग्विशेष ।
- (१३) त्वष्टृ [विश्वकर्मा "] I
- (१४) होतृ ऋितवग् "] l
- (१५) पोतृ [ऋत्विग्विशेष । ,,] 1
- (१६) भ्रातृ [भाई \_,,] 1
- (१७) जामातृ[दामाद "] l 77 12
- "] i (१८) मातृ [माता ,,
- (१६) पितृ [पिता ,,] 1 "
- (२०) दुहितृ [लड़की, पुत्री । "] I " 22

इस प्रकरण में प्रतिप्रस्थातृ, प्रस्तोतृ, दस्तृ<sup>3</sup>, शस्तृ और अप्तू<sup>र</sup> इतने शब्द

१. तत्त्वबोधिनीकारा ज्ञानेन्द्रस्वामिनोऽन्ये च उज्ज्वलदत्तप्रभृतयो वृत्तिकृतोऽत्र तृन्प्रत्ययमेवाहुः, परं भाष्यमर्मविन्नागेशस्त्वत्र तुचमेवाभिदधाति । दश्यतामत्रत्यः शेखरः।

२. क्षदिः सौत्रो घातुः। शकलीकरणे भक्षणे चेति दीक्षितः।

३. दस्ता क्षयकृत् इति प्रक्रियासर्वस्वे नारायणभट्टः। न क्वाप्यन्यत्रायं शब्दोऽवलोक्यते।

४. महाराज भोजदेव ने आपी हस्वश्य इस प्रकार सूत्र बना कर 'अप्तृ' शब्द सिद्ध

अधिक अन्यत्र देखे जाते हैं। उपदेष्टृ और घातृ शब्दों को भी यहां उज्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति में गिन रखा है। सरस्वतीकण्ठाभरणकार घारेश्वर भोज, दण्ड-नारायण, प्रक्रियासर्वस्वकार नारायणभट्ट, प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका के रचिता विट्ठलाचार्य और दुर्गसिह्य प्रभृति इन का उल्लेख नहीं करते।

विशेष—स्वमु, यातृ, देवृ, ननान्ड, नृ और सव्येष्टृ ये छः शब्द भी यद्यपि बौणादिक हैं तथापि ये ऋप्रत्ययान्त हैं, तृन्नन्त वा तृजन्त नहीं। अतः इन के दीर्घ या दीर्घाभाव का यहां प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इन में से स्वसृ शब्द का ही सूत्र में म्रहण है अतः उसे ही उपधादीर्घ होगा अन्य किसी ऋप्रत्ययान्त शब्द को नहीं।

शाक्का—यदि नष्तृ, नेष्टृ आदि सातों शब्द पूर्वोक्तरीत्या तृत्रन्त वा तृजन्त हैं तो इन की उपघा को दीर्घ अप्-तृन्-तृच्-स्वसृ इतने से ही सिद्ध हो सकता है; क्योंकि सूत्र में तृन् और तृच् को दीर्घ कहा ही है। पुनः सूत्र में इन के पृथक् उल्लेख का क्या कारण है?

समाधान—इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्र में इन के पुनः ग्रहण का एक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन है। ग्रन्थकार के शब्दों में ही देखिये—

[लघु०] नप्त्रादीनां ग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् । तेनेह न —िपता, पितरो, पितरः । पितरम् । शेषं घातृवत् । एवं जामात्रादयः । ना । नरो ।।

अर्थः नप्तृ आदि तृष्णन्त वा तृजन्त शब्दों का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष में नियम के लिये है। अर्थात् यदि व्युत्पत्तिपक्ष में औणादिक शब्दों को तृष्णन्त वा तृजन्त समक्षा जाये तो नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्टृ, क्षत्तृ, होतृ, पोतृ और प्रशास्तृ इन सात शब्दों की उपषा को ही अप्तृन्-तृष्ट्० सूत्र से दीर्घ हो अन्य किसी औणादिक तृन्तन्त वा तृजन्त की उपषा को दीर्घ न हो। उणादिनिष्णन्नानां तृन्तृजन्तानां दीर्घइचेद् ? नप्त्रादीनामेव, न तु पित्रा- दीनामिति नियमोऽत्र बोध्यः।

ड्याख्या—कुछ लोग औणादिक शब्दों को व्युत्पन्न और कुछ अव्युत्पन्न मानते हैं। अव्युत्पन्न मानने वालों के पक्ष में नम्तृ आदि शब्दों में न कोई घातु और न कोई प्रत्यय माना जाता है। अतः उन के मत में अप्-सृन्-सृच्-स्वसृ इतने सूत्रमात्र से काम नहीं चल सकता। उन के मत में नम्तृ, नेष्टृ आदि शब्दों का उपधादीर्घविषानार्थं ग्रहण करना आवश्यक है ही।

अब रहे व्युत्पत्तिपक्ष वाले, ये लोग औणादिक शब्दों में प्रकृति, प्रत्यय, आगम, विकार और आदेश आदि सब यथावत् मानते हैं। नप्तृ आदि शब्दों को ये लोग

किया है। दण्डनारायण ने अपनी वृत्ति में 'अप्तृ' का अर्थ 'यज्ञ' किया है। वर्तं-मान उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में इस का पता नहीं चलता। परन्तु 'अप्तोर्याम, अप्तर्यामन्' आदि शब्दों के देखने से प्रतीत होता है कि यज्ञ अर्थ में इस का कहीं प्रयोग अवश्य हुआ होगा। इसी प्रकार 'चोर' आदि अर्थों में 'हन्तृ' शब्द के प्रयोग भी अन्वेषणीय हैं।

तृन्तन्त वा तृजन्त मानते हैं। अतः इन के मत में 'अप्तृन्तृच्स्वसृ' इतने मात्र से ही दीर्घ सिद्ध हो सकता है। इस लिये इन के मत में इन शब्दों का सूत्र में ग्रहण व्यर्थ हो जाता है। इस पर ग्रन्थकार यह उत्तर देते हैं कि इन का ग्रहण नियम के लिये है। अभिप्राय यह है कि आचार्य पाणिनि को यहां तृन्-तृच् प्रत्ययों से अष्टाध्यायीस्थ तृन्-तृच् प्रत्ययों का ही ग्रहण अभीष्ट है औणादिक तृन्-तृच् प्रत्ययों का नहीं अत एव उन्होंने नप्तृ-नेष्ट् आदि सात औणादिक तृष्णन्त तृजन्त शब्दों का पृथक् उल्लेख किया है। यदि आचार्य की दिष्ट में वे भी तृष्णन्त तृजन्त होते तो आचार्य इन का पृथक् उल्लेख न करते। इस से इस नियम की उपलब्ध हुई कि औणादिक तन्नन्त तृजन्त शब्दों को यदि उपधादीर्घ करना हो तो केवल नप्तृ आदि सात शब्दों में ही हो, अन्य किसी शब्द में नहीं।

तात्पर्य यह है कि नप्तृ, नेष्टृ आदि सात औणादिक तृत्रन्त तृजन्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी औणादिक तृत्रन्त , तृजन्त शब्द की उपघा को दीर्घ न होगा। सूत्रगत 'तृन्, तृच्' से अष्टाघ्यायीस्य तृत्रन्त तृजन्त शब्दों का ग्रहण हो कर केवल उन की उपघा को ही दीर्घ होगा।

### ऋकारान्त औणादिक शब्द

# (उपधादीर्घ हो जाता है)

१. नप्तृ । २. नेष्टृ । ३: त्वष्टृ । ४. क्षतृ । ५. होतृ । ६. पोतृ । ७. प्रशा-स्तृ । ६. उद्गातृ । ६. स्वसृ । [यद्यपि सूत्र में 'उद्गातृ' का उल्लेख नहीं तथापि भाष्यकार के उद्गातारः (२.१.१ पर) प्रयोग से इसे भी उपधादीष्ठं हो जाता है]

## (उपधादीर्घ नहीं होता)

१. शंस्तु । २. शास्तु । ३. क्षोत्तृ । ४. उन्नेतु । ५. प्रतिहर्त्तृ । ६. हन्तु । ७. मन्तु । ६. प्रतिप्रस्थातु । ६. प्रस्तोतृ । १०. दस्तु । ११. शस्तु । १३. अप्तु । १३. भ्रातु । १४. जामातृ । १५. मातृ । १६. पातृ । १६. यातृ । १०. देवृ । २१. नान्ह । २२. सव्येष्टृ ।

औणादिक ऋदन्त पित (पिता) शब्द की रूपमाला यथा-

|     | -11-111  | 40 . 10 A . 14 . 1 4. | ž (,,,,,)       | 11 - 4 6.1 |          | • ••               |           |
|-----|----------|-----------------------|-----------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| ٦o  | पिता     | पितरौ -               | पितरः           | P P        | पितुः    | पितृ <b>म्याम्</b> | पितृम्यः  |
| Υ   | पितरम्   | 12                    | पितृन्          | <b>6</b> 0 | "        | पित्रोः            | पितृणाम्  |
| तु० | पित्रा ं | पितृभ्याम्            | पितृभिः         | स०         | पितरि    | "                  | पितृषु    |
| ष०  | पित्रे   | n                     | <b>पितृम्यः</b> | सं०        | हे पितः! | हे पितरौ!          | हे पितरः! |

१. यदि इन शब्दों में कहीं अष्टाध्यायीस्थ तृष्गन्त वा तृजन्त मानेंगे तो तब दीर्घ हो जायेगा। निषेध केवल औणादिकों के लिये ही है। यथा—माता (मापने वाला), मातारी, मातारः। हन्ता (मारने वाला), हन्तारी, हन्तारः। मन्ता (मनन करने वाला), मन्तारी, मन्तारा।

इस की सम्पूर्ण प्रिक्ष्या 'धातृ' शब्द के समान होती है। केवल सर्वनामस्थान में उपधादीर्घ का अभाव होता है। 'सुँ' में सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ (,१७७) से उपधा-दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त शंस्तृ, जामातृ आदि शब्दों के उच्चारण होते हैं। निदर्शनार्थ 'भ्रातृ' शब्द का उच्चारण यथा—

Яo भ्राता भ्रातरी भ्रातृभ्याम् भ्रातृभ्यः भ्रातुः द्वि० भ्रातरम् भ्रातृणाम् भ्रात्रो: भ्रातृन् 25 " भ्रातरि भ्रातृभ्याम् भ्रातृभिः तु० स० भ्रातृषु भ्रात्रा हे भ्रातः! हे भ्रातरौ! ध॰ भ्रात्रे

पूर्वोक्त उपघादीर्घाभाव वाले औणादिक शब्दों में 'मातृ, दुहितृ, ननान्द और यातृ' ये चार शब्द स्त्रीलिङ्गी हैं अतः इन का विवेचन आगे अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में किया जायेगा।

अब नू (मनुष्य) शब्द का वर्णन करते हैं। णीज् प्रापणे (म्वा० उ०) इत्य-स्माद् नयतें डिच्च (उणा० २५७) इति ऋप्रत्यये डिच्वाट् टेलोंपे च कृते नृशब्दः सिच्यति । नयति कार्याणीति ना = पुरुषो नेता वा । नृशब्द की सम्पूर्ण प्रिक्तया पितृ शब्द के समान होती है। सर्वनामस्थान में इसे उपधादीर्घ नहीं हुआ करता । षष्ठी के बहुवचन में यहां केवल अन्तर हुआ करता है—

'नृ+आम्' इस दशा में हस्व से परे आम् को नुँट् का आगम हो कर 'नृ+नाम्'। अब नामि (१४९) से नित्य दीर्घ प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र विकल्प करता है— [लघु o ] विधि-सूत्रम्—(२१२) नृ च ।६।४।६।।

अस्य नामि वा दीर्घः । नृणाम् । नृणाम् ।।

अर्थः—नाम् परे हो तो 'नू' शब्द के ऋकार को विकल्प कर के दीर्घ हो।

श्यास्या—नृ ।६।१। (यहां षष्ठी का लुक् समभना चाहिये)। च इत्यव्ययपदम्। उभयथा इत्यव्ययपदम् (छन्दस्युभयथा से)। दीर्घः।१।१। (ढूलोपे० से)।
नामि ।७।१। (नामि से)। अर्थः—(नामि) नाम् परे होने पर (नृ) नृशब्द के स्थान
पर (उभयथा) विकल्प कर के (दीर्घः) दीर्घ आदेश हो जाता है। अच्यस्च (१.२.२८)
परिभाषा द्वारा ऋवर्ण को ही दीर्घ होगा।

'नू नाम्' यहां प्रकृतसूत्र से वैकित्पिक दीर्घ हो कर दोनों पक्षों में ऋवणी-ग्नस्य णत्वं वाच्यम् (वा० २१) वार्तिक की सहायता से रवाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) सूत्र से णत्व हो कर 'नृणाम्' और 'नृणाम्' ये दो प्रयोग सिंद्ध होते हैं।

नुशब्द की रूपमाला यथा----नरौ Яo ना ्र नूभ्याम् द्वि० नरम् नृणाम्, नृणाम् Ø0 नृभिः नरि 🎺 নৃ৹ नुभ्याम् स० त्रा हेनः! हेनरौ! न्रे

नोट---'नरो गच्छिन्ति' इत्यादि वाक्यों में अकारान्त 'नर' शब्द का प्रयोग नहीं, इसी नृशब्द के प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग है अतः वाक्य शुद्ध है।

विशेष-इस शब्द पर दो श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं-

लक्ष्म्या वै जायते भानुः, सरस्वत्यापि जायते । अत्र वच्छीपवं गुप्तं, यो जानाति स पण्डितः ॥१॥

[भा=कान्तिः, नुः=पुरुषस्य।]

एकोना विश्वतिः स्त्रीणां स्नानार्थं सरयूं गता । विश्वतिः युनरायाता, एको व्याञ्जेण भक्षितः ॥२॥

[एकोना इति विशतेविशेषणेन विरोधः, एको ना = नर इति परिहारः।]

## अभ्यास (३३)

- (१) (क) 'नृन्' में नकार को णकार क्यों नहीं होता?
  - (ख) 'ऋ' और 'लृ' शब्दों का उच्चारण लिखें।
  - (ग) 'धातर्देहि, पितरत्र, नर्गंच्छ' इत्यादि में उत्त्र क्यों नहीं होता ?
  - (घ) नृच यहां 'नृ' में कीन सी विभक्ति है ?
  - (ङ) आणादिक तूजन्त होने पर भी 'उद्गातृ' शब्द को क्यों उपघादीर्घ हो जाता है ?
- (२) इन शब्दों में उपघादीर्घ कहां करना चाहिये और कहां नहीं ? १. श्रोतृ। २. पोतृ। ३. दातृ। ४. नेतृ। ५. प्रशास्तृ। ६. हन्तृ। ७. उद्गातृ। ६. श्रातृ। ६. सवितृ। १०. जामातृ। ११. स्तोतृ। १२. नेष्ट्र। १३. नृ। १४. त्वष्ट्। १५. पितृ।
- (३) नष्त्रादिग्रहणं ब्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् इस पङ्क्ति का भाव स्पष्ट करते हुए यह लिखें कि इस का रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
- (४) मातृ और हन्तृ शब्द यदि औणादिक न मान कर अष्टाध्यायी के तृच् प्रत्यय से निष्पन्न मानें तो रूपमाला में क्या अन्तर होगा ?
- (५) क्या व्यवधान में ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् से णत्व हो जायेगा ?
- (६) शतृशब्द का सुं, इस्, ङि में क्या रूप बनेगा ? (यहां ऋदन्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

संस्कृतसाहित्य में ऋदन्त, लृदन्त और एदन्त ऐसा कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं जिस का बालकों के लिये वर्णन करना उपयोगी हो; अतः ग्रन्थकार ओकारान्त पुल्लिङ्ग 'गो' शब्द का वर्णन करते हैं—

[लघु०] अतिदेश-सूत्रम्—(२१३) गोतो णित् ।७।१।६०।।

ओकाराद् विहितं सर्वनामस्थानं णिद्वत् । गौः, गावौ, गावः ।। अर्थः—ओकारान्त शब्द से विधान किया हुआ सर्वनामस्थान णिद्वत् हो । व्याख्या—गोतः । १।१। सर्वनामस्थानम् ।१।१। (इतोऽत् सर्वनामस्थाने से विभक्तिविपरिणाम द्वारा)। णित् ।१।१। यह अतिदेशसूत्र है, अतः 'णित्' का तात्पर्य होगा—णिद्वत् । अर्थात् जो २ कार्य णित् के परे होने से होते हैं वे सब सर्वनामस्थान के परे होने पर भी हो जाएंगे। यहां पर कात्यायनजी ने दो वार्त्तिक लिखे हैं। (१) ओतो णिद् इति बाख्यम् । (२) विहितविशेषणञ्च । इन का अभिप्राय यह है कि—यिद केवल गोशब्द से परे ही सर्वनामस्थान णित् हो तो 'सुद्यो' शब्द के—'सुद्यौः, सुद्यावौ, सुद्यावः' ये रूप सिद्ध न हो सकेंगे। अतः सूत्र में 'गोतः' पद को हटा कर उस के स्थान पर 'ओतः' यह सामान्यनिर्देश करना ही उचित है। परन्तु केवल उस 'ओतः' से भी पूरा काम नहीं चल सकता, क्योंकि तब 'हे भानो + स्, हे वायो + स्' इत्यादि स्थानों पर भी णिद्धत् हो कर वृद्धि आदि अनिष्ट प्रसक्त होगा। अतः यहां 'विहितम्' यह भी 'सर्वनामस्थानम्' का विशेषण कर देना चाहिये। 'हे वायो + स्, हे भानो + स्' आदि प्रयोगों में सर्वनामस्थान, ओकारान्त से विधान नहीं किया गया अपितु भानु, वायु आदि उकारान्त शब्दों से विधान किया गया है। अतः णिद्धद्भाव न होने से कोई दोष नहीं आता। अर्थः—(गोतः—ओतः)ओकारान्त से (विहितम्, सर्वनामस्थानम्) विधान किया हुआ सर्वनामस्थान (णित्) णिद्धत् होता है।

'गो — स्'(सुं) यहां ओकारान्त शब्द 'गो' है, इस से विहित सर्वनामस्थान 'सुं' है। अतः प्रकृतसूत्र से सर्वनामस्थान णिढ्द हुआ। णिढ्द होने पर अची िज्यित (१८२) सूत्र से गो के अन्त्य ओकार को औकार वृद्धि हो कर रुँद्व विसर्ग करने से 'गीः' प्रयोग सिद्ध हुआ।

प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में 'गो + औ' इस दशा में प्रकृतसूत्र से णिद्धत्, अची व्रिणित (१८२) से औकार वृद्धि और औकार को एचेडियवायायः (२२) से अव् आदेश हो कर 'गावी' प्रयोग सिद्ध हुआ।

जस् में भी इसी तरह णिद्दत्, वृद्धि और आव् आदेश हो कर 'गावः' बना। 'गो + अम्' यहां गोतो णित् (२१३) से णिद्ध-द्भाव प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२१४) औतोऽम्झसोः।६।१।६१।।

ओतोऽस्शसोरचि आकार एकादेशः। गाम्, गावौ, गाः। गवा। गवे। गोः २। इत्यादि॥

अर्थः अने कार से अम् वा शस् का अच् परे हो तो पूर्व - पर के स्थान पर आकार एकादेश हो।

च्याख्या — आ ।१।१। (यहां विभक्ति का लुक् हुआ है)। ओतः ।५।१। अम्बासोः ।६।२। अचि ।७।१। (इको यणिच से)। पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्व॰ परयोः यह अधिकृत है)। अर्थः—(ओतः) ओकार से (अम्बासोः) अम् वा शस् का (अचि) अच् परे हो तो (पूर्व-परयोः) पूर्व +पर के स्थान पर (आ) आकार (एकः) एकादेश हो।

'गो + अम्' यहां ओकार से परे अम् का अच् वर्त्तमान है; अतः प्रकृतसूत्र से ओकार और अकार के स्थान पर आकार एकादेश हो कर 'गाम्' रूप सिद्ध हुआ।

'गो | अस्' (शस्) यहां भी प्रकृतसूत्र से आकार एकादेश हो हैंत्व विसर्ग करने से 'गाः' रूप बनता है। ज्यान रहे कि आकार पूर्वसवर्णदीर्घघटित नहीं अतः सस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) से सकार को नकार न होगा।

तृतीया और चतुर्थी के एकवचन में एचोऽयवायायः (२२) से अव् आदेश हो

कर ऋमशः 'गवा' और 'गवे' बना ।

पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में ङसिँङसोश्च (१७३) से पूर्वरूप हो--'गोः'। पदान्त न होने से (४३) द्वारा पूर्वरूप नहीं होता। गोशब्द की रूपमाला यथा---

गो=बैल [गमेडीं: (उणा० २२४)]

गोभ्याम् गोभ्यः गोः गीः To. गावी স৹ गवोः गवाम् वि• गाः Œ٥ गाम् गोषु स॰ गवि गोभिः तु० गोभ्याम् गवा हे गी: ! हे गावी ! हे गाव:! सं० गोभ्यः गवे e P

(यहां ओकारान्त पुल्ंलिक्क शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)
----::0::-----

अब ऐकारान्त पुल्लिङ्ग 'रै' शब्द का वर्णन करते हैं-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२१४) रायो हलि ।७।२।८४।।

अस्याकारादेशो हिल विभक्तौ। राः, रायौ, रायः। राभ्यामित्यादि।।
अश्रं:— हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द के ऐकार को आकार आदेश हो।
स्याख्या—रायः।६।१। आ।१।१। (अष्टन आ विभक्तौ से)। हिल ।७।१।
विभक्तौ।७।१। 'हिलि' पद 'विभक्तौ' पद का विशेषण है, अतः तदादिविधि हो कर 'हलादौ विभक्तौ' बन जायेगा। अर्थः—(हिल —हलादौ) हलादि (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (रायः) रै शब्द के स्थान पर (आ) आकार आदेश होता है। अलो-उत्स्थपरिभाषा से 'रै' के अन्त्य ऐकार को आकार होगा।

रा बाने (अवा॰ प॰) धातु से रातेडें: (उणा॰ २२४) सूत्र द्वारा डै प्रत्यय कर टिलोप करने से 'रै' शब्द निष्पन्त होता है। राति = ददाति श्रेयोऽयं वा पात्रेम्य इति राः। रायते = दीयत इति रा इति वा। घन, सूर्य या सुवर्ण को 'रै' कहते हैं।

सुँ, भ्याम् ३, भिस्, भ्यस् २, सुप्—ये आठ हलादि विभक्तियां हैं। इन में प्रकृतसूत्र से रै को आकार आदेश हो जायेगा । अन्यत्र अजादियों में एचोऽयवायावः (२२) से ऐकार को आय् आदेश होगा। रूपमाला यथा—

प्र॰ राः रायौ रायः तु॰ राया राभ्याम् राभिः द्वि॰ रायम् " " च॰ राये " राम्यः प॰ रायः राम्याम् राम्यः ति रायि रायोः रासु ष॰ ,, रायोः रायाम् सं॰ हे राः ! हे रायौ ! हे रायः !

(यहां ऐकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

--:: 0 ::---

#### [लघु०] ग्ली: । ग्लावी । ग्लाव: । ग्लीभ्यामित्यादि ॥

क्याख्या—ग्लै हर्षक्षये (म्वा० प०) धातु से ग्ला-नुदिस्यां डोः (उणा० २२२) सूत्र द्वारा डो प्रत्यय कर टिलोप करने से 'ग्लो' शब्द निष्पन्न होता है । ग्लायति = कमलस्य चौरादीनां वा हर्षक्षयं करोति (अन्तर्भावितण्यर्थः) इति ग्लोः = चन्द्रः । ग्लोर्मृगाङ्कः कलानिधिरित्यमरः ।

'ग्ली' शब्द के श्रीकार को सर्वत्र अजादि प्रत्ययों में एचोऽयवायावः (२२) से आव् आदेश हो जाता है। हलादि विभक्तियों में कोई अन्तर नहीं होता। सुप् में केवल षत्व (१५०) विशेष है। रूपमाला यथा—

ग्लौ: ग्लावी ग्लीभ्याम् ग्लीभ्यः प्र ग्लाव: ग्लावः ग्लावो: ह्य ० ग्लावम् ग्लावाम् ष० ग्लीषु ग्लीभ्याम् ग्लौभि: स० ग्लावि त्रु० ग्लावा ग्लीम्यः | सं० हे ग्लीः ! हे ग्लावौ ! हे ग्लावः! ग्लावे च०

इसी प्रकार 'जनी' (जनान् अवतीति जनीः) प्रभृति शब्दों के रूप होंगे।

(यहां औकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

# [लघु०] इत्यजन्ताः पुल्लेलिङ्गाः [शब्दाः] ॥

अर्थः-यहां 'अजन्तपुलूँ लिङ्ग' शब्द समाप्त होते हैं।

क्याक्या—'अजन्त' शब्द में स्पष्टप्रतिपत्ति के लिए कुरव नहीं किया गया। यहां 'अजन्त-पुर्लेलिङ्ग-प्रकरण' समाप्त होता है। इस के अनन्तर 'अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण' आरम्भ किया जायेगा।

## अभ्यास (३४)

- (१) गोतो णित् सूत्र में कात्यायन के वचनों के अनुसार दोषों की उद्भावना कर उन का समाधान करें।
- (२) क्या कारण है कि ग्रन्थकार ने ऋदन्तों के आगे ओदन्त शब्द लिखे हैं ?
- (३) रायो हलि सूत्र में 'हलि' पद ग्रहण न करें तो क्या दोष उत्पन्न होगा ?
- (४) **अौतोऽम्हासोः सूत्र** का पदच्छेद कर यह बतायें कि यह सूत्र 'ग्ली' शब्द में क्यों प्रवृत्त (?) होता है ?
- (५) 'गो + अस्' (ङिसँ वा ङस्) यहां एचोऽयवायावः और एङः पदान्तादिति सूत्रों में कौन सा प्रवृत्त (?) होगा ? कारण साथ लिखें।

- (६) गो, रै और ग्ली शब्दों का उच्चारण लिखते हुए गाः, गौः, राम्याम् और ग्लावि प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखें।
- (७) 'गौ:' और 'गो:' इन दो में कौन सा पद व्याकरणसम्मत है ?
- ( = ) 'अजन्ताः' यहां कुत्व क्यों नहीं होता ?

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्याम् अजन्त-पुल्ंलिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# ग्रथाऽजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्

अजन्त-पुर्ल्लिङ्ग शब्दों के अनन्तर अब अजन्त-स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। शब्दों का विवेचन प्रत्याहारकम से हुआ करता है। यथा— अकारान्त, आकारान्त। इ== इकारान्त, ईकारान्त। उ== उकारान्त, ककारान्त। कृ== कृकारान्त। ए= एदन्त। ओ=ओदन्त। ऐ= ऐदन्त। औ=ओदन्त।

तो इस प्रकार सर्वप्रथम अकारान्तों का नम्तर आता है, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में कोई शब्द अकारान्त नहीं रह सकता; क्योंकि सर्वत्र अजाद्यतष्टाप् (१२४६) द्वारा अदन्तों से 'टाप्' प्रत्यय हो जाता है। 'टाप्' के अनुबन्धों का लोप हो कर सवणंदीर्घ करने से आकारान्त शब्द बन जाता है। अतः सर्वप्रथम आकारान्त शब्दों का ही विवेचन किया जायेगा।

[लघु०] रमा ॥

ब्याख्या—रमुं क्रीडायाम् (म्वा० आ०') धातु से निव्यिहिण्वादिभ्यो ल्युणि-न्यवः (७८६) सूत्र द्वारा 'अच्' प्रत्यय करने पर 'रम' शब्द बन जाता है। तब स्त्रीत्व की विवक्षा में 'टाप्' प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप और सवर्णदीर्घ करने से 'रमा' शब्द निष्पत्न होता है। 'रमा' का अर्थ है 'लक्ष्मी'।

'रमा' शब्द से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति प्रातिपदिकसञ्ज्ञा किये विना ही हो जाती है; क्योंकि स्वादिप्रत्यय जैसे प्रातिपदिक से परे होते हैं वैसे ङघन्त और आबन्त से परे भी होते हैं (देखें सूत्र ११६)।

'रमा + स्'(सुँ) यहां 'रमा' शब्द आबन्त (टाबन्त) है, अतः इस से परे हरुष्ट्याबन्यः (१७६) सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का लोप हो कर 'रमा' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां विभक्ति का लोप होने पर भी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१६०) द्वारा पदसञ्ज्ञा तो रहेगी ही। विभक्ति लाने का फल भी यही है।

'रमा | अौ' यहां पूर्वंसवर्णदीर्घं का दीर्घाण्जिस च (१६२) से निषेध हो वृद्धिः रैचि (३३) से वृद्धि प्राप्त होती है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्— (२१६) औङ आपः ।७।१।१८॥

आबन्तादङ्गात् परस्य औङः शी स्यात् । 'औङ्' इत्यौकारविभक्तेः सञ्ज्ञा । रमे । रमाः ॥

अयं:—आबन्त अङ्ग से परे औङ् को शी आदेश हो। 'औङ्' यह औकार-विभक्ति—'औ' और 'औट्' की प्राचीन सञ्ज्ञा है।

व्याख्या— आपः ।५।१। अङ्गात् ।५।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का विभक्ति-विपरिणाम हो जाता है)। औडः ।६।१। शी ।१।१। (जसः शी से)। 'आपः' यह 'अङ्गात्' पद का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो कर 'आबन्ताद् अङ्गात्' बन जाता है। अर्थः— (आपः) आबन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (औडः) औङ् के स्थान पर (शी) शी आदेश होता है।

पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन को 'औड़' कहते थे। महामुनि पाणिनि ने भी उसी सञ्ज्ञा का यहां अपने शास्त्र में व्यवहार किया है।

'रमा + औ' यहां आवन्त अङ्ग रमा से परे औङ् को शी आदेश हुआ। अब स्थानिवद्भाव से 'शी' में प्रत्ययत्व ला कर प्रत्यय के आदि शकार की लशक्वतिद्धिते (१३६) से इत्सञ्ज्ञा और तस्य लोपः (३) से लोप हो — रमा + ई। पुनः आव् गुणः (२७) से गुण एकादेश करने से 'रमे' प्रयोग सिद्ध होता है।

'रमा + अस्'(जस्) यहां पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है, उस का दीर्घाज्जिस च (१६२) से निषेध हो जाता है। अब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो कर रुँद विसर्ग करने से 'रमाः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'हे रमा + स्' यहां सम्बुद्धि में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है---

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२१७) सम्बुद्धौ च ।७।३।१०६॥

आप एकारः स्यात् सम्बुद्धौ । एङ्ह्रस्वाद्० (१३४) इति सम्बुद्धि-लोपः । हे रमे !, हे रमे !, हे रमाः ! । रमाम् । रमे । रमाः ।।

अर्थः - सम्बुद्धि परे होने पर 'आप्' को 'ए' आदेश हो।

व्याख्या—सम्बुद्धी 191१! च इत्यव्ययपदम् । आपः 1६1१। (आङ चापः से)। अङ्गस्य 1६1१। (यह अधिकृत है)। एत् 1१1१। (बहुवचने फल्येत् से)। 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'आपः' से तदन्तविधि हो कर 'आवन्तस्य अङ्गस्य' बन जायेगा। अर्थः—(सम्बुद्धी) सम्बुद्धि परे होने पर (आपः = आवन्तस्य) आवन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (एत्) एकार आदेश हो। अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य आकार को एकार आदेश होगा।

'हे रमा + म्' यहां 'स्' यह सम्बुद्धि परे है ही अतः प्रकृतसूत्र से आकार को

एकार हो गया। तब 'हेरमे + स्' इस स्थिति में एङ्ह्रस्वात्० (१३४) सूत्र से सम्बुद्धि के सकार का लोप करने से 'हेरमे !' रूप सिद्ध होता है।

सम्बोधन के द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होती है— है रमे !, हे रमा: । व्यान रहे कि सम्बोधन के एकवचन और द्विवचन में एक समान रूप बनने पर भी प्रक्रिया में बड़ा अन्तर है ।

> 'रमा — अम्' यहां अमि पूर्वः (१३४) से पूर्वरूप हो कर — रमाम्। द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत् 'रमे' रूप बनता है।

द्वितीया के बहुवचन में 'रमा — अस्' (शस्) इस स्थिति में दीर्घ से परे जस् वा इच् वर्त्तमान न होने से दीर्घाज्जसिच (१६२) से पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध न हुआ। अतः पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर रुँत्व विसर्ग करने से— 'रमाः' प्रयोग सिद्ध हुआ। ध्यान रहे कि तस्त्राच्छसो नः पृंसि (१३७) सूत्र पुर्ल्लिङ्ग में ही शस् के सकार को नकार आदेश करता है अतः यहां स्त्रीलिङ्ग में उस की प्रवृत्ति न होगी।

'रमा + आ'(टा) यहां सवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सुत्रम्—(२१८) आङि चाऽऽपः ।७।३।१०४।।

आङि ओसि चाप एकारः । रमया । रमाभ्याम् । रमाभिः ॥

अर्थः--आङ् अथवा ओस् परे हो तो 'आप्' को 'ए' आदेश हो ।

व्याख्या—आङि ।७।१। ओसि ।७।१। (ओसि च से)। च इत्यव्ययपदम् । आपः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। एत् ।१।१। (बहुवचने फल्येत् से)। 'आपः' यह 'अङ्गस्य' पद का विशेषण है, अत. तदन्तविधि हो कर 'आबन्तस्य अङ्गस्य'। बन जायेगा। अर्थः—(आङि) आङ् (च) अथवा (ओसि) ओस् परे होने पर (आपः —आबन्तस्य) आबन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर एकार आदेश हो।

अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य आकार के स्थान पर ही एकार आदेश होगा।
'टा' विभक्ति को ही पूर्वाचार्य 'आङ्' कहते हैं—यह पीछे (१७१) सूत्र पर
स्पष्ट हो चुका है।

'रमा + आ' इस दशा में आङ् परे रहने पर आबन्त अङ्ग 'रमा' के अन्त्य आकार को एकार हुआ। तब एचोऽयवायावः (२२) सूत्र से एकार को 'अय्' हो कर 'रमया' रूप सिद्ध हुआ।

रमा + भ्याम् = रमाभ्याम् । रमा + भिस् = रमाभिः । यहां अत् = ह्रस्व अकार से परे न होने के कारण 'भिस्' को 'ऐस्' नहीं हुआ ।

'रमा + ए'(ङे) यहां वृद्धि के प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघ्०] विधि-सूत्रम्—(२१९) याडापः ।७।३।११३।।

आपो ङितो याट्। वृद्धिः—रमायै। रमाभ्याम् २। रमाभ्यः २। रमायाः २। रमायाः २। रमायाः २। रमायाः । रमायाः ।

अर्थः — आबन्त अङ्ग से परे डित् वचनों को 'याट्' आगम हो । व्याख्या — याट् ।१।१। आपः ।४।१। अङ्गात् ।४।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है)। ङितः ।६।१। (घेंडिति से विभक्तिविपरिणामद्वारा)। अर्थः—(आपः = आवन्तात्) आवन्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (ङितः) ङित् का अवयव (याट्) याट् हो। याट् में टकार इत्सञ्ज्ञक है, अतः उस का लोप हो जाता है। टित् होने से याट् ङित् का आद्यवयव होता है। ङे, ङिसँ, ङस्, ङि —ये चार ङित् होते हैं।

'रमा + ए' इस अवस्था में आबन्त अङ्ग 'रमा' से परे ङित् प्रत्यय 'ङे' को 'याट्' का आगम हुआ। तब 'रमा + या ए' इस स्थिति में वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर 'रमायै' रूप सिद्ध हुआ। '

पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में 'रमा | अस्' इस अवस्था में प्रकृतसूत्र से याट् आगम हो अकः सवर्णे दीर्घः (४२) मे सवर्णदीर्घं करने पर 'रमायाः' रूप बनता है।

षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में 'रमा | ओस्' इस दशा में आङि चापः (२१८) से मकारोत्तर आकार को एकार हो अय् आदेश करने से 'रमयोः' सिद्ध होता है।

षष्ठी के बहुवचन में 'रमा | आम्' इस अवस्था में आबन्त होने से हिस्य-नद्यापी नुंद् (१४८) से नुंद् आगम तथा अट्कुप्वाङ्० (१३८) से नकार को णकार हो कर 'रमाणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। र

सप्तमी के एकवचन में 'रमा + डि' इस अवस्था में डेराम्नद्याम्नीम्यः (१६८) सूत्र से 'डि' को 'आम्' आदेश हो आम् में स्थानिवद्भाव से डिस्व ला कर याडापः (२१६) से याट् का आगम हो जाता है। तब 'रमा + या आम्' इस स्थिति में तत्रर्णं-दीर्घं करने से 'रमायाम्' प्रयोग सिद्ध होता हैं।

सप्तमी के बहुवचन में 'रमा + सु' इस दशा में इण् वा कवर्ग न होने से आदेश-प्रत्यययो: (१५०) से षत्व नहीं होता—'रमासु'। रमाशब्द की रूपमाला यथा—

रमाभ्याम् रमाभ्यः रमायाः रमाः ٩R रमा रमे रमयो: रमाणाम् ত্রিত रमाम् ,, स॰ रमायाम् " रमाभिः रमासु রূ৹ रमया रमाभ्याम् हेरमे! हेरमे! सं० रमायै रमाभ्यः [लघु०] एवं दुर्गाऽम्बिकादयः ॥

अर्थ: — इसी प्रकार दुर्गा, अम्बिका आदि आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप बनेंगे।

१. व्यान रहे कि यहां आगम 'याट्' है, आट् नहीं, अतः आटश्च (१६७) सूत्र प्रवृत्त न होगा । समुदायो ह्यर्थवान् तस्यैकदेशोऽनर्थकः (समुदाय ही सार्थक होता है उस का एकदेश अनर्थक होता है)।

२. 'रमा | नाम्' इत्यत्र पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इतिपरिभाषया दीर्घस्यापि दीर्घ इति केचिताहुः । वस्तुतस्तु नैतादृशेषु मुधा सूत्रप्रवृत्तिः ।

व्याख्या— हम बालकों के लिये अत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सङ्ग्रह यहां दे रहे हैं। इन का उच्चारण रमावत् होता है। इन में भी पूर्ववत् '\*' इस चिह्न वाले स्थानों में णत्वविधि जान लेनी चाहिये—

शब्द—अर्थ

अङ्गना=स्त्री अचला == पृथ्वी अजा = बकरी अट्टालिका = अटारी अनित्यता == नश्वरता अनुज्ञा =- आज्ञा अमावस्या = अमावस अयोध्या = प्रसिद्ध नगर अर्चा=पूजा, मूर्ति अवस्था == हालत अविद्या == अज्ञान अशनाया = भूख असिधेनुका = छुरी अहिंसा == हिंसा न करना आकाङ्का\*= इच्छा **आ**ख्या === नाम आज्ञा == हुक्म भात्मजा === पुत्री आपगा = नदी आशङ्का = शक आशा — दिशा, आशा आस्था == पूज्यबुद्धि इच्छा == चाह इज्या == यज्ञ इन्दिरा \* == लक्ष्मी ईप्सा == पाने की इच्छा **ईर्ष्या\*=**डाह ईहा = इच्छा, चेष्टा उग्रता = भयानकता उत्कण्ठा == प्रबल इच्छा

उपकार्या\*=तम्बू

शब्द---अर्थ

उपमा = सादृश्य उपेक्षा\* = लापरवाही उमा = पार्वती उर्वरा\*=उपजाऊ भूमि उषा<sup>\*</sup>==प्रभात एला = इलायची कथा = कहानी कनीनिका = नेत्र-पुतली कन्था ==गोदड़ी कन्या = कुँवारी लड़की कपर्दिका = कौड़ी कला = अंश कल्पना = रचना कविका == लगाम कशा = चाबुक कस्तूरिका\*=कस्तूरी कान्ता = मनोहरा काष्ठा == दिशा कुत्सा = निन्दा कुलटा = व्यभिचारिणी कुल्या == नहर कृपा\*=दया केका = मयूर-वाणी कौशल्या = राममाता क्षपा\*=रात्रि क्षमा\*=माफ़ी क्षुघा — भूख क्ष्मा\*=पृथिवी बेला = बेल गङ्गा = प्रसिद्ध नदी

गदा = गदा

शब्द-अर्थ गवेषणा = खोज गुञ्जा = रत्ती गुटिका ==गोली गुडाका — निद्रा गुहा = गुफ़ा गोशाला = गो-स्थान ग्रीवा\*=गर्दन घटा = मेघमाला घृणा == दया, अरुचि घोषणा = हिंहोरा चन्द्रिका\* = चान्दनी चपला = विद्युत् चर्चा = लेप, विचार चर्या\*=चालचलन चिकित्सा = इलाज चिकीर्षा\* = करणेच्छा चिता = चिता चिन्ता = फ़िकर चूडा = चोटी चेतना ==समभ्र, ज्ञान चेष्टा = हरकत छटा == चमक छाया — छाया छिक्का = छींक छुरिका\*≕छुरी जटा == जटा जडता= मूर्खता जनता - जनसमृह जलौका == जोंक जाया = स्त्री जिज्ञासा = ज्ञानेच्छा

ল০ স০(१६)

#### হাত্ত্ — अर्थ

जिह्वा = जीभ जीविका = गुजारा जुगुप्सा — निन्दा ज्या==धनुष की डोरी ज्योत्स्ना = चांदनी **भ**ञ्भा <del>= तू</del>फ़ान तनया == पुत्री तन्द्रा\*=ऊँघना तपस्या — तपस्या तमिस्रा\*=अन्धेरी रात तारा\*=तारा तितिक्षा\*=सहनशीलता तुला = तराजू तृषा\*=प्यास तृष्णा = लालच त्रपा\* = लज्जा त्रिपथगा = गङ्गा त्रियामा\*=रात्रि त्रेता = त्रेतायुग त्वरा\*=शीघ्रता दया = रहम दशा = हालत दंष्ट्रा\*=दाढ़

दारा\*=स्त्री

शब्द-अर्थ दीर्घिका\*=बावड़ी दुर्गा\* = पार्वती दूषिका \* = नेत्रों का मल देवता = इन्द्र आदि दोला =पालकी, पींग द्राक्षा\* = अंगूर

घरा\*=पृथ्वी

धारणा == विचार <mark>घारा\*</mark>≕धार

नवोढा = नवविवाहिता नासा = नासिका

नित्यता = सदा होना

निद्रा\*=नींद

निन्दा = शिकायत

निशा == रात्रि निज्ठा = स्थिति

नौका == किश्ती

पताका == ऋण्डी

पतिव्रता=पतिव्रता

पद्मा == लक्ष्मी

परम्परा\*=सिलसिला

परिचर्या\*=सेवा

परीक्षा\*=जाञ्च

पाठशाला ==विद्यालय

शब्द---अर्थ

विपासा = प्यास पिपीलिका = च्योंटी

पीडा = दु:ख

पूर्णिमा = पूर्णमासी

प्रतिज्ञा = प्रण

प्रतिपदा = परवा तिथि

प्रतिभा = प्रत्युत्पन्न बुद्धि

प्रतिमा = मूर्ति

प्रतिष्ठा — इज्जात

प्रभा\*=दीप्ति

प्रसन्नता = खुशी

प्रसूता = प्रसूत हुई प्रहेलिका ==पहेली

बाधा = रुकावट

बुमुक्षा\*=भूख

भाषा\*=बोली

भ्रातृजाया = भ्रातृपत्नी

मृज्जा = अस्थिसार मञ्जूषा\*= पेटी

मथुरा\*=प्रसिद्ध नगरी

मदिरा\* == शराब

मन्दुरा\* == अश्वशाला <sup>'</sup>मरुमरीचिका == मृगतृष्णा

माया = प्रकृति, छल

संस्कृतसाहित्य में स्त्रीवाची 'दार' शब्द ही बहुधा प्रयुक्त होता है। तब यह अदन्त पुल्लिङ्ग तथा नित्यबहुवचनान्त हुआ करता है। यथा—

आपदर्थे धनं रक्षेद् दारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद् दारैरपि धनैरपि ॥

(महाभारत १.१५६.२७)

दशरथवारानधिष्ठाय भगवान् वसिष्ठः प्राप्तः । (उत्तररामचरित, अङ्क ४)

(कुमार० ६.६३) एते वयममी दाराः।

परन्तु यह क्वचित् आबन्त भी मिलता है। तब यह बहुवचनान्त नहीं होता। यथा-

क्रोडा हारा तथा बारा त्रय एते यथाक्रमम्। कोडे हारे च दारेषु शब्दाः प्रोक्ता मनीषिभिः॥

#### शब्द--अर्थ

माला == भाला मुद्रा\*=मोहर मूषा\*=कुठाली मृत्सा = अच्छी मट्टी मृत्स्ना = अच्छी मट्टी मृद्वीका = द्राक्षा मेखला := कमरबन्द यवनिका == पर्दा यातना == तीव्र वेदना यात्रा\* = प्रस्थान रक्षा\*=पालना रचना = बनाना, कृति रजस्वला == रजस्वला स्त्री रथ्या == गली रसना = जीभ राका\*=पूर्णमासी राधा=प्रसिद्ध गोपी रुजा 🏯 रोग, पीड़ा रेखा\* = लकीर लक्षणा = शक्ति-विशेष लता = बेल लाक्षा\* --- लाख लालसा == अभिलाषा लाला = लार लिप्सा = लाभेच्छा लीला = क्रीडा लेखा = रेखा वडवा === घोडी

वनिता = स्त्री

#### शब्द —अर्थ

वन्ध्या = बाञ्भ वरटा = हंस-माहा वित्तका ==बटेर वसा = चरबी वसुघा 🚣 पृथ्वी वाटिका = फुलबगिया वात्या = आंधी वामा = सुन्दरी वाराङ्गना = वेश्या वार्ताः संवाद वालुका == रेत विचिकित्सा = संशय विजया == भांग विद्या = विद्या विधवा = पतिरहिता विसूचिका = हैजा रोग विष्ठा = टट्टी, मल वीणा = वाद्यविशेष वेदना = दुःख वेला = समुद्रतट वेश्या = पण्य-स्त्री व्यथा = दुःख व्यवस्था = नियम शकुन्तला = दुष्यन्त-पत्नी शङ्का == शक शय्या = शयनस्थान शर्करा\*=शक्कर शलाका - सलाई

#### शब्द ---अर्थ

शारदा = सरस्वती शाला = घर शिक्षा\*=उपदेश शिञ्जा = भूषणध्वनि शिला == पत्थर शिवा = दुर्गा, गीदड़ी शिविका =पालकी शोभा == चमक श्रद्धा == विश्वास श्लाघा = प्रशंसा सङ्ख्या — सङ्ख्या सञ्जा ==नाम सत्किया\* = सत्कार सधवा = जीवितभर्त्का सन्ध्या = साञ्क सपर्या\* = सेवा सभा = सभा समज्ञा = यश सरघा\* = मधुमक्ली सरटा =छिपकली सहायता = मदद सहिष्णुता = सहनशीलता सास्ता = गलकम्बल सीमा = हद सुता =लड़की सुधा = अमृत सुरा\*=शराब सुषमा \* = बहुत शोभा सेना = फ़ौज

श्रीमद्भागवत में एकवचनान्त दारा शब्द प्रयुक्त भी हुआ है। यथा— अप्येकाम् आत्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यथा। (भागवत ७.१४.११) श्रीहेमचन्द्राचार्यं 'दार' शब्द को एकवचनान्त भी मानते हैं। उन्होंने किसी ग्रन्थ का प्रयोग भी उद्धृत किया है—धर्मप्रजासम्पन्ने दारे नान्यं कुर्वीत इति। यह शब्द नकारान्त स्त्रीलिङ्ग भी होता है।

शाखा = टहनी

**शब्द—अर्थ** सेवा = सेवा सोदर्या\* = सगी बहन स्पर्धा = बराबरी करना शब्द —अर्थे स्पृहा\* — इच्छा स्वतन्त्रता — आजादी हरिद्रा\* — हल्दी शब्द — अर्थं हिक्का — हिचकी हिमादिजा — पार्वेती हेषा\* — हिनहिनाहट

(२६२)-होरा\*=एक घण्टा ।

आकारान्तस्त्रीलिङ्गों में 'रमा' शब्द की अपेक्षा सर्वनाम तथा कुछ अन्य शब्दों ने थोड़ा अन्तर पड़ता है; अब उस प्रसंग में प्रथम सर्वनामशब्दों का वर्णन करते हैं—

'सर्व' शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'टाप्' प्रत्यय करने से 'सर्वा' शब्द निष्पन्न होता है। लिङ्गविशिष्टपरिभाषा से इस की भी सर्वत्र सर्वनामसञ्ज्ञा हो जाती है।

ङित् विभक्तियों और आम् को छोड़ कर शेष सब विभिक्तियों में इस की 'रमा'शब्दवत् प्रिक्रया तथा उच्चारण होता है।

'सर्वा — ए' (ङे) । यहां याडापः (२१६) द्वारा याट् का आगम प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२२०) सर्वनाम्नः स्याङ्ढ्स्वश्च ।७।३।११४।।

आबन्तात् सर्वनाम्नो ङितः स्याट् स्याद्, आपश्च ह्रस्वः । सर्वस्यै । सर्वस्याः २ । सर्वासाम् । सर्वस्याम् । शेषं रमावत् ।।

अर्थः -- आबन्त सर्वनाम से परे डित् प्रत्ययों को 'स्याट्' का आगम हो और साथ ही आबन्त अङ्ग के आप् को ह्रस्व भी हो।

क्याख्या — आपः ।५।१। (याडापः से)। सर्वनाम्नः ।५।१। ङितः ।६।१। (घेडिति से विभिन्तविपरिणाम द्वारा)। स्याट् ।१।१। ह्रस्वः ।१।१। [सूत्रपाठे तु — अलां जिशोऽन्ते इति जिल्ले अयो होऽन्यतरस्याम् इति पूर्वसवर्णत्वे च कृते 'स्याड्ढ्स्वः' इति प्रयोगः प्रयुज्यते]। च इत्यव्ययपदम्। 'सर्वनाम्नः' का विशेषण होने से 'आपः' से

१. युवा खलित-पलित-बिलन-जरतीिभः (२.१.६७) इस सूत्र द्वारा 'युवन्' शब्द का 'खलित,पिलत, विलन, जरती' इन समानाधिकरण शब्दों के साथ कर्मधारयसमास बताया गया है। इन शब्दों में 'जरती' शब्द स्त्रीलिङ्ग है। 'जरती' शब्द का 'युवन्' इस पुंलिङ्ग के साथ तब तक सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता जब तक 'युवन्' को 'युवित' न बना दिया जाये। इस प्रकार 'जरती' शब्द के ग्रहण से यह प्रतीत होता है कि आचार्य पाणिनि—'युवन्' के ग्रहण से 'युवित' इस स्त्रीलिङ्ग का भी ग्रहण चाहते हैं। अत एव यह परिभाषा निष्यन्न होती है—प्रातिपदिक ग्रहण लिङ्गिविश्वरस्यापि ग्रहणम्। अर्थात् प्रातिपदिक के ग्रहण होने पर उस प्रातिपदिक के विशेष लिङ्गों का भी ग्रहण हो जाता है। यथा—'युवन्' के ग्रहण से 'युवित' का ग्रहण होता है। इसी प्रकार सर्वनामसङ्का करते समय सर्वादिगण में सर्वा आदि स्त्रीलिङ्गों का भी समावेश समक्ष लेना चाहिये। इस परिभाषा का सङ्क्षिप्त नाम लिङ्गिविश्वरूपरिभाषा है।

तदन्तिविधि हो कर 'आबन्तात्' बन जाता है। अर्थं करते समय इस की आवृत्ति की जाती है। अर्थं:—(आप:==आबन्तात्) आबन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (ङितः) ङित् वचनों का अवयव (स्याट्) 'स्याट्' हो जाता है (च) और साथ ही (आप:= आबन्तस्य) आबन्त के स्थान पर (ह्रस्वः) ह्रस्व आदेश हो जाता है।

डें, डिसँ, डस, डि—ये चार डित् विभिक्तियां हैं; इन में याट् का आगम प्राप्त था, इस सूत्र से स्याट् का आगम विघान किया जाता है। अतः यह सूत्र याडापः (२१६) सूत्र का अपवाद है। 'स्याट्' में टकार इत्सञ्ज्ञक है, अतः टित् होने से डित् प्रत्यय का आद्यवयव होता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से आजन्त के अन्त्य आकार को हस्व होता है।

'सर्वा + ए' (ङे) यहां प्रकृतसूत्र से 'स्याट्' का आगम तथा आप को ह्रस्व हो कर 'सर्व + स्या ए' हुआ। अब वृद्धिरेचि (३३) सूत्र से वृद्धि एकादेश करने पर 'सर्वस्यै' प्रयोग सिद्ध होता है।

पञ्चमी वा षष्ठी के एकवचन में 'सर्वा | अस्' (ङसिँ वा ङस्) । अब स्याट् का आगम और आप् को ह्रस्व हो कर सवर्णदीर्घ करने से — 'सर्वस्याः' ।

षष्ठी के बहुवचन में 'सर्वा | आम्' इस स्थिति में आमि सर्वनाम्नः सुंद् (१५५) से सुंद् आगम हो कर अनुबन्धलोप करने से 'सर्वासाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'ङि' में 'सर्वा + ङि' इस दशा में ङेराम्नद्याम्नीम्यः (१६८) से ङि को आम् आदेश और प्रकृतसूत्र से 'स्याट्' का आगम और आप् को ह्रस्व हो कर सवर्णदीर्घं करने से 'सर्वस्थाम्' रूप बनता है। 'सर्वा' शब्द की रूपमाला यथा—

सर्वा सर्वे सर्वाः प्र सर्वस्याः सर्वाभ्याम् सर्वाभ्यः सर्वाम् ष० सर्वयो: सर्वासाम् " सर्वया सर्वाभ्याम् सर्वाभिः स० सर्वस्याम् तु० सर्वास् सर्वस्यै सर्वाभ्य: सं० हे सर्वे ! हे सर्वे! हे सर्वाः! [लघु०] एवं विश्वादय आबन्ताः ॥

अर्थः—इसीप्रकार 'विश्वा' आदि आबन्त सर्वनामों की प्रक्रिया होती है। व्याख्या—निम्नलिखित आबन्त सर्वनामों के रूप 'सर्वा' शब्दवत् होते हैं— १. विश्वा। २. उभा । ३. कतरा । ४. कतमा। ५. यतरा। ६. यतमा।

१. 'उभा' शब्द सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त होता है। अतः यहां इस में कोई सर्व-नामकार्य नहीं होता। अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् (पञ्चतन्त्र १.४३८)।

'उभय' शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'टाप्' प्रत्यय नहीं होता किन्तु गौरादिगण में पाठ होने के कारण अथवा तयप्प्रत्ययान्त होने से टिड्डाणस्व (१२४७) सूत्र से 'डीप्' प्रत्यय हो कर 'उभयी' शब्द निष्पन्न होता है। इस का दिवचन में प्रयोग नहीं होता, उच्चारण 'नदी'शब्दवत् होता है। उभयीं सिद्धिमु-भाववापतुः (रघुवंश ८.२३)।

२. 'कतरा' आदि आठ शब्द डर्तरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त हैं। इन का पीछे

७. ततरा । ८. ततमा । ६. एकतरा । १०. एकतमा । ११. अन्या । १२. अन्यतरा । १३. इतरा । १४. त्वा । १४. नेमा । १६. समा । १७. सिमा । १८. पूर्वा । १६. परा । २०. अवरा । २१. दक्षिणा । २२. उत्तरा । २३. अपरा । २४. अधरा । २४. स्वा । २६. अन्तरा । २७. एका ।

उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर् अन्तराला दिक् — उत्तरपूर्वाः । दिङ्नामान्य-म्तराले (२.२.२६) इति बहुन्रीहिः, सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पुवद्भावः ।

१. पूर्व, २. पश्चिम, ३. उत्तर और ४. दक्षिण ये चार दिशाएं होती हैं। दो दिशाओं के बीच में आने वाला कोना 'उपदिशा' कहलाता है। इस प्रकार उपदिशाएं भी चार हो जाती हैं। यथा—

<sup>(</sup>१६६) पृष्ठ पर स्पष्टीकरण कर चुके हैं।

१. इसे डतरप्रत्ययान्त नहीं समक्षना चाहिये। 'अन्य' शब्द से डतर और डतम प्रत्ययों का विधान नहीं। अन्यतर और अन्यतम शब्द स्वतन्त्र अव्युत्पन्न हैं। इन में से प्रथम 'अन्यतर' शब्द सर्वादिगण में पठित होने से सर्वनामसञ्ज्ञक है, दूसरा नहीं। अतः 'अन्यतमा' शब्द का 'रमा'शब्दवत् उच्चारण होता है।

२. 'अर्घ' अर्थ में ही इस की सर्वनामता इष्ट है, अन्यथा 'रमा'शब्दवत् उच्चारण होगा। प्रथमचरम० (१६०) सूत्र का स्त्रीलिङ्ग में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता।

३. 'सर्व' अर्थ में ही सर्वनामता इष्ट है। 'तुल्य' अर्थ मे 'रमा'शब्दवत् उच्चारण होगा।

४. पूर्वी आदि नौ शब्दों का उच्चारण सर्वावत् ही होता है, कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। यद्यपि जस् में इन की सर्वनामसञ्ज्ञा (१५६, १५७, १५८) सूत्रों से विकल्प कर के होती है, तथापि इस से यहां स्त्रीलिङ्ग में कोई भेद नहीं पड़ता; क्योंकि यहां अदन्त न होने से जसः शी (१५२) सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि पूर्वीदिम्यो नवम्यो वा (१५६) सूत्र इसिँ और डि में सर्वनाम-सञ्ज्ञा का विकल्प नहीं करता किन्तु स्मात् और स्मिन् बादेशों का ही विकल्प करता है। सर्वनामसञ्ज्ञा तो—इन में भी नित्य बनी रहती है। अत एव 'पूर्वस्याः, पूर्वस्याम्' आदि प्रयोगों में सर्वनामतामूलक स्याट् आदि कार्य करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। पाणिनि की बुद्धिमत्ता का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है।

भू. सङ्ख्येयवाची 'एका' शब्द एकवचनान्त ही प्रयुक्त होगा। अन्य, मुख्य आदि अथौं में इस का सब वचनों में उच्चारण होगा।

६. प्रायः सब वैयाकरण यहां 'उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालम्' इस प्रकार विग्रह करते हैं। परन्तु बालकों के लिये यह विग्रह कुछ कठिन है, क्योंकि वे 'यद् अन्तरालम्' इस नपुंसक का 'उत्तरपूर्वा' इस स्त्रीलिङ्ग के साथ सम्बन्ध नहीं समक सकते। अतः उन के सौकर्यार्थं उपर्युक्त विग्रह रखा गया है।

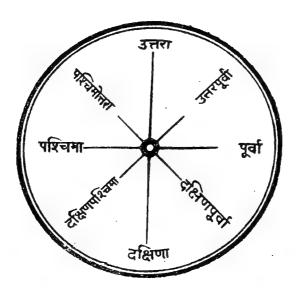

उत्तर और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती उपिदशा 'उत्तरपूर्वा' कहलाती है। 'उत्तर-पूर्वा' शब्द की प्रथम तीन विभिक्तयों में रमाशब्दवत् प्रक्रिया होती है।

चतुर्थी के एकवचन में 'उत्तरपूर्वा + ए'(ङे) इस स्थिति में सर्वादीनि सर्व-नामानि (१५१) सूत्र से नित्य सर्वनामसञ्ज्ञा होने के कारण सर्वनामनः स्याड्ढ्स्वश्च (२२०) से स्याट् का आगम और आप् को ह्रस्व नित्य प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र से सर्वनामसञ्ज्ञा का विकल्प किया जाता है—

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(२२१) विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ ।१।१।२७।। सर्वनामता वा । उत्तरपूर्वस्यै, उत्तरपूर्वायै ।।

अर्थः—दिशाओं के बहुन्नीहिसमास में सर्वादि विकल्प से सर्वनामसञ्ज्ञक हों।
व्याख्या—दिक्समासे। ७।१। बहुन्नीहौ। ७।१। सर्वादीनि।१।३। विभाषा।१।१।
सर्वनामानि।१।३। (सर्वादीनि सर्वनामानि से)। समासः—दिशां समासः = दिक्-समासः, तस्मिन् = दिक्समासे, षष्ठीतत्पुरुषः। अर्थः—(दिक्समासे बहुन्नीहौ) दिशाओं के बहुन्नीहिसमास में (सर्वादीनि) सर्वादिगणपठित शब्द (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वनामानि) सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं।

विशाओं का बहुवीहिसमास विङ्नामान्यन्तराले (२.२.२६) सूत्र से विधान किया जाता है। यहां उसी का ग्रहण अभीष्ट है।

'उत्तरपूर्वा' शब्द में दिशाओं का बहुन्नीहिसमास हुआ है, अतः प्रकृतसूत्र से इस की विकल्प कर के सर्वनामसञ्ज्ञा होगी। सर्वनामसञ्ज्ञापक्ष में सर्वाशब्दवत् स्याट् का आगम और आप् को ह्रस्व आदि कार्य होंगे। सर्वनामसञ्ज्ञा के अभाव में रमा- शब्दवत् याट् का आगम आदि कार्य होंगे। आम् में सर्वनामपक्ष में सुँट् आगम और तदभावपक्ष में नुँट् आगम विशेष होगा। 'उत्तरपूर्वा' शब्द की रूपमाला यथा —

| ٦o.        | <b>उत्तरपूर्वा</b>                            | उत्तरपूर्वे       | उत्तरपूर्वाः                    |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| द्धि०      | उत्तरपूर्वा <b>म्</b>                         | ,,                | ,,                              |
| तृ०        | उत्तरपूर्वया                                  | उत्तरपूर्वाभ्याम् | उत्तरपूर्वाभिः                  |
| ব          | उत्तरपूर्वस्यै,उत्तरपूर्वायै                  | "                 | उत्तरपूर्वाभ्यः                 |
| प॰         | उत्तरपूर्वस्याः,उत्तर <mark>पू</mark> र्वायाः |                   | 11                              |
| <b>g</b> o | n n                                           | उत्तरपूर्वयोः     | उत्तरपूर्वासाम्,उत्तरपूर्वाणाम् |
| स०         | उत्तरपूर्वस्याम्,उत्तरपूर्वाया                | म् "              | उत्तरपूर्वा <b>सु</b>           |
| सं०        | हे उत्तरपूर्वे !                              | हे उत्तरपूर्वे !  | हे उत्तरपूर्वाः !               |

इसी प्रकार—दक्षिणपूर्वी, पूर्वोत्तरा, पश्चिमोत्तरा, पश्चिमदक्षिणा, पूर्वदक्षिणा आदि शब्दों के उच्चारण होते हैं ।

[लघु०] तीयस्येति वा सञ्ज्ञा । द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । एवं तृतीया ॥

व्याख्या—तीयस्य जित्सु वा (वा०१६) द्वारा तीयप्रत्ययान्त द्वितीया (दूसरी) और तृतीया (तीसरी) शब्द केवल ङित् वचनों में ही विकल्प से सर्वनामसञ्ज्ञक होते हैं। अतः 'ङे, ङिसँ, ङस्, ङि' इन चार विभक्तियों में दो दो रूप बनते हैं; अर्थात् जहां सर्वनामसञ्ज्ञा होती है वहां सर्वनामनः स्याड्ट्रस्वश्च (२२०) से स्याट् का आगम और आप् को ह्रस्व हो जाता है। सर्वनामसञ्ज्ञा के अभाव में याडापः (२१६) से याट् का आगम हो जाता है। इस प्रकार ङिद्वचनों में दो दो रूप बनते हैं।

'द्वितीया' शब्द की रूपमाला यथा—

| ٦o          | द्वितीया                    | द्वितीये            | द्वितीयाः      |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| द्वि०       | द्वितीयाम्                  |                     | 13             |
| <b>तृ</b> ० | द्वितीयया                   | द्वेतीयाभ्याम्      | द्वितीयाभिः    |
| ঘ০          | द्वितीयस्यै,द्वितीयायै      | 27                  | द्वितीयाभ्यः   |
| प०          | द्वितीयस्याः,द्वितीयायाः    |                     | 77             |
| <b>छ</b> ०  | n n                         | द्वितीययोः          | द्वितीयानाम्   |
| सं०         | द्वितीयस्याम्, द्वितीयायाम् | 11                  | द्वितीयासु     |
| सं०         | हे द्वितीये !               | हे द्वितीये!        | हे द्वितीयाः ! |
|             |                             | <b>3</b> = <b>3</b> |                |

इसी प्रकार 'तृतीया' शब्द का उच्चारण होता है।

घ्यान रहे कि तीयस्य डित्सु वा (वा० १६) द्वारा आम् में सर्वनामता नहीं होती; अतः पक्ष में सुँट् का आगम नहीं होता । 'उत्तरपूर्वा' और 'द्वितीया' के उच्चारण में यही अन्तर है ।

१. विष्ट्नामान्यन्तराले (२.२.२६) सूत्र द्वारा होने वाले बहुन्नीहिसमास में पूर्वनिपात का कोई नियम नहीं होता। अत एव—दक्षिणपूर्वा, पूर्वदक्षिणा। पश्चिमदक्षिणा, दक्षिणपश्चिमा। पश्चिमोत्तरा, उत्तरपश्चिमा। उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा। इत्यादि रूप काशिका (२.२.२६) में दिये गये हैं। नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं पूर्वदक्षिणम् (मार्कण्डेयपुराण ५८.२०) इत्यादि वचन भी इस में प्रमाण हैं।

[लघु०] अम्बार्थ० (१६५) इति ह्रस्व:—हे अम्ब!, हे अक्क!, हे अल्ल!।। व्याख्या—अम्बा, अक्का, अल्ला आदि शब्दों का अर्थ 'माता=पार्वती' है। इन की प्रक्रिया रमाशब्दवत् होती है; केवल सम्बुद्धि में ही कुछ विशेष है। सम्बुद्धि में अम्बार्थनद्योह्नंस्वः (१६५) से ह्रस्व हो कर एड्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) से सुँलोप हो जाता है। इस प्रकार 'हे अम्ब!, हे अक्क!, हे अल्ल!' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं।

वक्तव्य—ध्यान रहे कि महाभाष्य में दो अच् वाले अम्बार्थकों को ही हस्य करना बताया है। अम्बाडा, अम्बाला, अम्बिका आदि शब्द दो अच् वाले नहीं अपितु दो से अधिक अचों वाले हैं; अतः अम्बार्थक होने पर भी इन को ह्रस्व न होगा। है अम्बाडे!, हे अम्बाले!, हे अम्बिके! इत्यादिप्रकारेण रूप बनेंगे [दश्यतां(७.३.१०७) सूत्रस्थं महाभाष्यम्—अम्बार्थं द्रष्यक्षरं यदि इति। सिद्धान्तकीमुद्यान्तु असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां ह्रस्थो न इति वात्तिकम्पठितम्, तदिप भाष्यानुसारि। परं सरलः पन्था-स्तु भाष्योक्त एव]।

'अम्बा' शब्द की रूपमाला यथा---

अम्बे अम्बायाः अम्बाभ्याम् प्र० प० अम्बाम् अम्बयो: अम्बानाम् go. अम्बाभि: अम्बायाम् अम्बया अम्बाभ्याम् अम्बास् तृ० स० अम्बाभ्यः | सं० हे अम्ब ! हे अम्बे ! हे अम्बाः! अम्बायै ব ০

इसी प्रकार-अवका, अल्ला आदि शब्दों के रूप बनते हैं।

नोट—'अल्ला' शब्द मुसलमानों ने बेतरह पकड़ रखा है; अम्बा, अल्ला आदि शब्द दुर्गा (शक्ति) के नाम माने जाते हैं। इसलिये सम्भव है कि मुसलमान शाक्त हिन्दुओं से निकले हों और कालक्रम से आचारादिभिन्नता के कारण इन से पृथक् हो गये हों—इस में आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार ईसाइयों का 'गिर्जाघर' भी शायद 'गिरिजा-गृह' ही हो; वे भी शाक्तों से निकले हों।

[लघु०] जरा, जरसौ इत्यादि । पक्षे हलादौ च रमावत् ॥

व्याख्या—जृष् वयोहानौ (दिवा॰ परस्मै॰) घातु से स्त्रियाम्॰ (३.३.६४) के अधिकार में षिद्भिदादिम्योऽङ् (३.३.१०४) सूत्र से अङ् प्रत्यय तथा ऋदृशोऽङि गुणः (७.४.१६) से अर् गुण हो कर टाप् प्रत्यय करने से 'जरा' शब्द निष्पन्न होता है। 'जरा' शब्द का अर्थ है—'बुढ़ापा'।

अजादि विभिक्तियों में सर्वेत्र सर्वप्रथम जराया जरसन्यतरस्याम् (१६१) सूत्र से 'जरा' के स्थान पर 'जरस्' आदेश हो जाता है। जरस् के अभाव में रमाशब्दवत् प्रिक्रिया होती है। रूपमाला यथा—

| স৹     | जरा          | जरसौ, जरे | जरसः, जराः |
|--------|--------------|-----------|------------|
| द्धि ० | जरसम्, जराम् | "         | 23 22      |
| तु०    | जरसा, जरया   | जराभ्याम् | जराभिः     |

च॰ जरसे, जराये जराभ्याम् जराभ्यः
प॰ जरसः, जरायाः जराभ्याम् जराभ्यः
प॰ ,, ,, जरसोः, जरयोः जरसाम्, जराणाम्
स॰ जरसि, जरायाम् ,, ,, जरासु
सं॰ हे जरे ! हे जरसो!, हे जरे ! हे जरसः!, हे जराः !

नोट--'जरा |-अौ' यहां परत्व के कारण शी आदेश से पूर्व जरस् आदेश हो जाता है; यदि प्रथम शी आदेश होता तो 'जरसी' यह अनिष्ट रूप बन जाता । एवम् आगे भी जान लेना चाहिये।

# [लघु०] गोपा विश्वपावत्।।

व्याख्या— गां पाति — रक्षतीति गोपाः । 'गो'कर्मोपपदात् पा रक्षणे (अदा० प०) इत्यस्माद्धातोः निर्वेष लौकिके वा विंचि 'गोपा'शब्दो निष्पद्यते । गौओं की रक्षा करने वाली स्त्री 'गोपा' कहाती है । 'गोपा' के अन्त में 'पा' घातु है आप् (टाप्) नहीं ।

'गोपा + सुँ'। आबन्त न होने से हल्ङचाब्स्यः० (१७६) से सुँलोप नहीं होता। सकार को रुँत्व विसर्ग हो कर—'गोपाः' सिद्ध होता है।

'गोपा + औ' यहां भी आबन्त न होने से औड़ आपः (२१६) से शी आदेश नहीं होता। पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर उस का भी दीर्घाज्जिस च (१६२) से निषेघ हो जाता है। अब वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर—'गोपौ' सिद्ध होता है।

'गोपा + अस्' (जस्) यहां भी पूर्ववत् पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेघ हो जाता है। तब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो कर—'गोपाः' रूप बनता है।

गोपा + अम् = गोपाम् । अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप होता है ।

'गोपा | अस्' (शस्) यहां भसञ्ज्ञक आकार का आतो धातोः (१६७) से लोप हो कर 'गोपः' प्रयोग बनता है। इसी प्रकार आगे सर्वत्र भसञ्ज्ञकों में आकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा —

गोपः\* गोपाभ्याम् गोपाः | प० प्र० गोपाः गोपी गोपः\* द्वि० गोपाम् गोपाम्\* ৰ ০ गोपोः\* " " गोपा\* गोपाभ्याम् गोपाभिः स० गोपि\* तु० गोपासु गोपे\* गोपाभ्यः सं० हे गोपाः! हे गोपौ! च∘

\* इन स्थानों पर भसञ्ज्ञा हो कर आकार का लोप हो जाता है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया अजन्तपुंलिङ्गान्तर्गत 'विश्वपा' शब्द के समान होती है।

नोट—'क' प्रत्यय से सिद्ध 'गोप' शब्द से स्त्रीत्विविवक्षा में जातेरस्त्री॰ (१२'६६) सूत्र से डीष् प्रत्यय हो कर 'गोपी' शब्द बनता है। इस का अर्थ है—गोप जाति की स्त्री। इस का उच्चारण 'नदी' शब्द के समान होता है।

(यहां आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वर्णन करते हैं— [लघु०] मती: । मत्या ॥

व्याख्या—मन् ज्ञाने (दिवा॰ आ॰) धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय करने पर 'मित' शब्द सिद्ध होता है। मन्यतेऽनयेति मितः। मननं वा मितः। बुद्धि या ज्ञान को 'मित' कहते हैं। इस की प्रक्रिया ङिद्धचनों से अन्यत्र प्रायः 'हिर' शब्द के समान होती है। तथाहि—

मित + सुं = मितः । सकार को ठूँत्व तथा रेफ को विसर्ग हो जाता है । मित + औ = मिती । प्रथमयोः० (१२६) से पूर्वसवणंदीर्घ हो जाता है । 'मित + अस्'(जस्) इस स्थिति में जिस च (१६८) से इकार को एकार गुण

हो कर अय् आदेश करने से 'मतयः' रूप सिद्ध होता है।

द्वितीया के बहुवचन में 'मित + अस्'(शस्) इस दशा में पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर सकार को हैंत्व विसर्ग हो जाते हैं — मती: । घ्यान रहे कि तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) सूत्र में 'पुंसि' कहने से यहां स्त्रीलिङ्ग में नकार आदेश नहीं होता ।

'मिति + आ'(टा) यहां घिसञ्ज्ञा रहने पर भी आडो नाऽस्त्रियाम् (१७१) द्वारा टा को ना नहीं होता; 'अस्त्रियाम्' कथन के कारण उस की स्त्रीलिष्ट्र में प्रवृत्ति नहीं होती। इको यणि (१५) से यण् हो कर 'मत्या' सिद्ध होता है।

'मित +ए'(ङे) यहां घिसञ्ज्ञा होने से घेडित (१७२) द्वारा गुण प्राप्त होता है। अब अग्रिमसूत्र द्वारा पक्ष में नदीसञ्ज्ञा का विधान करते हैं—

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्---(२२२) ङिति ह्रस्वश्च ।१।४।६॥

इयँ इवँ इस्थानौ स्त्रीशब्दिभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गावीदूतौ, ह्रस्वौ च इवर्णोवणौ स्त्रियां वा नदीसञ्ज्ञौ स्तो ङिति । मत्यौ, मतये । मत्याः २, मतेः २ ॥

अर्थः—'स्त्री' शब्द को छोड़ कर इयँडुवँड्स्थानी नित्यस्त्रीलिङ्ग ईकार ऊकार डिद्वचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक होते हैं। किञ्च—स्त्रीलिङ्ग में ह्रस्व इका-रान्त और ह्रस्व उकारान्त शब्द भी डिद्वचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक होते हैं।

ह्याख्या—ङिति १७।१। ह्रस्वः ११।१। च इत्यव्ययपदम् । इस सूत्र के दो खण्ड
हैं । प्रथम यथा—अस्त्री ११।१। इयँड्रुवँड्स्थानौ ११।२। (नेयँड्रुवँड्स्थानावस्त्री से) ।
स्त्रयाख्यौ ११।२। यू ११।२। नदी ११।१। (यू स्त्र्याख्यौ नदी से) । वा इत्यव्ययपदम् ।
(बाऽऽमि से) । ङिति १७।१। समासः—न स्त्री=अस्त्री, नव्यत्पुरुषः । स्त्रीशव्दं वर्जयित्वेत्यर्थः । इयँङ् च उवँङ् च=इयँड्रुवँडी, इतरेतरद्वन्दः । इयँड्रुवँडोः स्थानं स्थितियंयोस्तौ इयँड्रुवँड्स्थानौ, बहुद्रीहिसमासः । स्त्रियमाचक्षाते इति स्त्र्याख्यौ, नित्यस्त्रीलिङ्गावित्यर्थः । ईश्च ऊश्च=्यू, इतरेतरद्वन्दः । अर्थः—(अस्त्री) 'स्त्री' शव्द को
छोड़ कर (इयँड्रुवँड्स्थानौ) जिन के स्थान पर इयँड्र् उवँड् आदेश होते हैं ऐसे
(स्त्र्याख्यौ) नित्यस्त्रीलिङ्गी (यू) ईकार और ऊकार (ङिति) ङिद्रचनों में (बा)
विकल्प कर के (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं।

भाव — जिस नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द के ईकार ऊकार के स्थान पर इयँङ् उवँङ् आदेश हों उन की डिद्धचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। परन्तु यह नियम 'स्त्री' शब्द पर लागू नहीं होता। उदाहरण यथा—'श्री, भ्रू' यहां क्रमशः ईकार ऊकार नित्यस्त्रीलिङ्गी हैं; इन के स्थान पर क्रमशः इयँङ् उवँङ् आदेश भी होते हैं, अतः डित् विभक्तियों में इन की विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा होगी।

सूत्र के इस प्रथम खण्ड का उपयोग आगे इसी प्रकरण में 'श्री' आदि शब्दों में किया जायेगा। अब 'मिति'शब्दोपयोगी द्वितीय खण्ड की व्याख्या करते हैं—

स्त्र्याख्यौ ।१।२। ह्रस्तः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । यू ।१।२। वा इत्यव्ययपदम् । नदी ।१।१। ङिति ।७।१। समासः—िस्त्रयम् आचक्षाते इति स्त्र्याख्यौ, स्त्रीलिङ्गा-वित्यर्थः । अत्र नित्यस्त्रीत्वमिविविक्षितम् । 'ह्रस्वः' इति 'यू' इत्यनेन सम्बध्यते । इश्च उश्च = यू । ह्रस्वौ इदुतावित्यर्थः । अर्थः— (स्त्र्याख्यौ) स्त्रीलिङ्ग में वर्त्तमान (ह्रस्वः = ह्रस्वौ) ह्रस्व (यू) इकार उकार (च) भी (ङिति) ङित् परे होने पर (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं ।

भाव—यदि स्त्रीलिङ्ग में इकारान्त या उकारान्त शब्द आयेगा तो डिद्वचनों में उस की विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जायेगी। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि हस्य इकारान्त और हस्य उकारान्त शब्द चाहे नित्यस्त्रीलिङ्ग हो या न हों, केवल स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान होने मात्र से ही उन की नदीसञ्ज्ञा हो जायेगी।

इस नियम के प्रभाव से स्त्रीलिङ्ग में प्रत्येक ह्रस्व इकारान्त और ह्रस्व उका-रान्त शब्द ङिद्वचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक हो जाता है। नदीत्वपक्ष में आट् आदि नदीकार्य्य और तदभावपक्ष में शेषो ध्यसिख (१७०) से घिसञ्ज्ञा हो कर गुण आदि घिकार्य होते हैं।

'मिति — ए' इस दशा में ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग मित शब्द से परे डित् प्रत्यय डे के विद्यमान होने से वैकल्पिक नदीसञ्ज्ञा हुई। नदीत्वपक्ष में आण्नद्याः (१६६) द्वारा डित् को आट् आगम, आटश्च (१६७) से वृद्धि तथा इकार को यण् करने से 'मत्यै' रूप बनता है। नदीसञ्ज्ञा के अभाव में घिसञ्ज्ञा हो जाती है। और तब घेडिति (१७२) से इकार को एकार गुण हो कर अय् आदेश करने पर 'मतये' रूप बनता है।

पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन में 'मित — अस्' इस अवस्था में नदीसञ्ज्ञा, आट् का आगम, वृद्धि, यण् और सकार को रूँत्व विसर्ग हो कर 'मत्याः' रूप सिद्ध होता है। नदीसञ्ज्ञा के अभाव में घिसञ्ज्ञा, गुण और इसिँडसोइच (१७३) से पूर्व- रूप हो कर 'मतेः' रूप निष्पन्म होता है।

षष्ठीबहुवचन 'मित - आम्' में ह्रस्वनद्यापः० (१४८) से ह्रस्वमूलक नुंट् आगम हो नामि (१४९) से दीर्घ करने पर—'मतीनाम्'।

'मिति- इ'(ङि) यहां नदीसञ्ज्ञा के पक्ष में ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (१६८) से हि को आम् तथा औत् (१८४) सूत्र द्वारा ङिको औकार युगपत् प्राप्त होते हैं। दोनों सावकाश है। छेराम्० (१६८) को 'गौर्याम्' आदि में तथा औत् (१८४) को 'सल्यौ, पत्यौ' आदि में अवकाश प्राप्त हो चुका है। विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११३) के अनुसार परकार्य औकार ही होना चाहिये। परन्तु यह अनिष्ट है, इस पर अग्निम-सूत्र द्वारा पुनः आम् आदेश का विधान करते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२३) इदुद्भाम् ।७।३।११७।।

इदुद्भ्या नदीसञ्ज्ञकाभ्या परस्य छेराम्। मत्याम्, मतौ। शेषं हरिवत्।। अर्थः—नदीसञ्ज्ञक ह्रस्व इकार उकार से परे ङि को आम् आदेश हो।

व्याख्या—नदीभ्याम् ।५।२। (ङेराम्नद्याम्नीभ्यः से ववनविपरिणाम द्वारा) । इदुद्भयाम् ।५।२। ङेः ।६।१। आम् ।१।१। (ङेराम्० से) । समासः—इच्च उच्च = इदुतौ, ताभ्याम् = इदुद्भयाम् । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः — (नदीभ्याम्) नदीसञ्ज्ञक (इदुद्भयाम्) ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार से परे (ङेः) ङि के स्थान पर (आम्) आम् आदेश हो जाता है । यह सूत्र औत् (१८४) सूत्र का अपवाद है ।

'मिति—इ' यहां प्रकृतसूत्र से ङि को आम् हो कर 'मिति—आम्' हुआ। अब आण्नद्याः (१६६) से आट् आगम और ह्रस्वनद्यापः (१४८) से नुँट् आगम दोनों युगपत् प्राप्त होते हैं। परन्तु परत्व के कारण आट् का आगम हो जाता है—मिति—आट् आम्। आटश्च (१६७) से वृद्धि और इकार को यण् करने पर 'मत्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है। नदीसञ्ज्ञा के अभाव में घिसञ्ज्ञा हो कर अच्च घेः (१७४) से ङि को औकार और घि को अकार अन्तादेश हो कर वृद्धि एकादेश करने से 'मती' रूप सिद्ध होता है।

हे मित — सुँ। यहां ह्रस्वस्व गुणः (१६६) से एकार गुण और एङ्ह्रस्वात्० (१३४) से सम्बुद्धि का लोप हो हे मते! सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

प॰ मत्याः,मतेः मतिभ्याम् मतिम्यः प्र० मतिः मती मतयः । मतीनाम् मत्योः मती: ব द्वि ० मतिम् मतिषु मतिभ्याम् मतिभिः स० मत्याम्,मतौ मत्या त्० हे मते! हे मती! मतिभ्यः सं० मत्यै,मतये

[लघु०] एवं बुद्धचादयः ॥

अर्थ:—इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दों की प्रक्रिया होती है।

व्याख्या—बालकों के लिए मितवित् कुछ उपयोगी शब्दों का संग्रह यहां दे रहे

हैं। '\*' यह चिह्न णत्वप्रिया का ज्ञापक है।

शब्द—अर्थ शब्द—अर्थ शब्द—अर्थ शब्द—अर्थ शब्द्गुल अविन—पृथ्वी शक् विट = आकर्षण अपकृति = अपकार शब्दि = आकर्षण आकृति = आकार

१. यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि औत् (१८४) सूत्र उत्सर्ग अर्थात् सामान्य-सूत्र है। इस के दो अभवाद हैं—अन्व घेः (१७४) और इदुद्भ्याम् (२२३)

शब्द-अर्थ

आलि — पङ्क्ति आविल — पङ्क्ति आवृत्ति — पङ्क्ति आवृत्ति — अहाात आहिति — आहात आहुति — आहुति इष्टि — यज्ञ

उक्ति=वचन उन्नति=उन्नति

उपकृति = उपकार उपलब्धि = प्राप्ति, ज्ञान

औषघि = जड़ी-बूटी

कटि = कमर

कण्डूति = खुजली कान्ति = सीन्दर्य

कीर्ति = यश

कृति = कार्य

कृत्ति = चमड़ा

कृषि\*=बेती

कोटि'=कोना, करोड़

खनि = खान

ख्याति = प्रसिद्धि

गति = चाल, गमन

गीति = गान

गुप्ति = छिपाना

ग्लानि = अवसाद

च्युति = गिरना छर्दि = वमन

छवि = कान्ति, चमक

जग्धि = सहभोज

जिन= उत्पत्ति

जाति = जाति

ति = विस्तार

तमि = अन्धेरी रात

शब्द--अर्थ

तिथि = तारीख दीधित = किरण

दृष्टि = नज़र

द्युति == चमक

धूलि=धूल

धृति — धैर्य

निकृति = छल

नियति = भाग्य

निराकृति = खण्डन

नीति=नीति

नुति = स्तुति

पङ्क्ति = कतार

पद्धति=मार्ग

पीति = पीना

प्रकृति == स्वभाव

प्रतिकृति = छाया, सादश्य प्रतिपत्ति = ज्ञान, प्राप्ति

प्रतीति = अनुभव

प्रत्यासत्ति = समीपता

प्रत्युक्ति=उत्तर

प्रशस्ति = प्रशंसा

प्रसुप्ति = निद्रा

प्रसूति = प्रसव, सन्तान प्रसृति = प्रसार, वृद्धि

प्राप्ति = पाना

प्रीति — प्रेम

प्लुति == छलांग

बुद्धि == बुद्धि

भक्ति=श्रद्धा

भणिति =:कथन

भित्ति = दीवार

भीति=डर

मुक्ति=भोजन, खाना

शब्द—अर्थं

भुशुण्डि = बन्दूक भूति = कल्याण

भूमि = पृथ्वी

भृति = मजदूरी

भेरि\*=नग़ारा

भ्रान्ति = भ्रम

मुक्ति = मोक्ष

मूर्त्ति = प्रतिमा

यष्टि = छड़ी

युक्ति = उपाय

युवति = जवान स्त्री

योनि = उत्पत्तिस्थान

रजनि = रात्रि

राजनीति = राजनीति

रीति = तरीका-रिवाज

रुचि =अनुराग

रूढि == प्रसिद्धि

लिपि = वर्णमाला

विम = वमन

वल्लि == लता

वसति = वास, घर

वस्ति = मूत्राशय

वान्ति = वमन

विकृति = विकार

विगीति = निन्दा

विज्ञप्ति = प्रार्थना

विधुति = कम्पन

विनति = नम्रता

विपत्ति == आपत्ति

विरति = हटना

विवृति = व्याख्या

विशुद्धि = विशेष शुद्धि

विस्मृति = भूलना

१. करोड़ अर्थ में 'कोटि' शब्द एकवचनान्त होता है।

**शब्द—अर्थ**विहति = मारना
वीचि = तरङ्ग
वृत्ति = जीविका
वृष्टि = वर्षा
वेणि = गुत्त
व्याकृति = व्याकरण
वृत्ति = लता
शक्ति = ताकत

शब्द — अर्थ
शान्ति = शान्ति
शिरोधि = गरदन
शुक्ति = सीपी
शुद्धि = सफ़ाई
श्रुति = वेद, कान
सन्तति = सन्तान
सम्पत्ति = धन-दौलत
संस्तुति = परिचय

शब्द—अर्थं संहति = समूह सिद्धि = सिद्ध होना सूक्ति = सुन्दर वचन स्तुति = प्रशंसा स्थिति = ठहरना स्फूर्ति = फुर्ती स्मृति = स्मरण हानि = हानि [१२६]

अब स्त्रीलिङ्ग में 'त्रि' (तीन) शब्द के रूप दर्शाते हैं। त्रिशब्दो नित्यं बहु-वचनान्तः —यह पीछे (२४०) पृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हैं।

'त्रि - अस्' (जस्) इस दशा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२४) त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ-चतसृ ।७।२।६६॥

स्त्रीलिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तौ ॥

अर्थः — विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिङ्ग में 'त्रि' शब्द के स्थान पर 'तिसृ' और 'चतुर्' शब्द के स्थान पर 'चतसृ' आदेश हो ।

व्याख्या—विभक्तौ ।७।१।(अष्टन आ विभक्तौ से)। त्रिचतुरोः ।६।२। स्त्रियाम् ।७।१। तिसृचतसृ ।१।१। समासः—ितसृ च चतसृ च —ितसृचतसृ, समाहारद्वन्द्वः । अर्थः—(विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (स्त्रियाम्) स्त्रीलिङ्ग में (त्रिचतुरोः) त्रि और चतुर् शब्दों के स्थान पर क्रमशः (तिसृचतसृ) तिसृ और चतसृ आदेश होते हैं।

'त्रि-अस्'(जस्) यहां जस् विभक्ति परे है अतः प्रकृतसूत्र से 'त्रि' के स्थान पर 'तिसृ' आदेश हो 'तिसृ-अस्' इस स्थिति में पूर्वसवर्णदीर्घ (१२६) का बाध कर ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः (२०४) से गुण प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२५) अचि र ऋतः ।७।२।१००॥

तिसृचतसृ एतयोर्ऋकारस्य रेफादेशः स्यादिच । गुणदीर्घोत्त्वानाम-पवादः । तिस्रः २ । तिसृभिः । तिसृभ्यः २ । आमि नुँट् ।।

अर्थः — अच् परे हो तो तिसृ और चतसृ के ऋकार को रेफ अ'देश हो।
व्याख्या — अचि ।७।१। रः ।१।१। (रेफादकार उच्चारणार्थः)। ऋतः ।६।१।

१. अलोऽन्त्यपरिभाषायैव सिद्धे 'ऋत' इति अनुवर्तमान-'तिसृचतसृ' इत्यस्य षष्ठचन्त-त्वकल्पनाय । अन्यथा त्रिचतुरोरित्यस्यैवानुवृत्त्यापत्तौ रादेशेन तिसृचतस्रोर्बाधा-पत्तिरिति शेखरे नागेशः । वस्तुतस्तु तत्रैव स्वरितत्वं न तत्र । अन्यथा 'अचि रश्च' इत्येव वदेत् । योग्यतयैव तत्कल्पनासिद्धचा तददृष्टार्थमेवेत्यन्ये ।

तिसृचतस्तोः ।६।२। (त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ से विभित्त-विपरिणाम द्वारा)। अर्थः— (अचि) अच् परे होने पर (तिसृचतस्रोः) तिसृ और चतसृ शब्दों के (ऋतः) ऋकार के स्थान पर (रः) 'र्' यह आदेश होता है।

प्रश्न—अच् परे होने पर ऋकार को रेफ आदेश तो इको यणचि (१५) से ही सिद्ध है; पुनः इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—गुणदीर्घोत्त्वानाम् अपवादः अर्थात् 'तिसृ — अस्' यहां जस् में ऋतो डि॰ (२०४) से प्राप्त होने वाले गुण के, 'तिसृ — अस्' यहां शस् में प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) द्वारा प्राप्त होने वाले पूर्वसवर्णदीर्घ के तथा 'प्रियचतसृ — अस्' यहां ङिसँ और उस् में ऋत उत् (२०८) से प्राप्त होने वाले उत्तव के बाध के लिये इस सूत्र से ऋकार के स्थान पर रेफ आदेश किया जाता है। इस प्रकार यह सूत्र गुण, दीर्घ और उत्तव का अपवाद है।

'तिसृ-|-अस्' यहां गुण का बाध कर रेफ आदेश कर सकार को हत्व और रेफ को विसर्ग आदेश करने से---'तिस्रः' रूप बना।

'ति + अस्'(शस्) यहां तिसृ आदेश हो कर पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है; पुनः उस का बाध कर प्रकृत-सूत्र से रेफ आदेश हो जाता है—'तिस्रः'।

त्रि + भिस् = तिसृ + भिस् = तिसृ भिः । त्रि + भ्यस् = तिसृ + भ्यस् = तिसृभ्यः ।

'ति — आम्' यहां त्रेस्त्रयः (१६२) से प्राप्त त्रय आदेश का बाध कर त्रिचतुरोः (२२४) से तिसृ आदेश हो जाता है। 'तिसृ — आम्' इस स्थिति में हस्वनद्यापो नुंद् (१४८) से नुंद् आगम और अचि र ऋतः (२२५) से रेफ आदेश युगपत् प्राप्त होते हैं। विप्रतिषधे परं कार्यम् (११३) के अनुसार परकार्य रेफ आदेश होना चाहिये। परन्तु नुम्-अचिर-नृज्वद्भावेभ्यो नुंद् पूर्वविप्रतिषधेन (वा० १६) इस कात्यायनवचन से यहां पूर्वविप्रतिषधे मान कर पूर्व कार्य नुंद् आगम हो जाता है। अब 'तिसृ — नाम्' इस दशा में नामि (१४६) से दीर्घ प्राप्त होता है; इस पर अग्रिमसूत्र से उस का निषेध करते हैं—

# [लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२२६) न तिसृचतसृ ।६।४।४।।

एतयोर्नामि दीर्घो न । तिसृणाम् । तिसृषु ॥

अर्थः -- नाम् परे होने पर तिसृ और चतसृ शब्दों को दीर्घ नहीं होता।

ज्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । तिसृ-चतसृ ।६।१। (यहां सुंपां सुंजुक् सूत्र द्वारा पञ्ठी का लुक् समभ्रना चाहिये) । नामि ।७।१। (नामि से) । दीर्घः ।१।१। (ढ्लोपे पूर्वस्य वीर्घोऽणः से) । अर्थः—(नामि) नाम् परे होने पर (तिसृचतसृ) तिसृ और चतसृ शब्दों के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घं (न) नहीं होता ।

'तिसृ — नाम्' यहां दीर्घ का निषेध हो कर ऋवणिन्नस्य णत्वं वाच्यम् (वा० २०) से नकार को णकार करने से—'तिसृणाम्'। रूपमाला यथा—

| স০         | 0 | 0 | तिस्नः   | प०  | • | Θ. | तिसृभ्य: |
|------------|---|---|----------|-----|---|----|----------|
| द्वि०      | o | 0 | 27       | छा० | 0 | 0  | तिसृणाम् |
| तु०        | 0 | 0 | तिसृभिः  |     | 0 | 0  | तिसृषु   |
| <b>ঘ</b> ০ | 0 | 0 | तिसृभ्यः |     |   |    |          |

इसी प्रकार चतुर् (चार) शब्द के स्त्रीलिङ्ग में रूप बनते हैं —चतस्रः २, चतसृभिः, चतसृभ्यः २, चतसृणाम्, चतसृषु । इसे हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में देखें । [लघ०] द्वे २ । द्वाभ्याम् ३ । द्वयोः २ ॥

व्याख्या—'द्वि' (दो) शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त होता है। अब स्त्रीलिङ्ग में इस की प्रक्रिया दर्शाई जाती है।

दि शब्द से प्रथमा या दितीया के दिवचन में 'दि + औ' इस स्थिति में त्यदा-दोनामः (१६३) सूत्र से विभिन्त परे होने के कारण इकार को अकार हुआ। तब 'द्व + औ' इस दशा में स्त्रीत्विविक्षा में अदन्त होने के कारण अजाद्यतष्टाप् (१२४६) सूत्र से टाप् प्रत्यय हुआ। टाप् के टकार और पकार इत्सञ्ज्ञक होने से लुप्त हो जाते हैं। 'द्व आ + औ' इस स्थिति में सवर्णदीर्घ हो औड आपः (२१६) से औ को शी आदेश तथा आद् गुणः (२७) से गुण करने पर 'द्वे' रूप सिद्ध होता है।

भ्याम् में त्यदाद्यत्व, टाप् और सवर्णदीर्घ हो कर—'द्वाभ्याम्'।

ओस् में, त्यदाद्यत्व, टाप्, सवर्णदीर्घ, आकार को आङ चापः (२१८) से एकार, अय् आदेश और सकार को ठँत्व-विसर्ग हो कर—'द्वयोः' । रूपमाला यथा— प्र० ० द्वे ० प० ० द्वाभ्याम् ०

(यहां पर ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वर्णन करते हैं-

[लघु०] गौरी । गौर्यौ । गौर्यः । हे गौरि! । गौर्यै । इत्यादि ।।

व्याख्या—गौर शब्द से षिद्गौरादिभ्यश्च (१२४५) सूत्र द्वारा ङीष् प्रत्यय करने पर भसञ्ज्ञक अकार का लोप हो कर 'गौरी' शब्द निष्पन्न होता है। गौरी का अर्थ 'पार्वती' है। नित्यस्त्रीलिङ्ग होने से यू स्त्र्याख्यो नदी (१६४) द्वारा इस की नदी-सञ्ज्ञा हो जाती है।

प्रथमा के एकवचन में 'गौरी + स्' इस अवस्था में ङचन्त होने से हल्ङचाङभ्यः । (१७६) सूत्र से अपृक्त सकार का लोप हो कर 'गौरी' रूप बनता है।

ल । प्र (२०)

१. घ्यान रहे कि पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग के 'ढ़ाभ्याम्' और 'ढ़योः' की प्रक्रिया भिन्न २ है।

'गौरी + औ' में पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है, उस का दीर्घाज्जिस च (१६२) सूत्र से निषेध हो जाता है। तब इको यणिच (१५) से यण् आदेश हो कर 'गौयौं' रूप बनता है। ध्यान रहे कि 'गौयौं' आदि में अचो रहाभ्यां हे (६०) सूत्र द्वारा यकार यर् को दित्व हो कर पक्ष में 'गौयौं' प्रमृति रूप भी बनते हैं।

जस् में भी पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो यण् करने पर---'गाँर्यः'।

'गौरी + अम् = गौरीम् । अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो जाता है।

'गौरी — अस्' यहां शस् में पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर सकार को हँत्व-विसर्ग करने से 'गौरी:' रूप बनता है। स्त्रीलिङ्ग होने से सकार को नकार नहीं होता।

टा में इको यणचि (१५) से यण् हो कर 'गौर्या' रूप सिद्ध होता है।

'गौरी +ए' (ङे) । यहां यू स्त्र्याख्यों नदी (१६४) से नदीसञ्ज्ञा हो कर आण्नद्याः (१६६) से आट् आगम, आटक्च (१६७) से वृद्धि और इको यणिच (१५) से यण् यकार करने से 'गौर्यें' रूप बनता है।

'गौरी + अस्' (ङिसिँ वा ङस्) इस दशा में नदीसञ्ज्ञा, आट् आगम, वृद्धि और यण् यकार हो कर 'गौर्याः' रूप सिद्ध होता है।

अोस् में इको यणचि (१५) से यण् हो कर 'गौयों:' बनता है।

षष्ठी के बहुवचन आम् में नदीसञ्ज्ञा हो कर नदीमूलक नुंद्, अनुबन्धलोप और नकार को णकार करने से 'गौरीणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन िक में 'गौरी — िकि' इस दशा में डेराम्॰ (१६८) से िक को आम्, आण्नद्याः (१६६) से आट् आगम, आटश्च (१६७) से वृद्धि तथा इको यणचि (१६) से यण् करने पर 'गौर्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सम्बुद्धि में नदीसञ्ज्ञा होने से अम्बार्थ० (१६५) से ह्रस्व हो कर एङ्ह्रस्वात्० (१३४) से सकार का लोप हो जाता है—'हे गौरि!'। रूपमाला यथा—

गौरी गौयौ गौर्य: गौर्याः गौरीभ्याम गौरीभ्यः οR प० गौर्योः गौरीणाम गौरीम् गौरी: द्वि० do गौर्या गौरीभ्याम् गौरीभिः स० गौर्याम् गौरीष तु० हे गौर्यः! गौर्ये गौरीभ्यः सं० हे गौरि! हे गौयौं! ভাত

[लघु०] एवं नद्यादयः ॥

अर्थः - इसी प्रकार नदी आदि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दों के रूप बनेंगे।

च्याख्या—बालकों के लिये गौरीवत् कुछ उपयोगी शब्दों का सङ्ग्रह यहां दे रहे है। '\*' इस चिह्न वाले स्थानों में णत्वविधि जाननी चाहिये।

| शब्द—अर्थ             |      |
|-----------------------|------|
| अक्षौहिणी — सेनाविशेष | अर्न |
| अङ्गुली = अङ्गुल      | अनु  |
| अटवी = जङ्गल          | अनु  |

शब्द --अर्थ अनीकिनी =- सेना अनुक्रमणी =- सूची अनुचरी\* =- दासी शब्द—अर्थ अमरावती = इन्द्रपुरी अरण्यानी = बड़ा जङ्गल अवाची =दक्षिण दिशा

शब्द---अर्थ अश्मरी\*=पत्थरी रोग आनुपूर्वी\*=क्रम आमलकी — आँवला इङ्गुदी — गोंदी इन्द्राणी == इन्द्रपत्नी उज्जयिनी == उज्जैन नगर उदीची = उत्तर दिशा उर्वशी = एक अप्सरा उर्वी\*=पृथ्वी ऋतुमती = रजस्वला एकादशी = एकादशी कटी = कमर कठिनी = खड़िया मिट्टी कदली = केले का पेड़ कबरी \* == वेणी कमठी = कछई करिणी = हथिनी कर्त्तनी = कैंची कस्तूरी\*=कस्तूरी काकली == सूक्ष्ममधुरध्वनि काकिणी = कौडी काकी = कव्वी कादम्बरी\*= मदिरा कादम्बिनी = मेघ-माला कामिनी = स्त्री कामुकी = कामुक स्त्री कालिन्दी = यमुना नदी काली = देवी-विशेष कावेरी\*=एक नदी काशी = बनारस किङ्किणी = घुंघरू किंवदन्ती = अफ़वाह कुटी = भोंपड़ी कुट्टनी = दलाल स्त्री

शब्द --- अर्थ कूट्म्बिनी =भार्या कुमारी\* = कुँवारी लड़की केतकी = केवड़ा (क्षुप) कोकी - चकवी कौमूदी = चान्दनी कौमोदकी = विष्णुकीगदा कौशाम्बी = एक नगर क्षत्त्रयाणी = क्षत्त्रयस्त्री गर्दभी = गधी गभिणी = गर्भवती गायत्री\* = एक छन्द गाली = अपशब्द गुटी = गोली गृड्ची = गिलोय गुर्वी\*=भारी गध्रसी = एक रोग गृहिणी = भार्या गोष्ठी = सभा गोस्तनी = द्राक्षा विशेष घतचौरी\*=कचौरी छागी = बकरी जगती = पृथ्वी जननी = माता ज्यौतस्नी = चान्दनी रात टिप्पणी == नोट तटिनी =: नदी तपस्वनी = तपस्या वाली तमी = अन्धेरी रात तरङ्गिणी = नदी तरुणी = जवान स्त्री तामसी = तमोगुणवाली तिरस्करिणी = परदा त्रयी\* = ऋग्यज्:साम दासी = नौकरानी

शब्द — अर्थ दूती = संदेशहरी देवकी = श्रीकृष्ण-माता देवी = दुर्गा, देवपत्नी दैनन्दिनी = डायरी द्रौपदी = द्रुपद-कन्या धमनी = नाडी, शिरा धरित्री \* - पृथ्वी नगरी\*=नगर नटी = नट की स्त्री नदी = नदी नलिनी = कमलिनी नागवल्ली = पान की बेल नाडी = शिरा नारी\*=स्त्री निजी थिनी = रात्रि पञ्चवटी = एक स्थान पतिवत्नी = सधवा पत्नी = भार्या पदवी = मार्ग, पद पद्मिनी = कमल-समूह परिपाटी == सिलसिला पाञ्चाली = द्वौपदी पार्वती = दुर्गा पितामही = दादी पिप्पली = पीपर पूत्त्री\*=बेटी पूरन्ध्री\*=पति-पुत्रवती पूरी\*=नगरी पंश्वली = व्यभिचारिणी पुष्करिणी = हथिनी पुष्पवती = रजस्वला पृथिवी = भूमि पृथ्वी = भूमि पेषणी = पेषण-शिला

शब्द---अर्थ पौर्णमासी = पूर्णिमा प्रणाली == तरीका प्रतीची = पश्चिमदिशा प्रतोली = गली प्रसाधनी = कङ्की प्राची = पूर्व दिशा बदरी\*=बेर का वृक्ष बिसिनी = कमल का पौघा भट्टिनी = महारानी भवती = आप (स्त्री) भवानी = दुर्गा भागीरथी = गङ्गा भामिनी = कोपशीला भारती == संस्कृतभाषा भेरी\*=बडा नगारा मञ्जरी\*=कोंपल मन्त्रिणी = मन्त्री (स्त्री) मन्दाकिनी = स्वर्गङ्का मर्कटी = वानरी मसी = स्याही महती = बड़ी महामारी\*=प्लेग आदि महिषी\*= भैंस, पटरानी मही = पृथ्वी मातामही = नानी मातुलानी = मामी मातुली = मामी मालती = चमेली (लता) मुम्बापुरी\*=बम्बई नगर मुरली = बांसुरी मुडानी = पार्वती मेदिनी = पृथिवी

शब्द---अर्थ मैत्त्री\*=मित्रता मौर्वी\*=धनुष-डोरी यक्षी\* = कुबेर-स्त्री यवनानी = यवनलिपि याजसेनी = द्वीपदी यामिनी = रात्रि युवती = जवान स्त्री रजनी = रात राक्षसी = राक्षस स्त्री राजधानी = राजधानी राज्ञी = रानी रुविमणी = कृष्ण-पत्नी हडाणी = पार्वती रेवती = बलराम-पत्नी रोहिणी = एक नक्षत्र लेखनी = कलम लेखिनी == कलम वरूथिनी = सेना वसुमती = पृथ्वी वंशी = बांसुरी वाणी = वाणी वापी = बावडी वामी = घोडी वायसी = कव्वी वाराणसी = बनारस वारुणी = मद्य, पश्चिम वाहिनी = सेना, नदी विद्षी\*=पठित स्त्री विभावरी\*=रात्रि विष्णुपदी = गङ्गा वीथी = रास्ता, गली वैजयन्ती = पताका

ग्रब्द-अर्थ वैतरणी = नरक की नदी वैदेही = सीता वैयासिकी = व्यास-रचना व्याच्री\*=बाधिन शतघ्नी = तोप शमी = शमीवक्ष शर्वरी\*=रात्रि शाटी <del>=</del> वस्त्र, साडी ज्ञुण्ठी <del>=</del> सोंठ शुनी = कुत्तिया शैली = रीति श्रेणी == पंक्ति सखी = सहेली सङ्ग्रहणी = एक रोग सपत्नी = सौकन सरस्वती = वाग्देवी सरोजिनी = कमल-समूह साध्वी = पतिव्रता सिहवाहिनी = दुर्गा सिही = शेरनी सीमन्तिनी = स्त्री सुन्दरी\* = रूपवती सूची = सूई सरी\*=कुन्ती सैरन्ध्री\*=दासी सौदामनी = विद्युत् स्थली = सुन्दर स्थल स्रोतस्वती = नदी हरिणी = हरनी हरीतकी = हरड़ हसन्ती = अंगीठी हिमानी = बरफ़-समृह ह्रादिनी = वज्र, विद्युत् (२०८)

१. स्थलशब्द से जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल० (४.१.४२) सूत्रद्वारा ङीष् प्रत्यय कर नित्य-स्त्रीलिङ्गी 'स्थली' शब्द निष्पन्न होता है। इस का अर्थ है—अकृत्त्रिम या स्वा- [लघु०] लक्ष्मी:। शेषं गौरीवत्।।

व्याख्या—लक्ष दर्शनाङ्कनयोः (चुरा० उ०) घातु से लक्षेमुँट् च (उणा० ४४०) द्वारा ई प्रत्यय और मुँट् का आगम करने से 'लक्ष्मी' शब्द निष्पन्न होता है। ङचन्त न होने से इस से परे हुत्ङचाब्म्यः० (१७६) द्वारा सुँलोप नहीं होता। अन्य विभिक्तयों में गौरीशब्दवत् प्रिक्रया होती है। रूपमाला यथा—-

लक्ष्म्याः\* लक्ष्मीभ्याम् लक्ष्मीभ्यः लक्ष्मी: लक्ष्म्यी लक्ष्म्य: प• স৹ लक्ष्मीः | लक्ष्मीम् "\* लक्ष्मयोः लक्ष्मीणाम्\* ष० लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम् लक्ष्मीभिः | स० लक्ष्म्याम्\* तु० लक्ष्मयै\* लक्ष्मीम्यः | सं॰ हे लक्ष्मि! \* हे लक्ष्म्यौ! हे लक्ष्म्यः! ব্যত

\* इन स्थानों पर नदीसञ्ज्ञा हो कर आट् आदि नदी-कार्य होते हैं।

#### [लघु०] एवं तरी-तन्त्र्यादयः॥

अर्थः — तरी, तन्त्री आदि अन्य ईप्रत्ययान्त शब्दों के रूप भी लक्ष्मीशब्द के समान होते हैं।

व्याख्या—अवि-तृ-स्तृ-तित्रम्य ईः (उणा० ४३८) इस औणादिक सूत्र से १० अवी (रजस्वला स्त्री), २० तरी (नौका), ३० स्तरी (धूम), ४० तन्त्री (बीणा)— इन चार ईप्रत्ययान्त शब्दों की निष्पत्ति होती है। इन का उच्चारण भी लक्ष्मीशब्दवत् होता है। ङचन्त न होने से इन में भी सुँलोप नहीं होता। इस विषय पर एक श्लोक प्रसिद्ध है—

अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ह्री-श्रीणामुणादिषु । सप्तस्त्रीलङ्गशब्दानां न सुलोपः कदाचन ॥

परन्तु इन में 'स्तरी' और 'भी' (डर) शब्दों का उल्लेख नहीं, किञ्च ये सब शब्द औणादिक भी नहीं हैं, अतः यह श्लोक संशोधित रूप से इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये—

अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्मी-तरी-घी-ह्री-श्रियां भियः । अङ्घन्तत्वात् स्त्रियामेषां न सुलोपः कदाचन ॥°

भाविक सुन्दर भूमि । इस शब्द की यू स्त्र्याख्यों नदी (१६४) से नदीसञ्ज्ञा हो जाती है । इस पर एक सुन्दर सुभाषित बहुत प्रसिद्ध है—

पाणिनेर्न नदी गङ्गा यमुना च स्थली नदी। प्रभुः स्वातन्त्र्यमापन्नी यदिन्छति करोति तत्।।

अर्थात् पाणिनि ने गङ्गा और यमुना को तो 'नदी' नहीं माना किन्तु स्थली (स्थलप्रदेश) को 'नदी' माना है। सत्य है समर्थ लोग स्वतन्त्र होते हैं, जो जी में आता है कह देते है कोई रोकने वाला नहीं होता। व्याकरणप्रेमी थोड़ा विचार कर इस पद्य का आनन्द उठा सकते हैं।

यहां यह घ्यातव्य है कि इन शब्दों से यदि कृदिकारादिक्तनः (गण-सूत्रम्) से वैकित्पक डीष् करेंगे तो डीष्पक्ष में इन शब्दों से परे भी सुँलोप होने लगेगा। अत एव दिरूपकोश में लक्ष्मीशब्द के प्रथमैकवचन में दोनों रूप उपलब्ध होते हैं — लक्ष्मीलंक्ष्मी हरिप्रिया। परन्तु इन के डीष्पक्षीय रूप प्रसिद्ध नहीं हैं।

अब ईकारान्त स्त्रीलिङ्गों में सब से विलक्षण स्त्रीशब्द का वर्णन करते हैं। [लघु०] स्त्री। हे स्त्रि!।।

व्याख्या—स्त्ये शब्द-सङ्घातयोः (म्वा० प०) धातु से स्त्यायतेड्रंद् (उणा० ६०५) सूत्र द्वारा ड्रट् प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, टिलोप, लोपो व्योर्वेलि (४२६) से यकारलोप, टिड्ढाणज्० (१२५१) से डीप् प्रत्यय और यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक अकार का लोप करने से 'स्त्री' शब्द निष्पन्न होता है । स्त्रीशब्द ङंचन्त है अतः 'स्त्री + सुं' यहां हल्ङचाब्स्यः० (१७६) द्वारा अपृक्त सकार का लोप हो जाता है —स्त्री ।

सम्बुद्धि में यू स्त्र्याख्यो नवी (१६४) सूत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। तब अम्बार्यनद्योर्ह्रस्वः (१६५) सूत्र से ह्रस्व और एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) सूत्र से सकार का लोप हो कर 'हे स्त्रि!' प्रयोग सिद्ध होता है।

'स्त्री — औ' यहां घातु का ईकार न होने से इयँङ् प्राप्त नहीं होता। पूर्व-सवर्णदीर्घ का भी दीर्घाज्जिस च (१६२) से निषेध हो जाता है। तब इको यणचि (१६) से यण् प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२७) स्त्रियाः ।६।४।७६।।

अस्येयँङ् स्याद् अजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्त्रियः ।।

अर्थः—अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्रीशब्द के ईकार को इयँङ् आदेश हो। ज्याख्या—स्त्रियाः ।६।१। इयँङ् ।१।१। अचि ।७।१। (अचि रनुधातु० से)। 'प्रत्यये' का /अध्याहार कर यस्मिन् विधिस्तदादावस्प्रहणे द्वारा तदादिविधि हो कर 'अजादौ प्रत्यये' बन जाता है। अर्थः—(अचि —अजादौ) अजादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (स्त्रियाः) स्त्रीशब्द के स्थान पर (इयँङ्) इयँङ् आदेश हो। अलोऽन्त्य-परिभाषा से स्त्रीशब्द के अन्त्य ईकार के स्थान पर इयँङ् आदेश होगा।

'स्त्री + औ' यहां 'औ' यह अजादि प्रत्यय परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा इयँङ् आदेश होकर---'स्त्रियौ' रूप बना ।

'स्त्री + अस्' (जस्) यहां भी इयँङ् हो कर--'स्त्रियः' रूप बनता है।

'स्त्री — अम्' यहां अमि पूर्वः (१३५) का बाध कर प्रकृत-सूत्र से नित्य इयँङ् प्राप्त होता है; इस पर अग्रिमसूत्र से विकल्प करते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२२८) वाडम्ज्ञासोः।६।४।८०।।

अमि शसि च स्त्रिया इयँङ् वा स्यात् । स्त्रियम्, स्त्रीम् । स्त्रियः, स्त्रीः । स्त्रिया । स्त्रियै । स्त्रियाः २ । परत्वान्नुंट्—स्त्रीणाम् । स्त्रीषु ॥

अर्थः --अम् वा शस् परे होने पर स्त्रीशब्द को विकल्प कर के इयँ इहो।

व्याख्या—वा इत्यव्ययपदम् । अम्झसोः ।७।२। स्त्रियाः ।६।१। (स्त्रियाः से)। इयँङ् ।१।१। (अचि इनु० से) । अर्थः—(अम्झसोः) अम् अथवा झस् परे होने पर (स्त्रियाः) स्त्रीशब्द के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (इयँङ्) इयँङ् आदेश होता है। यह पूर्वसूत्र का बाधक है।

'स्त्री — अम्' यहां प्रकृतसूत्र से ईकार को विकल्प कर के इयँङ् हो गया। इयँङ्पक्ष में अनुबन्ध-लोप हो कर—स्त्रियम्। इयँङ् के अभाव में अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो कर—स्त्रीम्। इस प्रकार 'स्त्रियम्, स्त्रीम्' दो रूप सिद्ध होते हैं।

'स्त्री - अस्' (शस्) यहां भी वाऽम्श्रसोः सूत्र से वैकित्पिक इयँङ् हो कर — स्त्रियः। पक्ष में पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर—स्त्रीः। इस प्रकार 'स्त्रियः, स्त्रीः' दो रूप बनते हैं।

तृतीया के एकवचन में 'स्त्री-|-आ' इस अवस्था में स्त्रियाः (२२७) सूत्र से ईकार को इयाँ हो कर---'स्त्रिया' रूप बनता है।

चतुर्थी के एकवचन 'स्त्री —ए' में यू स्त्र्याख्यों नदी (१६४) से नित्य नदी-सञ्ज्ञा हो जाती है। यद्यपि स्त्रीशब्द के स्थान पर इयँङ् होता है, तथापि स्त्रीशब्द का वर्जन होने से डिति ह्रस्वश्च (२२२) से डित्प्रत्ययों में नदीसञ्ज्ञा का विकल्प नहीं होता। नदीसञ्ज्ञा होने से आण्नद्याः (१६६) से आट् आगम और आटश्च (१६७) से वृद्धि होने के अनन्तर 'स्त्री — ऐ' इस स्थिति में स्त्रियाः (२२७)से इयँङ् हो कर 'स्त्रिय" प्रयोग निष्पन्न होता है।

'स्त्री + अस्' (ङिसँ वा ङस्) यहां भी पूर्ववत् नदीसञ्ज्ञा होने से आट्, वृद्धि और इयँङ हो कर---'स्त्रियाः' रूप बनता है।

ओस् में स्त्रियाः (२२७) से इयँङ् हो कर-'स्त्रियोः' रूप बनता है।

षष्ठी के बहुवचन में 'स्त्री-|-आम्' इस दशा में इयँङ् और नुँट् दोनों की युगपत् प्राप्ति होने पर परत्व के कारण नुँट् का आगम हो जाता है। अब अट्कुप्वाङ्० (१३८) से नकार को णकार हो कर 'स्त्रीणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'स्त्री — िक्ष' यहां पर नदीसञ्ज्ञा होने से **डेराम्**० (१६८) सूत्र से कि को आम्, आट् का आगम, वृद्धि और स्त्रियाः (२२७) से इयँङ् हो कर 'स्त्रियाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

स्त्रीभ्याम् स्त्री स्त्रियौ स्त्रीभ्यः प्र स्त्रियः प० स्त्रियाः द्वि० स्त्रियम् ] स्त्रीणाम िस्त्रियः स्त्रियोः ष० स्त्रीम् ∫ े स्त्रीः स्त्रीषु स्त्रियाम् स० स्त्रीभ्याम् तु० स्त्रिया स्त्रीभिः सं० हे स्त्र ! हे स्त्रियौ ! हे स्त्रिय:! च० स्त्रियै स्त्रीभ्य:

नोट - स्त्रीशब्द के समान उच्चारण वाला स्त्रीलिङ्ग में अन्य कोई शब्द नहीं। [लघु०] श्री:। श्रियौ। श्रिय:॥

ब्याख्या—श्रयित हरिम् इति श्रीः। लक्ष्मी वा शोभा को 'श्री' कहते हैं। श्रिञ् सेवायाम् (म्वा० उभ०) धातु से क्विंब्वचि-प्रच्छि-श्रि-स्नु-द्रु-प्रु-ज्वां दीघोंऽसम्प्रसारणञ्च (उणा० २१५) सूत्र द्वारा विवेंप् प्रत्यय तथा प्रकृति को दीर्घ करने से 'श्री' शब्द निष्पन्न होता है। श्रीशब्द ङचन्त नहीं, इस में ईकार घातु का अवयव है। अतः हल्ङचाब्म्यः० (१७६) से सुँलोप नहीं होता—श्री:। 'श्री-निश्री' यहां घातु के अवयव ईकार से पूर्व घातु का अवयव 'श्र्' संयोग वत्तंमान है; अङ्ग अनेकाच् भी नहीं, अतः एरनेकाचः० (२००) से यण् नहीं होता। अचि क्नु० (१९६) से इयँङ् हो कर—'श्रियौ' प्रयोग बनता है।

श्री + अस् (जस्) = श्रियः । अचि क्नु० (१६६) से इयँङ् होता है ।

'हे श्री + स्' यहां सम्बुद्धि में यू स्त्र्यास्यौ नदी (१६४) से नित्यनदीसञ्ज्ञा होने के कारण अम्बार्यनद्योः ० (१६५) द्वारा ह्रस्व प्राप्त होता है। परन्तु यह अनिष्ट है, अतः इस के वारण के लिए नदीसञ्ज्ञा का निषेध करते हैं—

## [लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२२६) नेयँङुवँङ्स्थानावस्त्री ।१।४।४।।

इयँडुवँडो: स्थितिर्ययोस्तावीदूतौ नदीसञ्ज्ञौ न स्तः, न तु स्त्री । हे श्रीः!। श्रियै, श्रिये । श्रियाः २, श्रियः २ ॥

अर्थः — जिन ईकार ऊकार के स्थान पर इयँङ् उवँङ् आदेश होते हैं उन की नदीस ङ्जा नहीं होती। परन्तु स्त्रीशब्द की तो होती ही है।

क्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । इयँडुवँङ्स्थानौ ।१।२। यू ।१।२। नदी ।१।१। (यू स्त्र्याख्यौ नदी से) । अस्त्री ।१।१। समासः—इयँड् च उवँड् च इयँडुवँडो, इतरेतरद्वन्द्वः । इयँडुवँडोः स्थानं (स्थितिः) ययोस्तौ = इयँडुवँड्स्थानौ, बहुवीहिस्समासः । ईश्च ऊश्च = यू, इतरेतरद्वन्द्वः । न स्त्री = अस्त्री, नञ्समासः । अर्थः— (इयँडुवँड्स्थानौ) जिन के स्थान पर इयँड् उवँड् आदेश होते हैं ऐसे (यू) ईकार ऊकार (नदी) नदीसञ्ज्ञक (न) नहीं होते । (अस्त्री) परन्तु स्त्रीशब्द पर यह नियम लागू नहीं होता ।

श्रीशब्द के ईकार के स्थान पर अजादि प्रत्ययों में अचि क्नु० (१६६) सूत्र द्वारा इयेंड् आदेश होता है, अतः प्रकृतसूत्र द्वारा अजादिप्रत्ययों में तथा अन्यत्र भी इस में नदीसञ्ज्ञा का निषेष हो जायेगा।

'हे श्री + स्' यहां नदीसञ्ज्ञा का निषेध हो जाने से नदीमूलक हरूव नहीं होता। सकार को रुँत्व और रेफ को विसर्ग करने से—'हे श्रीः' प्रयोग सिद्ध होता है।

श्री + अम् = श्रियम् । श्री + अस् (श्रस्) = श्रियः । श्री + आ (टा) = श्रिया । सर्वत्र अचि इनु० (१६६) से इयँङ् हो जाता है ।

चतुर्थी के एकवचन 'श्री । ए' में यू स्त्र्यास्यों नदी (१६४) सूत्र से प्राप्त नदीसञ्ज्ञा का नेयँडुवँड्० (२२६) से निषेध हो जाता है। पुनः डिति हस्वश्च (२२२) से विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। नदीसञ्ज्ञा के पक्ष में आट् का आगम,

१. घ्यान रहे कि नदीसक्का का निषेघ केवल वहां ही नहीं होता जहां इयँ उवँ इ आदेश होते हैं। किन्तु इयँ इवँ इस्थानी शब्द में अन्यत्र भी—जहां इयँ इवँ उवँ इस्थानी शब्द में अन्यत्र भी—जहां इयँ उवँ इस्थानी शब्द में अन्यत्र भी काति विभिक्तियों में होता है परन्तु नदीसक्का का निषेघ अजादियों में तथा अन्यत्र सम्बुद्धि में भी हो जाता है।

वृद्धि और इयेँङ् हो कर 'श्रियैं' बनता है। नदीत्व के अभाव में केवल इयेंङ् हो कर — 'श्रियें'। इस प्रकार हे में 'श्रियै, श्रियें' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

पञ्चमी वा षष्ठी के एकवचन 'श्री — अस्' में पूर्ववत् नदीसञ्ज्ञा का निषेष हो पुनः विकल्प हो जाता है। नदीत्वपक्ष में आट्, वृद्धि और इयँङ् हो कर— 'श्रियाः'। नदीत्व के अभाव में केवल इयँङ् हो कर— 'श्रियः' सिद्ध होता है। इस प्रकार ङिसँ और ङस् में 'श्रियाः, श्रियः' ये दो रूप निष्पन्त होते हैं।

षष्ठी के बहुवचन 'श्री + आम्' में यू स्त्र्याख्यौ नवी (१६४) से प्राप्त नित्य-नदीत्व का नेयँडुबँड्॰ (२२६) से निषेध हो जाता है। आम् के डित् न होने से डिति ह्रस्वदच (२२२) द्वारा नदीत्व का विकल्प नहीं हो सकता। इस पर अग्रिमसूत्र द्वारा नदीसञ्ज्ञा का विकल्प करते हैं—

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(२३०) वाऽऽमि ।१।४।४।।

इयँङ्वँङ्स्थानौ स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदीसञ्ज्ञौ स्तः, न तु स्त्री । श्रीणाम्, श्रियाम् । श्रियाम्, श्रियि ।।

अर्थः — जिन के स्थान पर इयँङ् उवँङ् आदेश होते हैं, ऐसे नित्यस्त्रीलिङ्ग ईकार ककार आम् परे होने पर विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक हों। परन्तु यह नियम स्त्रीशब्द में प्रवृत्त नहीं होता।

च्याख्या — इयँ डूवँ ड्स्थानी ।१।२। (नेयँ ड्वँ ड्० से) । स्त्र्याख्यी ।१।२। यू। १।२। नदी ।१।१। (यू स्त्र्याख्यो नदी से) । वा इत्यव्ययपदम् । आमि ।७।१। अर्थः — (इयँ ड्वँ ड्स्थानी) जिन के स्थान पर इयँ ड्वँ ड्वँ ड्वादेश होते हैं, ऐसे (स्त्र्याख्यी) नित्यस्त्रीलिङ्ग (यू) ईकार ऊकार (आमि) आम् परे होने पर (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं।

'श्री— आम्' यहां इयँड्स्थानी नित्यस्त्रीलिङ्ग ईकार की आम् परे रहते प्रकृत सूत्र से विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जाती है। नदीसञ्ज्ञापक्ष में नद्यन्त होने से ह्रस्वनद्यापः० (१४८) से नुँट् और अट्कुप्वाङ्० (१३८) से नकार को णकार करने से 'श्रीणाम्' और अभावपक्ष में अचि क्नु० (१६६) से इयँड् हो कर 'श्रियाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

सप्तमी के एकवचन 'श्री + इ' में डिति हस्वश्च (२२२) से नदीसङ्का के विकल्प होने से नदीत्वपक्ष में डेराम्० (१६८) सूत्र से ङि को आम् आदेश हो कर आट् आगम, वृद्धि और इयँङ् करने से—'श्रियाम्'। नदीत्वाभाव में केवल इयँङ् आदेश हो कर 'श्रिया' प्रयोग बनता है। श्रीशब्द की रूपमाला यथा—

| प्रथमा        | श्रीः          | श्रियौ     | श्रिय:   |
|---------------|----------------|------------|----------|
| द्वितीया      | श्रियम्        | "          | "        |
| <b>तृतीया</b> | श्रिया         | श्रीम्याम् | श्रीभिः  |
| चतुर्थी       | श्रियै,श्रिये  | "          | श्रीभ्यः |
| पञ्चमी        | श्रियाः,श्रियः | "          | 11       |

षठी श्रियाः,श्रियः श्रियोः श्रीणाम्,श्रियाम् सप्तमो श्रियाम्,श्रियि ,, श्रीणु सम्बोधन हेश्रीः! हेश्रियौ! हेश्रियः! इसी प्रकार घी(बुद्धि), ह्री(लज्जा), भी(डर) शब्दों के रूप बनेंगे। विशेष ध्यातव्य—

- (१) ध्यान रहे कि नदीसञ्ज्ञा का उपयोग केवल ंडे, ङसिँ, ङस्, ङि, आम् और सम्बुद्धि' इन छः स्थानों पर ही होता है।
- (२) जिस शब्द में इयँङ् उवँङ् आदेश होते हों उस में प्रथम नेयँडुवँड्-स्थानावस्त्री(२२९)सूत्र से सर्वत्र छः स्थानों पर नदीसञ्ज्ञा का निषेध हो जाता है।
- (३) नदीत्व के निषेध के बाद ङिद्वचनों तथा आम् में क्रमशः ङिति हस्व-इच(२२२)और वाऽऽमि(२३०)सूत्रों से नदीत्व का विकल्प हो जाता है।
- (४) शेष सम्बुद्धि ही बच रहती है जिस में वैसे का वैसा नदीत्वितिषेध बना रहता है। इस प्रकार नेयँडुवँड्० (२२६) केवल सम्बुद्धि में ही चरि-तार्थ होता है।
- (५) इन नियमों से स्त्रीशब्द प्रभावित नहीं होता; क्योंकि सर्वत्र 'अस्त्री' कहा गया है। अतः स्त्रीशब्द यू स्त्र्याख्यौ नदी (१६४) से नित्य नदी-सञ्जक है।

(यहां ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब उकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'धेनु' (गाय) शब्द का वर्णन करते हैं— [लघु०] धेनुर्मतिवत् ।।

--::0::-

व्याख्या — 'घेनु'शब्द की प्रक्रिया 'मित'शब्दवत् होती है। रूपमाला यथा— धेन प॰ धेन्वाः,धेनोः धेनुभ्याम् धेनुः OR धेनवः । द्धि ० घेनुम् धेनु: ष्ठ ,,, ,, धन्वोः धेनुभिः स० धेन्वाम्,धेनी " तु० घेन्वा धेनुभ्याम् धनुष् धेन्वै, धेनवे च० सं० हे धेनो! हे धेन्! धेनुम्यः

स्त्रीलिङ्ग होने के कारण घिसञ्ज्ञा होने पर भी आङो नाऽस्त्रियाम् (१७१) द्वारा टा को ना नहीं होता।

ङिद्वचनों में ङिति ह्रस्वश्च (२२२) द्वारा नदीसञ्ज्ञा का विकल्प हो जाता है। नदीत्वपक्ष में नदीकार्य होते हैं। यथा—ङे में आट् का आगम और वृद्धि हो कर यण् (१४) हो जाता है। ङिसँ और ङस् में भी ऐसा ही होता है। ङि में इदुद्भ्याम् (२२३) से ङि को आम् आदेश, आट् और वृद्धि हो कर यण् (१५) हो जाता है। नदीत्वाभाव में ङिद्वचनों की प्रक्रिया 'शम्भु' शब्द के समान होती है।

संस्कृतसाहित्य में उदन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बहुत कम हैं। फिर भी हम कुछ शब्दों का सङ्ग्रह यहां दे रहे हैं [\* यह चिह्न णत्वप्रक्रिया का ज्ञापक है]।

| शब्द — अर्थ                      |
|----------------------------------|
| अचिरांशु <i>=</i> -बिजली         |
| अब्भ्रमु*=ऐरावतपत्नी             |
| अलाबु == लताविशेष                |
| इर्वारु <sup>*</sup> — ककड़ी     |
| उडु <sup>१</sup> ==नक्षत्र, तारा |
| कच्छु == रोग-विशेष               |
| कण्डु = खुजली                    |
| कन्दु <sup>२</sup> =≕कड़ाही      |
| करेणु = हथिनी                    |

| शब्द—अर्थ                |
|--------------------------|
| काकु = स्वर-विकृति       |
| कुहु ==कोयलघ्वनि         |
| खर्जु <del>=</del> खुजली |
| गण्डु = तिकया, गांठ      |
| च <b>ञ्च</b> == चोंच     |
| जम्बु == जामुन           |
| तनु == शरीर              |
| दनु -== दैत्य-माता       |
| रज्जु=रस्सी              |

शब्दः—अयं
रेणु = भूल
वार्ताकु — बंगन
वितद्दु \* — एक नदी
शतद्दु \* — एक नदी
सरयु \* — एक नदी
सिन्धु — सिन्ध नदी
स्नायु — नस
हनु — ठोड्डी
(२६)

अब उकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'कोष्टु' (गीदड़ी) शब्द का वर्णन करते हैं— [लधु०] अतिदेश-सूत्रम्—(२३१) स्त्रियाञ्च ।७।१।६६।।

स्त्रीवाची कोष्टुशब्दस्तृजन्तवद् रूपं लभते ॥

अर्थः — स्त्रीवाची कोष्टुशब्द तृजन्त के सदश रूप को प्राप्त होता है, अर्थात् स्त्रीलिङ्ग में 'कोष्टु' के स्थान पर 'कोष्ट्र' आदेश हो जाता है।

व्याख्या—स्त्रियाम् १७११। च इत्यव्ययपदम् । क्रोब्टुः ।१११। तृज्वत् इत्यव्यय-पदम् । (तृज्वत्क्रोब्टुः से) । तृचा तुल्यम् = तृज्वत्, तृजन्तविदत्यर्थः । अर्थः — (स्त्रि-याम्) स्त्रीलिङ्ग में (च) भी (क्रोब्टुः) क्रोब्टु शब्द (तृजवत्) तृजन्त के समान होता है ।

अर्थकृत आन्तर्य (सादश्य) द्वारा कोष्टु के स्थान पर कोष्टृ ही आदेश होता है । अन्य कोई तृजन्त नहीं होता ।

कोष्टु के स्थान पर कोष्ट्र आदेश हो जाने पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२३२) ऋन्नेभ्यो ङीप् ।४।१।४।।

ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङीप् । कोष्ट्री गौरीवत् ।।
अर्थः—स्त्रीलिङ्ग में ऋदन्त और नकारान्त शब्दों से परे ङीप् प्रत्यय हो ।
व्याख्या—स्त्रियाम् ।७।१। (यह अधिकृत है) । प्रातिपदिकेभ्यः ।५।३।
(ङचाप्प्रातिपदिकात् से वचनविपरिणाम द्वारा) । ऋन्नेभ्यः ।५।३। ङीप् ।१।१। समासः
— ऋतश्च नाश्च = ऋन्नाः, तेभ्यः = ऋन्नेभ्यः । इतरेतरद्वन्द्वः । नकारादकार उच्चा-

१. क्लीबत्वमपीष्टम् । नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाऽप्युडु वा स्त्रियाम् इत्यमर: ।

२. पुंस्त्वमपीष्टम् । ना कन्दुर्वा स्वेदनी स्त्रियाम् इत्यमरः ।

३. अस्य पुंस्त्वमपि । रेणुर्हयोः स्त्रियां धूलिः इत्यमरः ।

रणार्थः । 'ऋन्नेभ्यः' से तदन्तविधि हो जाने से 'ऋदन्तनान्तेभ्यः' बन जाता है। अर्थः— (ऋन्नेभ्यः) ऋदन्त और नकारान्त (प्रातिपदिकेभ्यः) प्रातिपदिकों से परे (स्त्रियाम्) स्त्रीत्व की विवक्षा में (ङीप्) ङीप् प्रत्यय हो जाता है।

ऋदन्त प्रातिपदिकों से यथा—कर्तृं + ङीप् = कर्तृं + ई= कर्त्री । हर्तृं + ङीप् = हर्तृं + ई= हर्तृं + ई= हर्ति । नकारान्त प्रातिपदिकों से यथा—दिण्डिन् + ङीप् = दिण्डिन् + ई= दिण्डिनी । योगिन् + ङीप् = योगिन् + ई= योगिनी ।

'क्रोष्टृ' शब्द ऋदन्त है, अतः ङीप् प्रत्यय हो गया। 'डींप्' का 'ई' शेष रहता है। ङकार की लशक्वति (१३६) से और पकार की हलन्त्यम् (१) से इत्सञ्ज्ञा हो जाती है। तब 'क्रोष्टृ— ई' इस स्थिति में यण् आदेश हो कर 'क्रोष्टृ' यह ईका-रान्त शब्द बन जाता है। ङचन्त होने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गौरीशब्दवत् होते हैं।

#### रूपमाला यथा---

| স৹     | क्रोष्ट्री   | क्रोष्ट्रचौ    |              |     |               | कोष्ट्रीभ्याम्  |                 |
|--------|--------------|----------------|--------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| द्धि ० | क्रोष्ट्रीम् | 23             | क्रोष्ट्रीः  | ष०  | 27            | कोष्ट्रचोः      | क्रोब्ट्रीणाम्  |
| त०     | क्रोष्ट्या   | कोष्ट्रीम्याम् | ऋोष्ट्रीभिः  | स०  | कोष्ट्रचाम्   | "               | ऋोष्ट्रीषु      |
| च०     | क्रोष्ट्रचै  | n              | कोष्ट्रीभ्यः | सं० | हे क्रोष्ट्र! | हे क्रोष्ट्रचौ! | हे क्रोष्ट्रघः! |

इसी प्रकार—कर्त्री (करने वाली), घात्री (घारण करने वाली), पात्री (पालन करने वाली) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

(यहां उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

# [लघु०] भ्रूः श्रीवत् ॥

क्याख्या—अमं अनवस्थाने (दिवा० प०) धातु से अमेश्च डू: (उणा० २२६) सूत्र द्वारा डू प्रत्यय कर टिलोप करने से 'अू' (भौं) शब्द निष्पन्न होता है। अूशब्द के रूप श्रीशब्द के समान बनेंगे। अचि श्नुधातुभ्रुवाम्० (१९६) सूत्र में विशेष उल्लेख के कारण इस में उवँङ् आदेश होगा। इस में उवँङ् की स्थिति होने से प्रथम नेयँङ्- बँङ्० (२२६) द्वारा नदीसञ्ज्ञा का निषेध हो कर तदनन्तर ङित् वचनों में ङिति हस्वश्च (२२) तथा आम् में वाऽऽमि (२३०) से नदीत्व का विकल्प हो जाने से 'श्री' शब्द के समान प्रक्रिया होगी। रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | भ्रू:          | भ्रुवौ     | भ्रुवः             |
|----------|----------------|------------|--------------------|
| द्वितीया | <br>भ्रुवम्    | 27         | "                  |
| तृतीया   | भ्रुवा         | भ्रूम्याम् | भ्रूभिः 🕟          |
| चतुर्थी  | भ्रुवै,भ्रुवे  | "          | भ्रूभ्यः           |
| पञ्चमी   | भ्रुवाः,भ्रुवः | "          | "                  |
| षध्ठी    | ,, ,,          | भ्रुवोः    | भ्रूणाम्, भ्रुवाम् |

सप्तमी भ्रुवाम्,भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूषु सम्बोधन हे भ्रूः! हे भ्रुवौ! हे भ्रुवः! इसी प्रकार भू (पृथ्वी) शब्द के रूप होते हैं।

#### [लघु०] स्वयमभूः पुंवत् ॥

अर्थः -- स्वयम्भूशब्द पुंलिङ्ग 'स्वयम्भू' के समान होता है।

व्याख्या—स्वयम्भू शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, किन्तु विशेष्यलिङ्ग के आश्रित है। अतः इस की यू स्त्र्याख्यो नदी (१६४) से नदीसञ्ज्ञा नहीं होती। ओः सुंपि (२१०) से प्राप्त यण् का न भूमुधियोः (२०२) से निषेष हो कर अचि इनु० (१६६) से उवँङ् हो जाता है। रूपमाला यथा-—

#### स्वयम्भू (दैवी, आदि शक्ति)

| प्रथमा   | स्वयम्भूः     | स्वयम्भुवौ      | स्वयम्भुवः      |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| द्वितीया | स्वयम्मुवम्   | . 11            | ·               |
| तृतीया   | स्वयम्भुवा    | स्वयम्भूभ्याम्  | स्वयम्भूभिः     |
| चतुर्थी  | स्वयम्भुवे    | 21              | स्वयम्भूभ्यः    |
| पञ्चमी   | स्वयम्भुवः    | "               | 21              |
| षध्ठी    | . ,,          | ं स्वयम्भुवोः   | स्वयम्भुवाम्    |
| सप्तमी   | स्वयम्भुवि    | "               | स्वयम्भूषु      |
| सम्बोधन  | हे स्वयम्भूः! | हे स्वयम्मुवौ ! | हे स्वयम्भुवः ! |

नोट-वधू (बहू), जम्बू (जामुनवृक्ष), चमू (सेना), चञ्चू (चोंच), तनू (शरीर), चम्पू (गद्यपद्यमिश्रित काव्य), दवश्रू (सास), गुग्गुलू (गूगल), कमण्डलू (कमण्डल), वामोरू (सुन्दर पट्टों वाली स्त्री), संहितोरू (सट्टी हुई जांघों वाली), कद्रू (सर्पी की माता), कर्कन्धू (बेर) आदि शब्दों की प्रिक्रया गौरीशब्दवत् होती है। केवल ङचन्त न होने से सुँलोप नहीं होता। निदर्शनार्थ 'वधू' शब्द की रूपमाला यथा—

| प्र॰  | वघूः  | वघ्वी     | वघ्व:   | प०  | वष्वाः  | वधूभ्याम् | वधूभ्यः   |
|-------|-------|-----------|---------|-----|---------|-----------|-----------|
| द्वि० | वधूम् | 11        | वधूः    | ব৽  | 11      | वघ्वोः    | वधूनाम्   |
| तृ०   | वध्वा | वधूभ्याम् | वधूभिः  | स०  | वघ्वाम् | "         | वधूषु     |
| ব্ৰ   | वध्वै | 2.        | वधूभ्यः | सं० | हे वधु! | हे वघ्वी! | हे वघ्वः! |

#### (यहां ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) ----:: :o::----

अब ऋदन्त स्त्रीलिङ्गों का वर्णन करते हैं। स्वसृ (बहन) आदि ऋदन्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में ऋन्नेम्यो ङीप् (२३२) से ङीप् प्राप्त होता है। इस का अग्रिम-सूत्र से निषेध करते हैं—

[लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२३३) न षट्-स्वस्नादिम्यः ।४।१।१०।।

ङीप्टापौ न स्तः॥

स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा। याता मातेति सप्तैते स्वस्नादय उदाहृताः॥

स्वसा । स्वसारौ ॥

अर्थ:- षट्सञ्ज्ञकों तथा स्वसृ आदियों से परे ङीप् और टाप् नहीं होते ।

स्वसृ आदियों का कारिका में परिगणन करते हैं—१. स्वसृ (बहन), २. तिसृ (त्रि को स्त्रीलिङ्क में हुआ आदेश), ३. चतसृ (चतुर् को स्त्रीलिङ्क में हुआ आदेश), ४. ननान्दृ (पित की बहन, ननन्द), ५. दुहितृ (लड़की), ६. यातृ (पित के भाई की पत्नी), ७. मातृ (माता)—ये सात शब्द स्वस्नादि कहे गये हैं।

व्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । षट्स्वस्नादिभ्यः ।५।३। ङीप् ।१।१। (ऋन्नेभ्यो ङीप् से) । टाप् ।१।१। (अजाद्यतष्टाप् से) । समासः—षट् च स्वस्नादयश्च = पट्स्वस्नादयः, तेभ्यः = षट्स्वस्नादिभ्यः, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(षट्स्वस्नादिभ्यः) षट्सञ्ज्ञकों तथा स्वसृ आदि शब्दों से परे (ङीप्) ङीप् और (टाप्) टाप् (न) नहीं होते । स्वस्नादिगण मूल में श्लोकबद्ध दे दिया गया है । षट्सञ्ज्ञा आगे (२६७) सूत्र द्वारा षष्, पञ्चन्, सप्तन् आदि शब्दों की कही गई है ।

'स्वसृ'शब्द की प्रिक्रिया अजन्तपुंलिङ्कोक्त 'धातृ'शब्द के समान होती है। केवल शस् में सकार को नकार नहीं होता—'स्वसः'। रूपमाला यथा—

स्वसारौ† प॰ स्वसुः ! स्वसृभ्याम् स्वसार:† स्वसृभ्यः द्वि० स्वसारम्† स्वस्रो: स्वस्: Q0 ,, ‡ स्वसृणाम् तु० स्वसृभि: स्वस्रा स्वसूभ्याम् स० स्वसरि √ ব स्वसृभ्यः सं० हे स्वसः! ×हे स्वसारौ! हे स्वसारः!

\* ऋदुशनस्० (२०५) से अनँङ्, अप्तुन्तृच्स्वसृ० (२०६) से उपधादीर्घ, हल्ङचाब्स्यः० (१७६) से सकारलोप तथा न लोपः० (१८०) से नकारलोप।

† ऋतो डि॰ (२०४) से गुण तथा अप्तृन्० (२०६) से उपधादीर्घ।

‡ ऋत उत् (२०८) से उत्, रात्सस्य (२०६) से सकारलोप।

√ऋतो ङि० (२०४) से गुण, रपर।

×ऋतो डि॰ (२०४) से गुण, हल्ङचाव्य्यः० (१७६) से सुँलोप।

[लघु०] माता पितृवत् । शसि-मातृः ॥

व्याख्या—मातृ (माता) शब्द की प्रिक्रिया अजन्तपुंलिङ्गोक्त 'पितृ'शब्दवत् होती है। केवल शस् में नत्व न होने से 'मातृः' यह विशेष है। रूपमाला यथा—

So माता मातरी मातर: To. मातुः मातृभ्याम् मातूभ्य: द्वि० मातरम् मातृ: मात्रो: मातृणाम् ব ,, मात्रा तु• मातृभ्याम् मात्भि: स॰ मातरि मातृषु मात्रे च० मातृभ्यः सं हे मातः! हे मातरौ!

इसी प्रकार—ननान्द, दुहितृ और यातृ शब्दों के उच्चारण होते हैं। (यहां ऋदन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) ---::o::--

### [लघु०] द्यौगींवत्।।

व्याख्या—'द्यो' शब्द का अर्थ आकाश वा स्वर्ग है। द्यौः स्त्री स्वर्गन्तरिक्षयोः इत्योणादिकपदार्णवे पेरुसूरिः । द्युते दीप्तौ (म्वा० आ०) घातु से बहुल के कारण अगणादिक 'डो' प्रत्यय करने से 'द्यों' शब्द निष्पन्न होता है। इस की प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्गस्थ 'गो' शब्द के समान होती है। रूपमाला यथा-

द्योभ्यः द्योभ्याम् द्यावः† प० द्यावी 🕇 द्यौ:† प्र द्यवो: द्यवाम् द्याः‡ বাঁ০ द्याम् İ ति ० द्योषु द्यवि द्योभिः सि॰ द्योभ्याम तु० द्यवा द्योभ्यः | सं० हे द्यौः! हे द्यावौ! द्यवे ব

- † गोतो णित् (२१३) से णित्त्व हो कर अची ङ्ग्णित (१५२) से वृद्धि ।
- ‡ औतोऽम्शसोः (२१४) से आकार एकादेश।
- \* ङिसँ-ङसोश्च (१७३) से पूर्वरूप एकादेश ।

इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग गो (गाय) शब्द का उच्चारण होता है। (यहां ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) -::0::----

### [लघ०] राः पुँवत् ॥

व्याख्या — 'रै' शब्द पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होता है। स्त्री-लिङ्ग में भी प्रिक्रिया पुलिङ्ग के समान होती है। रूपमाला यथा-

| ालङ्ग | मभाअ        | किया पुरस्का |        |     |       |                        | राभ्यः     |
|-------|-------------|--------------|--------|-----|-------|------------------------|------------|
| _     | <b>TT</b> . | शामी         | रायः । | पु० | रायः  | राभ्याम्               |            |
| Яo    | <b>CI</b> . | रायौ         |        |     |       | रायोः                  | रायाम्     |
| द्वि० | रायम्       | 11           | 22     | do  | 11    | रायोः<br>"<br>हे रायौ! | नाम        |
|       |             |              | राभि:  | स०  | रायि  | 22                     | 4.3        |
| तृ०   | राया        | राभ्याम्     |        |     | ⇒1    | हे गयी!                | हे रायः!   |
| 気。    | राये        | **           | राभ्यः | स०  | ह राः | 6 21-11.               |            |
| -4-   |             | •••          |        | •   |       |                        | अवरेहा तथा |

हलादि विभक्तियों में रायो हिल (२१५) से ऐकार को आकार आदेश तथा अजादि विभक्तियों में एचोऽयवायावः (२२) से आय् आदेश हो जाता है।

(यहां ऐकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) \_\_::0::--

[लघु०] नौग्लीवत्।।

व्याख्या-- णुद प्रेरणे (तुदा० प०) धातु से ग्ला-नुदिम्यां डौः (उणा॰ २२२) सूत्र द्वारा डौ प्रत्यय हो कर टिका लोप करने से 'नौ' (नौका) शब्द निष्पन्न होता है। इस की समग्र प्रक्रिया अजन्तपुंलिङ्गान्तर्गत 'ग्ली' शब्द के समान होती है।

नीः नावी नीभ्याम् नौभ्यः प्र० नावः । प नाव: द्वि० नावो: नावम् do नावाम् नौम्याम् नौभिः नावि स० नौष तृ० नावा नौम्यः सं० हे नौः! हे नावौ! नावे च०

अजादिविभक्तियों में एचोऽयवायावः (२२) से आव् आदेश हो जाता है।

(यहां औकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] इत्यजन्ताः स्त्रीलिङ्गाः [शब्दाः] ।।

अर्थः - यहां 'अजन्तस्त्रीलिङ्ग' शब्द समाप्त होते हैं।

### अभ्यास (३५)

- (१) क्या कारण है कि इयँङ्स्थानी होने पर भी 'स्त्री' शब्द में नदीसञ्ज्ञा का निषेध नहीं होता ?
- (२) 'रमायै' में आटक्च सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ?
- (३) क्या कारण है कि अजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरण में ह्रस्व अकारान्त शब्दों का वर्णन नहीं किया गया ?
- (४) 'ओड़' किसे कहते हैं, उस का किस सूत्र में उल्लेख आया है ?
- (५) मत्याम्, भेन्वाम् आदि में ङि को आम् करने के लिये ङेराम् ० के विद्य-मान रहते इदुद्भ्याम् क्यों बनाना पड़ा ? स्पष्ट करें।
- (६) लिङ्गविशिष्टपरिभाषा का सोदाहरण विवेचन करें।
- (७) गुणदीर्घोत्त्वानामपवादः का तात्पर्य उदाहरणप्रदर्शनपूर्वक व्यक्त करें।
- (५) निम्नस्थ रूपों की ससूत्र सिद्धि करते हुए वैकित्पक रूप भी लिखें— १. तिस्रः। २. मातृः। ३. द्यौः। ४. अक्कः!। ४. रमयोः। ६. स्त्रियम्। ७. श्रीणाम्। ५. मतौ। ६. द्वे। १०. स्त्रिः!। ११. मत्यौ। १२. उत्तर-पूर्वायाम्। १३. श्रीः!। १४. रमायाम्। १५ स्त्रियौ। १६. द्योः। १७. रमे। १८. स्वसारौ। १६. भ्रुवाम्। २०. क्रोष्ट्री।
- (६) 'है श्रीः' में इयँड्-आदेश न होने पर भी कैसे नेयँड्वँड्० प्रवृत्त होता है?
- (१०) स्त्रीलिङ्गी उन ईदन्तशब्दों का निर्देश करें जिन में सुँलोप नहीं होता।
- (११) स्त्री, भ्रू, घेनु, लक्ष्मी, स्वसृ, श्री शब्दों की रूपमाला लिखें।
- (१२) सूत्रों की व्याख्या करें अचि र ऋतः, नेयँडुवँड्०, ङिति ह्रस्यश्च, वामि, इदुद्भ्याम् ।

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यामजन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# अथाऽजन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्

अब ऋमप्राप्त अजन्तनपुंसक शब्दों का विवेचन करते हैं। सर्वप्रथम अदन्त शब्दों का वर्णन प्रारम्भ होता है—

ज्ञा अवबोधने (क्रचा० प०) धातु से त्युट् प्रत्यय कर यु को अन आदेश करने से 'ज्ञान' (जानना) शब्द निष्पन्न होता है। क्रदन्तत्वात् प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर इस से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। प्रथमा के एकवचन 'ज्ञान — स्'(सुँ) में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२३४) अतोऽम् ।७।१।२४।।

अतोऽङ्गात् क्लीबात् स्वमोरम् । अमि पूर्वः (१३५)—ज्ञानम् । एङ्-ह्रस्वात् ० (१३४) इति हल्लोपः—हे ज्ञान! ॥

अर्थः अदन्त नपुंसक अङ्ग से परे सुं और अम् को अम् आदेश हो ।

व्याख्या—अतः । १।१। अङ्गात् ।१।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का वचनविपरि-णाम द्वारा) । नपुंसकात् ।१।१। स्वमोः ।६।२। (स्वमोर्नपुंसकात् से) । अम् ।१।१। समासः—सृश्च अम् च = स्वमौ, तयोः = स्वमोः, इतरेतरद्वन्द्वः । 'अङ्गात्' का विशेषण होने से 'अतः' से तदन्तविधि हो कर 'अदन्ताद् अङ्गात्' बन जाता है । अर्थः—(अतः =अदन्तात्) अदन्त (नपुंसकात्) नपुंसक (अङ्गात्) अङ्ग से परे (स्वमोः) सुँ और अम् के स्थान पर (अम्) अम् आदेश हो । अनेकाल् होने से अम् आदेश अनेकात्शित् सर्वस्य (४५) द्वारा सर्वादेश होगा ।

स्वमोर्न पुंसकात् (२४४) सूत्र से नपुंसक में सुँ और अम् का लुक् प्राप्त था; हस्व अकारान्त शब्दों में यह सूत्र उस का बाध करता है। अम् को अम् इसीलिये

विधान किया गया है। द्विबंद्धं सुबद्धं भवति।

१. कई लोग अतोम् सूत्र का 'अतः ।४।१। म् ।१।१।' इस प्रकार पदच्छेद करते हुए —अदन्त नपुंसक अङ्ग से परे सुं और अम् को 'म्' आदेश हो —ऐसा अर्थ करते हैं। इस प्रकार सुं में सकार को 'म्' आदेश हो कर—'ज्ञानम्' प्रयोग ठीक सिद्ध हो जाता है। अम् के विषय में आदेः परस्य (७२) परिभाषा द्वारा अम् के आदि अकार को मकार हो कर 'संयोगान्तलोप करने से 'ज्ञानम्' भी सिद्ध हो जाता है। किञ्च सम्बुद्धि में प्रक्रिया अतीव सरल हो जाती है अर्थात् ज्योंही सम्बुद्धि के सकार को मकार करते हैं त्योंही एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) से उस का लोप हो जाता है, अन्तादिवच्च (४१) से पूर्वान्तवद्भाव की कल्पना का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। परन्तु शेखरकार आदियों ने इस मत की खूब आलोचना की है। उन का कथन है कि 'म्' आदेश मानने पर 'ज्ञानम्' आदियों में सुंप च (१४१) से दीर्घ प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। किञ्च एङ्ह्रस्वात्० (१३४) के भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार 'अम्' आदेश ही मानते हैं 'म्' आदेश नहीं। ल० प्र० (२१)

'ज्ञान — स्' यहां प्रकृतसूत्र से सुं को अम् आदेश हो कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वे रूप करने पर—ज्ञान् अ म् = 'ज्ञानम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

ध्यान रहे कि 'सुँ' विभक्तिसञ्ज्ञक है अतः इस के स्थान पर आदेश होने वाला अम् भी विभक्तिसञ्ज्ञक होगा। अत एव हलन्त्यम् (१) द्वारा प्राप्त अम् के मकार की इत्सञ्ज्ञा का न विभक्तो तुस्माः (१३१) से निषेध हो जायेगा।

सम्बुद्धि में 'हे ज्ञान-|-स्' इस स्थिति में परत्व के कारण सम्बुद्धिलोप का बाध कर प्रकृतसूत्र से सुँ को अम् आदेश हो कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वं रूप करने पर 'ज्ञानम्' हुआ। पुनः एङ्ह्रस्वात्सम्बुद्धेः (१३४) से सम्बुद्धि के हल्—मकार का लोप करने पर 'हे ज्ञान' प्रयोग सिद्ध होता हैं।

प्रथमा के द्विवचन में 'ज्ञान + औ' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु o ] विधि-सूत्रम्—(२३५) नपुंसकाच्च ।७।१।१६।।

क्लीबाद् औडः शी स्यात्। भसञ्ज्ञायाम्--

अर्थः -- नपुंसक अङ्ग से परे 'भौ' को 'शी' आदेश हो जाता है। भसञ्ज्ञा करने पर (अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है।)

व्याख्या—नपुंसकात् । १।१। च इत्यव्ययपदम् । अङ्गात् । १।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है) । औडः ।६।१। (औड आपः से) । शी ।१।१। (जसः श्ली से) । अर्थः—(नपुंसकात्) नपुंसक (अङ्गात्) अङ्ग से परे (औडः) औड् के स्थान पर (शी) शी आदेश हो । प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की औड़् सङ्जा है—यह पीछे औड आपः (२१६) सूत्र पर लिख चुके हैं।

'ज्ञान — औ' यहां शी आदेश हो अनुबन्घलोप करने से 'ज्ञान — ई' हुआ। अब 'ई' यह 'औ' के स्थान पर आदेश होने के कारण स्थानिवत्त्वेन स्वादि है। सुंडलपुंस-कस्य (१६३) में नपुंसक का वर्जन होने से सर्वनामस्थान भी नहीं। किञ्च यह अजादि भी है अतः इस के परे होने पर यचि भम् (१६५) से ज्ञानशब्द की भसञ्ज्ञा हो अग्निमसूत्र द्वारा नकारोत्तर अकार का लोप प्राप्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२३६) यस्येति च ।६।४।१४८।।

ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावर्णयोलीपः । इत्यल्लोपे प्राप्ते—

अर्थः—ईकार या तद्धित परे होने पर भसञ्ज्ञक इवर्ण अवर्ण का लोप हो।
व्याख्या— यस्य ।६।१। भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। ईति ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । तद्धिते ।७।१। (नस्तद्धिते से)। लोपः ।१।१। (अल्लोपोऽनः से)। समासः
—इश्च अश्च = यम्, तस्य = यस्य, समाहारद्वन्दः। अर्थः—(ईति) ईकार (च)
अथवा (तद्धिते) तद्धित परे होने पर (भस्य) भसञ्ज्ञक (यस्य) इवर्ण अवर्ण का

हे ज्ञान - स्= हे ज्ञान - अम् = हे ज्ञानं - म्। यहां पूर्व रूप अकार को अन्तादि-बच्च (४१) से पूर्व का अन्त मान लेने से 'ज्ञान' यह ह्रस्वान्त अङ्ग हो जाता है। तब इस से परे सम्बुद्धि के हुल् मकार का लोप हो जाता है।

(लोपः) लोप हो जाता है।

इस सूत्र के उदाहरण आगे यथास्थान बहुत आएंगे।

'ज्ञान + ई' यहां ईकार परे है अतः भसञ्ज्ञक अकार का लोप प्राप्त होता है, पर यह अनिष्ट है। अतः इस के निषेष के लिये अग्निम वार्त्तिक प्रवृत्त होता है— [लघ०] वा॰—(२२) औडः स्यां प्रतिषेषो वाच्यः।।

न ज्ञाने ॥

अर्थः — औङ् के स्थान पर आदेश हुए 'शी' के परे होने पर यस्येति च (२३६) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती।

श्याख्या—यह वार्त्तिक यस्येति च सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा गया है। अतः इस से उसी का निषेघ होता है। औडः ।६।१। स्याम् ।७।१। प्रतिषेघः ।१।१। अर्थः — (औडः) औङ् के स्थान पर हुए (श्याम्) शी के परे होने पर (प्रतिषेघः) यस्येति च सूत्र की प्रवृत्ति का निषेघ हो जाता है।

'ज्ञान + ई' यहां इस वात्तिक से यस्येति चं (२३६) से प्राप्त अकारलोप का निषेघ हो आद् गुण: (२७) से एकार गुण कर 'ज्ञाने' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रथमा के बहुवचन में 'ज्ञान +जस्' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२३७) जक्कासी: किः ।७।१।२०।।

क्लीबाद् अनयोः शिः स्यात् ॥

अर्थः --- नपुंसकलिङ्ग से परे जस् और शस् को 'शि' आदेश हो।

व्याख्या—नपुंसकात् । ५।१। (स्वमोनंपुंसकात् से) । जश्शसोः ।६।२। शिः ।१।१। समासः—जश्च शश्च = जश्शसौ, तयोः = जश्शसोः, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः -(नपुंसकात्)नपुंसक से परे (जश्शसोः) जस् और शस् के स्थान पर (शिः) शि आदेश हो ।

जस् और शस् प्रत्यय हैं अतः स्थानिबद्भाव से 'शि' भी प्रत्यय है। प्रत्यय होने से इस के शकार की लशक्वतिद्धते (१३६) से इत्सञ्ज्ञा हो कर 'इ' ही शेष रहता है—ज्ञान + शि = ज्ञान + इ। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् — (२३८) शि सर्वनामस्थानम् ।१।१।४१।।

'शि' इत्येतद् उक्तसञ्ज्ञं स्यात् ॥

अर्थः---'शि' यह सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक हो।

क्याख्या—िश ।१।१। सर्वनामस्थानम् ।१।१। अर्थः—(शि) शि (सर्वनाम-स्थानम्) सर्वनामस्थानसङ्कक हो।

नपुंसकलिङ्ग में जस् की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा नहीं होती — यह पीछे सुंडनपुंस-कस्य (१६३) सूत्र में बताया जा चुका है। और शस् की तो सुंट् न होने से किसी भी लिङ्ग में सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा नहीं होती। तो यहां नपुंसक में जस् और शस् के स्थान पर होने वाला 'शि' आदेश स्थानिवद्भाव से किसी भी प्रकार सर्वनामस्थान- सञ्ज्ञक नहीं हो सकता था, परन्तु इस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा करनी इष्ट है। अतः इस सूत्र से उस का विघान किया गया है।

'ज्ञान — इ' यहां शि की सर्वनामस्थान-सञ्ज्ञा हो अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है। [लघु०] विधि-सूत्रम्— (२३६) नपुंसकस्य फलचः।७।१।७२।। फलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुंम् स्यात् सर्वनामस्थाने।।

अर्थः सर्वनामस्थान परे हो तो फलन्त और अजन्त नपुंसक को नुँम् आगम हो।

स्थाख्या—नपुंसकस्य ।६।१। फलचः ।६।१। नुंम् ।१।१। (इिंदितो नुंम् धातोः से)। सर्वनामस्थाने ।७।१। (उगिदचां सर्वनामस्थाने० से)। समासः—फल् च अच् च = फलच्, समासान्तविधेरिनत्यत्वाद् द्वन्द्वाच्चुद० (६६२) इति न टच्। तस्य = फलचः, समाहारद्वन्द्वः। 'नपुंसकस्य' का विशेषण होने से 'फलचः' से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः—(सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (फलचः) फलन्त और अजन्त (नपुंसकस्य) नपुंसकलिङ्क का अवयव (नुंम्) नुंम् हो जाता है।

'ज्ञान — इ' यहां 'ज्ञान' यह अजन्तनपुंसक है; इस से परे 'इ' (िश ) यह सर्व-नामस्थान विद्यमान है। अतः प्रकृत नपुंसकस्य भलचः से 'ज्ञान' को नुंम् का आगम प्राप्त होता है। परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि नुंम् का आगम नपुंसक का कौन सा अवयव हो ? क्या आद्य अवयव हो या अन्त अवयव ? अथवा और ही कुछ ? इस का अग्रिम परिभाषा से निर्णय करते हैं—

# [लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(२४०) मिदचोऽन्त्यात् परः ।१।१।४६॥

अचां मध्ये योऽन्त्यः, तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात् । उपधा-दीर्घः—ज्ञानानि । पुनस्तद्वत् । शेषं पुंवत् ॥

अर्थः --- समुदाय के अचों में जो अन्त्य अच्, उस से परे मित् का आगम होता है। किञ्च वह उस समुदाय का अन्तावयव माना जाता है।

व्याख्या—मित् ।१।१। अचः ।६।१। अन्त्यात् ।५।१। परः ।१।१। अन्तः ।१।१। (आद्यन्तौ टिकतौ से) । समासः—म् इत् यस्य स मित्, बहुन्नीहिसमासः । अच इति निर्धारणे षष्ठी, सौत्रमेकवचनं जात्यभिप्रायेण । यस्य समुदायस्य मिद् विहितं तस्य समुदायस्य अचाम्मध्य इत्यर्थः । अर्थः—(मित्) मित् आगम (अचः) जिस समुदायको विधान किया गया हो उस समुदाय के अचों के मध्य में (अन्त्यात्) जो अन्त्य अच्,

१. यहां अलन्तलक्षण नुँम् में यह बात विशेष घ्यातव्य है कि यदि अल् किसी अस् से परे होगा तो तभी नुँम् का आगम होगा, अन्यथा नहीं । अचः परस्यैव अलो नुम्बि-धानम्—इति भाष्ये । अत एव 'मांस् + जस् = मांस् + इ = मांसि; (पूजायाम्) गवाञ्च् + जस् = गवाञ्च् + इ = गवाञ्चि' इत्यादियों में अलन्तलक्षण नुँम् की प्रवृत्ति नहीं होती ।

उस से (परः) परे वह स्थित होता है। किञ्च वह उसी समुदाय का (अन्तः) अन्त अवयव समका जाता है<sup>१</sup>।

भाव — जिस समुदाय को मित् (म् इत् वाला — नुँम् आदि) कहा जाये उस समुदाय में जितने अच् हों, उन में से अन्तिम अच् से परे मित् रखा जाना चाहिये, तथा उस मित् को उस समुदाय का अन्तिम अवयव समभना चाहिये।

'ज्ञान — इ' यहां 'ज्ञान' इस समुदाय को मित्-नुँम् विधान किया गया है। 'ज्ञान' में दो अच् हैं; एक ब्रकारोत्तर आकार और दूसरा नकारोत्तर अकार। तो अन्त्य अच् नकारोत्तर अकार से परे 'नुँम्' रखा जायेगा और यह ज्ञानशब्द का अन्तावयव समभा जायेगा।

'ज्ञाननुंम् — इ' यहां नुंम् के उँम् का लोष हो कर 'ज्ञानन् — इ' हुआ । नुंम् करने से पूर्व 'ज्ञान' अङ्ग था; परन्तु अब नुंम् के अन्तावयव हो जाने से 'ज्ञानन्' यह नान्त अङ्ग हो गया है । नान्त हो जाने पर सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उस की उपघा को दीर्घ हो कर — ज्ञानान् — इ = 'ज्ञानानि' प्रयोग सिद्ध होता है ।

द्वितीया के एकवचन 'ज्ञान + अम्' में अतोऽम् (२३४) से अम् को अम् आदेश हो जाता है। इस का लाभ स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से अम् का लुक् न होना है। पुनः अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो कर 'ज्ञानम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

द्वितीया के द्विवचन में 'ज्ञान — औ' (औट्) इस स्थिति में पूर्ववत् नपुंसकाच्च (२३५) से औ को शी आदेश हो कर अनुबन्धलोप और गुण करने से 'ज्ञाने' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां भी पूर्ववत् भसञ्ज्ञा, भसञ्ज्ञक अकार के लोप की प्राप्ति तथा उस का वारण कर लेना चाहिये।

द्वितीया के बहुवचन 'ज्ञान + शस्' में पूर्ववत् जक्कासी: शिः (२३७) से शि

१. यदि मित् समुदायभक्त = समुदाय का अवयव न माना जाये तो 'वहंलिहः' (कन्धे को चाटने वाला बैल) आदि प्रयोगों में पदमूलक अनुस्वार न हो सकेगा। तथाहि —वहं (स्कन्धं) लेढीति वहंलिहः। 'वह' कर्म उपपद रहते 'लिह्' धातु से वहाभ्रे लिहः (३.२.३२) से खश् प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने से 'वहलिह' होता है। अब अरु्द्धिषदजन्तस्य मुंम् (७६७) से 'वह' को मुंम् का आगम हो कर 'वहम् + लिह' बनता है। 'वह' पदसञ्जक था; अब यदि मुंम् को उस का अवयव नहीं मानते तो 'वहम्' यह मान्त पद नहीं हो सकता—जो अनिष्ट है। अब मित् के अन्तावयव स्वीकृत होने से मान्त पद हो जाता है और इस प्रकार मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार सिद्ध हो जाता है। इसी तरह 'वारीणि' आदि में नुंम् को अङ्ग का अवयव मानने से नान्त अङ्ग की उपधा को दीघं हो जाता है। ध्यान रहे कि सूत्र का यह अंश जहां उपयोगी होगा वहीं प्रवृत्त होगा; 'मुञ्चित' आदि में प्रयोजनाभाव के कारण इस का उपयोग न होगा। [देखें शेखर और चिदिस्थमाला]

आदेश, अनुबन्धलोप, उस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा, नपुंसकस्य क्रलचः (२३६) से नुंम् का आगम तथा नान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ कर 'ज्ञानानि' सिद्ध होता है।

नोट—नपुंसकिलङ्ग में प्रायः प्रथमा और द्वितीया विभिक्त के रूप तथा उन की प्रिक्रिया एक समान हुआ करती है। अतः आगे प्रथमा विभिक्त की ही सिद्धि करेंगे, उस से द्वितीया की भी सिद्धि समक्ष लेनी चाहिये।

नपुंसक में प्रायः तृतीयादि विभिन्तियों के रूप पुंलिङ्ग के समान होते हैं, अतः वहां उन की भी सिद्धि नहीं करेंगे। हां जहां कुछ विशेष होगा वहां पूरी २ प्रिक्रया लिखेंगे। ज्ञान शब्द की रूपमाला यथा—

ज्ञानानि ज्ञानात् ज्ञानेभ्यः जाने ज्ञानाम्याम् हि ० ज्ञानयोः ज्ञानस्य ज्ञानानाम् ঘ ০ ज्ञानेषु ज्ञानेन ज्ञानै: तु० ज्ञानाभ्याम् स० ज्ञाने हे ज्ञान ! हे ज्ञाने ! हे ज्ञानानि ! ज्ञानाय ज्ञानेभ्यः सं०

[लघु०] एवं धन-वन-फलादयः ।।

अर्थः—इसी तरह धन, वन, फल आदि अदन्त मपुंसकों के रूप होते हैं।

व्याख्या—बालकों की ज्ञानवृद्धि के लिये ज्ञानवत् अदन्तनपुंसक शब्दों का कुछ

उपयोगी सङ्ग्रह यहां दे रहे हैं। '\*' यह चिह्न णत्वप्रिक्रया का परिचायक है।

शब्द— अर्थ अक्षर\*=अकारादि वर्ण अगार\*= गृह अग्निहोत्र\*=होम अघ = पाप अङ्ग = अवयव अञ्जन = सुरमा अनृत = भूठ अन्तरिक्ष\*=आकाश <mark>अ</mark>न्तःपुर\*=रनवास अभ्र\*= बादल अभ्रक<sup>\*</sup>= अभ्रक अमृत = जल, अमृत अम्भोज=पद्म अम्ल = छाछ, खट्टा अरण्य = जंगल अर्विन्द = पंदा अवसान = विराम भस्त्र\*= बाण आदि

शब्द-अर्थ अहिफेन = अफ़ीम अंशुक = महीन वस्त्र आधिक्य = ज्यादती आनन = मुख आर्जव = सरलता आर्द्रक\*=अदरक आसन = आसन आस्य = मुख इङ्गित = इशारा इन्दीवर\*=नीला कमल इन्द्रजाल — माया वा छल इन्द्रिय\*=नेत्र आदि इन्धन = लकड़ी उदक == जल उदर\*=पेट उद्यान = बगीचा उपवन= " ऋत=दैवी सत्य

शब्द—अर्थ ऐक्य == एकता ओदन = भात औत्सुक्य = उत्कण्ठा कङ्कण = कंगन कज्जल = काजल कनक = सुवर्ण, धत्तूरा कमल = कमल काञ्चन = सुवर्ण कार्य \* = काम कुण्ड = हौदी कुमुद = श्वेत कमल कौटिल्य = कुटिलता क्षीर\*≕दूध क्षेत्र\*=खेत ख= आकाश गवेषण = खोज गौरव\*=गुरुत्व,प्रतिष्ठा चन्दन == चन्दन

शब्द — अर्थ चरण=पैर (पुं० भी) चरित = चालचलन चाञ्चल्य = चञ्चलता चातुर्यं\* = निपुणता चामीकर\* = सुवर्ण चिबुक = ठोड्डी चिह्न = निशान चौर्य \*= चोरी जठर\*=पेट जल=पानी जाड्य = मूर्खता जातिफल = जयफल जाम्बूनद = सोना टक्कण — सुहागा तत्त्व = यथार्थ रूप तथ्य = सत्य तन्त्र\*=शास्त्र ताम्बूल = पान तारुण्य = जवानी तिमिर\*=अन्घकार तुत्य = नीला थोथा तृण = तिनका तैल = तेल तोक = सन्तान तोय = पानी दाक्षिण्य = चतुरता दास्य = दासता दुभिक्ष\* = अकाल दु:ख=दु:ख देवमन्दर\*=देवालय दैव = भाग्य द्वार\*=दरवाजा धन == धन नयन = आंख नवनीत = माखन

शब्द-अर्थ नेत्र\*=आंख नैपुण्य = निपुणता पङ्का = कमल प्तत्र\*=पत्ता पाण्डित्य = विद्वत्ता पानीय=पानी पार्थक्य = जुदाई पुष्प\*= फूल पैशुन्य = चुगलखोरी फल=फल बाल्य = लड़कपन बीज = कारण भक्त = भात, सेवक  $\mu = s t$ भाल = मस्तक भुवन == लोक भोजन = खुराक मन्दिर\*= घर मार्दव = कोमलता मित्त्र\*=मित्र मुख = मुँह मूल्य = दाम, कीमत मौन = चुप्पी यन्त्र\*=कल वा औजार यवस = घास, तृण युद्ध = लड़ाई योजन = चार कोस यौतक == दहेज यौतुक= दहेज यौवत = युवति-समूह यौवन = जवानी रजत = चान्दी रत्न = मणि रहस्य=गोप्य राज्य = राज

शब्द— अर्थ रामठ = ही ङ्ग रूप्य\*=चान्दी लक्षण = भेददर्शक ललाट == माथा ललाम = प्रधान, सुन्दर लवङ्ग = लींग लवण = नमक लवित्र\*=दरांती लशुन = लहसुन लाङ्गल=हल लाङ्ग्र्ल=पूंछ लाघव = हलकापन लालन = लाड करना लालित्य = सौन्दर्य लेख्य = दस्तावेज वक्त्र\*=मुख वङ्ग=रांगा, कली वचन = कथन वज्र\*=इन्द्र का अस्त्र वन = जंगल वसन = वस्त्र वाक्य = वाक्य वाङ्मय=शास्त्र वाद्य == बाजा वार्त =तन्दुरुस्ती वार्धक्य = बुढ़ापा वासर\*=दिन (पुं० भी) वाहन = सवारी वितुन्नक = धनियां विवर\*=छिद्र, बिल विश्वभेषज = सोंठ विष\*=जहर वीर्य = बल, पराक्रम वृत्त = चरित्र

शब्द--अर्थ नुन्द = समूह वेतन = तनख्वाह वैचित्र्य\*=विचित्रता वैद्यक = हिकमत वैधव्य = विधवापन वैर\* = दुश्मनी व्यलीक = अपकार व्यसन = विपत्ति व्रण == घाव शस्त्र\*=हथियार शास्त्र\* = धर्मग्रन्थ शूल = दर्द, एक अस्त्र शैथिल्य = शिथिलता शैशव = लडकपन श्रवण = कान, सुनना सख्य == मित्रता सङ्गीत = गायन आदि सत्य == सच सन \* = यज्ञ सदन = घर

शब्द--अर्थ सरसिज = कमल सरसी रुह\* = कमल साक्ष्य\* == गवाही सादश्य — सदशता साधन = उपकरण साध्वस = डर सान्त्वन = दिलासा सामर्थ्य = ताकत साहस = जबरदस्ती साहाय्य — सहायता सिक्थ == मोम सिन्दूर\* = सिन्दूर सिहासन = राजगद्दी सुकृत = पुण्य सुख = सुख सुदर्शन = विष्णु का चक सुवर्ण = सोना सोपान = सीढी सौकर्य \* = आसानी सौभाग्य=अच्छा भाग्य

शब्द--अर्थ स्तेय = चोरी स्तोत्र\*=स्तुतिगीत स्थान = जगह स्थाविर\*=बुढ़ापा स्थैर्य\*=स्थिरता स्यन्दन = रथ हरिताल = हड़ताल हर्म्य\*=महल हल = हल हवन = होम हाटक = सुवर्ण हालाहल = विषविशेष हास्तिक = हस्तिसमूह हास्य = हँसी हित = भलाई हिम = बरफ़ हिरण्य — सुवर्ण हृदय=दिल हैयङ्गवीन =ताजामाखन<sup>१</sup> (२१७)

कतर (दो में कौन) शब्द डतरप्रत्ययान्त बताया जा चुका है। विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से यह त्रिलिङ्गी है। यहां नपुंसक में इस की प्रक्रिया यथा—

कतर + स् (सुं) । यहां अतोऽम् (२३४) से अम् आदेश प्राप्त होता है; इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४१) अद्ड्ै डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ।७।१।२४।। एभ्यः वलीबेभ्यः स्वमोरद्ड् आदेशः स्यात् ।।

१. इन के अतिरिक्त गमन, नमन, पठन, स्मरण, हरण आदि भाववाचक ल्युडन्त कियाशब्द भी अदन्त नपुंसक होते हैं। इस प्रकार के पौने तीन सौ शब्दों की एक विस्तृत सार्थ सूची इस व्याख्या के तृतीयभाग में ल्युट्च (८७१) सूत्र पर दी गई है। विशेष जिज्ञासु उसे वहीं देखें।

२. अद्ड्डतरादिभ्यः यहां ष्टुना ष्टुः (६४) से दकार को डकार हो कर संयोगा-न्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्तलोप करने पर 'अड्डतरादिभ्यः ' हो जाना चाहियेथा; परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस का कारण यह है कि वैसा करने से 'अड्' आदेश है या 'अद्ड्' इस का पता नहीं चल सकता था। अतः स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिये मुनि ने सन्धि नहीं की।

अर्थः — इतर आदि पाञ्च नपुंसक शब्दों से परे सुँ और अम् के स्थान पर अद्ड् आदेश हो।

व्याख्या—डतरादिभ्यः । ११३। पञ्चभ्यः । ११३। नपुंसकेभ्यः । ११३। (स्वमोनंपुंसकात् से वचनविपरिणाम द्वारा) । स्वमोः । ११२। अद्ड् । १११। समासः —डतर
आदिर्येषां ते डतरादयः, तेभ्यः —डतरादिभ्यः, तद्गुणसंविज्ञानबहुन्नीहिसमासः । डतर
आदि पाञ्च शब्द सर्वादिगण के अन्तर्गत आते हैं । १. डतर, २. डतम, ३. अन्य ४. अन्यतर, १. इतर—ये पाञ्च डतरादि कहाते हैं । इन में डतर और डतम प्रत्यय हैं; अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् परिभाषा द्वारा डतरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण होगा। अर्थः — (डतरादिभ्यः) डतरप्रत्ययान्त, डतमप्रत्ययान्त, अन्यतर और इतर (पञ्चभ्यः) इन पाञ्च (नपुंसकेभ्यः) नपुंसक शब्दों से परे (स्वमोः) सुं और अम् को (अद्ड्)अद्ड् आदेश हो । यह सूत्र अतोऽम् (२३४)सूत्र का अपवाद है ।

'कतर + स्' यहां सकार को अद्ड् आदेश हो कर—'कतर + अद्ड्'। हल-न्त्यम् (१) से अन्त्य हल् = डकार की इत्सञ्ज्ञा होने से लोप हो कर—'कतर + अद्'। अब यहां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है, परन्तु वह अनिष्ट है; टिलोप ही इष्ट है। अतः इस का अग्निमसूत्र से विधान करते हैं—

# [लघु०] विघि-सूत्रम्—(२४२) टेः ।६।४।१४३॥

डिति भस्य टेर्लोपः । कतरत्, कतरद् । कतरे । कतराणि । हे कतरत् । शेषं पुंवत् । एवं कतमत्, इतरत्, अन्यत्, अन्यतरत् । अन्यतमस्य त्वन्यतम-मित्येव ।।

अर्थः—िंडत् परे होने पर भसञ्ज्ञक टि का लोप हो।

व्याख्या—डिति ।७।१। (ति विकातेष्ठिति से)। भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। टे: ।६।१। लोप: ।१।१। (अल्लोपोऽन:से)। अर्थ:—(डिति) डित् परे होने पर (भस्य) भसञ्ज्ञक (टे:) टि का (लोप:) लोप होता है।

'कतर + अद्' यहां स्थानिवद्भाव से 'अद्' स्वादि है। अजादि और असर्वनाम-स्थान भी; अतः इस के परे होने से यिच भम् (१६५) द्वारा पूर्व की भसञ्ज्ञा हो जाती है। पुनः 'अद्ड्' इस डित् के परे होने पर भसञ्ज्ञक टि अकार का प्रकृतसूत्र से लोप हो — कतर् + अद् = कतरद्। अब वाऽवसाने (१४६) से दकार को विकल्प कर के चर् = तकार हो कर 'कतरत्, कतरद्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

'कतर | औ' यहां नपुंसकाच्च (२३) से 'औ' को 'शी' आदेश, अनुबन्धलोप और गुण करने से 'कतरे' प्रयोग सिद्ध होता है।

'कतर निश्चस् (जस्) यहां जक्कासोः किः (२३७) से जस् को शि आदेश हों कर शि सर्वनामस्थानम् (२३८) से उस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा हो जाती है। पुनः नपुंसकस्य कलचः (२३९) से नुंम् का आगम हो सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धी (१७७) से उपधादीर्घ कर नकार को णकार करने से—'कतराणि' प्रयोग बनता है।

'हे कतर + स्'(सुँ) यहां भी पूर्ववत् सकार को अद् आदेश हो कर भसञ्ज्ञक िट का लोग कर चर्त्व करने से—'हे कतरत्, हे कतरद्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। घ्यान रहे कि यहां एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः (१३४) से तकार का लोग नहीं होता, क्योंकि 'कतर' यह ह्रस्वान्त होते हुए भी अङ्ग नहीं है, अङ्ग तो 'कतर' है। अन्त का अकार प्रत्यय का अवयव है प्रकृति का नहीं।

प्रश्न-'अद्ड्' की बजाय 'अद्' आदेश ही क्यों नहीं कर देते ?

उत्तर—यदि 'अद्' आदेश का विधान करते तो 'अम्' में तो कुछ अन्तर न होता क्योंकि अम् के स्थान पर हुए 'अद्' को स्थानिवत् मानने से अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप हो कर 'कतरत्' सिद्ध हो जाता । परन्तु 'सुँ' में 'अद्' आदेश होने पर अतो गुणे (२७४) का बाध कर पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर 'हे कतरात्!, हे कतराद्!' ये अनिष्ट रूप बन जाते । अतः इसे डित् करना ही युक्त है ।

प्रश्न-यदि पूर्वसवर्णदीर्घ का निवारण ही अभीष्ट है तो केवल 'द्' या 'त्' आदेश ही विधान क्यों नहीं कर देते ?

उत्तर—यदि दकार वा तकार आदेश ही विधान करते तो प्रथमा और द्वितीया में तो कोई दोष न आता किन्तु सम्बुद्धि में एङ्ह्रस्वात्सम्बुद्धेः (१३४) से लोप हो कर 'हे कतर' यह अनिष्ट रूप बन जाता। अतः 'अद्ड्' आदेश करना ही युक्त है।

> डिस्वाभावेऽिम सिद्धेऽिप सावनिष्टं प्रसच्यते । दकारे वा तकारे वा सम्बुद्धौ तिस्थितिः कुतः ॥

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमाविभक्तिवत् प्रक्रिया होती है। तृतीयादि विभ-क्तियों में पुर्ल्लिङ्गवत् प्रक्रिया जाननी चाहिये। रूपमाला यथा—

√ सर्वनाम्नः स्मै (१५३) । \* ङसिँङघोः स्मात्स्मिनौ (१५४) । ‡ आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५) , बहुवचने ऋत्येत् (१४५) ।

इसी प्रकार—१. यतर (दो में जो) २. यतम (बहुतों में जो) ३. ततर (दो में वह), ४. कतम (बहुतों में कौन), ४. ततम (बहुतों में वह), ६. एकतम (बहुतों में एक), ७. अन्य (दूसरा), ५. अन्यतर (दो में एक), ६. इतर (भिन्न) शब्दों के उच्चारण होते हैं। ध्यान रहे कि ये सब शब्द त्रिलिङ्गी हैं, विशेष्यलिङ्ग के आश्रित रहते हैं। विशेष्य नपुंसक होगा तो ये नपुंसक में प्रयुक्त होंगे।

नोट अन्यतर और अन्यतम ये दोनों शब्द अव्युत्पन्न हैं, डतरान्त वा डतमान्त नहीं । इन में प्रथम तो सर्वादिगण में पढ़ा गया है और डतरादि पाञ्चों में भी आता है अतः इस का उच्चारण कतरवत् होता है । परन्तु अन्यतम शब्द सर्वादिगण में नहीं आता अतः इस का उच्चारण ज्ञानवत् होता है । अद् अदेश नहीं होता । इसी तरह समै, स्मात्, सुँट् और स्मिन् भी नहीं होते ।

एकतर (दो में एक) शब्द डतरप्रत्ययान्त है; अतः इस की प्रित्रया 'कतर' शब्दवत् प्राप्त होती है; परन्तु यह अनिष्ट है। इस के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ज्ञानवत् रूप ही इष्ट हैं, अतः अग्निमवात्तिक प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] वा॰—(२३) एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

एकतरम् ॥

अर्थः — नपुंसक एकतरशब्द से परे सुं और अम् को अद्ड् आदेश न हो। व्याख्या — एकतरात् । ५।१। प्रतिषेधः । १।१। यह वात्तिक भाष्य में अद्ड् आदेश के प्रकरण में पढ़ा है अतः यह उसी का निषेध करता है। अर्थः — (एकतरात्) एकतर शब्द से परे (प्रतिषेधः) सुं और अम् को अद्ड् आदेश न हो।

अद्ड् आदेश न होने से प्रथमा और द्वितीया में 'ज्ञान'शब्दवत् प्रक्रिया होगी। परन्तु ङे, ङसिं, ङि और आम् में सर्वनामकार्य निर्वाध होंगे। रूपमाला यथा—

#### अभ्यास (३६)

- (१) नपुंसकलिङ्ग में अम् को पुनः अम् विधान करने का क्या प्रयोजन है ?
- (२) मिदचोऽन्त्यात्परः सूत्र न होता तो क्या दोष उत्पन्न होता ?
- (३) 'अद्ड्' आदेश को डित् करने का क्या प्रयोजन है ?
- (४) क्या 'एकतर' शब्द डतरप्रत्ययान्त है ? यदि है तो किस सूत्र से अद्ब् आदेश विधान (?) किया जाता है ?
- (प्र) क्या 'अन्यतम' शब्द का उच्चारण 'कतम' शब्द की तरह होता है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या वह डतमप्रत्ययान्त नहीं ?
- (६) 'ज्ञाने' आदि में औङ्स्थानिक 'शी' को दीर्घ क्यों किया गया है ?
- (७) 'शि' की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा क्यों विषान की गई है ? क्या जस्स्था-निक होने से उस की वह सञ्ज्ञा स्वतः प्राप्त नहीं हो सकती थी ?
- (८) सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें— १. इतरत् । २. अन्यतमम् । ३. ज्ञानानि । ४. ज्ञाने । ५. एकतरम् । ६. अन्यतमात् । ७. ज्ञान । ८. एकतरस्मै ।
- (१) अतोऽम् सूत्र में अम् का छेद करें या म् का ? सहेतुक स्पष्ट करें। (यहां ह्रस्य अकारान्त नपुंसक क्षम्यों का विवेचन समाप्त होता है।)

श्रियम्पातीति श्रीपम् (कुलम्) । जो कुल भादि, लक्ष्मी की रक्षा करे उसे 'श्रीपा' कहते हैं । यह शब्द विशेष्यिल क्ष के आश्रित होने से त्रिलिक्षी है । पुल्लिक्ष

बीर स्त्रीलिङ्ग में इस का उच्चारण 'विश्वपा'शब्दवत् होता है। नपुंसँक के उच्चा-रण में कुछ विशेष है—यह अग्रिमसूत्र द्वारा दर्शाया जाता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४३) हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ।१।२।४७।।

अजन्तस्येत्येव । श्रीपम् । ज्ञानवत् ॥

अर्थः -- नपुंसकलिङ्ग में अजन्त प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है।

व्याख्या — ह्रस्वः ।१।१। नपुंसके ।७।१। प्रातिपदिकस्य ।६।१। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सदा अच् के स्थान पर ही हुआ करते हैं। जहां इन का विधान होता है वहां 'अचः' (अच् के स्थान पर) यह षष्ठचन्त पद उपस्थित हो जाता है [यह अच्चश्च (१.२.२८) परिभाषा का तात्पर्य है]। यहां भी 'अचः' पद उपस्थित हो कर 'प्राति-पदिकस्य' का विशेषण बन येन विधिस्तदन्तस्य द्वारा तदन्तविधि के कारण—'अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य' बन जाता है। अर्थः— (नपुंसके) नपुंसकलिङ्ग में (अचः) अजन्त (प्रातिपदिकस्य) प्रातिपदिक के स्थान पर (ह्रस्वः) ह्रस्व हो जाता है। अलोऽन्त्य-परिभाषा से अन्त्य अच् के स्थान पर ही ह्रस्व होता है।

'श्रीपा' यहां अन्त्य आकार को ह्रस्व हो कर 'श्रीप'। अब इस से स्वादिप्रत्यय उत्पन्न हो कर सम्पूर्ण प्रक्रिया 'ज्ञान'शब्दवत् होती है। रूपमाला यथा—

प्रः श्रीपम् श्रीपे श्रीपाणि पः श्रीपात् श्रीपाम्याम् श्रीपेम्यः हिः ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, श्रीपेस्यः श्रीपयोः श्रीपाणाम् , श्रीपेण श्रीपाम्याम् श्रीपैः सः श्रीपे ,, श्रीपेषु पः श्रीपाय ,, श्रीपेम्यः सः हेश्रीप ! हेश्रीप ! हेश्रीपाणि!

नोट—'श्रीपाणि' आदि प्रयोगों में एकाजुत्तरपढेणः (२८६) से ही णत्व होता है। भिन्न पद होने के कारण अट्कुप्वाङ्० (१३८) से णत्व नहीं हो सकता।

इसी प्रकार विशेष्य के नपुंसक होने पर—विश्वपा, गोपा, कीलालपा, सोमपा आदि घात्वन्त आकारान्त शब्दों के उच्चारण होते हैं।

(यहां आकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] हे २॥

ब्याख्या—'द्वि' (दो) शब्द त्रिलिङ्गी है। विशेष्य के नपुंसक होने पर यह भी नपुंसक हो जाता है।

'द्वि + औ' यहां त्यदादीनामः (१६३) से इकार को अकार, नपुंसकाच्च (२३५) से 'औ' को 'शी' आदेश, अनुबन्धलोप तथा आद् गुणः (२७) से गुण एका-देश करने से 'द्वे' प्रयोग सिद्ध होता है।

'द्वि + भ्याम्'। त्यदाद्यत्व और सुंपि च (१४१) से दीर्घ हो 'द्वाभ्याम्'।

'द्वि + ओस्'। त्यदाद्यत्व, ओसि च (१४७) से अकार को एकार तथा एचो-ऽयवायावः (२२) से अय् आदेश करने पर सकार को रुँत्व और रेफ को विसर्ग हो कर 'द्वयोः' प्रयोग सिद्ध होता है। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

| <b>प्र•</b> | 0 | द्धे       | 0 | प०                  | 0 | द्वाभ्याम् | 0 |
|-------------|---|------------|---|---------------------|---|------------|---|
| द्वि ०      | ი | "          | 0 | ष०                  | 0 | द्वयोः     | 0 |
| तृ०         | 0 | द्वाभ्याम् | • | स०                  | 0 | "          | 0 |
| <b>च</b> ०  | 0 | "          | 0 | सम्बोधन नहीं होता । |   |            |   |

नोट — घ्यान रहे कि स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में 'द्वि' शब्द के एक समान रूप होते हैं परन्तु इन दोनों की प्रक्रिया में बड़ा अन्तर है।

#### [लघु०] त्रीणि २॥

व्याख्या — त्रि (तीन) शब्द भी विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्गी होता है। यह सदा बहुवचनान्त होता है। नपुंसकलिङ्ग में इस की प्रक्रिया यथा—

'त्रि + अस्' (जस् व शस्) इस स्थिति में शि आदेश, सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा, नुंम् आगम और सर्वनामस्थाने जासम्बुद्धी (१७७) से उपधादीर्घ हो कर अट्कुप्वाङ्० (१३८) से नकार को णकार आदेश करने से 'त्रीणि' प्रयोग सिद्ध होता है।

त्रि + भिस् = त्रिभिः । त्रि + म्यस् = त्रिम्यः । त्रि + सु(सुप्) = त्रिषु ।

षष्ठी के बहुवचन में 'त्रि - आम्' इस दशा में त्रेस्त्रयः (१६२) से त्रय आदेश, ह्रस्वमूलक नुँट् आगम तथा नामि (१४६) से दीर्घ हो कर नकार को णकार करने से 'त्रयाणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

| प्र॰        | 0 | 0   | त्रीणि        | प॰         | 0               | •    | त्रिभ्यः  |
|-------------|---|-----|---------------|------------|-----------------|------|-----------|
| দ্ভি ০      | 0 | 0   | ,,            | <b>6</b> 0 | •               | 0    | त्रयाणाम् |
| <b>तृ</b> ॰ | 0 | • ` | ,,<br>त्रिभिः | स०         | •               | 0    | त्रिषु    |
| ঘ৽          | 0 | ۰   | त्रिभ्यः      |            | सम्बोधन नहीं हो | ता । |           |

अब सुप्रसिद्ध इदन्त नपुंसक 'वारि' (जल) शब्द का विवेचन करते हैं। णि-जन्त वृत्र वरणे घातु से विस-विष-यिजि० (उणा० ५६४) इस औणादिक सूत्रद्वारा इत्र् प्रत्यय करने पर 'वारि' शब्द निष्पन्न होता है। वारयित उष्णतादिकमिति वारि। आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सिललं कमलं जलम्—इत्यमरः। गजबन्धनी (हाथी बान्धने की भूमि), सरस्वती आदि अथौं में वारिशब्द स्त्रीलिङ्ग होता है, परन्तु यहां जल अथं में नित्यनपुंसक हीं है।

वारि + स्(सुँ)। यहां अदन्त न होने से अतोऽम् (१३४) द्वारा सकार को अम् आदेश नहीं होता। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है ---

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४४) स्वमोर्नपुंसकात् ।७।१।२३।।

लुक् स्यात् । वारि ॥

अर्थः --- नपुंसकलिङ्ग से परे सुं और अम् का लुक् हो।

व्याख्या—स्वमोः ।६।२। नपुंसकात् ।५।१। लुक् ।१।१। (षड्भ्यो लुक् से) । समासः—सुँदच अम् च = स्वमौ, तयोः । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(नपुंसकात्) नपुंसक से परे (स्वमोः) सुँ और अम् का (लुक्) लुक् हो जाता है। यह उत्सर्गसूत्र है इस का अपवाद अतोऽम् (२३४) सूत्र और उस का भी अपवाद अव्ड् डतरादिम्यः पञ्चम्यः (२४१) सूत्र पीछे लिख चुके हैं। यह लुक् सुँ और अम् के सम्पूर्ण स्थान पर प्रवृत्त होता है।

प्रदन—आदे: परस्य (७२) परिभाषा द्वारा यह लुक् अम् के आदि अकार के स्थान पर क्यों प्रवृत्त न हो जाये ?

उत्तर—प्रत्ययस्य जुक्तुलुपः (१८६) सूत्र में बताया जा चुका है कि लुक्, प्रत्यय के अदर्शन को कहते हैं। यहां अम् का लुक् करना है। अम् का अकार या मकार प्रत्यय नहीं, किन्तु सम्पूर्ण समुदाय 'अम्' ही प्रत्यय है। अतः यदि सम्पूर्ण अम् का अदर्शन करेंगे तो तभी लुक् सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। इस से सम्पूर्ण अम् का लुक् होता है, केवल आदि अकार का नहीं।

वारि + स् । प्रकृतसूत्र से सकार का लुक् हो 'वारि' प्रयोग बना ।
प्रथमा के द्विवचन 'वारि + औ' में नपुंसकाच्च (२३५) से 'औ' को 'शी' हो
अनुबन्धलोप करने से 'वारि + ई' । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—
[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४५) इकोऽचि विभक्ती' ।७।१।७३।।

इगन्तस्य क्लीबस्य नुंम् अचि विभक्तौ । वारिणी । वारीणि ।। अर्थः — अजादि विभक्ति परे हो तो इगन्त नपुंसक को नुंम् का आगम हो ।

व्याख्या - इक: १६।१। नपुंसकस्य १६।१। (नपुंसकस्य ऋलचः से)। नुंम् ११।१। (इदितो नुंम् धातोः से)। अचि १७।१। विभक्तौ १७।१। 'नपुंसकस्य' का विशेषण होने से 'इकः' से तदन्तविधि हो कर 'इगन्तस्य नपुंसकस्य' बन जाता है। 'अचि' से तदादि-विधि हो कर 'अजादौ विभक्तौ' बन जाता है। अर्थः—-(अचि = अजादौ) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (इकः = इगन्तस्य) इगन्त (नपुंसकस्य) नपुंसक का अवयव (नुंम्) नुंम् हो जाता है। मित् होने से नुंम् अन्त्य अच् से परे होता है।

'वारि + ई' यहां 'वारि' यह इंगन्त नपुंसक है। इस से परे 'ई' यह अजादि विभक्ति वर्त्तमान है। अतः प्रकृतसूत्र से इंगन्त को नुँम् का आगम हो कर अनुबन्घलोप और नकार को णकार करने से 'वारिणी' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्रथमा के बहुवचन में 'वारि-|-अस्' (जस्) इस स्थिति में पूर्ववत् शि आदेश, उस की सर्वनामस्थानसङ्ज्ञा, नुंम् आगम, अनुबन्धलीप, उपधादीर्घ तथा नकार को णकार आदेश हो कर 'वारीणि' प्रयोग सिद्ध होता है ।

 <sup>&#</sup>x27;इकोऽचि सुँपि' इत्येवं सुवचम् इति नागेशो मन्यते ।

२. वारि + इ(शि) में नपुंसकस्य भलचः (२३६) और इकोऽचि विभक्तौ (२४५) दोनों से नुंम् हो सकता है, किस से नुंम् किया जाये ? इस विषय में वैयाकरण एकमत नहीं। कुछ वैयाकरणों का कहना है कि यहां परत्व के कारण इकोऽधि विभक्तौ से ही नुंम् करना चाहिये। परन्तु अन्य वैयाकरणों का कथन है कि इको-ऽचि विभक्तौ तो अन्य सब अजादि विभक्तियों में चरितार्थं है यहां शि (इ) में नपुंसकस्य भलचः की ही प्रवृत्ति होनी चाहिये। किञ्च 'भलतः' न कह कर

हे वारि निस् । यहां स्वमोनंपुंसकात् (२२४) से सुं का लुक् हो कर 'हे वारि!' हुआ । अव यहां प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१६०) से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर ह्रस्वस्य गुणः (१६६) से गुण प्राप्त होता है । परन्तु न लुमताङ्गस्य (१६१) के निषेध के कारण प्रत्ययलक्षण नहीं हो सकता । हमें यहां पाक्षिक गुण करना अभीष्ट है । अतः न लुमताङ्गस्य (१६१) निषेध की अनित्यता सिद्ध करते हैं —

[लघु०] न लुमता० (१६१) इत्यस्याऽनित्यत्वात् पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः —हे वारे !, हे वारि !। आङो ना० (१७१)—वारिणा। घेङिति (१७२) इति गुणे प्राप्ते—

अर्थः—न जुमताङ्गस्य (१६१) यह निषेध अनित्य है। अतः पक्ष में ह्रस्वस्य गुणः (१६६) से सम्बुद्धिनिमित्तक गुण भी हो जाता है। गुणपक्ष में—हे वारे ! और गुणाभाव में—हे वारि !।

व्याख्या—न लुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र अनित्य है। इस में ज्ञापक इकोऽचि विभक्ती (२४५) सूत्र में 'अचि' पद का ग्रहण है। हम इसे समभाने के लिये पक्षात्मक ढंग से विचार करते हैं। तथाहि—

पूर्वपक्षी—इकोऽचि विभक्ती सूत्र में 'अचि' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? उत्तरपक्षी—'वारि | म्याम्' इत्यादि रूपों में म्याम् आदि हलादि विभक्तियों में नुंम् न हो जाये, इसलिये सूत्र में 'अचि' पद का ग्रहण किया गया है।

पूर्वपक्षी—'वारिभ्याम्' आदि में यदि नुंम् हो भी जाये तो न लोपः (१८०) द्वारा लोप हो जाने से कोई दोष नहीं आता । अतः 'अचि' पद का ग्रहण व्यर्थ है ।

उत्तरपक्षी—तो 'हे वारि!' यहां लुक् हुए सम्बुद्धि को निमित्त मान कर नुंम् न हो जाये, इसलिये 'अचि' पद का ग्रहण किया है।

पूर्वपक्षी —सम्बुद्धि में भी न लोपः (१८०) से नकार का लोप हो जायेगा। उत्तरपक्षी—ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि सम्बुद्धि में न डिसम्बुद्धियोः (२८१) सूत्र नकार का लोप नहीं करने देगा। अतः 'हे वारिन्!' आदि अनिष्ट प्रयोगों की निवृत्ति के लिये 'अचि' पद का ग्रहण करना आवश्यक है।

पूर्वपक्षी—ओहो ! सम्बुद्धि में तो नुंम् प्राप्त ही नहीं हो सकता; क्योंकि विभक्ति का लुक् होने से न लुमताङ्गस्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाता है। अतः 'अचि' पद का ग्रहण व्यर्थ है।

उत्तरपक्षी—आप का कथन सत्य है। इस प्रकार 'अचि' पद के विना भी

<sup>&#</sup>x27;भलचः' कथन में अच्प्रत्याहार का ग्रहण भी यही प्रमाणित करता है कि यहां नपुंसकस्य भलचः द्वारा ही नुंम् होना चाहिये। हमारे विचार में दोनों सूत्रों से एक ही कार्य प्राप्त है अतः विरोध या विप्रतिषेध कुछ भी नहीं, इस तरह इन के बलाबल का विचार निष्प्रयोजन ही है।

'वारिम्याम्, हे वारि' आदि प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर आचार्य के पुनः 'अचि' पद के ग्रहण से न लुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र की अनित्यता स्पष्ट प्रतीत होती है।

पूर्वपक्षी—'अचि' पद के ग्रहण से भला आप कैसे न लुमताङ्गस्य (१६१) सूत्र की अनित्यता का अनुमान करते हैं?

उत्तरपक्षी —यदि न लुमताङ्गस्य (१६१) निषेध नित्य होता, तो सम्बुद्धि में उस का आश्रय कर के नुंम् प्राप्त ही न हो सकता। पुनः उस के निषेध के लिये 'अचि' पद की कोई आवश्यकता ही न होती। परन्तु आचार्य का उस के निषेध के लिये यत्न करना सिद्ध करता है कि आचार्य न लुमताङ्गस्य (१६१) निषेध को नित्य नहीं मानते।

'हे वारि' यहां सम्बुद्धि में न लुमताङ्गस्य (१६१) निषेध के अनित्य होने से अनित्यपक्ष में हरवस्य गुणः (१६६) से गुण हो कर—'हे वारे!' और नित्यपक्ष में गुण न होने से—'हे वारि!' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रक्रिया होती है।

तृतीया के एकवचन 'वारि ेे आ' (टा) में शेषो घ्यसिख (१७०) से घिसङ्ज्ञा हो इकोऽचि० (७१.७३) की अपेक्षा पर होने के कारण आङो नाऽस्त्रियाम् (७.३०१०) से टा को ना आदेश हो कर नकार को णकार करने से 'वारिणा' प्रयोग सिद्ध होता है।

वारि + म्याम् = वारिम्याम् । वारिभिः । हलादि विभक्ति में नुँम् न होगा । चतुर्थी के एकवचन में 'वारि + ए' इस अवस्था में घिसञ्ज्ञा हो कर नुँम् की अपेक्षा पर होने के कारण घेडिति (१७२) द्वारा गुण प्राप्त होता है । परन्तु यहां नुँम् करना ही अभीष्ट है । अतः अग्रिम वार्त्तिक से पूर्वविप्रतिषेध का विधान करते हैं — [लघु०] वा० — (२४) वृद्धचौत्वतृज्वद्भावगुणेभ्यो नुँम् पूर्वविप्रतिषेधेन ॥

वारिणे। वारिणः २। वारिणोः २। नुँमिचर० (वा० १६) इति नुँद् —वारीणाम्। वारिणि। हलादौ हरिवत्।।

अर्थः —वृद्धि, औत्व, तृज्वद्भाव और गुण —इन के साथ विप्रतिपेध होने पर, पूर्व भी नुंम् प्रवृत्त हो जाता है।

व्याख्या-अची व्रिणति (७.२.११५) से प्राप्त वृद्धि, अच्च घेः (७.३.११६)

१. यद्यपि इकोऽिं विभक्ती (७.१.७३) के भाष्य में 'हे त्रपो!' और एङ्हस्वात् सम्बुद्धेः (६.१.६७) के भाष्य में 'हे त्रपु!' ऐसे दो प्रयोग पाये जाते हैं; तथापि हमारा मन प्रत्येक इगन्त नपुंसक के सम्बुद्धि में दो दो—रूप बनाना स्वीकार नहीं करता । न लुमताङ्गस्य (१.१.६२) निषेध के अनित्य होने से केवल कहीं कहीं 'त्रपो!' आदि पूर्वमहानुभावों के लिखे रूपों में ही गुण का समाधान करना चाहिये, न कि सर्वत्र विकल्प; नहीं तो फिर अव्यवस्था हो जायेगी । कैयट ने इकोऽिं विभक्ती (७.१.७३) सूत्र के प्रदीप में इस का उल्लेख भी किया है ।

से प्राप्त औत्व, तृज्वत्क्रोब्दुः (७.१.६५) और विभाषा तृतीयादिष्वचि (७.१.६७) से प्राप्त तृज्वद्भाव तथा घेडिति(७.३.१११) से प्राप्त गुण यद्यपि नुँम् (७.१.७३) से परे हैं और विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११३) के अनुसार इन की ही प्रवृत्ति उचित है; तथापि नुँम् की प्रवृत्ति पूर्वविप्रतिषेध से हो जाती है। अर्थात् इन के साथ नुँम् का विप्रतिषेध होने पर विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११३) का दूसरा अर्थ—'अपरं कार्यम्' मान कर नुँम् की प्रवृत्ति हो जाती है।

'वारि + ए' यहां पूर्वविप्रतिषेध के कारण गुण का बाध कर इकोऽिच विभक्ती (२४५) से नुँम् हो कर नकार को णकार करने से 'वारिणे' प्रयोग सिद्ध होता है।

'वारि — अस्' (ङिसिँ वा ङस्) यहां भी घेडि ति (१७२) से प्राप्त गुण का पूर्व-विप्रतिषेघ के कारण नुँम् बाध कर लेता है — 'वारिणः'।

'वारि — ओस्' यहां परत्व के कारण इको यणिच (१५) का बाध कर नुंम् प्रवृत्त हो जाता है—'वारिणोः'।

षष्ठी के बहुवचन 'वारि + आम्' में ह्रस्वनद्यापो नुंद्(१४८) से आम् को नुंद् का और इकोऽचि विभक्तो (२४५) से अङ्ग को नुंम् का आगम युगपत् प्राप्त हुआ। नुंमिचर (वा० १६) के द्वारा पूर्वविप्रतिषेध से नुंद् हो गया। तब नामि (१४६) से दीर्घ और नकार को णकार करने पर 'वारीणाम्' प्रयोग सिद्ध हुआ।

नोट—यदि नुँम् हो जाता तो वह 'वारि' का ही अवयव होता, आम् का नहीं। तब 'नाम्' परे न रहने से नामि (१४६) द्वारा दीर्घ न हो सकता। किञ्च तब अङ्ग के अजन्त न होकर नान्त हो जाने से 'वारिणाम्' ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता।

सप्तमी के एकवचन 'वारि + इ' (ङि) में अच्च घेः (१७४) से ङि को औत्व और इकोऽचि विभक्ती (२४५) से अङ्ग को नुँम् प्राप्त होने पर वृद्धचौत्व० (वा० २४) से पूर्वविप्रतिषेध के कारण नुँम् हो जाता है। तब नकार को णकार होकर—'वारिणि' प्रयोग सिद्ध होता है। वारिशब्द की रूपमाला यथा—

१. इन के उदाहरण भाष्य (७.१.६६) में अतीव सरल उपाय से समकाये गये हैं। तद्यथा---

गुणवृद्धचौत्वतृज्वद्भावेभ्यो नुम् पूर्वविप्रतिषिद्धम् । तत्र गुणस्यावकाशः— अग्नये, वायवे । नुमोऽवकाशः—त्रपुणी, जतुनी । इहोभयं प्राप्नोति—त्रपुणे, जतुने । वृद्धेरवकाशः—सलायौ, सलायः । नुमः स एव । इहोभयं प्राप्नोति—अतिसलीनि बाह्मणकुलानि । औत्वस्यावकाशः—अग्नौ, वायौ । नुमः स एव । इहोभयं प्राप्नोति —त्रपुणि, जतुनि । तृज्वद्भावस्यावकाशः —क्रोब्ट्रा, क्रोब्टुना । नुमः स एव । इहोभयं प्राप्नोति—कृशकोब्टुनेऽरण्याय, हितकोब्टुने वृषलकुलाय । नुम् भवति पूर्वविप्रतिषेधेन ।

वारिणी वारीणि वारिणः वारिभ्याम् वारिभ्य: वारि प० ٩R वारिणोः वारीणाम द्वि ० -वारिणि वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः स० तु० वारिम्यः | सं० हे वारि! वारे!,बारिणी! वारीणि! वारिणे

नोट-'वारि' शब्द की तरह उच्चारण वाले शब्द संस्कृत-साहित्य में शायद ही कुछ हों। नपुंसक में इदन्त शब्द प्रायः भाषितपुंस्क ही मिलते हैं। उन का उच्चा-रण आगे आने वाले 'सुधि' शब्द की तरह होता है।

'दिधि' (दही) शब्द के उच्चारण में वारि की अपेक्षा कुछ अन्तर पड़ता है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति की प्रक्रिया तो वारिशब्द के समान ही होती है। परन्तु तृतीया आदि अजादि विभक्तियों में निम्नप्रकारेण प्रक्रिया का अन्तर है—

'दिष + आ' (टा) यहां घिसञ्ज्ञा होने से आड़ो नाऽस्त्रियास् (१७१) द्वारा टा को ना आदेश प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४६) अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनँङुदात्तः ।७।१।७४॥ एषामनँङ् स्याट् टादावचि (स चोदात्तः) ॥

अर्थः -- तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थि, दिष, सिन्थ और अक्षि -- इन चार शब्दों के स्थान पर उदात्त अनेंड् आदेश हो।

व्याख्या—अक्षु 1७1३। विभक्तिषु 1७1३। (इकोऽचि विभक्तो से वचनविपरिणाम कर के)। तृतीयादिषु 1७1३। (तृतीयादिषु भाषित । अस्थिदिधसम्ध्यक्ष्णाम्
।६।३। अर्नेंड् ११।१। उदात्तः ११।१। समासः—अस्थि च दिध च सिष्य च अक्षि च =
अस्थिदिधसम्ध्यक्षीणि, तेषाम् = अस्थिदिधसम्ध्यक्ष्णाम् । प्रकृतिवदनुकरणं भविति—
इति परिभाषयाऽत्राप्यक्षिशब्दस्यानुँड् । 'अक्षु' से तदादिविधि हो कर 'अजादिषु
तृतीयादिषु विभक्तिषु' बन जाता है । अर्थः—(अक्षु) अजादि (तृतीयादिषु) तृतीया
आदि (विभक्तिषु) विभक्तियों के परे होने पर (अस्थिदिधसम्ध्यक्ष्णाम्) अस्थि, सिष्य और अक्षि शब्दों के स्थान पर (अनुँड्) अनुँड् आदेश हो जाता है और वह (उदात्त) उदात्त होता है'।

अनँङ् में ङकार इत्सञ्ज्ञक है। अतः क्रिच्च (४६) सूत्र द्वारा यह अन्त्य इकार के स्थान पर आदेश होगा। अनँङ् में नकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है।

टा, ङे, ङसिँ, ङस्, ओस्, आम्. ङि और ओस् ये आठ तृतीयादि अजादि विभक्तियां हैं।

'दिघ + आ' यहां प्रकृतसूत्र से अन्त्य इकार को अनेंड् आदेश होकर—दिष् अन् + आ = दघन् + आ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् (२४७) अल्लोपोऽनः ।६।४।१३४।।

अङ्गावयवोऽसर्वेनामस्यान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्, तस्याकारस्य लोपः । दध्ना । दध्ने । दध्नः २ । दध्नोः २ ।।

१. लघुकीमुदी में स्वरप्रकरण न होने से हम यहां स्वरिवचार प्रस्तुत नहीं कर रहे।

अर्थः —अङ्ग के अवयव अन् शब्द के अकार का लोप हो जाता है यदि सर्व-नामस्थान-भिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो।

व्याख्या—अत् ।६।१। (यहां सुंपां सुंजुक् से षष्ठी का लुक् हुआ है)। लोपः ।१।१। अनः ।६।१। भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। जिस से परे सर्वनामस्थानिभन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय हो उसे 'भ' कहते हैं—यह पीछे (१६५) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। अर्थः — (अङ्गस्य) अङ्ग के अवयव, (भस्य) सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक प्रत्ययों से भिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले (अनः) अन् के (अतः) अत् का (लोपः) लोप हो जाता है। '

'दधन् + आ' यहां सर्वनामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय आ (टा) के परे होने से अङ्ग के अवयव अन् के अकार का लोप हो कर 'दघ्ना' प्रयोग सिद्ध होता है।

'दिध -|-ए'(ङे) यहां अनेंड् आदेश होने पर 'दधन् -|-ए' इस दशा में प्रकृत-सूत्र से भसञ्ज्ञक अन् के अकार का लोप हो कर 'दध्ने' प्रयोग सिद्ध होता है।

'दिध + अस्' (ङिसँ वा ङस्) यहां भी पूर्ववत् अनुङ आदेश हो कर भसञ्ज्ञक अन के अकार का लोप करने से 'दघ्नः' प्रयोग सिद्ध होता है।

ओस् में 'दघ्नोः' और आम् में 'दघ्नाम्' भी पूर्वोक्त-प्रकारेण बनते हैं। ङि में 'दिध — इ' इस अवस्था में अनुँङ् आदेश होकर 'दधन् — इ' हुआ। अब अल्लोपोऽनः (२४७) से अन् के अकार का नित्यलोप प्राप्त होता है। इस पर

अग्रिमसूत्र से विकल्प करते हैं—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२४८) विभाषा ङिश्योः ।६।४।१३६॥

अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्, तस्याकारस्य लोपो वा स्याद् ङिश्योः परयोः । दिध्न, दधनि । शेषं वारिवत् । एवम् अस्थि-सवध्यक्षि ॥

अर्थ:-अङ्ग के अवयव अन् शब्द के अकार का विकल्प करके लोप हो जाता

१. यहां भस्य और अङ्गस्य ये दो अधिकार आ रहे हैं। 'भसञ्ज्ञक अङ्ग के अवयव अन् के अकार का लोप हो' इस प्रकार यदि अर्थ करें तो—अनसा, मनसा आदियों में आदि अकार का भी लोप हो जायेगा। यदि—'अन्तन्त भसञ्ज्ञक अङ्ग के अकार का लोप हो' इस प्रकार अर्थ करें तो—तक्ष्णा आदियों में तकारोत्तर अकार के लोप की भी प्राप्ति आएगी। यदि—'अन्तन्त भसञ्ज्ञक अङ्ग के अन् के अकार का लोप हो' इस प्रकार अर्थ करें तो—'अनस्तक्ष्णा' इत्यादियों में भी आदि अकार का लोप प्राप्त होगा। अतः इन सब दोषों से बचने का उपाय केवल यही है कि उपर्युक्त अर्थ किया जाये। यहां यह घ्यातच्य है कि मूलगत अर्थ और इन अर्थों में केवल यही भेद है कि मूलगत अर्थ में 'भस्य' का सम्बन्ध 'अनः' से किया गया है और इन सब अर्थों में उस का सम्बन्ध 'अङ्गस्य' के साथ किया गया है। इस विषय पर विस्तृत विचार व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें।

है यदि सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि वा अजादि स्व्रादि प्रत्ययों में से केवल 'ङि' वा 'शी' परे हो तो।

च्याख्या — विभाषा ।१।१। ङिख्योः ।७।२। अत् ।६।१। लोपः ।१।१। अनः ।६।१। (अल्लोपोऽनः से)। भस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (ये दोनों अधिकृत हैं)। समासः — ङिश्च शी च — ङिश्यौ, तयोः — ङिश्योः। इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः — (अङ्गस्य) अङ्ग के अवयव (भस्य) सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले (अनः) अन् के (अत्) ह्रस्व अकार का (विभाषा) विकल्प करके (लोपः) लोप हो जाता है (ङिश्योः) ङि अथवा शी परे होने पर।

यहां 'शी' यह नपुंसकलिङ्ग वाला दीर्घ ही लिया जाता है। ह्रस्व 'शि' तो शि सर्वनामस्थानम् (२३८) से सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक होता है; उस के परे होने पर तो भसञ्ज्ञा का होना ही असम्भव है।

'दघन् + इ' यहां ङि परे है, अतः प्रकृतसूत्र से अन् के अकार का विकल्प कर के लोप हो गया। लोपपक्ष में—'दिघ्न' और लोपाभावपक्ष में—'दधिन' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए। दिधिशब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

इसी प्रकार—अस्थि (हड्डी), सिनथ (ऊरु, जङ्घा) और अक्षि (आँख) गब्दों के रूप बनते हैं।

(यहां इदन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

# [लघु०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे ! , हे सुधि ! ॥

व्याख्या—'सुधी' शब्द विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। 'कुलम्' आदि के विशेष्य होने पर यह नपुंसक हो जाता है। नपुंसक में ह्रस्वो नपुंसके प्राति-पदिकस्य (२४३) से ह्रस्व हो कर 'सुधि' शब्द बन जाता है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में इस की प्रक्रिया वारिशब्दवत् होती है। तृतीयादि अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष होता है। वह अग्रिमसूत्र द्वारा बतलाया जाता है—

[लघु०] अतिदेश-सूत्रम् (२४६) तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद् गालवस्य। । । १।७४।।

प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपुंस्कम् इगन्तं क्लीबं पुंवद्वा टादाविच । सुधिया, सुधिना — इत्यादि ।।

अर्थः —यदि प्रवृत्तिनिमित्त एक हो तो इगन्त नपुंसक भाषितपुंस्क शब्द अजादि तृतीयादि विभक्तियों के परे होने पर विकल्प कर के पुंवत् होता है।

व्याख्या—तृतीयादिषु ।७।३। अक्षु ।७।३। विभक्तिषु ।७।३। इक् ।१।१। (इकोऽचि विभक्तौ से वचन और विभक्ति का विपरिणाम कर के) । नपुंसकम् ।१।१। (नपुंसकस्य भलचः से) । भाषितपुंस्कम् ।१।१। पुंवत् इत्यव्ययपदम् । गालवस्य ।६।१। 'अक्षु' से तदादिविधि तथा 'इक्' से तदन्तविधि हो जाती है । समासः—भाषितः पुमान् येन प्रवृत्तिनिमित्तेन तत् भाषितपुंस्कम्, बहुन्नीहिसमासः । तद् अस्यास्तीति—भाषितपुंस्कम् । अर्ज्ञाअदिभ्योऽच् (११६५) इति मत्वर्थीयोऽच्यत्ययः । 'शब्दस्वरूपम्' इति विशेष्यमध्याहार्यम् । अर्थः—(तृतीयादिषु) तृतीयादि (अक्षु—अजादौ) अजादि (विभक्तिषु) विभक्तियों के परे होने पर (इक्—इगन्तम्) इगन्त (नपुंसकम्) नपुंसक शब्द (भाषितपुंस्कम्) जो पुल् लिङ्ग में भी उसी प्रवृत्तिमिमित्त को भाषित कर चुका हो, (गालवस्य) गालव आनार्य के मत में (पुंवत्) पुंलिङ्गवत् होता है।

गालव के मत में पुंवत् और अन्य आचार्यों के मत में पुंवत् न होने से पुंवज्ञावं का विकल्प हो जायेगा। पुंवद्भाव का अभिप्राय यह है कि जो २ कार्य पुंलिङ्ग में होते हैं, वे यहां नपुंसक में भी हो जाएं।

# 'प्रवृत्तिनिमित्त' किसे कहते हैं ?

प्रत्येक शब्द का अपने वाच्य को बोधन कराने का कोई न कोई निमित्त अवश्य हुआ करता है। इस निमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं। यथा—'घट' शब्द का घड़े को बोध कराने का निमित्त 'घटत्व' है, अर्थात् घट को घट इसीलिये कहते हैं वयों कि इस में घटत्व पाया जाता है। यदि घटत्व न पाया जाये तो उसे कोई भी घट न कहे। तो यहां 'घटत्व' प्रवृत्तिनिमित्त हुआ। शुक्ल को शुक्ल कहने का प्रवृत्तिनिमित्त 'शुक्लत्व' है। यदि शुक्ल में शुक्लत्व न पाया जाये तो उसे कोई भी शुक्ल न कहे। 'पाचक' को पाचक कहने का प्रवृत्तिनिमित्त 'पाककर्तृत्व' अर्थात् पकाने की किया को करना है। यदि रसोइये में पकाना न पाया जाये तो उसे कोई भी पाचक न कहे। इसी प्रकार 'देवदत्त' आदि शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त तत्तद्विशेष आकृति ही है। सार यह है कि जिस विशेषता के कारण कोई शब्द अपने अर्थ को जनाता है; उस शब्द की वह विशेषता ही उस का प्रवृत्तिनिमित्त होती है। तथाहि—

| (१)   | 'घट'       | शब्द | की  | विशेषता | घटत्व            | ही | प्रवृत्तिनिमित्त   | है।        |
|-------|------------|------|-----|---------|------------------|----|--------------------|------------|
| (२)   | 'पट'       | ,,   | 22, | 11      | पटत्व            | "  | - 11               | $_{n}$ $1$ |
| ( ३ ) | 'यज्ञदत्त' | "    | ,,  | **      | आकृतिविशेष       | "  | $\boldsymbol{n}$ , | ,, l       |
| (8)   | 'सुधि'     | 11   | "   | 27      | शोभनध्यानवत्त्व  | 11 | n                  | n t        |
| (২)   | 'सुलु'     | ņ    | "   | 11      | शोभनलवनकर्तृत्व  | "  | 11                 | ,, 1       |
| ( )   | 'घातृ'     | "    | ,,  | "       | धारणकर्तृत्व     | "  | 21                 | ,, 1       |
| (७)   | 'अनादि'    | 23   | "   | ,,,     | आदिहीनता         | ,, | , i                | ,, 1       |
| (5)   | 'ज्ञातृ'   | "    | 13  | 27      | ज्ञानकर्तृत्व    | "  | 11                 | ,, 1       |
| (3)   | 'प्रद्यु'  | ,,   | ,,  | "       | निर्मलाकाशवत्त्व | ,, | "                  | ,, I       |

(१०) 'प्ररि' शब्द की विशेषता प्रकृष्टधनवस्व ही प्रवृत्तिनिमित्त है।

'सुधि' शब्द इगन्त नपुंसक है। इस का प्रवृत्तिनिमित्त 'शोभनध्यानकर्तृत्व' है। पुल्ंिल्ङ्ग में भी इस का यही प्रवृत्तिनिमित्त होता है। अतः तृतीयादि अजादि विभक्तियों में इसे विकल्प कर के पुंवत्कार्य होंगे। पुंवत्पक्ष में पुनः वही दीर्घान्त 'सुधी' शब्द आ जायेगा। तब न भूसुधियोः (२०२) से यण् का निषेध हो कर अचि इनु० (१६६) से इयँड् करने पर 'सुधिया' आदि रूप बनेंगे। जिस पक्ष में पुंवत् न होगा उस पक्ष में वारिशब्दवत् प्रक्रिया हो कर 'सुधिना' आदि रूप सिद्ध होंगे। इस की रूपमाला यथा—

सुधीनि सुधि सुधिनी प्रथमा द्वितीया तृतीया सुधिया, सुधिना सुधिम्याम् सुधिभिः चतुर्थी सुधिये, सुधिने सुधिभ्यः " पञ्चमी सुधियः, सुधिनः सुधियोः, सुधिनोः षच्ठी सुधियाम्, सुधीनाम् सप्तमी सुधियि, सुधिनि सुघिषु हे सुघिनी! सम्बोधन हे सुधे!, हे सुधि! हे सुघीनि!

इसी प्रकार निम्नस्थ भाषितपुँस्क शब्दों में वैकल्पिक पुंबद्भाव जानना चाहिये। पुंवत्पक्ष में हरिशब्दवत् तथा तदभावपक्ष में वारिशब्दवत् रूप बनेंगे।

१. अनादि = जिस का आदि न हो (ब्रह्म)। २. श्रुचि = पवित्र (कुल)।
३. सादि = जिस का आदि हो (कार्य)। ४. सुकवि = श्रेष्ठ किवयों वाला (कुल)।
४. सुयति = श्रेष्ठ यतियों वाला (वन)। ६. सुशकुनि = अच्छे पक्षियों वाला (वन)।
७. सुमणि = श्रेष्ठ मणियों वाला (भूषण)। ८. सुष्विन = अच्छी ष्विन वाला
(वाद्य)। ६. सुकपि = अच्छे वानरों वाला (अरण्य)। १०. सुसूरि = अच्छे विद्वानों वाला (कुल)। ११. अतिष्विन = ध्विन को लाङ्का हुआ (वायुयान)। १२. निरादि = आदिहीन (ब्रह्म)।

(यहां इकारान्त नपुंसक शब्बों का विवेचन समाप्त होता है)

<sup>9.</sup> प्रवृत्तिनिमित्तं पदशक्यतावच्छेदकम् । यथा घटत्वं घटपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् । एवं शुक्लादिपदस्य शुक्लत्वम्, पाचकादेः पाकः, देवदत्तादेस्तत्तिरण्डादि प्रवृत्तिनिमित्त-म्भवति । प्रवृत्तिनिमित्तशब्दस्य ब्युत्पत्तिः—प्रवृत्तेः=शब्दानामर्थबोधनशक्तेः निमित्तम्=प्रयोजकम् इति । तच्च शक्यतावच्छेदकम्भवतीति ज्ञेयम् । तल्लक्षणञ्च प्रकारतया शक्तिग्रहविषयत्वम्—इति तत्त्वचिन्तामणौ श्रीगङ्गेशोपाध्यायाः ।

२. यत्रिमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवर्त्तते । क्लीबवृत्तौ तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥

अब उकारान्त नपुंसक शब्दों का वर्णन करते हैं---

[सघु ] मधु । मधुनी । मधूनि । हे मघो !, हे मधु ! ॥

व्याख्या—'मधु' शब्द पुन्नपुंसक होता है। पुंलिङ्ग में इस का अर्थ—१. वसन्त ऋतु, २. चैत्रमास, ३. दैत्यविशेष आदि होता है। नपुंसक में इस का अर्थ—१. शहद, २. मद्य आदि होता है। अत एव प्रवृत्तिनिमित्त के एक न होने से यह भाषितपुंस्क नहीं होता। नपुंसक में इस की सम्पूर्ण प्रिक्रया वारिशब्दवत् होती है; किञ्चित् भी अन्तर नहीं होता। रूपमाला यथा—(मधु—शहद)

मधूनि । मधुभ्याम् मधुम्यः मधुनी मधु मघुन: No. मधुनोः मधूनाम् 値。 " मघुभिः | स॰ मधुनि मधुषु मधुना मधुभ्याम् त्० मधुम्यः । सं० हे मधो! ,मधु! हे मधुनी! हे मधूनि! ष• मधुने

इसीप्रकार निम्नस्थ शब्दों के रूप होते हैं। [\* यह णत्विविधि का चिह्न है।]

१. अम्बु = जल। २. अश्रु \*= आंसु। ३. उदु = नक्षत्र, तारा। ४. जतु = लाख। ५. जतु \*= गले के नीचे की दो हड्डियां, स्कन्धसन्धि। ६. तालु = दांतों के पीछे मुख की कठिन छत। ७. त्रपु \*= जो अग्नि को पा कर मानो लज्जा से पिषल जाता है — सीसा वा रांगा। द. दाह \*2 = लकड़ी। ६. पीलु = पीलु का फल। १०. वसु = धन। ११. वस्तु = पदार्थ, चीजा। १२. शिलाजतु = शिलाजीत। १३. श्मश्रु \* = दाढ़ी-मूंछ। १४. हिङ्गु = हींग।

नोट-ध्यान रहे कि विशुद्ध उदन्त नपुंसक शब्द संस्कृतसाहित्य में बहुत थोड़े हैं। हां! भाषितपुंस्क पर्याप्त मिल सकते हैं। इनका वर्णन आगे देखें।

[लघु०] सुलु । सुलुनी । सुलूनि । सुल्वा, सुलुने—इत्यादि ॥

क्याख्या--सुष्ठु लुनातीति सुलु (शस्त्रम्)। जो भली प्रकार काटता है उसे

पीलुर्वृक्षः फलं पीलु पीलुने न तु पीलवे । वृक्षे निमित्तं पीलुत्वं तज्जल्वं तत्फले पुनः ॥

<sup>&#</sup>x27;१. 'उडु' शब्द स्त्रीलिक्न और नपुंसकलिक्न दोनों में प्रयुक्त होता है; अतः यह भाषित-पुंस्क नहीं होता । उडु वा स्त्रियाम्—इत्यमरः ।

२. कुछ लोगों के मत में 'दार' शब्द पुंलिङ्ग भी माना जाता है। पुःनपुंसकयोदित इति त्रिकाण्डशेषः। तब वह भाषितपुंस्क भी हो जायेगा। इसी प्रकार 'देवदार' शब्द के विषय में भी समक्षना चाहिये। अमृं पुरः पश्यिस देवदारम् (रघुवंशे २.३६); सप्त स्युदेवदारुणि (इत्यमरे)।

१. 'पीलु' शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसक दोनों लिङ्गों में प्रयुक्त होता है। परन्तु इस का पुंलिङ्ग में 'पीलु-वृक्ष' और नपुंसक में 'पीलु-फल' अर्थ होता है। अतः प्रवृत्ति-निमित्त के एक न होने के कारण यह भाषितपुंस्क नहीं होता। इस विषय पर एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है—

'सुलू' कहते हैं। विशेष्यिलिङ्ग के आश्रित होने से यह शब्द त्रिलिङ्गी है। नपुंसक में पूर्ववत् (२४३) सूत्र से ह्रस्व होकर सुधिशब्दवत् प्रिक्तया होती है। प्रवृत्तिनिमित्त के एक होने से तृतीयादि अजादि विभक्तियों में इसे भी वैकित्पक पुंवद्भाव हो जाता है। पुंवत्पक्ष में ओः सुंपि (२१०) से यण् होता है। रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | सुलु              | सुलुनी           | सुलूनि             |
|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| द्वितीया | 11                | "                | 1)                 |
| तृतीया   | सुल्वा, सुलुना    | सुलुभ्याम्       | सुलुभिः            |
|          | सुल्वे, सुलुने    | 11               | सुलुभ्यः           |
| पञ्चमी   | सुल्वः, सुलुनः    | ,                | 27                 |
| षच्ठी    | " "               | सुल्वोः, सुलुनोः | सुल्वाम्, सुलूनाम् |
| सप्तमी   | सुल्वि, सुलुनि    | " "              | सुलुषु             |
| सम्बोधन  | हे सुलो!, हे सुलु | ! हे सुलुनी!     | हे सुलूनि!         |
| ^        |                   |                  |                    |

इसी प्रकार निम्नस्थ शब्द भी भाषितपुंस्क हैं। पुंवस्वपक्ष में इनका उच्चारण भानुवत् तथा पुंवद्भाव के अभाव में मधुवत् होता है—[ \* यह णत्वविधि का चिह्न है]

- (१) ऋजु = सरल, सीधा
- (२) कटु=तीखा (मरिचवत्)
- (३) कमण्डलु = साधुओं का पात्र
- (४) कम्बु<sup>२</sup>=शंख
- (५) गुरु\*=बड़ा,
- (६) चिकीर्ष्\* = करने का इच्छुक
- (७) जानु = घुटना, जानुशब्दोऽर्धर्चादिः
- (८) जिज्ञासु = जानने की इच्छा वाला
- (६) जीवातु<sup>3</sup> = जीवन औषध
- (१०) तनु = सूक्ष्म, पतला
- (११) दयालु = दया करने वाला
- (१२) दिदृक्षु\*=देखने का इच्छुक
- (१३) पटु = चतुर
- (१४) पिपासु = पीने का इच्छुक
- (१५) प्रज्ञु टेढ़े घुटनों वाला
- (१६) मृदु = कोमल

- (१७) लघु = छोटा, हल्का
- (१८) वन्दारु\*=वन्दनशील
- (१६) वर्तिष्णु =वर्त्तनशील, होने वाला
- (२०) विधष्ण = वृद्धिशील
- (२१) विजिगीषु\* = जीतने का इच्छुक
- (२२) विभु = व्यापक
- (२३) व्यसु = मरा हुआ, मृत
- (२४) शीधु = गन्ने से निर्मित मद्य
- (२५) श्रद्धालु = श्रद्धा रखने वाला
- (२६) सञ्ज्ञ = मिले हुए घुटनों वाला
- (२७) सहिष्णु = सहन करने वाला
- (२८) संशयालु = संशयशील
- (२६) साधु=सरल, सीधा
- (३०) सानु<sup>8</sup>=पहाड़ की चोटी
- (३१) स्पृहयालु = इच्छा करने वाला
- (३२) स्वादु = स्वादिष्ट

अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी—इत्यमरप्रामाण्याद्भाषितपुंस्कोऽयम् ।

२. शङ्काः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ इत्यमरप्रामाण्याद्भाषितपुंस्कोऽयम्।

३. पुन्तपुंसकयोदिष-जीवातु-स्थाणु-जीधवः--इति त्रिकाण्डशेष: ।

४. स्तुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम् — इत्यमरः ।

इसी प्रकार—स्शिशु, सुतरु, सुवायु, सुगुरु, सुऋतु, सुपरशु, सुबाहु, सुघातु, सुबन्धु, सुकेतु, सुजन्तु, सुतन्तु, सुपांशु, सुपटु—प्रमृति शब्द होते हैं।

नोट — भाषितप्रंस्क शब्द प्रायः विशेषणवाची ही होते हैं; विशुद्ध भाषितप्रंस्क शब्द बहुत ही थोड़े हैं। यथा — कमण्डलु, कम्बु, शीधु, जीवातु आदि। विशेष्य के नप्रंसक होने पर ही ये विशेषणवाची नप्रंसक होते हैं।

(यहां उकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

---::0::---

अब ऋकारान्त नपुंसक शब्दों का वर्णन करते हैं-

[लघु०]घातृ । घातृणी । घातॄणि । हे घातः ! , हे घातृ ! । घाता । घातृणा । घातृणाम् । एवं ज्ञात्रादयः ।।

व्याख्या—दशातीति धातृ (कुलम्) । जो धारण करे उसे 'धातृ' कहते हैं। यह शब्द भी विशेष्यिलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। विशेष्य के नपुंसक होने पर इस के नपुंसक में रूप बनते हैं। इसकी रूपमाला यथा—

| प्रथमा        | घातृ                    | <b>षातृ</b> णी                | <b>घातृणि</b>    |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| द्वितीया      | "                       | "                             | 27               |
| <b>तृतीया</b> | घात्रा, घातृणा <b>*</b> | <b>धातु</b> म्याम्            | धातृभिः          |
| चतुर्थी       | घात्रे, धातृणे*         | "                             | <b>घातृ</b> म्यः |
| पञ्चमी        | <b>धातुः, धातृ</b> णः*  | "                             | "                |
| षष्ठी         | n n                     | षात्रोः, घातृणोः <sup>*</sup> | धातृणाम्*        |
| सप्तमी        | धातरि, धातृणि* .        | n n                           | <b>घातृषु</b>    |
| सम्बोधन       | हे धातृ!, हे धातः!,     | हे घातृणी!                    | हे घातृणि!       |

\* इन तृतीयादि अजादि विभक्तियों में तृतीयादिषु भाषित । (२४६) सूत्र से वैकल्पिक पुंवद्भाव हो जाता है। पुंवत्पक्ष में अजन्तपुंलिङ्गान्तर्गत 'घातृ' शब्द के समान प्रक्रिया होती है। पुंवद्भाव के अभाव में 'बारि' शब्दवत् कार्य होते हैं। किन्तु टा में ना आदेश न हो कर नुंम् ही होता है। घ्यान रहे कि 'घातृ' शब्द की घिसच्जा नहीं है अतः छे, इसिं, इस्, ङि विभक्तियों में घेडिति (१७२)और अच्च घेः (१७४) के साथ नुंम् को भगड़ना नहीं पड़ता।

आम् में यद्यपि दोनों पक्षों में एक जैसे रूप बनते हैं तथापि पुंबद्भाव के अभाव में प्रक्रिया में कुछ अन्तर होता है। अर्थात् नुँद् का आगम पूर्वविप्रतिषेध से नुँम् का बाध कर लेता है।

'हे धातृ, हे धातः' में न जुमताङ्गस्य (१६१) की अनित्यता के कारण दो रूप बनते हैं। अनित्यतापक्ष में नपुंसक में सर्वनामस्थानता न होने से ऋतो डि॰ (२०४) से गुण न हो कर ह्रस्वस्य गुणः (१६६) से गुण हो जाता है।

इसी प्रकार ज्ञात् आदि शब्दों के नपुंसकिल के में रूप होते हैं-

```
१ ज्ञातृ = जानने वाला (कुल आदि) ६ छेतृ = काटने वाला (कुल आदि)
२ कर्तृ = करने वाला (,, ,, ) ७ दातृ = देने वाला (,, ,, )
३ कथियतृ = कहने वाला (,, ,, ) ६ वक्तृ = बोलने वाला (,, ,, )
४ गणियतृ = गिनने वाला (,, ,, ) ६ श्रोतृ = सुनने वाला (,, ,, )
५ जेतृ = जीतने वाला (,, ,, )
```

ध्यातृ, गन्तृ, रचियतृ, प्रभृति शब्दों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये। नोट—ऋदन्त विशुद्ध नपुंसक शब्दों का संस्कृत-साहित्य में प्रायः अभाव ही है। सब के सब ऋदन्त शब्द नपुंसक में प्रायः भाषितपुंस्क ही मिलते हैं।

(यहां ऋदन्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब ओकारान्त 'प्रद्यो' शब्द का वर्णन करते हैं-

'प्रकृष्टा द्यौरंस्य यस्मिन् वा तत् — प्रद्यु (दिनम्) । प्रकृष्ट अर्थात् सुन्दर वा निर्मल आकाश वाले दिन को 'प्रद्यो' कहते हैं । प्रद्यो शब्द में ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदि-कस्य (२४३)से ह्रस्व करना है, परन्तु ओकार के स्थान पर स्थानकृत आन्तर्य से अकार और उकार दोनों प्राप्त होते हैं । इन में से कौन सा ह्रस्व किया जाये? इस का निर्णय अग्रिमसूत्र करता है—

# [लघु०] नियम-सूत्रम् — (२५०) एच इग्ब्रस्वादेशे ।१।१।४७।।

आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु (मध्ये<sup>¹</sup>) एच इगेव स्यात् । प्रद्यु । प्रद्युनी ।

अर्थः -- जब ह्रस्व आदेश का विधान हो तब एचों के स्थान पर इक् ही ह्रस्व हो।

क्याल्या—एचः । ६।१। इक् ।१।१। ह्रस्वादेशे ।७।१। समासः—ह्रस्वस्य आदेशः ह्रस्वादेशः, तस्मिन् = ह्रस्वादेशे, षष्ठीतत्पुरुषः । अर्थः—(एचः) एच् के स्थान पर (ह्रस्वादेशे) ह्रस्व आदेश विधान करने पर (इक्) इक् ह्रस्व होता है । यद्यपि एच् और इक् दोनों चार-चार हैं; तथापि यहां यथासङ्ख्यिविधि नहीं होती । यथासङ्ख्य-विधि अपूर्वविधि में ही प्रवृत्त हुआ करती है, नियमविधि में नहीं । अतः स्थानेऽन्तर-तमः (१७)से यहां एकार और ऐकार के स्थान पर इकार ह्रस्व तथा ओकार और औकार के स्थान पर उकार ह्रस्व हो जायेगा ।

घ्यान रहे कि एचों के अपने ह्रस्व नहीं होते, एचामिप द्वादश, तेषां ह्रस्वाभा-वात् यह पीछे सञ्ज्ञाप्रकरण में कहा जा चुका है। एच् संयुक्तस्वर हैं अर्थात् दो दो स्वर मिलकर बने हैं। अकार और इकार के संयोग से एकार ऐकार तथा अकार और उकार के संयोग से ओकार औकार की उत्पत्ति हुई है। इस अवस्था में एचों को

मध्य इत्यपपाठः, तद्योगे षष्ठचा एवीचित्याद्—इति शेखरे नागेशः ।

अकार और इकार तथा उकार प्राप्त होते हैं। अब इस सूत्र के नियम से इकार और उकार ही ह्रस्व होंगे अवर्ण नहीं।

'प्रद्यो' यहां ओकार को उकार ह्रस्व होकर 'प्रद्यु' हुआ। अब इस की समग्र प्रक्रिया तथा रूपमाला मधुशब्दवत् होती है—

प्रद्युभ्याम् प्रद्युम्यः प्रद्युनी प्रचूनि प्रद्युनः ٦o प्रद् प्रद्युनोः **12**• प्र चूनाम् ,, प्रद्युभिः प्रद्युनि प्रद्युषु तृ० प्रद्युना प्रद्यम्याम् स० हे प्रद्यो!,प्रद्यु! हे प्रद्युनी! हे प्रद्युनि! प्रद्युम्यः सं० प्रद्युने **प**०

यहां पर धातुवृत्तिकार श्रीमाधव लिखते हैं कि तृतीयादि विभक्तियों में पुंव-द्भाव नहीं होता । क्योंकि नपुंसक में—प्रद्यु और पुंलिङ्ग में—प्रद्यो शब्द होने से दोनों इगन्त नहीं रहते । इगन्त शब्दों की ही तृतीयादिषु भाषित (२४६) सूत्र में भाषित-पुंस्कता कही गई है । परन्तु अन्य कई लोग इसे स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं कि पुंलिङ्गगत 'प्रद्यो' शब्द ही नपुंसक में 'प्रद्यु' शब्द बना है अतः एकदेशविकृतन्याय से दोनों एक ही हैं । नपुंसकगत इगन्त प्रद्यु शब्द पुंलिङ्ग में भी वर्त्तमान होने से पुंबद्भाव को प्राप्त हो जायेगा । ऐसा मानने वालों के मत में—प्रद्यवा, प्रद्युना (टा); प्रद्यवे, प्रद्युने (के); प्रद्योः, प्रद्युनः (ङिसें वा ङस्); प्रद्यवोः, प्रद्युनोः (ओस्); प्रद्यवाम्, प्रद्यूनाम् (आम्); प्रद्यवि, प्रद्युनि (ङि)—इस प्रकार दो २ रूप बनेंगे।

(यहां ओकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब ऐकारान्त 'प्ररै' शब्द का वर्णन करते हैं-

[सघु०] प्ररि। प्ररिणी। प्ररीणि। एकदेशविकृतमनन्यवत्—प्रराभ्याम्। प्ररीणाम्।।

व्याख्या—प्रकृष्टो राः = धनं यस्य तत् = प्रिर (कुलम्)। जिसका निपुल धन हो उसे 'प्ररे कहते हैं। नपुंसक में एख इंग्व्यस्थादेशे (२५०) की सहायता से हस्यो नपुंसके० (२४३) द्वारा हस्य—इकार हो कर 'प्रिर' शब्द बन जाता है। अब इस का उच्चारण प्रायः 'वारि'शब्दवत् होता है। रूपमाला यथा—

प्ररिणी प्ररीणि | प्ररिण: प्ररि प्रराम्याम् प्रराभ्यः To. प्ररीणाम् प्ररिणोः a · प्रराभिः प्ररिणि प्ररासु प्ररिणा तृ० प्रराम्याम् स० हे प्ररि!,प्ररे! हे प्ररिणी! हे प्ररीणि! प्ररिणे प्रराभ्यः सं० **T**0

- (१) नोट-भ्याम्, भिस्, भ्यस् और सुप् में एकवेशविकृतमनन्यवत् की सहा-यता से पुनः वही रै शब्द माना जाने से रायो हिल (२१५) द्वारा ऐकार को आकार होकर 'प्रराभ्याम्' आदि रूप सिद्ध होते हैं।
  - (२) नोट-यहां भी पूर्वोक्त 'प्रद्यो' शब्द की तरह श्रीमाधव के मत में

पुंबद्भाव नहीं होता अन्यों के मत में हो जाता है। पुंबद्भाव में — प्रराया, प्ररिणा इत्यादिप्रकारेण दो २ रूप बनते हैं।

(३) नोट — 'प्रिरि—माम' यहां नुंमिचर॰ (वा॰ १६) से नुंम् का बाध कर नुंद् हो जाता है। पुनः नामि (१४६) से दीर्घ तथा अद्कुष्वाङ्नुम्० (१३८) से णत्व हो कर 'प्ररीणाम' बनता है। घ्यान रहे कि 'प्रिरि—नाम' यहां नुंद् हो चुकने पर रायो हिल (२१५) से आत्व नहीं होगा, क्योंकि तब सन्निपात-परिभाषा विरोध करेगी। नामि (१४६) यह दीर्घ तो आरम्भसामर्थ्य से ही सन्निपात-परिभाषा की सर्वत्र अवहेलना किया करता है।

### (यहां ऐकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब औकारान्त 'सुनौ' शब्द का वर्णन करते हैं---

[लघु०] सुनु । सुनुनी । सुनूनि । सुनुना—इत्यादि ॥

ब्याख्या—सु = शोभना नौर्यस्य तत् = सुनु (कुलम्)। जिस की सुन्दर नौका हो उसे 'सुनी' कहते हैं। नपुंसक में एच इंग्झस्वादेशे (२५०) के अनुसार ह्रस्वो नपुंसके ० (२४३) से औकार को उकार ह्रस्व हो कर 'सुनु' शब्द बन जाता है। इसका उच्चा-रण 'मधु' शब्दवत् होता है। रूपमाला यथा—

| স৹    |        | सुनुनी     | सुनूनि   | प०  | सुनुनः   | सुनुभ्याम्                       | सुनुभ्य:   |
|-------|--------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------|------------|
| द्वि० | i,     | "          | ,,       | ष०  | "        |                                  | सुनूनाम्   |
| तृ०   | सुनुना | सुनुम्याम् | सुनुभि:  | स०  | सुनुनि   | सुनुनोः<br>,,<br>,सुनु!हेसुनुनी! | सुनुषु     |
| ব৹    | सुनुने | ,,         | सूनूभ्य: | सं० | हे सुनो! | ,सुनु! हे सुनुनी!                | हे सुनूनि! |

यहां भी पूर्ववत् श्रीमाधव के मतानुरोध से पुंवद्भाव नहीं किया गया । वस्तुतः यहां भी पुंवद्भाव हो जाता है । पुंवत्वक्ष में ह्रस्व का पुनः औकार बन जाता है । तब एचीऽयवायावः (२२) द्वारा आव् आदेश करने से—सुनावा, सुनावे, सुनावः २, सुनावोः २, सुनावाम्, सुनावि—ये रूप भी पक्ष में बन जाते हैं।

(यहां औकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः [शब्दाः] ॥

अर्थः -- यहां अजन्तनपुंसकलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

### अभ्यास (३७)

- (१) न जुमताङ्गस्य सूत्र की अनित्यता कैसे और क्यों सिद्ध की जाती है ?
- (२) 'वारीणाम्' में नुँट् हो वा नुँम् ? दोनों में अन्तर स्पष्ट करें।
- (३) 'प्रवृत्तिनिमित्त' किसे कहते हैं ? पीलु शब्द पर उसे घटाएं।
- (४) 'प्रद्यो' शब्द नपुंसक में भाषितपुंस्क मानना चाहिये या नहीं ? सहेतुक दोनों पक्षों का प्रतिपादन कर अपनी सम्मति लिखें।

- (५) एच इंग्झस्वादेशे सूत्र की व्याख्या करते हुए इस की आवश्यकता पर एक विस्तृत नोट लिखें।
- (६) निम्नलिखित सूत्र-वात्तिकों की विस्तृत व्याख्या करें— १. तृतीयादिषु० । २. अल्लोपोऽनः । ३. अस्थिदधि० । ४. विभाषा ङिश्योः । ५. स्वमोर्नपुंसकात् । ६. वृद्धचौत्व-तृज्वद्भाव-गुणेम्यो० ।
- (७) सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें— १. अक्ष्णा । २. प्रराभ्याम् । ३. वारिणे । ४. हे घातः ! । ५. सुल्वा । ६. त्रीणि । ७. दघनि । ८. द्वे । ६. घातृणि । १०. मधूनाम् ।
- (८) सिक्य, सुनौ, पीलु, प्रद्यो, वारि, सुधी-शब्दों का उच्चारण लिखें।

### इति भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यामजन्त-नपुंसक-लिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# अथ हलन्त-पुल्लिङ्ग-प्रकरणम्

अब कमप्राप्त हलन्तपुंलिङ्ग शब्दों का विवेचन करते हैं। हयबरट् (प्रत्या-हार-सूत्र ४)के कमानुसार सर्वप्रथम हकारान्त शब्दों का नम्बर आता है।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२५१) हो ढः ।८।२।३१॥

हस्य ढः स्याज्भिलि पदान्ते च । लिट्, लिड् । लिही । लिहः । लिड्भ्याम् । लिट्त्सु, लिट्सु ।।

अर्थ:-- भल् परे होने पर या पदान्त में हकार के स्थान पर ढकार हो।

व्याख्या— भलि ।७।१।(भलो भलि से)। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्कोः संयोगाद्योर् अन्ते च से) । हः ।६।१। ढः ।१।१। अर्थः— (भलि) भल् परे होने पर या(पदस्य)पद के (अन्ते) अन्त में (हः)ह के स्थान पर(ढः) ढ् हो जाता है। सूत्र में ढकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है।

लेढीति लिट्। चाटने वाले को 'लिह्' कहते हैं। लिहं आस्वादने (अदा० उभ०) धातु से कर्ता में क्विंप् च (८०२) सूत्र द्वारा क्विंप् प्रत्यय हो उस का सर्वापहार लोप करने से 'लिह्' शब्द सिद्ध होता है। लिह् के कृदन्त होने से कृत्तद्वित० (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

१. जो लोप सम्पूर्ण प्रत्यय का अदर्शन करता है उसे 'सर्वापहार' या 'सर्वापहारी' लोप कहते हैं। विवान, विवाप, विवाप

लिह +स्(स्ं)। यहां हल्ङचाब्क्यः० (१७६)से अपृक्त सकार का लोप हो जाता है। तब प्रत्ययलोपे०(१६०)सूत्र की सहायता से सुँग्तिङन्तं पदम् (१४) द्वारा 'लिह्' की पदसञ्ज्ञा हो पद के अन्त में हकार को हो ढः(२५१)से ढकार हो जाता है। पुनः भालां जज्ञोऽन्ते (६७)से ढकार को डकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकित्पक टकार करने से—'लिट्, लिड्' ये दो रूप बनते हैं।

लिह् + औ = लिह् + । लिह् + अस् (जस्) = लिहः । लिह् + अम् = लिह्म् । = लिह्+ औ (औट्) = लिहाँ । लिह् + अस् (शस्) = लिहः । लिह्+ आ (टा) = लिहा ।

'लिह् + स्याम्' यहां स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) सूत्र से 'लिह्' की पद-सञ्ज्ञा है, हकार पदान्त में स्थित है। अतः हो ढः (२५१) से हकार को ढकार तथा कलां जशोऽन्ते (६७) से ढकार को डकार हो कर 'लिड्स्याम्' सिद्ध होता है। भिस् और स्यस् में भी इसी प्रकार 'लिड्भिः' और 'लिड्स्यः' रूप बनते हैं।

लिह्+ए(ङे) = लिहे । लिह्+अस्(ङिसँ वा ङस्) = लिहः । लिह्+ओस् = लिहोः । लिह्+आम् = लिहाम् । लिह्+इ(ङि) = लिहि ।

सप्तमी के बहुव बन में 'लिह् + सु' (सुप्) इस स्थिति में हो ढः (२५१) सूत्र से पदान्त हकार को ढकार तथा अलां जजोऽन्ते (६७) से उसे जरुत्व - डकार हो कर 'लिड् + सु' बना। अब खरि च (८.४.५४) के असिद्ध होने से डः सि धुँट् (८.३.२६) द्वारा वैकल्पिक धुँट् करने से अनुबन्धों के चले जाने पर—'१. लिड् ध्सुँ २. लिड् सु' हुआ। अब यहां ष्टुना ष्टुः (६४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में धकार को ढकार और दूसरे रूप में सकार को षकार प्राप्त होता है। इस का न पदान्ताहोरनाम् (६५) से निषेध हो जाता है। पुनः खरि च (७४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में धकार को तकार और उस तकार को खर् मान कर डकार को टकार करने से—'लिट्त्सु'। दूसरे रूप से डकार को टकार करने पर—'लिट्सु'। इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं।

ध्यातथ्य—'लिट्त्सु, लिट्सु' इन दोनों रूपों में खरिच (७४) द्वारा किया गया चर्त्व असिद्ध है; अतः चयो द्वितीयाः० (वा० १४) से प्रथम रूप में तकार को थकार तथा दूसरे रूप में टकार को ठकार नहीं होता।

भल् परे होने पर हो ढः(२५१) सूत्र के उदाहरण 'वोढा' आदि हैं, जो आगे मूल में ही स्पष्ट हो जाएंगे।

'लिह्' (चाटने वाला) शब्द की रूपमाला यथा-

प्र० लिट्-ड् प० लिहः लिहः लिड्म्याम् लिड्म्य: द्वि० लिहम् लिहो: लिहाम् ঘণ ,, तृ० लिहा स॰ लिहि लिड्म्याम् लिड्भिः लिट्त्सु,ट्सु च० लिहे लिड्म्यः । सं० हे लिट्,ड्! हे लिहौ!

इसी प्रकार---मधुलिह (भ्रमर), पुष्पलिह (भ्रमर), कुसुमलिह (भ्रमर), गुडलिह (गुड़ चाटने वाला), शिरोव्ह (केश), भूवह (वृक्ष), सरोव्ह (कमल), सर-

सीरुहू (कमल), पणंरुह् (वसन्त ऋतु)—प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

मोट—हलन्त शब्दों की अजादि विभक्तियों में प्रायः कोई कार्य-विशेष नहीं करना पड़ता । व्यञ्जनों को स्वरों के साथ मिलाना मात्र ही कार्य होता है । हलादि विभक्तियों में कुछ कार्य होता है । अर्थात् सुँ, म्याम्, भिस्, म्यस् और सुप् इन पाञ्च स्थलों में ही रूप बनाने पड़ते हैं । हम आगे प्रायः इन में ही सिद्धि करेंगे ।

दुह् = दोहने वाला (दोग्धीति धुक्)। दुहेँ प्रपूरणे (अदा० उ०) घातु से कर्ता में क्विंप् च (८०२) से क्विंप् प्रत्यय करने पर उस का सर्वापहार लोप हो 'दुह्' शब्द निष्पन्न होता है। अब इस से स्वादियों की उत्पत्ति होती है—

'दृह + स्'(सुँ) यहां हरू आडम्यः (१७६) से सकार का लोप हो 'दुह' इस अवस्था में हो ढः (२५१) सूत्र प्राप्त होता है। इस पर अग्निम अपवादसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२५२) दादेर्धातोर्घः ।८।२।३२॥

भलि पदान्ते चोपदेशे दादेशितोईस्य घः स्यात् ॥

क्षर्यः — उपदेश में जो दकारादि धातु, उस के हकार को घकार हो जाता है भाल परे होने पर या पदान्त में।

व्याख्या—दादे: १६११। घातो: १६११। हः १६११। (हो हः से) । घः १११। भिल्ला १७११। (भिल्लो भिल्ला से) । पदस्य १६११। (यह अधिकृत है) । अन्ते १७११। (स्कोः० से) । यहां भाष्यकार के व्याख्यान से उपदेश में ही 'दादि' ग्रहण किया जाता है । समासः—दः = दकारः, आदौ आदिर्वा यस्य स दादिस्तस्य दादेः, बहुवीहिसमासः । अर्थः—(भिल्ला) भिल्ल परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (दादेः) उपदेश में दकार आदि वाली (घातोः) धातु के (हः) हकार के स्थान पर (घः) घ् आदेश हो जाता हैं । घकार में अकार उच्चारणार्थ है । यह सूत्र यद्यपि हो हः (८.२.३१) सूत्र की दिन्ट में असिद्ध है; तथापि वचनसामध्ये से यह उस का अपवाद है—अपवादो वचनप्रामाण्यात्।

'उपदेश' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि 'अघोक्' यहां दुह के अजादि होने पर भी घत्व हो जाये और 'दामलिट्' यहां दादि घातु होने पर भी घत्व न हो।

१. 'अघोक,' यह 'दुह' घातु के लँड् लकार के प्रथम वा मध्यमपुरुष का एकवचन है। वावेघीतोर्घ: में 'उपदेश' ग्रहण न करने से 'अदोह' इस स्थिति में हकार को घकार नहीं हो सकता; क्योंकि 'दुह' घातु को अट् का आगम होने से यवागमास्तव्- गुणीमूतास्तव्ग्रहणेन गृद्धान्ते परिभाषा के अनुसार वह अजादि हो गई है, दादि नहीं रही; पुनः यदि यहां 'उपदेश' ग्रहण करते हैं तो हकार को घकार हो जाता है; क्योंकि उपदेश = आद्योच्चारण में तो यह दादि ही थी, अजादि तो बाद = दूसरे उच्चारण में बनी है। घकार करने पर एकाबः (२५३) सूत्र से दकार को घकार हो जहत्व चर्त्व करने से -- 'अघोक्-ग्' ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसी

'दुह' यह उपदेश में दादि घातु' है। अतः इस सूत्र से पदान्त में हकार को घकार हो कर—'दुघ्' हुआ। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्— (२५३) एकाचो बशो भष् भवन्तस्य स्थ्वोः ।८।२।३७॥ धात्ववयवस्यैकाचो भवन्तस्य बशो भष् स्यात्, से ध्वे पदान्ते च । धुक्, धुग् । दुहौ । दुहः । धुग्भ्याम् । धुक्षु ॥

अर्थः — धातु का अवयव जो ऋषन्त एकाच्, उस के बश् को भष् हो, सकार अथवा ध्व परे होने पर या पदान्त में।

व्याख्या—धातोः ।६।१। (वादेर्धातोर्धः से)। एकाचः ।६।१। वशः ।६।१। भष् ।१।१। अपन्तस्य ।६।१। स्ह्वोः ।७।२। पदस्य ।६।१। (अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से)। अन्वयः—धातोर् (अवयवस्य) एकाचो अपन्तस्य वशो भष् (स्यात्) स्ह्वोः पदस्य अन्ते (च)। अर्थः—(धातोः) धातु के अवयव (एकाचः) एक अच् वाले (अपन्तस्य) अपन्त भाग के (वशः)वश् अर्थात् ब्, ग्, ड्, द् वर्णों के स्थान पर (भष्) भष् अर्थात् म्, घ्, ढ्, ध् वर्णे हो जाते हैं (स्ह्वोः) सकार अथवा व्व शब्द परे हो या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में।

इस सूत्र के अर्थ में हम ने अनुवृत्तिलब्ध 'धातोः' पद का 'एकाचः भ्रषन्तस्य' के साथ सामानाधिकरण्य नहीं किया। अर्थात् 'एकं अच् वाली भ्रषन्त धातु के बश् को भष् हो' इस प्रकार का अर्थ नहीं किया। ऐसा अर्थ करने से यह दोष प्राप्त होता था कि जहां एक अच् वाली धातु न होती वहां भष् प्राप्त न होता । यथा—'गर्दभ' शब्द से तत्करोति तदाचब्दे (चुरा० ग० सू०) द्वारा णिच् प्रत्यय करने पर सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से धातुसञ्ज्ञा हो कर कर्ता में किवँप् प्रत्यय करने से 'गर्दभ्' शब्द निष्पन्न होता है। यहां एक अच् वाली धातु न होने से भष्भाव प्राप्त नहीं होता। परन्तु हमें भष्भाव कर 'गर्धप्' रूप बनाना अभीष्ट है। अतः यहां 'धातोः' पद का 'एकाचः भवन्तस्य' इस के साथ अवयव-अवयवी सम्बन्ध करना ही युक्त है। अर्थात् 'धातु का अवयव जो एकाच् भवन्त, उस के बश् को भष् हो' ऐसा अर्थ करना

प्रकार — 'दामिलह' शब्द में उपदेश में धातु के दादि न होकर लकारादि होने से घरव नहीं होता। हो ढः (२५१) से ढत्व हो जश्तव चर्त्व करने पर — 'दामिलट्-ड्' सिद्ध होते हैं। दाम लेढीति दामिलट्, दामिलहमात्मन इच्छतीति-दामिलट्। इस की विशेष प्रक्रिया सिद्धान्तकौमुदी में देखें।

- १. विवेबन्ता विंडन्ता विंजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहित (विवेबन्त, विंडन्त और विंजन्त शब्दों की धातुसङ्ज्ञा बनी रहती है) इस परिभाषानुसार यहां 'दुह्' की धातुसङ्ज्ञा पूर्ववद् अक्षुण्ण है।
- २. यदि एकाच् अनेकाच् सब धातुओं में भष्भाव करना है तो 'एकाचः' की क्या आवश्यकना है ? यहां यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'एकाचः' ग्रहण न करने से ढत्व कर चुकने पर 'दामलिढ्' में भी अनिष्ट भष्भाव प्राप्त होगा।

चाहिये। ऐसा करने से— 'गर्दम्' इस घातु का अवयव एकाच् ऋषन्त 'दम्' हो जाता है। इस से उस के दकार को घकार सिद्ध हो जाता है।

इस सूत्र का स्थूल तात्पर्य यह है कि स्या घ्व परे होने पर या पदान्त में यदि किसी घातु के एकाच् अंश के अन्त में ऋष अर्थात् वर्गचतुर्थं वर्ण होगा तो घातु के उसी अंश के अन्तर्गत ब्, ग्, इ, द को ऋमशः म्, घ्, ढ्, घ् वर्ण हो जायेंगे। यथा — बुघ् का मुघ्, गुढ् का घुढ्, दुघ् का घुघ्, गर्दम् का गर्धम् हो जायेगा। सकार या घ्व परे होने पर उदाहरण आगे तिङन्तप्रकरण में — भोत्स्यते, धोक्ष्यते, अमुद्घ्वम्, अधुग्ध्वम् आदि आयेंगे। यहां प्रकृत में पदान्त के उदाहरण प्रस्तुत हैं।

'दुघ्' यह व्यपदेशिवद्भाव' से घातु का अवयव है और एकाच् मह्म कन्त भी है, अतः यहां पदान्त में इस के बश्—दकार को स्थानकृत आन्तर्य से घकार हो कर 'छुघ्' हुआ। अब जश्त्व (६७) और वैकल्पिक चर्त्व (१४६) करने से—'घुक्, घुग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

म्याम् में — 'दुह् — म्याम्' इस स्थिति में पदान्त में हकार को घकार एकाचः (२५३) से दकार को घकार तथा जरुत्व—गकार हो कर 'घुग्म्याम्' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार भिस् में 'घुग्भः' और म्यस् में 'घुग्भ्यः' सिद्ध होते हैं।

दुह् | सु(सुप्) । यहां भी पदान्त में घकारादेश, भष्त्व से दकारं को घकार तथा भलां जशोऽन्ते (६७) से जश्त्व—गकार और खरि च (७४) से चर्त्व-ककार कर षत्व करने से 'घुझ' सिद्ध होता है । रूपमाला यथा—

इसी प्रकार—गोदुह (गौ दोहने वाला = ग्वाला), अजादुह् (बकरी दोहने वाला), दह् (जलाने वाली = अग्नि), आश्रयदह (अग्नि), काष्ठदह् (अग्नि) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

[लघु०] विधि-सूत्रम् (२५४) वा दुह-मुह-ध्णुह-ध्णिहाम् ।८।२।३३॥

एषां हस्य वा घो भलि पदान्ते च। घुक् घुग्, घुट्, घुड्। दुही। दुही। दुहाः। धुग्भ्याम्, धुड्भ्याम्। घुक्षु, घुट्त्सु, घुट्सु। एवम् — मुक्, मुग्, मुट्, मुड् इत्यादि।।

अर्थ:—दुह, मुह, ब्लुह, ब्लिह—इन घातुओं के हकार को कल् परे होने पर या पदान्त में विकल्प कर के घकार हो जाता है।

व्याख्या—वा इत्यव्ययपदम् । द्रुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम् ।६।३। हः ।६।१। (हो दः से) । घः ।१।१। (वादेर्धातोर्घः से) । भिला ।७।१। (भिलो भिल से) । पदस्य

१. इस का विवेचन आद्यन्तवदेकस्मिन् (२७८) सूत्र पर देखें।

ा६।१। (यह अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्कोः० से)। समासः—द्वुहश्च मुहश्च ष्णुह-श्च ष्णिट् च =द्वुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहः, तेषाम् =द्वुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्। इतरेतरद्वन्द्वः। द्वुहादिषु त्रिषु अकार उच्चारणार्थः। अर्थः—(द्वुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहाम्) द्वुह, मुह्, ष्णुह् और ष्णिह् धातुओं के (हः) हकार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (घः) घकार आदेश होता है (क्रिल) क्रल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में।

'द्रुह्' में दादेर्धातोर्घः (२५२) द्वारा घत्व के नित्य प्राप्त होने पर तथा अन्यों में दादि न होने से घत्व के अप्राप्त होने पर इस सूत्र से वैकल्पिक घत्व किया जाता

है; अतः यह प्राप्ताऽप्राप्तविभाषा है।

द्रुह् = द्रोह करने वाला (द्रुह्यतीति ध्रुक्) । द्रुह् जिघांसायाम् (दिवा० प०) घातु से कर्त्ता में क्विंप् प्रत्यय कर उस का सर्वापहार लोप करने से 'द्रुह्,' शब्द निष्पन्न होता है ।

द्रुह् + स् (सुं) । यहां हल्ङचाब्भ्यः० (१७६) सूत्र से सकारलोप हो कर पदान्त में हकार को वा द्रुह्० (२५४) सूत्र द्वारा वैकित्पक घकार तथा घकाराभावपक्ष में हो ढः (२५१) सूत्र से ढकार कर दोनों पक्षों में एकाचः० (२५३) सूत्र से दकार को घकार हो गया तो—ध्रुघ्, ध्रुढ्। अब भलां जज्ञोऽन्ते (६७) से जरुत्व तथा वाऽवसाने (१४६) सूत्र से वैकित्पिक चर्त्व करने से—'१. ध्रुक्, २. ध्रुग्, ३. ध्रुट्, ४. ध्रुड्—ये चार रूप सिद्ध होते हैं।

'दुह् — भ्याम्' यहां पदान्त हकार को घकार तथा पक्ष में ढकार हो कर दोनों पक्षों में एकाचः (१५३) से दकार को घकार हो जाता है। पुनः भलां जशोऽन्ते (६७) से दोनों पक्षों में जश्त्व हो कर—'१. ध्रुग्भ्याम्, २. ध्रुड्भ्याम्' ये दो रूप बनते हैं। इसी प्रकार भिस् और भ्यस् में भी दो २ रूप होते हैं।

दुह् + सु (सुप्) । यहां बा द्रुह्० (२४४) से पदान्त हकार को वैकल्पिक घकार हो कर एकाचो बजो० (२५३) सूत्र से दकार को घकार, जरुत्व से घकार को गकार, पत्व से सु के सकार को पकार तथा चर्त्व से गकार को ककार करने से — धुक्षु = 'ध्रुक्षु' रूप सिद्ध होता है । घत्वाभाव में — पदान्त हकार को हो दः (२५१) से दकार, भष्ट्व से दकार को घकार, जरुत्व से दकार को डकार, डः सि धुँट् (६४) से वैकल्पिक धुँट् आगम, अनुबन्धलोप तथा खरि च (७४) से चर्त्व करने पर — '१. ध्रुक्षु, २. ध्रुट्सु' ये दो रूप बनते हैं । तो इस प्रकार कुल मिला कर — '१. ध्रुक्षु, २. ध्रुट्सु, ३. ध्रुट्सु' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं । सम्पूर्ण रूपमाला यथा —

| प्रथमा   | ध्रुक्,-ग्, ध्रुट्,-ड् | द्रही                      | द्रुह:               |
|----------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| द्वितीया | द्रुहम्                | 77                         | **                   |
| तृतीया   | द्रुहा                 | ध्रुग्म्याम्, ध्रुड्म्याम् | ध्रुग्भिः, ध्रुड्भिः |
| चतुर्थी  | द्रुहे                 | 11 11                      | धुग्म्यः, धुड्म्यः   |
| पञ्चमी   | द्रुह:                 | 11 . 11                    | : 17                 |
| षष्ठी    | "                      | द्रुहो:                    | द्रुहाम्             |

सप्तमी द्रुहि सम्बोधन हे ध्रुक्,-ग्,ध्रुट्,-ड्! द्रुहो: ने उनी घ्रुस्, ध्रुट्त्सु, घ्रुट्सु

हे द्रुही!

हे द्रुहः!

इसीप्रकार—मित्त्रद्रह् (मित्त्राय दुद्धिति = मित्रद्रोही) आदि शब्दों के रूप होते हैं।

मुह वैचित्ये (दिवा० प०) घातु से क्विंप् तथा उस का सर्वापहार लोप करने से 'मुह' (मोह करने वाला) शब्द निप्पन्न होता है। इस की प्रक्रिया 'दुह्,' शब्दवत् होती है, केवल भष्भाव नहीं होता। रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | मुक्,-ग्, मुट्,-ड्   | मुहौ                   | <b>मुहः</b>              |
|----------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| द्वितीया | मुहम्                | 11                     | <b>17</b> .              |
| तृतीया   | मुहा                 | मुग्म्याम्, मुड्म्याम् | मुग्भिः, मुड्भिः         |
| चतुर्थी  | मुहे                 | » »                    | मुग्म्यः, मुड्म्यः       |
| पञ्चमी   | मुहः                 | 11 21                  | " "                      |
| षष्ठी    | 11                   | मुहो:                  | मुहाम्                   |
| सप्तमी   | मुहि                 | "                      | मुक्षु, मुट्त्सु, मुट्सु |
| सम्बोधन  | हे मुक्,-ग्, मुट्,-ड | ्! हे मुहौ!            | हे मुहः!                 |

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२५५) बात्वादेः षः सः।६।१।६२॥

(धातोरादेः षस्य सः स्यात्)। स्नुक्, स्नुग्, स्नुट्, स्नुड्। एवं स्निक्, स्निग्, स्निट्, स्निड्। विश्ववाट्, विश्ववाड्। विश्ववाहा । विश्ववाहः। विश्ववाहम् । विश्ववाहौ ।।

अर्थः -- धातु के आदि षकार के स्थान पर सकार आदेश हो।

क्याख्या—धात्वादे: ।६।१। ष: ।६।१। स: ।१।१। समास: —धातोर् आदि: = धात्वादि: । तस्य = धात्वादे:, षष्ठीतत्पुरुष: । स इत्यत्र अकार उच्चारणार्थ: । अर्थः — (धात्वादे:) धातु के आदि (ष:) ष् के स्थान पर (सः) स् आदेश होता है ।

'धातु' कहने से 'घोडशः षट्' आदि में षकार को सकार नहीं होता तथा 'आदि' कथन से 'कर्षति' आदियों में घातु के अन्त्य षकार को सकार नहीं होता।

हणुह उद्गिरणे (दिवा० प०), हिणह प्रीतौ (दिवा० प०) इन घातुओं के आदि षकार को प्रकृत-सूत्र से सकार हो कर णकार को भी नकार हो जाता है। क्योंकि यह नियम है कि—निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः अर्थात् (निमित्त-अपाये) निमित्त = कारण के नाश होने पर (नैमित्तिकस्य) नैमित्तिक—उस निमित्त से उत्पन्न हुए कार्यं का भी (अपायः) नाश हो जाता है'। यहां षकार से परे होने के कारण ही नकार को रवाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) से णकार हुआ था। जब निमित्त षकार ही न रहा तब नैमित्तिक कार्यं णकार भी न रहा पुनः नकार हो गया।

स्नुह, स्निह—दोनों से कर्ता में विवेंप् हो कर उस का सर्वापहार लोप करने

१. यहां नाश से तात्पर्य पुनः पूर्वाव्स्थः में आ जाना है, लोप नहीं।

से 'स्नुह्, स्निह्' शब्द सिद्ध होते हैं। इन दोनों की सम्पूर्ण प्रिक्तिया 'द्रुह्' शब्द के समान होती है। केवल एकाचो बज्ञो अब् (२५३) से भष्भाव नहीं होता। स्नुह् (स्नुह्यतीति स्नुक्, वमन करने वाला) शब्द की रूपमाला यथा—

स्नुहौ स्नुक्-ग्, स्नुट्-ड् स्नुह: प्रथमा द्वितीया स्नुहम् तृतीया स्नुहा स्नुग्भिः, स्नुड्भिः स्नुग्भ्याम्, स्नुड्म्याम् स्नुगम्यः, स्नुड्भ्यः चतुर्थी स्नुहे पञ्चमी स्नुहः वच्ठी स्नुहोः स्नुहाम् स्नुक्षु, स्नुट्त्सु, स्नुट्सु सप्तमी स्नुहि हे स्नुहौ! हे स्नुहः! सम्बोधन हे स्नुक्-ग्-ट्-इ्! इसीप्रकार स्निह् (स्निह्यतीति स्निक्, स्नेह करने वाला) के रूप चलते हैं। विश्ववाह् (जगत् को घारण करने वाला, भगवान्) । विश्वं वहनीति विश्व-वाट्। विश्वकर्मोपपद वह प्रापणे (म्वा० उ०) घातु से कर्ता में वहश्च (३.२.६४) सूत्र द्वारा ण्विँ प्रत्यय, णित्त्व के कारण उपघावृद्धि तथा ण्विँ के चले जाने पर उपपद-समास करने से 'विश्ववाह' शब्द निष्पन्न होता है।

'विश्ववाहू' शब्द के सर्वनामस्थान प्रत्ययों में लिह्शब्दवत् रूप्वनते हैं। भसञ्ज्ञकों में कुछ विशेष होता है। वह अग्निम-सूत्रों में बताया जाता है— [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(२५६) इग्यणः सम्प्रसारणम्।१।१।४४।।

यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्, स सम्प्रसारणसञ्ज्ञः स्यात् ॥ अर्थः — यण् के स्थान पर विधान किया इक् सम्प्रसारणसञ्ज्ञक हो ।

व्याख्या—इक् ।१।१। यणः ।६।१। सम्प्रसारणम् ।१।१। अर्थः—(यणः) यण् के स्थान पर विधान किया (इक्) इक् (सम्प्रसारणम्) सम्प्रसारणसञ्ज्ञक होता है । यहां यथासङ्ख्य अथवा स्थानकृत आन्तर्यं से यकारस्थानिक इवर्णं, वकारस्थानिक उवर्णं, रेफस्थानिक ऋवर्णं तथा लकारस्थानिक लुवर्णं सम्प्रसारणसञ्ज्ञक होगा ।

इस शास्त्र में सम्प्रसारण का दो प्रकार के स्थानों पर उपयोग किया जाता है। एक विधिसूत्रों में और दूसरा अनुवादसूत्रों में। जिन सूत्रों में सम्प्रसारण का साक्षात् विधान किया जाता है वे विधिसूत्र कहाते हैं। यथा—वाह ऊठ् (२५७) भसञ्ज्ञक वाह के स्थान पर सम्प्रसारण ऊठ् हो। विचस्विप० (१४७) वच्, स्वप् और यजादि धातुओं को कित् परे होने पर सम्प्रसारण हो। इत्यादि। जहां सम्प्रसारण का नाम ले कर कोई अन्य कार्य किया जाता है वहां सम्प्रसारण का अनुवाद होता है। यथा—सम्प्रसारणाच्च (२५०) सम्प्रसारण से अच् परे होने पर पूर्व निपर के स्थान पर पूर्व ह्ण एकादेश हो। हलः (८१६) हल् से परे सम्प्रसारण को दीर्घ हो। इत्यादि।

यण्स्थानिक इक् की सम्प्रसारणसञ्ज्ञा होने से अनुवादस्थलों में कोई बाधा

उपस्थित नहीं होती; क्योंकि सर्वत्र सम्प्रसारण विद्यमान रहने से अन्य कार्य अबाध हो जाते हैं। परन्तु विधिस्थलों में महान् ऋगड़ा उपस्थित हो जाता है; क्योंकि सदैव यह नियम होता है कि प्रथम सञ्ज्ञी वर्त्तमान रहता है और बाद में उस की सञ्ज्ञा की जाती है। इस नियमानुसार पहले यण्स्थानिक इक् वर्त्तमान होना चाहिये और पीछे सम्प्रसारणसञ्ज्ञा का विधान करना चाहिये। इस प्रकार खाह ऊठ् (२५७) द्वारा वाह में तब सम्प्रसारण होगा जब यण्स्थानिक इक् होगा। परन्तु यण्स्थानिक इक् तब हो सकता है जब कि वाह ऊठ् (२५७) सूत्र प्रवृत्त हो कर सम्प्रसारण कर दे। इस प्रकार यहां अन्योऽन्याश्रय दोष आ कर महान् ऋगड़ा उपस्थित हो जाता है। क्योंकि अन्योऽन्याश्रय कार्य हो सकते। जब पहला हो तब उस का आश्रित दूसरा हो और जब दूसरा हो तब उस का आश्रित पहला हो। इस दशा में कोई भी नहीं हो सकता। भाष्यकार ने भी कहा है — इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते।

इस भगड़े को उपस्थित देख भाष्यकार सूत्रशाटकन्याय के आश्रय से इस का समाधान करते हैं। उन का कथन है कि जैसे कोई पुरुष सूत ले कर जुलाहे के पास जा कर कहता है कि अस्य सूत्रस्य शाटकं वय इस सूत का वस्त्र बुन। अब यहां 'वस्त्र बुन' पर यह सन्देह होता है कि यदि यह वस्त्र है तो बुनना कैसे ? क्योंकि वस्त्र बुना नहीं जा सकता। और यदि यह बुनने योग्य है तो वस्त्र कैसा ? क्योंकि बुनना वस्त्र में सम्भव नहीं हो सकता। इस प्रकार विरोध आने पर लोक में भावी सञ्ज्ञा का आश्रय किया जाता है। अर्थात् उस पुरुष का यह आश्रय समभा जाता है कि 'इस को ऐसा बुन जिस से यह वस्त्र हो जाये।' इसी प्रकार यहां विधिप्रदेशों में भी भावी सञ्ज्ञा का आश्रयण करना चाहिये। यथा—वाह कठ् (२५७) भसञ्ज्ञक वाह् के स्थान पर ऐसा करो कि जिस से किया हुआ कार्य सम्प्रसारणसञ्ज्ञक हो जाये। तो इस प्रकार विधिप्रदेशों में दोष का परिहार हो जाता है।

अब इस प्रकरण में सम्प्रसारणसञ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं-

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२५७) वाह ऊठ्।६।४।१३२।।

भस्य वाहः सम्प्रसारणम् ऊठ्।।

अर्थः --- भसञ्ज्ञक 'वाह्' के स्थान पर सम्प्रसारण कठ् हो।

व्याख्या—भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । वाहः ।६।१। सम्प्रसारणम् ।१।१। (वसोः सम्प्रसारणम् से) । ऊठ् ।१।१। अर्थः—(भस्य) भसञ्ज्ञक (वाहः) वाह् के स्थान पर (सम्प्रसारणम्) सम्प्रसारण (ऊठ्) ऊठ् हो । पूर्वसूत्रानुसार वाह् के वकार को ही ऊठ् होगा ।

विश्ववाह् + अस् (शस्)। यहां यि भम् (१६५) से वाह् की भसक्ता है; अतः प्रकृतसूत्र से इस के वकार को ऊठ् हो जाता है। ऊठ् के ठकार की हलन्त्यम् (१) से इत्सञ्ज्ञा और तस्य लोपः (३) से लोप हो कर 'विश्व ऊ आह् + अस्' हुआ। अब अग्निसूत्र प्रवृत्त होता है—

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२५८) सम्प्रसारणाच्च ।६।१।१०४।।

सम्प्रसारणादि पूर्वरूपमेकादेश: । वृद्धि:—विश्वौह: । इत्यादि ।।

अर्थः—सम्प्रसारण से अच् परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर पूर्वरूप हो ।

व्याख्या—सम्प्रसारणात् । ५।१। च इत्यव्ययपदम् । अचि ।७।१। (इको यणि से) । पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। (एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है) । पूर्वः ।१।१। (अमि पूर्वः से) । अर्थः—(सम्प्रसारणात्) सम्प्रसारण से (अचि) अच् परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (पूर्वः) पूर्वरूप आदेश हो ।

'विश्व क आह् + अस्' यहां 'क' यह सम्प्रसारण है, इस से परे 'आ' यह अच् वर्त्तमान है; अतः पूर्व (क) और पर (आ) के स्थान पर एक पूर्वरूप 'क' हो कर 'विश्व क हू + अस्' हुआ। अब एत्येधत्यूठ्सु (३४) सूत्र से वकारोत्तर अकार और कठ् के ककार के स्थान पर 'औ' वृद्धि हो कर—सकार को रुँत्व और रेफ को विसर्ग करने से 'विश्वीहः' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे सर्वत्र भसञ्ज्ञकों में प्रक्रिया होती है। 'विश्ववाह' शब्द की रूपमाला यथा—

| प्रथमा   | विश्ववाट्-ड्     | विश्ववाही       | विश्ववाह:                  |
|----------|------------------|-----------------|----------------------------|
| द्वितीया | विश्ववाहम्       | 11              | विश्वौहः                   |
| तृतीया . | विश्वौहा         | विश्ववाड्म्याम् | विश्ववाड्भिः               |
| चतुर्थी  | विश्वीहे         | 27              | विश्ववाड्भ्यः              |
| पञ्चमी   | विश्वौहः         | "               | **                         |
| षष्ठी    | n                | विश्वौहो:       | विश्वौहाम्                 |
| सप्तमी   | विश्वीहि         | "               | विश्ववाट्त्सु- <b>ट्सु</b> |
| सम्बोधन  | हे विश्ववाट्-ड्! | हे विश्ववाही!   | हे विश्ववाहः!              |

इसी प्रकार—१. रथवाहू (रथ हांकने वाला), २. शकटवाह् (छकड़ा हांकने वाला), ३. भारवाहू (भार उठाने वाला), ४. उष्ट्रवाह् (ऊंट हांकने वाला), ५. प्रष्ठवाहू (सिखाने के लिये जोते हुए बैल आदि) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं ।

अनदुह् चैल [अनः = शकटं वहतीत्यनड्वान्] । अनदुह् शब्द पाणिनीयगण-पाठ में पाञ्च बार प्रयुक्त हुआ है । [१. उरःप्रमृति, २. ऋश्यादि, ३. गुलालादि, ४. गर्गादि ५. शरत्प्रमृति] । शाकटायन के उणादिसूत्रों में इस की सिद्धि नहीं की गई । महाराज-भोजप्रणीत सरस्वतीकण्ठाभरण के अनिस बहैः क्विंप् डश्चानसः (अ० २ पा० १ सू० ३४६) इस औणादिक-सूत्र द्वारा अनस्कर्मोपपद 'वह्, धातु से निवंप् प्रत्यय, अनस् के सकार को डकारादेश, विवंब्लोप, विवस्विप० (५४७) द्वारा सम्प्र-

१. कई लोग—वारिवाह्, भूवाह्, प्रमृति अनकारान्तोपपद शब्दों की कल्पना करते है; परन्तु ऐसे शब्द प्रामाणिक नहीं हैं [देखें—(६.४.१३२) पर भाष्य, प्रदीप, तत्त्वबोधिनी]।

सारण तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप करने पर 'अनडुह्' शब्द निष्पन्न होता है।

अनडुह् - स् (सुं) । यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२५६) चतुरनडुहोरामुदात्तः ।७।१।६८॥

अनयोराम् स्यात्सर्वनामस्थाने परे ॥

अर्थः—सर्वनामस्थान परे हो तो चतुर् और अनडुह् शब्दों का अवयव आम् हो । व्याख्या — चतुरनडुहोः ।६।२। आम् ।१।१। उदात्तः ।१।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। (इतोऽत्सर्वनामस्थाने से) । अर्थः— (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (चतुरनडुहोः) चतुर् और अनडुह् शब्दों का अवयव (उदात्तः) उदात्त (आम्) आम् हो जाता है । 'आम्' मित् है, क्योंकि हलन्त्यम् (१) से इस के मकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । अतः यह मिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) के अनुसार चतुर् और अनडुह् शब्दों के अन्त्य अच् से परे होगा । ग्रन्थकार ने 'उदात्त' शब्द स्वरप्रकरणोपयोगी जान कर वृत्ति में छोड़ दिया है । लघुसिद्धान्तकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है ।

'अनडुह् + स्' यहां 'सूँ' यह सर्वनामस्थान परे हैं अतः अनडुह् शब्द के अन्त्य अच् = उकार से परे आम् का आगम हो कर — 'अनडु आम् ह् + स्' हुआ। अब अनुबन्ध मकार का लोप हो कर इको यणि (१५) से यण् हो जाता है। तब 'अनड्वाह् + स्' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६०) सावनहुहः ।७।१।८२।।

अस्य नुंम् स्यात्सौ परे । अनड्वान् ॥

अर्थः -- सुँ परे हो तो अनडुह् शब्द का अवयव नुँम् हो जाता है।

क्याक्या—सी ।७।१। अनडुह: ।६।१। नुँम् ।१।१। (आच्छीनद्योर्नुम् से) । अर्थ:—(सौ) सुँ परे होने पर (अनडुह:) अनडुह् शब्द का अवयव (नुँम्) नुम् हो जाता है।

यहां यह सन्देह होता है कि चतुरनडुहोः (२५६) सूत्र का सावनडुहः (२६०) सूत्र अपवाद है। क्योंकि दोनों का विषय एक है अर्थात् दोनों अनडुह् शब्द को आगम करते हैं। इन में से प्रथम (चतुरनडुहोः ) सम्पूर्ण सर्वनामस्थान में विहित होने से उत्सर्ग और दूसरा (सावनडुहः) केवल सर्वनामस्थानान्तर्गत 'सं' में विहित होने से उस का अपवाद होने योग्य है। अतः सुँ में सावनडुहः (२६०) सूत्र ही प्रवृत्त होना चाहिये, चतुरनडुहोः (२५६) नहीं। क्योंकि उत्सर्ग की प्रवृत्ति अपवादविषय को छोड़ कर ही हुआ करती है —प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गेंऽभिनिविशते।

इस का उत्तर यह है कि आज्छीनद्योर्नुम् (३६५) सूत्र से यहां 'आत्' की अनुवृत्ति आती है। जिस से —'सुँ परे होने पर अनडुह् को नुँम् का आगम होता है परन्तु वह अवर्ण से परे होता है'—ऐसा अर्थ हो जाता है। तो अब यदि आम् का

आगम नहीं करते तो अनडुह् शब्द में अवर्ण नहीं आ सकता; और यदि अवर्ण नहीं आता तो नुँम् प्रवृत्त नहीं हो सकता । अतः नुँम् को अपनी प्रवृत्ति के लिये विवश हो कर आम् को छूट देनी पड़ती है । अतः प्रथम आम् होकर पश्चात् नुँम् होता है । इन में उत्सर्ग-अपवादभाव नहीं होता ।

'अनड्वाह् - स्' यहां आकार से परे नुंम् हो कर अनुबन्धों (उकार,मकार) के चले जाने पर—'अनड्वान् ह् - स्' हुआ । अब हल्ङचाब्स्यः (१७६) सूत्र से सकार का तथा संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र से हकार का लोप हो कर 'अनड्वान्' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि संयोगान्तलोप (८.२.२३) असिद्ध है अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७) सूत्र से नकार का लोप नहीं होगा।

हे अनडुह् + स् (सुँ) । यहां सम्बुद्धि में आम् (२५६) प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिम-सुत्र प्रवृत्त, होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम्-- (२६१) अम् सम्बुद्धौ ।७।१।६६।।

(चतुरनडुहोरम् स्यात्सम्बुँद्धौ) । हे अनड्वन् ! । अनड्वाहौ । अनड्वाहः । अनडुहः । अनडुहा ॥

अर्थः -- सम्बुद्धि परे हो तो चतुर् और अनडुह् शब्दों का अवयव अम् हो।

व्याख्या—चतुरनडुहोः।६।२। (चतुरनडुहोरामुदात्तः से)। अम् ।१।१। सम्बुद्धौ ।७।१। अर्थः—(सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि परे होने पर (चतुरनडुहोः) चतुर् और अनडुह् का अवयव (अम्) अम् हो जाता है।

यह सूत्र चतुरनडुहोः० (२५६) सूत्र का अपवाद है। इस के प्रवृत्त होने पर भी सावनडुहः (२६०) द्वारा नुंम् हो जाता है। क्योंकि वहां 'आत्' की अनुवृत्ति आने से वह अवर्ण से परे होता है।

'हे अनुडुह् + स्' यहां सम्बुद्धि परे है अतः सिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) के नियमानुसार अम्सम्बुद्धौ (२६१) द्वारा अनडुह् के अन्त्य अच्-उकार से परे अम् का आगम हो कर यण् करने से 'अनड्वह् + स्' हुआ। पुनः सावनडुहः (२६०) सूत्र से नुंम् का आगम कर सकारलोप और संयोगान्तलोप करने से—'हे अनड्वन्' प्रयोग सिद्ध होता है।

अनडुह् + औ = अनडु आम् ह् + औ = अनड्वाही। अनड्वाहः। अनड्वाहम्। अनड्वाहौ। शस् में सर्वनामस्थान परे नहोने के कारण आम् का आगम नहीं होता - अनडुहः। 'अनडुह् + म्याम्' यहां स्वादिष्यसर्वनामस्थाने (१६४) सूत्र से अनडुह् की पदसञ्ज्ञा हो कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—-(२६२) वसुँस्रंसुँध्वंस्वनडुहां दः ।८।२।७२॥

सान्तवस्वन्तस्य स्रंसादेश्च दः स्यात्पदान्ते । अनडुद्भ्धाम् इत्यादि । सान्तेति किम् ? विद्वान् । पदान्तेति किम् ? स्रस्तम् , ध्वस्तम् ॥

अर्थः --- पद के अन्त में सान्त वर्सुंप्रत्ययान्त को तथा स्नंसुं, ध्वंसुं और अनडुह् शब्दों को दकार आदेश हो जाता है।

व्याख्या—सः ।६।१। (ससजुषो रः का एक अंश)। वसुंत्रं सुंघ्वं स्वनदृहाम् ।६।३। पवानाम् ।६।३। (पवस्य इस अधिकृत का यहां वचनिवपिणाम हो जाता है)। दः ।१।१। समासः—वसुंश्व स्रं सुंश्व घ्वं सुंश्व अनङ्वान् च = वसुंत्रं सुंघ्वं स्वनदुहः, तेषाम् = वसुंत्रं सुंघ्वं स्वनडुहाम्, इतरेतरहन्द्वः। 'सः' यह 'वसुं' अंश का ही विशेषण है। स्रं सुं और घ्वं सुं में किसी प्रकार का दोष न आने से तथा अनडुह् का असम्भव होने से विशेषण नहीं बन सकता। विशेषण होने से 'सः' से तदन्तविधि हो जाती है। शर्त्रें के स्थान पर आदेश होने से स्थानिवद्भाव से 'वसुं' भी प्रत्ययसञ्ज्ञक है अतः प्रत्यय होने से उस से भी तदन्तविधि हो जाती है। संसुं आदि भी 'पद' के विशेषण होने से तदन्तविधि को प्राप्त होते है। अर्थः—(सः) सान्त (वसुंत्रं सुंघ्वं स्वनडुहाम्) वसुंप्रत्ययान्त और स्रं सुंघं द्वं सुं तथा अनडुह् अन्त वाले (पदानाम्) पदों को (दः) दकार आदेश होता है। दकार में अकार उच्चारणार्थं है, आदेश 'द्' ही होता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह दकारादेश पद के अन्त को ही होता है।

'अनडुह् — भ्याम्' यहां व्यपदेशिवद्भाव से अथवा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (पृष्ठ २१३)के अनुसार अनडुह् के अन्त्य हकार को प्रकृत सूत्र से दकार आदेश होकर 'अनडुद्भ्याम्' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार भिस् में 'अनडुद्भिः' तथा भ्यस् में 'अनडुद्भ्यः' रूप बनता है। सुप् में दकारादेश हो कर खरि च (७४) से चत्वे हो जाता है— अनडुत्सु। अनडुह् शब्द की रूपमाला यथा—

|                | 9 9         | 9 - 1                |                    |
|----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| प्रथमां        | अनड्वान्    | अनड्वाही             | अनड्वाह:           |
| द्वितीया       | अनड्वाहम्   | n                    | अनडुहः             |
| <b>तृ</b> तीया | अनडुहा      | <b>अन</b> डुद्भूथाम् | <b>अनडु</b> द्धिः  |
| चतुर्थी        | अनड्रहे     | "                    | <b>अ</b> नडुद्भ्यः |
| पञ्चमी         | अनडुह:      | 21                   | , ,,               |
| षष्ठी          | ,,          | <b>अनड्</b> हो:      | <b>अ</b> नड्हाम्   |
| सप्तमी         | अनडुहि      | n                    | अन डुत्सु          |
| सम्बोधन        | हे अनड्वन्! | हे अनड्वाही!         | हे अनड्वाहः!       |

अब यहां यह प्रदन उत्पन्न होता है कि ससजुषो रः (१०५) सूत्र से 'सः' पद की अनुवृत्ति ला कर 'वसुं' का विशेषण बना कर तदन्तविधि कर 'सान्त वस्वन्त' क्यों कहा गया है? जब कि वह है ही सकारान्त? इसका उत्तर यह है कि यदि 'सान्त' न कहते, केवल वस्वन्त को ही दकारादेश करते तो 'विद्वान्' यहां पर भी नकार को दकार आदेश हो जाता; क्यों कि यह भी वस्वन्त है। अब सूत्र में 'सान्त' कथन से कोई दोष नहीं आता, क्यों कि 'विद्वान्' यह सान्त नहीं किन्तु नान्त वस्वन्त है। 'विद्वान्' कैसे वस्वन्त है? यह आगे 'विद्वस्' शब्द पर इसी प्रकरण में स्पष्ट हो जायेगा।

पदान्त अर्थात् पद के अन्त को आदेश कहने से 'स्नस् — तम् = स्नस्तम्, ध्वस् — तम् = घ्वस्तम्' यहां अपदान्त सकार को दकार आदेश नहीं होता । घ्यान रहे कि यहां कमशः स्नंसुं घ्वंसुं घातुओं से 'क्त' प्रत्यय हो कर अनिविसां हल उपधायाः (३३४) सूत्र से अनुनासिक का लोग हुआ है ।

वस्वन्तों में दकारादेश के उदाहरण 'विद्वद्भ्याम्' आदि आगे आएंगे। स्रंसुं, घ्वंसुं दोनों म्वादिगणीय सेट् आत्मवेपदी घातु हैं। एक का अर्थ 'गिरना' और दूसरे का अर्थ घ्वंस होना == 'नाश होना' है। इन के उदाहरण उखास्रस् और पर्णध्वस् शब्द हैं। यथा—-

उलास्नस् — बटलोई से गिरने वाला धान्यकण आदि । उलायाः स्रंसत इत्यु-लास्नत् । कर्तरि क्विंप्, उपपदसमासः । इस की रूपमाला यथा—

प्र॰ उसास्रत्-द् उसास्रसी उसास्रसः प॰ दि॰ उसास्रसम् " " दि॰ दि॰ उसास्रसा उसास्रद्भचाम् उसास्रद्भिः स॰ उसास्रद्भचः सं॰

प॰ उखास्नसः उखास्रद्भ्याम् उखास्रद्भयः

प॰ ,, उखास्नसोः उखास्नसाम्

प् उखास्रद्भिः स॰ उखास्नसि ,, उखास्नस्सु

उखास्रद्भयः सं॰ हेउखास्नत्-द्! उखास्नसौ! उखास्नसः!

यहां सर्वत्र पदान्त में **वसुं-स्रंसुं**० (२६२) से दत्व हो जाता है। पर्णध्वस् — पत्तों का नाश करने वाला। पर्णानि घ्वंसत इति पर्णघ्वत्। विवँप्, उपपदसमासः। [सिद्धि और अर्थ विशेषरूप से (८०२) सूत्र पर देखें]।

रूपमाला यथा---

| प्रथमा        | पर्णघ्वत्-द्     | पर्णध्वसी      | पर्णध्वसः     |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| द्वितीया      | पर्णघ्वसम्       | "              | ,,            |
| <b>नृतीया</b> | पर्णेध्वसा       | पर्णध्वद्भधाम् | पर्णध्वद्भिः  |
| चतुर्थी       | पर्णघ्वसे        | n              | पर्णघ्वद्भयः  |
| पञ्चमी        | पर्णध्वसः        | "              | 27            |
| षड्डी         | "                | पर्णघ्वसो:     | पर्णघ्वसाम्   |
| सप्तमी        | पर्णेघ्वसि       | 11             | पर्णघ्वत्सु   |
| सम्बोधन       | हे पर्णघ्वत्-द्! | हे पर्णध्वसी!  | हे पर्णध्यसः! |

यहां भी सर्वत्र पदान्त में पूर्ववत् दत्व हो जाता है।

तुरासाह् = इन्द्र । तुरम् = वेगवन्तं साहयित = अभिभवित इति तुराषाट् । तुरकर्मोपपदात् षहुँ मर्षणे (भवा० आ०) इत्यस्माद्धातोः विवँप् च (८०२) इति विवँप् । उपपदसमासः । अन्येषामिष दृश्यते (६.३.१३६) इति दीर्घः । जो वेग वाले को दबा लेता है उसे 'तुरासाह्' कहते हैं । यह इन्द्र का नाम है ।

तुरासाह् + स् (सुं)। यहां हिल्ङचावम्यः० (१७६) से सकारलोप हो कर हो दः (२५१) सूत्र द्वारा हकार को दकार तथा कलां जशोऽन्ते (६७) से दकार को दकार करने पर—'तुरासाइ' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

्व

### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६३) सहेः साडः सः ।६।३।४६॥

साड्रूपस्य सहे: सस्य मूर्धन्यादेश: स्यात् । तुराषाट्, तुराषाड् । तुरासाहो । तुरासाहः । तुराषाड्भ्याम् इत्यादि ॥

अर्थः -- सह् घातु से बने 'साड्' शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो।

व्याख्या-- सहे: १६११। साड: १६११। स: १६११। मूर्घन्य: ११११ (अपदान्तस्य मूर्धन्यः से) । मूर्घिन भवः स्पूर्धन्यः । शरीरावयवाच्च (१०६१) इति यत् । अर्थः ---(सहेः) सह् धातु का जो (साडः) साड् उस के (सः) सकार के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्घा स्थान वाला वर्ण हो जाता है। सकार के स्थान पर आन्तर्य से ईषि द्वृत प्रयत्न वाला षकार ही मूर्घन्य होता है।

सह् का साड् रूप पदान्त में ही बनता है अतः पदान्त में सह् के सकार को मूर्धन्य आदेश हो-यह फलितार्थ हुआ।

'तुरासाड्' यहां 'साड्' यह सह् धातु से बना है। अतः इस के सकार को मूर्धन्य पकार हो कर वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने पर 'तुराषाट्, तुराषाड्' दो रूप बनते हैं। तमस्यनन्दत्प्रणतं लवणान्तकमग्रजः। कालनेमिवधात्प्रीत-स्तुराषाडिव शाङ्किणम् (रघु० १५.४०)। रूपमाला यथा-

द्वि० तुरासाहम् तु० तुरासाहा तुराषाड्भ्याम् तुराषाड्भिः । स० तुरासाहि च॰ तुरासाहे तुराषाड्भ्यः

प्र॰ तुराषाट्-इ तुरासाही तुरासाहः | प॰ तुरासाहः तुराषाड्भ्याम् तुराषाड्भ्यः तुरासाहोः तुरासाहा**म्** Q o " तुराषाट्त्सु,-ट्**सु** सं० हे तुराषाट्-ड्! तुरासाही! तुरासाहः!

इसी प्रकार - पृतनासाह् प्रभृति शंब्दों के रूप जानने चाहियें। (यहां हकारान्त पुल्ं्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) --::o::---

यद्यपि हकारान्त शब्दों के अनन्तर प्रत्याहारकम से यकारान्त शब्द आने चाहियें थे तथापि उन का विरलप्रयोग तथा उन में किसी प्रकार का विशेषकार्य्य होता न देख कर ग्रन्थकार उन्हें छोड़ कर वकारान्त शब्दों का निरूपण करते हैं।

मुदिव् = अच्छे अर्थात् निर्मल आकाश वाला दिवस (दिन) आदि या अच्छे स्वर्ग वाला पुरुष आदि । 'दिव्' शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग है। इस का अर्थ आकाश वा स्वर्ग है। श्रो-दिवो हे स्त्रियाम् इत्यमरः। सु = शोभना द्यौः = आकाशो नाको वा यस्य स सुद्धौ: । इस प्रकार बहुव्रीहि-समास में 'सुदिव्' शब्द पुल्लिङ्ग हो जाता है। प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर इस सं स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं-

सुदिव् + स्(सुं) में हल्ङचावभ्यः० (१७६) से सकारलीप प्राप्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६४) दिव औत् ।७।१।८४॥ दिव् इति प्रातिपदिकस्य औत् स्यात् सौ । सुद्यौः । सुदिवौ ॥

१. यथा व्याकरण में अय्, आय्, मय्, चय्, यय् आदि।

अर्थः—सुं परे होने पर 'दिव्' इस प्रातिपदिक को औकार आदेश हो जाता है।

व्याख्या—दिवः।६।१। औत्।१।१। सौ ।७।१। (सावन बुहः से)। संस्कृत में
दो 'दिव्' शब्द हैं। एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक और दूसरा दिवुं क्रीडा-विजिगीषा०
(दिवा० प०) यह घातु। इस सूत्र में 'दिव्' इस अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का ही ग्रहण होता है 'दिवुं' घातु का नहीं। इस में कारण यह है कि—निरनुबन्धक ग्रहणे न सानुबन्धकस्य (परिभाषा) अर्थात् यदि निरनुबन्ध (अनुबन्धहीन) का ग्रहण सूत्र में हो
तो सानुबन्ध (अनुबन्धसहित) का ग्रहण नहीं करना चाहिये। यहां सूत्र में 'दिवः'
में उकारानुबन्धरहित 'दिव्' का ग्रहण किया है; अतः 'दिव्' इस प्रातिपदिक निरनुबन्ध का ही ग्रहण होगा, सानुबन्ध 'दिवुं' का नहीं। 'औत्' में तकार उच्चारणार्थ है,
आदेश 'औ' ही होता है। यदि तकार भी साथ आदेश होता तो अनेकाल् होने से
सर्वादेश हो जाता। अर्थः—(दिवः) दिव् इस प्रातिपदिक के स्थान पर (औत्) 'औ'
आदेश हो (सौ) सुं परे होने पर। यह सूत्र अक्राधिकार में पढ़ा गया है अतः दिव्
और दिव्शब्दान्त दोनों को औकार आदेश होगा। ध्यान रहे कि अलोऽन्त्यपरिभाषा
से दिव् के वकार को ही औकार आदेश होगा।

'सुदिव् + स्' यहां 'सुं' परे है अतः प्रकृत-सूत्र से वकार को औकार करने पर इको यणि (१५) से इकार को यकार हो कर रेंत्व विसर्ग करने से 'सुद्यौः' प्रयोग सिद्ध होता है ।

सुदिव् + औ = सुदिवौ । सुदिव् + अस् (जस्) = सुदिवः । सुदिवम् । सुदिवौ । सुदिव् + अस् (शस्) = सुदिवः । 'सुदिव् + म्याम्' में अग्निमसूत्र प्रकृत होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६५) विव उत् ।६।१।१२७।। विवोऽन्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुद्युभ्याम् । इत्यादि ॥

अर्थ:--पद के अन्त में दिव को उकार अन्तादेश हो।

व्याख्या—दिवः ।६।१। उत् ।१।१। पदान्ते ।७।१। (एङः पदान्तादित से वि-भक्तिविपरिणाम द्वारा) । अर्थः— (पदान्ते) पदान्त में (दिवः)दिव् शब्द के स्थान पर (उत्) ह्रस्व उकार आदेश हो । अलोऽन्त्यपरिभाषा से दिव् के अन्त्य अल्-वकार को

१. 'सुदिव् + स्' में औकारादेश तथा सुंलोप युगपत् प्राप्त होते हैं। परन्तु औकारादेश नित्य और सुंलोप अनित्य होने से प्रथम औकारादेश हो जाता है। जो विधि दूसरे के प्रवृत्त होने या न होने पर भी समानरूप से प्रसक्त हो वह दूसरे की अपेक्षा नित्य होती है। जैसा कि कहा है - कृताकृतप्रसङ्गो यो विधिः स नित्यः (परि०)। यहां सुंलोप कर देने पर भी प्रत्ययलक्षण द्वारा सुं को मान कर आकारादेश हो सकता है अतः औकारादेश नित्य है। परन्तु औकारादेश कर देने पर हल् न होने से सुंलोप नहीं हो सकता अतः सुंलोप अनित्य है। नित्य और अनित्य में नित्य ही बलवान् होता है।

ही उकार आदेश होगा। ध्यान रहे कि यहां भी पूर्ववत् दिव् प्रातिपदिक का ही ग्रहण किया जाता है।

'सुदिव् + भ्याम्' में स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) द्वारा पदत्व के कारण वकार को उकारादेश तथा इको यणिच (१५) से यण् हो—'सुद्युभ्याम्'। इसी प्रकार भिस्, भ्यस् और सुप् में भी होता है। रूपमाला यथा—

प्र० सुद्यीः सुदिवौ - सुदिवः प० सुदिवः सुद्युभ्याम् सुद्युम्यः सुदिवाम् द्वि० सुदिवम् सुदिवो: स० सुदिवि **तृ**० सुदिवा सुद्युभि: सुद्यम्याम् सुद्युषु सं० हे सुद्धीः ! हे सुदिवौ ! हे सुदिवः ! च० सुदिवे सुद्युभ्यः

इसी प्रकार प्रियदिव्, अतिदिव् आदि शब्दों के रूप होते हैं।

(यहां वकारान्त पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)
——:: : o: :——

### अभ्यास (३८)

- (१) अनडुह् और विश्ववाह् शब्दों के जस् और शस् में रूप सिद्ध करें।
- (२) अनड्वान् और अनड्वन् में, सुदिवोः और सुद्धौः में, लिट् और स्निट् में, मुड्भ्याम् और धुग्म्याम् में प्रक्रियासम्बन्धी अन्तर ससूत्र दर्शाएं।
- (३) 'सूत्रशाटकन्याय' किसे कहते हैं ? व्याकरण में इस का कहां और कैसे उपयोग होता है ?
- (४) निम्नलिखित वचनों का जहां तक हो सके सोदाहरण विवेचन करें— १. निमित्तापाये नैं।मित्तिकस्याप्यपायः। २. प्रकल्प्य चापवादिवषयं ततः० ३. निरनुबन्धकग्रहणे न०। ४. अपवादो वचनप्रामाण्यात्। ५. इतरे-तराश्रयाणि कार्याणि न०। ६. कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः स नित्यः। ७. क्विंबन्ता विंडन्ता विंजन्ता शब्दा धातुत्वं न जहति।
- (५) तुराषाट्, सुद्युम्याम्, श्रुक्षु, विश्वौहि, उखास्रद्भयाम्, स्निक्—इन रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें।
- (६) (क) चतुरनडुहोः अोर सावनडुहः सूत्रों में क्या उत्सर्ग-अपवादभाव है?
  (ख) 'लिट्त्सु' में बकार को थकार क्यों नहीं होता ?
  (ग) 'सुद्यौः' में औकारादेश करने से पूर्व सुँलीप क्यों नहीं हो जाता ?
  (घ) दिव औत् में 'दिवुं' धातु का ग्रहण क्यों नहीं होता ?
  (ङ) 'मूर्घन्यः' शब्द का क्या विग्रह और क्या अर्थ है ?
- (७) १. एकाचो बशो भष् । २. वादेर्घातोर्घः । ३. सम्प्रसारणाच्च । ४. वसुंश्रंसुंघ्वंस्वनडुहां दः । ४. वाह ऊठ् । इन सूत्रों की व्याख्या करें ।

### [लघु०] चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुर्भ्यः २ ॥

व्याख्या — अब रेफान्त पुर्ल्लिङ्ग 'चतुर्' (चार, सङ्ख्येयवाची) शब्द का वर्णन करते हैं। चतेरुरन् (उणा० ७३६) सूत्र से चतुर् शब्द की निष्पत्ति होती है। 'चतुर्' शब्द नित्यबहुवचनान्त होता है।

'चतुर् + अस्' (जस्) यहां 'जस्' यह सर्वनामस्थान परे है, अतः चतुरनबुहो-रामुदात्तः (२५६) सूत्र से आम् का आगम हो कर इको यणिच (१५) से यण् तथा सकार को रुत्व-विसर्ग करने पर 'चत्वारः' प्रयोग सिद्ध होता है।

चतुर् + अस् (शस्) = चतुरः । सर्वनामस्थान न होने से आम् न होगा । चतुर् + भिस् = चतुर्भः । चतुर् + म्यस् = चतुर्भः ।

चतुर् + आम् । यहां ह्रस्वादि के न होने से ह्रस्वनद्यापो नुँद् (१४८) द्वारा नुँद् प्राप्त नहीं हो सकता, अतः इस की सिद्धि के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६६) षट्चतुम्यंश्च ।७।१।५५।

एभ्य आमो नुंडागमः ॥

अर्थः —षट्सञ्ज्ञकों तथा चतुर् शब्द से परे आम् को नुँट् का आगम हो ।
व्याख्या —षट्चतुर्ग्यः ।४।३। च इत्यव्ययपदम् । आमः ।६।१। (आमि सर्वनाम्नः सुँट् से । यहां उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् द्वारा षष्ठचन्ततया विपरिणाम हो जाता है) । नुँट् ।१।१। (ह्रस्वनद्यापो नुँट् से) । अर्थः — (षट्चतुर्ग्यः) षट्सञ्ज्ञकों से तथा चतुर् शब्द से परे (च) भी (आमः) आम् का अवयव (नुँट्) नुँट्
हो जाता है । नुँट् टित् है अतः आम् का आद्यवयव होगा ।

इसी प्रकरण में आगे (२६७) सूत्र से षट्सञ्ज्ञा की जायेगी; यहां उसी का ग्रहण है। चतुर् शब्द की षट्सञ्ज्ञा नहीं होती अतः इस का पृथक् ग्रहण किया है।

चतुर् + आम् । यहां प्रकृत-सूत्र से नुँट् का आगम हो कर 'चतुर् - नाम्' हुआ । अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम् — (२६७) रषाम्यां नो णः समानपदे ।८।४।१।।

(एकपदस्थाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्) । अचो रहा-भ्यां द्वे (६०)—चतुर्णाम्, चतुर्णाम् ॥

अर्थः — एक पद में स्थित रेफ वा षकार से परे नकार को णकार आदेश हो। व्याख्या — रषाभ्याम् । १।२। नः ।६।१। णः ।१।१। समानपदे ।७।१। समान-ञ्चादः पदम् = समानपदम् । कर्मधारयसमासः । रश्च षश्च = रषौ, ताभ्याम् = रषा-भ्याम् । इतरेतरद्वन्द्वः । रेफादकारः षकाराच्चाकारश्चोच्चारणार्थः । 'णः' इत्यत्राप्य-कार उच्चारणार्थो बोध्यः । अर्थः — (समानपदे) एक पद में (रषाभ्याम्) रेफ वा षकार से परे(नः)न् के स्थान पर(णः) ण् आदेश हो। [र्+न = णं, ष्+न = ष्ण]

'समानपदे' से पूर्वोक्तरीत्या अखण्डपद का ही ग्रहण होता है। अतः 'अग्नि-र्नयित, वायुर्नयित, चतुर्नवितः' आदि में नकार को णकारादेश न होगा। इस सूत्र के उदाहरण—आस्तीर्णम्, अवगीर्णम्, कुष्णाति, पुष्णाति आदि हैं। अप्तृन् -- प्रशास्तृणाम् (२०६) आदि प्रयोगों तथा क्षुम्नादिगण (५.४.३६) में 'नृनमन, तृष्नु' को णत्व-निषेध करने से यहां रेफ और षकार की तरह ऋवणें को भी णत्व का निमित्त मानना चाहिये। इस के उदाहरण—'मातृणाम्, पितृणाम्' आदि हैं। ऋवर्णान्नस्य णत्वं वास्यम् (वा० २१) इसी का अनुवाद है।

'चतुर् — नाम्' यहां प्रकृतसूत्र से नकार को णकारादेश हो कर 'चतुर्णाम्' हुआ। अब अची रहाभ्यां हें (६०) सूत्र से णकार को वैकल्पिक द्वित्व करने से—

'चतुण्णाम्, चतुर्णाम्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

नोट—यहां णत्व करते समय प्रायः सुबोध विद्याधियों को सन्देह हुआ करता है कि 'चतुर्णाम्' में तो अद्कुष्वाङ्० (१३८) से ही णस्व हो सकता है, क्योंकि वहां 'डियवधानेऽपि णत्वं स्यात्' कहा है। अर्थात् व्यवधान होने पर भी णत्व हो जाता है। इस से यह विदित होता है कि यदि व्यवधान न होगा तब तो अवश्य हो ही जायेगा। 'पुष्णाति, मुष्णाति' आदियों में ष्टुस्व से भी णत्व सिद्ध हो सकता है। अतः यह सूत्र निर्थंक है।

परन्तु तिनक ध्यान देने पर इस की उपयोगिता स्पष्ट समक्त में आ जाती है। अष्टाध्यायी में प्रथम यह सूत्र और तदनन्तर अट्कुप्बाङ्० (१३८) सूत्र पढ़ा गया है। अट्कुप्बाङ्० (१३८) सूत्र पढ़ा गया है। अट्कुप्बाङ्० (१३८) सूत्र में पूर्ण रूपेण यह सूत्र अनुवित्तित होता है। यदि यह सूत्र न बनाते तो उस में अनुवृत्ति कहां से आती ? 'पुष्णाति, मुष्णाति' आदियों में यद्यपि ष्टुत्व से सिद्धि हो सकती है; तथापि अट् आदि के व्यवधान में णत्वसिद्धि के लिये उस का ग्रहण अवश्य प्रयोजनीय है। अन्यथा 'पुष्पेण, पुष्पाणाम्' आदि सिद्ध न हो सकों।

सप्तमी के बहुवचन 'चतुर्-ि सु' में खर्परे होने से खरवसानयोः (६३) द्वारा रेफ को विसर्ग आदेश प्राप्त है। इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—
[लघु०] नियम-सूत्रम्—(२६८) रो: सुपि।८।३।१६।।

रोरेव विसर्गः सुपि । षत्वम् । षस्य द्वित्वे प्राप्ते —

अर्थः -- सप्तमी के बहुवचन 'सुप्' के परे होने पर हैं के स्थान पर ही विसर्ग आदेश हो (अन्य रेफ के स्थान पर न हो)।

व्याख्या — रो: ।६।१। सुपि ।७।१। विसर्जनीय: ।१।१। (सरवसानयोविसर्जनीय: से) । अर्थ:—(सुपि) सप्तमी का बहुवचन 'सुप्' प्रत्यय परे होने पर (रो:) हैं के स्थान पर (विसर्जनीय:) विसर्जनीय आदेश हो । सुप् परे होने पर हैं (र्) के स्थान पर विसर्णादेश सरवसानयोः (६३) सूत्र से ही सिद्ध है, पुन: इस का आरम्भ नियमार्थं ही है — सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थं: । अर्थात् सुप् परे होने पर हैं के रेफ को ही विसर्ग आदेश हो अन्य रेफ को न हो ।

१. न लोकाव्ययनिष्ठाखलयंतृनाम् (२.३.६९) इत्यादिषु तु तृन् इति प्रत्याहारस्येष्ट-त्वाद् णत्वाभावो जिघृक्षितरूपविनाशभियेति बोध्यम् ।

: 1

'चतुर् सु' यहां 'कैं' का रेफ नहीं अतः विसर्ग आदेश न हुआ। आदेश-प्रत्यययोः (१५०) द्वारा सकार को षकार कर—'चतुर्षु'। अब यहां अचो रहाम्यां द्वै (६०) द्वारा षकार को वैकल्पिक द्वित्व प्राप्त होने पर निषेध करते हैं—

[लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२६६) शरोऽचि ।८।४।४८।।

अचि परे शरो न हे स्तः। चतुर्षु॥

मर्थः - अच् परे हो तो शर् को द्वित्व नहीं होता।

क्वाख्या —अचि ।७।१। शारः ।६।१। न इत्यव्ययपदम् । (नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य से) । है ।१।२। (अची रहाम्यां हे से) । अर्थः — (अचि) अच् परे होने पर (शरः) शर् के स्थान पर (हे) दो शब्दस्वरूप (न) न हो ।

'चतुर्षु' यहां उकार-अच् परे है अतः षकार-शर् को द्वित्व नहीं होता । इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा—

१. दर्शनम् । २. स्पर्शनम् । ३. आर्षम् । ४. वर्षणम् । ५. चिकीर्षा । ६. जिहीर्षा । ७. मुप्तर्षा । ८. पर्शुः । ६. अर्थः । १०. घर्षणम् । ११. कर्षकः । १२. वर्षुकः । १३. कार्षापणम् । १४. वर्षाः । १५. हर्षः । इत्यादि ।

निम्नलिखित स्थलों में अच् परे न होने से निषेध नहीं होता। अनिच च (१८) अथवा अची रहाम्यां हे (६०) से द्वित्व हो जाता है—

१. कृष्टणः । २. कार्ष्टिणः । ३. दश्दर्यते । ४. भीष्ठमः । ५. यष्टिटः । ६. अश्वनः । ७. अश्वनरी । ८. अश्वनाति । ६. श्रमश्र्यु । १०. अशिश्वनी । ११. अष्टि । १२. विश्र्यान्तः । १३. ईष्ट्यंति । १४. अस्स्त्रम् । १५. नास्स्ति । इत्यादि ।

अच् परे होने पर भी शर् से अतिरिक्त वर्ण (यर्) को द्वित्व हो ही जायेगा—

१. अर्क्कः । २. अर्त्यः । ३. निज्कंरः ४. दुःगंः । ५. कवर्गः । ६. मूर्क्कः । ७. निर्कारः । ८. मूर्च्छंना । ६. ऊम्मिः । १०. विसर्गः । ११. अर्ज्जुनः । १२. उर्व्वी । १३. बार्यः । १४. अर्ग्धः । १५. ऊर्द्ष्वम् । इत्यादि ।

'चतुर्' शब्द की रूपमाला यथा-

| স৹    | 0 | 0 | चत्वारः   | प०       | 0       | 0    | चतुभ्यं:             |
|-------|---|---|-----------|----------|---------|------|----------------------|
| द्वि० | 0 | • | चतुर:     | বণ       | •       | 0    | चतुण्णीम्, चतुर्णाम् |
| तृ∘   | 0 | 0 | चतुर्भिः  | स०       | 0       | 0    | चतुर्षु              |
| ৰ৹    | 0 | • | चृतुभ्यं: | सङ्ख्याव | ाचकों क | ा सः | म्बोधन नहीं होता।    |

इसी प्रकार 'परमचतुर्' आदि शब्दों के रूप होते हैं।

(यहां रेफान्त पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) अब मकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों का वर्णन किया जाता है।

इस सूत्र का निषेघ शकार और षकार तक ही सीमित रहता है। सकार के द्वित्व का प्रसङ्ग कहीं नहीं प्राप्त होता [विशेष स्वयं विचार करें]।

प्रपूर्वक शर्मुं उपशमे (दिवा० प०) धातु से क्विंप्, अनुनासिकस्य क्विंभःलोः० (७२७) से उपधा-दीर्घं करने पर 'प्रशाम्' (शान्त) शब्द निष्पन्न होता है। प्रशाम् +स् (सुं)। यहां सकारलोप हो कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७०) मो नो घातोः।८।२।६४॥ घातोर्मस्य नः पदान्ते । प्रशान् । प्रशान्भ्याम् इत्यादि ॥ अर्थः—पदान्त में घातु के मकार को नकार आदेश हो ।

व्याख्या—घातोः ।६।१। मः ।६।१। नः ।१।१। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । अन्ते ।७।१। (स्कोः संयोगाखोरन्ते च से) । अर्थः—(पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (घातोः) घातु के (मः) मकार के स्थान पर (नः) न् आदेश होता है ।

'प्रशाम्' यहां एकदेश विकृतमनन्यवत् के अनुसार 'शम्' घातु का मकार है अतः प्रकृत-सूत्र से इसे नकार आदेश हो कर—'प्रशान्' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि यह नकारादेश (द.२.६४) न लोपः० (८.२.७) की दृष्टि में असिद्ध है अतः उसे यहां मकार ही दिखाई देता है इस से नकार का लोप नहीं होता।

'प्रशाम्' (शान्त) शब्द की रूपमाला यथा---

प्रशान् प्रशामी प्रशामः प्रशामः प्रशान्भ्याम् प्रशान्भ्यः हि प्रशामम् ,, ,, प्रशामाः प्रशानमम् नृ प्रशामाम् नृ प्रशामाम् प्रशान्भः स् प्रशामि ,, प्रशान्स्यः सं प्रशामि ,, प्रशान्त्सु,-न्सु । सं प्रशामि ,, प्रशान्त्सु,-न्सु । सं प्रशामि ,, प्रशान्त्सु,-न्सु । सं प्रशामि । हे प्रशामी। हे प्रशामाः।

† यहां मो नो धातोः सूत्र द्वारा नकार आदेश हो कर नश्च (८७) सूत्र से वैकल्पिक धुँट् का आगम हो जाता है। धुँट्पक्ष में खरिच (७४) से चर्त्व हो कर 'प्रशान्त्सु' और धुँट् के अभाव में 'प्रशान्सु' बन जाता है।

इसी प्रकार—प्रदाम्, प्रुताम्, प्रकाम् प्रमृति शब्दों के रूप बनते हैं।
किम् [कौन । कायतेडिमिं: (५९७) इत्युणादिसूत्रेण साधुः]।

'किम्' शब्द सर्वादिगणपठित है, अतः सर्वादीनि सर्वनामानि (१४१) सूत्र से इस की सर्वनामसञ्ज्ञा हो जाती है। यह शब्द त्रिलिङ्गी है यहां पुर्लेलिङ्ग का प्रकरण होने से पुर्लेलिङ्ग में रूप दिखाए जायेंगे।

'किम् + स्' (सुं) यहां हल्ङ्चाब्म्यः० (१७६) से सकार का लोप प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७१) किमः कः ।७।२।१०३।। किम: क: स्याद्विभक्तौ । क: । कौ । के । इत्यादि । शेषं सर्ववत् ।।

१. 'मः' इति 'धातोः' इत्यस्य विशेषणत्वे तदन्तविधिना 'मकारान्तस्य धातोर्नकारा-देशः स्यात्पदान्ते' इत्यर्थो निष्पद्यते । तदाऽलोऽन्त्यविधिनाऽन्त्यमकारस्य नकारा-देश उन्नेतव्यः । अर्थः -- विभक्ति परे होने पर किम् के स्थान पर 'क' आदेश हो।

व्याख्या—िकमः १६११ कः ११११ विभक्तौ १७।१। (अष्टन आ विभक्तौ से)। अर्थः—(विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (किमः) 'किम्' शब्द के स्थान पर (कः) 'क' आदेश हो। 'क' आदेश सस्वर होने से अनेकाल् है अतः अनेकाल्परिभाषा (४५) से सम्पूर्ण 'किम्' के स्थान पर होगा।

इस से सर्वत्र स्वादियों में किम् को 'क' आदेश हो सर्वशब्दवत् प्रक्रिया होती है। घ्यान रहे कि 'क' आदेश स्थानिवद्भाव से सर्वनामसञ्ज्ञक है। रूपमाला यथा—

प्र• क: कौ के प्रं प्र• कस्मात्\* काभ्याम् केभ्यः द्वि• कम् ", कान् प्र• कस्य कयोः केषाम् × तृ• केन काभ्याम् कै: स• कस्मिन्\* " केषु सम्बोधन नहीं होता।

† जसः श्री (१५२) । † सर्वनाम्नः स्मै (१५३) । \*ङसिँङघोः स्मात्स्मिनौ (१५४) । × आमि सर्वनाम्नः सुँद् (१५५) ।

इदम् = यह (निकटतम) । इन्देः किमैनंलोपश्च (उणा० ५६६) इति सिध्यति । 'इदम्' शब्द भी सर्वादिगण में पठित होने से सर्वनामसंज्ञक है। यह त्रिलिङ्गी है। यहां पुंलिङ्ग का प्रकरण होने से पुंलिङ्ग में रूप दर्शाए जाते हैं —

इदम् + स् (सुँ) । यहां स्यदादीनामः (१६३) सूत्र से 'इदम्' के मकार को अकार प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२७२) इदमो मः ।७।२।१०८।।

इदमो मस्य मः स्यात्सौ परे । त्यदाद्यत्वापवादः ॥

अर्थः — सुं परे होने पर इदम् शब्द के मकार को मकार आदेश हो । त्यदाद्य-त्वापवादः — यह सुत्र त्यदादियों के स्थान पर होने वाले अत्व का अपवाद है।

व्याख्या—इदमः ।६।१। मः ।१।१। (मकारादकार उच्चारणार्थः)। सौ ।७।१। (तदोः सः सावनत्य्योः से)। अर्थः—(इदमः) इदम् शब्द के स्थान पर (मः) म् वादेश हो (सौ) सुँ परे होने पर। यह मकारादेश अलोऽन्त्यपरिभाषा से इदम् शब्द के अन्त्य अल् — मकार के स्थान पर ही होता है। मकार को पुनः मकार आदेश करने का तात्पर्यं त्यदादीनामः (१६३) सूत्र द्वारा प्राप्त अकारादेश का निषेध करना है, अर्थात् इदम् का मकार मकाररूपेण ही स्थित रहता है, सुँ परे होने पर उस के स्थान पर अन्य कुछ आदेश नहीं होता।

इदम् शब्द का प्रयोग निकटतम—जिसे अङ्गुली से बताया जा सके—के लिये, एतद् का निकटतर के लिये, अदस् का दूरस्य के लिये और तद् का परोक्ष—जो दिखाई न दे—के लिये होता है।

१. इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवर्त्त चैतदो रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्टे, तिविति परोक्षे विजानीयात् ॥

इस सूत्र से 'इदम् | स्' यहां अत्व नहीं होता । अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है---

[लघु०] विधि-सूत्रम् —(२७३) इदोऽय् पुंसि ।७।२।१११।।

इदम इदोऽय् स्यात्सौ पुंसि । सोर्लोपः । अयम् । त्यदाद्यत्वे —

अर्थः - सुँ परे हो तो पुंलिङ्क में 'इदम्' के 'इद्' को 'अय्' आदेश हो।

क्याख्या—इदमः ।६।१। (इदमो मः से) । इदः ।६।१। अय् ।१।१। पृंसि ।७।१। सौ ।७।१। (यः सौ से) । अर्थः—(सौ) सुँ परे होने पर (पृंसि) पुल्लिङ्ग में (इदमः) इदम् शब्द के अवयव (इदः) इद् के स्थान पर (अय्) अय् आदेश हो । अनेकाल्परि-भाषा द्वारा अय् आदेश सम्पूर्ण इद् के स्थान पर होगा । ग्रहणसामर्थ्यं से यकार का लोप न होगा, किञ्च प्रयोजनाभाव से इत्सञ्ज्ञा भी न होगी ।

'इदम् + स्' यहां पुल्ं लिङ्ग में प्रकृतसूत्र से इद् को अय् आदेश हो कर 'अय् अम् + स्' हुआ । अब हल्ङचाब्स्यः (१७९) से सकार का लोप करने पर 'अयम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

'इदम् + औ' यहां सुँ परे नहीं है अतः इदमो मः (२७२) प्रवृत्त न होगा, त्यदादीनामः(१६३) सूत्र से मकार को अकार आदेश हो कर 'इद अ + औ' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७४) अतो गुणे ।६।१।६४॥

अषदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः ॥

अर्थः अपदान्त अत् से गुण परे हो तो पूर्वपर के स्थान पर पररूप एकादेश हो।

हयास्या अपदान्तात्। १।१। (उस्यपदान्तात् से)। अतः। १।१। गुणे। ७।१।
पूर्वपरयोः। ६।२। एकम्।१।१। (एकः पूर्व-परयोः यह अधिकृत है)। पररूपम्।१।१।
(एडि पररूपम् से)। अर्थः — (अपदान्तात्) अपदान्त (अतः) अत् से परे (गुणे)
गुणसञ्ज्ञक वर्णं हो तो (पूर्व-परयोः) पूर्व निपर के स्थान पर (एकम्) एक (पर-रूपम्) पररूप आदेश हो। अदेङ् गुणः (२५) के अनुसार 'अ, ए, ओ' ये तीन वर्णं
गुणसञ्ज्ञक हैं। यह सूत्र सवर्णंदीर्घ तथा वृद्धि आदि का अपवाद है। उदाहरण यथा —

पच + अन्ति = पच् 'अ' न्ति = पचन्ति । यज + अन्ति = यज् 'अ' न्ति = यजन्ति । एघ + ए = एघ् 'ए' = एघे । यदि अत् पदान्त होगा तो पररूप न होगा। यथा - दैत्य + अरि = दैत्यारिः, दीर्घ + एकार = दीर्घैकारः । दीर्घ + ओकार = दीर्घैकारः । इन में समास के कारण विभक्ति का लुक् होने से प्रत्ययलक्षण के कारण अत् पदान्त है। अतः पररूप नहीं होता।

'इद अ + औ' यहां दकारोत्तर अपदान्त अत् से परे 'अ' यह गुण विद्यमान है; अतः पूर्व (अ) और पर (अ) दोनों के स्थान पर एक पररूप 'अ' हो कर 'इद + औ' हुआ। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

१. पुंसीति किम् ? इयं ब्राह्मणी । साविति किम् ? इमी पुत्री ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७५) दश्च ।७।२।१०६।।

इदमो दस्य नः स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्ती-त्युत्सर्गः ।।

अर्थः — विभक्ति परे होने पर इदम् शब्द के दकार को मकार आदेश हो। स्यदादेरिति — सामान्यतया त्यद् आदि शब्दों का सम्बोधन नहीं होता।

व्याख्या—विभक्ती 1918। (अव्हन आ विभक्ती से)। इदमः ।६।१। मः ।१।१। (इदमो मः से। मकारादकार उच्चारणार्थः)। दः।६।१। च इत्यव्ययपदम्। अर्थः—(विभक्ती) विभक्ति परे होने पर (इदमः) इदम् शब्द के (दः) द् के स्थान पर (मः) म् आदेश हो।

'इद + औ' यहां विभक्ति 'औ' परे है अतः प्रकृतसूत्र से दकार को मकार हो कर 'इम + औ' हुआ। अब रामशब्दवत् पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर नाविचि (१२७) सूत्र से उस का निषेध हो जाता है। पुनः वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर 'इमी' प्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम् + अस्' (जस्) । यहां त्यदाद्यत्व, पररूप तथा दश्च (२७४) सूत्र से दकार को मकार आदेश हो कर 'इम + अस्' हुआ । अब एकदेशविकृतन्याय से 'इम' शब्द की भी सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) से सर्वनामसञ्ज्ञा हो जाती है । तब जसः शी (१५२) से जस् को शी आदेश हो कर अनुबन्धलोप तथा गुण एकादेश करने पर — 'इमे' प्रयोग सिद्ध होता है ।

त्यदादियों [त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतुं, िकम्] का सम्बोधन प्रायः नहीं हुआ करता । 'प्रायः' इसलिये कहा है कि भाष्य में कहीं २ 'हे स' आदि प्रयोग भी प्राप्त होते हैं । मूल का अक्षरार्थ यह है—(त्य-दादेः) त्यदादिगण का (सम्बोधनम्) सम्बोधन (नास्ति) नहीं होता (इति) यह (उत्मर्गः) सामान्य नियम है ।

'इदम्' शब्द के सम्बोधन में भी वही रूप बनेंगे जो उस के प्रथमा में बनते हैं। परन्तु लोक में इन का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता।

'इदम् + अम्' यहां त्यदाद्यत्व, पररूप, दश्च (२७५) से दकार को मकारादेश तथा अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने पर 'इमम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम् + अस् (शस्) । त्यदाद्यत्व, पररूप, दकार को मकारादेश तथा पूर्वसवर्ण-दीर्घ कर सकार को नकारादेश करने से 'इमान' प्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम् + आ'(टा)। यहां त्यदाद्यत्व तथा पररूप हो कर 'इद + आ' इस स्थिति में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७६) अनाप्यकः ।७।२।११२।।

अककारस्येदम इदोऽन् आपि विभक्तौ। आब् इति प्रत्याहारः। अनेन।। अर्थः—ककाररिहत इदम् शब्द के 'इद्' भाग को 'अन्' आदेश हो तृतीयादि विभक्ति परे हो तां। व्याख्या—अकः ।६।१। इदमः ।६।१। (इदमो मः से) । इदः ।६।१। (इदोऽय् पुंसि से) । अन् ।१।१। आपि ।७।१। विभक्तो ।७।१। (अब्दन आ विभक्तो से) । यहां 'आप्' यह 'टा' के आकार से 'सुप्' के पकार तक प्रत्याहार समफना चाहिये । इस प्रकार तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षब्ठी, और सप्तमी—इन पाञ्च विभक्तियों में स्थित सब प्रत्ययों का 'आप्' शब्द से ग्रहण होता है । नास्ति क् (ककारः) यस्मिन् सः = अक्, तस्य = अकः, बहुन्नीहिसमासः । अर्थः— (अकः) ककार-रहित (इदमः) इदम् शब्द के (इदः) इद् भाग के स्थान पर (अन्) अन् आदेश हो (आपि) तृतीयादि (विभक्ती) विभक्ति परे हो तो । 'इदम्' शब्द में जब अव्ययसर्वनाम्नामकंच्यावटेः (१२३३) सूत्र से अर्केच् प्रत्यय किया जाता है तब वह 'इदकम्' इस प्रकार ककार-सहित हो जाता है। तब 'अन्' आदेश के निषेध के लिये सूत्र में 'अकः' (ककाररहित) कहा है। घ्यान रहे कि 'अन्' आदेश अनेकाल् होने से सम्पूर्ण 'इद्' भाग के स्थान पर आदिब्द होता है।

'इद — आ' यहां प्रकृत-सूत्र से इद् भाग को अन् आदेश हो कर—अन् अ — आ — अन — आ हुआ। पुनः टा-ङसिँ-ङसामिनात्स्याः (१४०) सूत्र से आ को इन आदेश तथा आद् गुणः (२७) द्वारा गुण एकादेश करने पर 'अनेन' प्रयोग सिद्ध होता है।

'इदम् + भ्याम्' यहां त्यदाद्यत्व तथा पररूप हो कर 'इद + भ्याम्' इस स्थिति में अनाप्यकः (२७६) सूत्र से अन् आदेश प्राप्त होता है। इस पर अग्निम अपवादसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२७७) हिल लोपः ।७।२।११३।।

अककारस्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिर-नभ्यासिवकारे (प०)॥

अर्थः — तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हो तो ककाररहित इदम् शब्द के इद् भाग का लोप हो जाता है। नानर्थक इति — अभ्यासविकार को छोड़ कर अन्यत्र अन-र्थकों में अलोऽन्त्यस्य (२६) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता।

व्याख्या—अकः १६११ (अनाप्यकः से) १ इदमः १६११ (इदमो मः से) १ इदः १६११ (इदोऽय पुंसि से) । लोपः ११११ आपि १७११ (अनाप्यकः से) १ हिल १७११ विभक्ती १७११ (अष्टन आ विभक्ती से) । 'हिल' यह 'विभक्ती' पद का विशेषण है और साथ ही सप्तम्यन्त अल् भी है अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल् से तदादिविधि हो जाती है। अर्थः—(अकः) ककाररहित(इदमः) इदम् शब्द के अवयव(इदः) इद् का (लोपः) लोप हो जाता है (हिल=हलादौ) हलादि (आपि) तृतीयादि विभिक्त परे हो तो। यह सूत्र पिछले अनाप्यकः (२७६) सूत्र का अपवाद है।

'इद + म्याम्' यहां 'म्याम्' यह तृतीयादि हलादि विभिक्त परे है अतः यहां अनाप्यकः (२७६) सूत्र का बाघ कर हिल लोपः (२७७) सूत्र से 'इद्' का लोप प्राप्त होता है। परन्तु अलोऽन्स्यस्य (२१) सूत्र से इद् के अन्त्य दकार का लोप होना चाहिये। इस पर—नानथंकेऽलोऽन्त्यिविधरनभ्यासिवकारे यह परिभाषा प्रवृत्त हो कर कहती है कि अनयंक में अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ करता; हां! यि अभ्यास का विकार अनयंक हो तो यह (अलोऽन्त्यस्य) प्रवृत्त हो जाता है'। कौन अनयंक और कौन सार्थक होता है? इस का निर्णय इस परिभाषा से होता है—समुदायो ह्यर्थवान् तस्यैकदेशोऽनथंकः। अर्थात् समुदाय ही सार्थक और उस का एक भाग निर्थंक हुआ करता है। तो इस प्रकार 'इदम्' यह सम्पूर्ण समुदाय सार्थक और इस का 'इद्' यह अवयव निर्थंक है। अनर्थक में अलोऽन्त्यविधि नहीं हुआ करती अतः यहां भी दकार का लोप न हो कर सम्पूर्ण इद् भाग का ही लोप हो जायेगा—'अ + भ्याम्'। अब यहां सुँपि च (१४१) सूत्र से हमें दीघं करना अभीष्ट है, परन्तु उस से वह हो नहीं सकता, क्योंकि उस के अर्थ में 'अदन्त अङ्ग को दीघं हो' ऐसा लिखा है। यहां अत् अङ्ग तो है पर अदन्त (अत् है अन्त में जिसके ऐसा)अङ्ग नहीं है। अतः इस की सिद्धि के लिये अग्निसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] परिभाषा-सूत्रम्—(२७८) आद्यन्तवदेकस्मिन् ।१।१।२०।।

एकस्मिन् कियमाणं कार्यमादाविव अन्त इव च स्यात्। सुँपि च

(१४१) इति दीर्घः। आभ्याम्।।

आदि और अन्त शब्द सापेक्ष अर्थात् दूसरे की अपेक्षा या आश्रय करने वाले हैं। जब तक अन्य वर्ण न हों, आदि और अन्त नहीं बन सकते। जैसा कि भाष्य में कहा है—यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते। यस्मात्पूर्वंमस्ति परञ्च नास्ति सोडन्त इत्युच्यते। अर्थात् जिस से पूर्वं कोई नहीं, परे है वह—'आदि' तथा जिस के पूर्वं तो है, परे नहीं वह—'अन्त' कहाता है। इस प्रकार आदि और अन्त में विधान किये गये कार्यं केवल एक वर्ण में प्राप्त नहीं हो सकते। अतः उन की एक-असहाय वर्ण में भी प्रवृत्ति कराने के लिये यह सूत्र आरम्भ किया गया है। उदाहरण यथा— जैसे 'रामाम्याम्, पुरुषाम्याम्' यहां अदन्त अङ्ग को सुंषि च (१४१) से दीर्घ होता है वैसे—'अ—म्याम् यहां केवल अत् को भी दीर्घ हो कर 'आम्याम्' बनेगा। आदि का उदाहरण— जैसे 'भविष्यति' यहां वलादि स्य को आर्धधातुकस्येड् बलादेः (४०१) से इट् का आगम होता है वैसे 'आतिष्टाम्, आतिष्टः' इत्यादियों में केवल 'स्' को भी होगा।

१. यथा—िबभित, पिपित आदियों में अभ्यास के अन्त्य ऋकार को इकार आदेश हो जाता है। अन्यथा यहां भी सम्पूर्ण अभ्यास के स्थान पर आदेश होता (देखें भैमीव्याख्या द्वितीय भाग सूत्र (६१०)।

नोट—भाष्यकार ने इस सूत्र को और अधिक विस्तृत करने के लिये क्यप-वेशिवदेकिस्मन् ऐसा लिखा है। मुख्यव्यवहार को 'व्यपदेश' कहते हैं। व्यपदेशोऽस्या-स्तीति व्यपदेशी, व्यपदेश वाले का नाम 'व्यपदेशी' हुआ। अर्थात् मुख्य का नाम 'व्यप-देशी' है। उस मुख्य के समान एक में भी कार्य्य हो जाते हैं। यथा—एकाचौ बशो भष्० (२५३) का मुख्य उदाहरण 'गर्धप्' है। यहां गर्दम्' घातु का अवयव एकाच् भवन्त 'दम्' है। परन्तु 'धुक्' यहां ऐसा नहीं। यहां घातु भी वही है और एकाच् भवन्त भी वही है, अर्थात् दोनों अभिन्न हैं, इस में भी मुख्य के समान कार्य्य हो जाएंगे। ये उदाहरण पाणिनि के आद्यन्तवदेकस्मिन् सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते थे अतः भाष्य-कार को व्यपदेशिवद्भाव का अर्थ गीण को भी मुख्य के समान मानना है।

'इदम् + भिस्' यहां त्यदाद्यत्व, पररूप, हिल लोपः (२७७) से इद् का लोप हो 'अ + भिस्' इस स्थिति में व्यपदेशिवद्भाव से अतो भिस ऐस् (१४२) द्वारा भिस् को ऐस् प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है—
[लघु०] निषेध-सूत्रम्— (२७६) नेदमदसोरकोः ।७।१।११।

अककारयोरिदमदसोभिस ऐस् न । एभिः । अस्मै । एभ्यः । अस्मात् । अस्य । अनयोः २ । एषाम् । अस्मिन् । एषु ॥

अर्थः — ककाररहित इंदम् और अदस् शब्द के भिस् को ऐस् नहीं होता। व्याख्या—अकोः।६।२। इदमदसोः।६।२। भिसः।६।१। ऐस्।१।१। (अतो भिस ऐस् से)। न इत्यव्ययपदम्। नास्ति क् ययोस्तौ = अकौ, तयोः = अकोः, बहुवीहिस्समासः। अर्थः — (अकः) ककाररहित (इदमदसोः) इदम् और अदस् शब्द के (भिसः) भिस् के स्थान पर (ऐस्) ऐस् (न) न हो।

'अ — भिस्' यहां प्रकृतसूत्र से भिस् को ऐस् न हुआ। तब बहुवचने भल्येत् (१४५) से एत्व हो सकार को रुँत्व विसर्ग करने से 'एभि:' प्रयोग बना।

चतुर्थी के एकवचन में 'इदम् +ए'(ङे) = इद +ए। इस अवस्था में सर्बनाम्नः स्मैं (१५३) सूत्र से एकार को स्मै आदेश तथा अनाष्यकः (२७६) से इद् को अन् आदेश युगपत् प्राप्त होते हैं। विप्रतिषेधपरिभाषा से परकार्य अन् आदेश होने योग्य है। परन्तु वह अनिष्ट है। इस के लिये परिभाषा प्रवृत्त होती है—पूर्व-पर-नित्याऽन्तरङ्गाऽपवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः (प०)। अर्थात् पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्य से अन्तरङ्ग और अन्तरङ्ग से अपवाद बलवान् होता है। नित्य उसे कहते हैं कि जो अपने विरोधी के प्रवृत्त होने पर भी प्रवृत्त हो सके। यथा—यहां 'स्मैं' आदेश नित्य है क्योंकि यह अपने विरोधी अन् आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर भी प्रवृत्त हो सकता है। पर से नित्य बलवान् होता है अतः अनाष्यकः (७.२.११२) के परे होने पर भी सर्वनाम्नः स्मैं (७.१.१४) सूत्र के नित्य होने से स्मै आदेश हो जाता है। तब 'इद मे स्मैं' इस स्थित में हिल लोपः (२७७) से इद् भाग का लोप हो कर 'अस्मै' प्रयोग सिद्ध होता है।

इदम् — अस् (ङिसिँ) — इद — अस् । यहां भी पूर्ववत् नित्य होने से अन् आदेश का वाध कर ङिसिँङचोः स्मात्स्मिनौ (१५४) सूत्र से स्मात् आदेश हो जाता है । तब हिल लोपः (२७७) से इद् का लोप करने से 'अस्मात्' रूप बनता है ।

इदम् + अस् (ङस्) = इद + अस् । नित्य होने से टाङसिँङसाम्० (१४०) से स्य आदेश हो जाता है । तब इद् का लोप हो 'अस्य' प्रयोग सिद्ध होता है ।

इदम् + ओस् = इद + ओस् । यहां अनाष्यकः (२७६) सूत्र से अन् आदेश, ओसि च (१४७) से एत्व तथा एचोऽयवायावः (२२) से अय् आदेश करने पर 'अनयोः' रूप बनता है।

इदम् + आम् । त्यदाद्यत्व, पररूप, नित्य होने से आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५) से सुँट्, इद् भाग का लोप और बहुवचने ऋत्येत् (१४५) से एत्व करने पर—एसाम् । अब आदेशप्रत्ययोः (१५०) से पत्व कर 'एषाम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

 $\xi = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =  

इदम् + सु (सुप्) । त्यदाद्यत्व, पररूप, इद् का लोप, एत्व और षत्व करने पर एषु' प्रयोग सिद्ध होता है । 'इदम्' सब्द की पुंलिङ्ग में रूपमाला यथा—

| _  | अयम्  | इमौ     | इमे   | प० | अस्मात्  | आभ्याम्  | एभ्य:        |
|----|-------|---------|-------|----|----------|----------|--------------|
|    | इमम्  | "       | इमान् | ष० | अस्य     | अनयोः    | एषाम्        |
| _  | अनेन  | आभ्याम् | एभिः  | स० | अस्मिन्  | "        | एषु          |
| च० | अस्मै | "       | एभ्यः |    | सम्बोधनं | नास्तीति | प्रायोवादः । |

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२८०) द्वितीयाटौस्स्वेनः ।२।४।३४।।

इदमेतदोरन्वादेशे । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः । यथा—अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वम् इति । एनम् । एनौ । एनान् । एनेन । एनयोः २ ॥

अर्थः—द्वितीया, टा और ओस् विभक्तियों के परे होने पर अन्वादेश में इदम् और एतद् शब्द को 'एन' आदेश हो। किञ्चिद् इति—िकसी कार्य को बोधन कराने के लिये ग्रहण किये हुए का पुनः दूसरे कार्य को बोधन कराने के लिये ग्रहण करना 'अन्वादेश' कहाता है।

व्याख्या—इदमः ।६।१। (इदमोऽन्वादेशे० से) । एतदः ।६।१। (एतदस्त्रतसोः० से) । अन्वादेशे ।७।१। (इदमोऽन्वादेशे० से) । द्वितीयाटौस्सु ।७।३। एनः ।१।१। समासः—द्वितीया च टाश्च ओस् च = द्वितीयाटौसः, तेषु = द्वितीयाटौस्सु, इतरेतर-द्वन्द्वः । अर्थः— (अन्वादेशे) अन्वादेश में (इदमः) इदम् तथा (एतदः) एतद् शब्द के स्थान पर (एनः) 'एन' आदेश हो (द्वितीयाटौस्सु) द्वितीया, टा और ओस् विभक्ति

परे होने पर । अनेकाल् होने से 'एन' आदेश सम्पूर्ण इदम् और एनद् के स्थान पर होगा।

अन्वादेश किसे कहते हैं ? किसी अज्ञात कार्य को जनाने या विधान करने के लिये जिस का प्रथम एक वार ग्रहण हो चुका हो; यदि पुनः दूसरे अज्ञात कार्य को जनाने या विधान करने के लिये उस का ग्रहण किया जावे तो वह पुनर्ग्रहण 'अन्वादेश' कहाता है। यथा — (१) अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दोऽध्यापय (इस ने व्या-करण पढ़ लिया है अब इसे छन्दश्शास्त्र पढ़ाओ)। यहां 'व्याकरण पढ़ लिया है' इस कार्य के लिये 'अनेन' का ग्रहण किया गया हैं। पुनः छन्दोऽध्ययन के लिये भी उस का ग्रहण किया गया है अतः दूसरी बार उस का ग्रहण 'अन्वादेश' हुआ। (२) अनयोः पवित्रं कुलम्, एनयोः प्रभूतं स्वम् (इन दोनों का कुल पवित्र है तथा इन का धन भी बहुत है) । यहां प्रथम पवित्र कूल कहने के लिये ग्रहण किये हुए 'इन दोनों' का पुनः बहुत थन कहने के लिये दोबारा ग्रहण किया गया है अतः यह दूसरी बार वाला ग्रहण 'अन्वादेश' है। इसी प्रकार—इमं बालकं शिक्षामपीपठः, अथो एनं वेदमध्यापय (इस बालक को तुम शिक्षा पढ़ा चुके हो अब इसे वेद पढ़ाओ)। यहां वेद पढ़ाने के लिये पुनः उस का ग्रहण 'अन्वादेश' है । अनेनच्छात्त्रेण रात्रिरधीता, अथो एनेनाहरप्यधीतम् (इस छात्र ने रात भर पढ़ा और इस ने दिन भर भी पढ़ा)। यहां 'दिन भर भी पढ़ा' यह जनाने के लिये पुन: उस का ग्रहण अन्वादेश है। अनयोश्छात्त्रयोः शोभनं शीलम्, अथो एनयो: कुशाग्रा मेधा (ये दोनों छात्र अच्छे आचार वाले हैं और इन की बुद्धि भी तीक्ष्ण है)। यहां 'बुद्धि तीक्ष्ण है' यह जनाने के लिये पुनः उन का ग्रहण 'अन्वादेश' है।

अन्वादेश में द्वितीया (अम्, औट्, शस्) तथा टा और ओस् (षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन) इन पाञ्च प्रत्ययों के परे होने पर इदम् और एतद् शब्द को 'एन' सर्वादेश हो जाता है। अन्य विभक्तियों में अनन्वादेश की भाँति रूप चलते हैं। 'एतद्' शब्द का वर्णन आगे आयेगा यहां 'इदम्' शब्द प्रस्तुत है—

१. इदम् + अम् = एन + अम् = एनम्। २. इदम् + औट् = एन + औ = एनौ । ३. इदम् + शस् = एन+ अस् = एनान्। ४. इदम् + टा = एन + ओस् = एनेन । ५. इदम् + ओस् = एन + ओस् = एनयोः । 'एन' आदेश होकर यहां पुंलिङ्ग में रामवत् प्रिकया होती है । इन सब का दो श्लोकों में प्राचीन संग्रह यथा—

इमं विद्धि हरेभंक्तं, विद्धयर्थैनं शिवाचंकम्। इमाविमान् वित्त शैवान्, एनावेनांस्तु वैष्णवान्।। १।।

१. यद्यपि अन्य विभक्तियों में रूप अनन्वादेश की भाँति होते हैं तो भी प्रिक्रिया में बड़ा अन्तर होता है। अन्वादेश में इदम् शब्द के स्थान पर तृतीयादि विभक्तियों में इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादी (२.४.३२) सूत्र से 'अश्' आदेश हो कर शकार का लोप करने पर अदन्त सर्वनाम की तरह कार्य होते हैं। यह सब सप्रयोजन विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी में देखें।

अनेन पूजितः कृष्णोऽथैनेन गिरिशोऽर्चितः। अनयोः केशवः स्वामी, शिवः स्वामी ह्यथैनयोः॥२॥

विशेष किञ्चित्कार्यं विधानुम्० यहां 'विधानुम्' से केवल विधान का अभिप्राय नहीं है। किसी अज्ञात बात को बतलाना या जनाना ही यहां अभिप्रेत है। अत एव अर्थनमद्रेस्तनया गुज्ञोच (रघु० २.३७) यहां विधानाभाव में भी अन्वादेश के स्वीकृत होने से 'एन' आदेश सिद्ध हो जाता है। ईषदर्थे कियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च यः। एतम् आतं ङितं विद्याद् वाक्यस्मरणयोरिङ्ग् (देखें पृष्ठ ६०) इस पद्य के पूर्वार्घ में ईषद् आदि लोकप्रसिद्ध अर्थों का अनुवाद ही प्रस्तुत किया गया है अतः अज्ञातज्ञापन न होने से अन्वादेश के अभाव के कारण 'एन' आदेश नहीं हुआ। इसी प्रकार 'गीतगोविन्द' के नक्तं भीरुरयं त्वमेव तिदमं राधे! गृहं प्रापय (यह कृष्ण रात्रि में भीरु है अतः तूं = राधा ही इसे घर पहुंचा दे)—इस आद्य पद्य में ज्ञातभीरुता का अनुवादमात्र प्रस्तुत होने से अन्वादेश न होने के कारण 'इमम्' का 'एनम्' नहीं हुआ।

यहां यह जरूरी नहीं कि इदम् शब्द के द्वारा गृहीत का ही जब उसी इदम् शब्द के द्वारा दोबारा ग्रहण हो तभी अन्वादेश मान कर एन आदेश किया जाये, किन्तु प्रथम ग्रहण में चाहे यद्, तद् आदि किसी अन्य शब्द के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भी ग्रहण हो तो दूसरे ग्रहण में इदम् और एतद् को एन आदेश हो जाता है। यथा—

एवं तयोक्ते तमबेक्ष्य किञ्चिद्विस्त्रंसिदूर्वाङ्कमधूकमाला।

ऋजुप्रणामिक्रययेव तन्वी प्रत्याविदेशैनमभाषमाणा ।। (रघु • ६.२५) यहां प्रथम 'तद' शब्द से गृहीत होने पर भी पुनग्रंहण में इदम् या एतद् को एन आदेश हो जाता है।

(यहां मकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

## अभ्यास (३६)

- (१) 'किम्' शब्द ही सर्वनामों में पढ़ा गया है 'क' शब्द नहीं; पुनः 'के, कस्मै' आदियों में क्यों सर्वनामकार्य हो जाते हैं?
- (२) 'इदम्' शब्द में स्वतः ही ककार का श्रवण नहीं होता, पुनः उस के वारण के लिये अनाप्यकः में यत्न क्यों किया गया है ?
- (३) 'अयम्' में त्यदाद्यत्व क्यों नहीं होता ? यदि उस के प्रवृत्त्यभाव का कोई कारण है तो वह 'इमी, इमे' आदि में क्यों नहीं ?
- (४) 'पुष् + नाति = पुष्णाति' यहां ष्टुत्व होता है या णत्व ? विवेचन करें।
- (४) आदि और अन्त का लक्षण लिख कर व्यपदेशिवद्भाव को स्पष्ट करें।
- (६) अन्वादेश का सोदाहरण स्पष्टीकरण करें।
- (७) नानथंके परिभाषा की आवश्यकृता पर सोदाहरण एक टिप्पण लिखें।
- (६) (क) 'प्रशान्' यहां नकार का लोप क्यों नहीं होता ?

- (ख) 'चतुर्षु' में रेफ को विस्मिदिश क्यों नहीं होता ?
- (ग) 'अग्निर्नयति' में णत्व क्यों नहीं होता ?
- (१) चत्वारः, केषाम्, प्रशान्त्सु, चतुर्ण्णाम्, अयम्, अनयोः, अस्मै, एनयोः, एभिः, एषु—इन रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें।
- (१०) अनाप्यकः, दश्च, शरोऽचि, रवाभ्यां नो णः०, आद्यन्तवदेकस्मिन्, अतो गुणे—इन की व्याख्या करते हुए प्रत्येक को उदाहरणों में घटाएं।

-: :0: :-

अब नकारान्त पुल्ंलिङ्ग शब्दों का विवेचन प्रारम्भ करते हैं-

[लघु०] राजा ॥

व्याख्या—रार्जू दीप्तौ (भ्वा० उभ०) धातु से कर्निन् यु-वृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु-प्रतिदिवः (उणा० १५४) सूत्रद्वारा कर्निन् प्रत्थय करने से राजन् (राजा) शब्द निष्पन्न होता है। राजते—शोभत इति राजा।

'राजन् + स्' (सुँ) यहां हल्ङचाडम्यः० (१७६) सूत्र से सुँलोप तथा सर्वनाम-स्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उपधादीर्घ युगपत् प्राप्त होते हैं। परन्तु परत्व के कारण प्रथम उपधादीर्घ हो कर परचात् सुँलोप हो जाता है— राजान् + स्= राजान्। अब न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर 'राजा' रूप सिद्ध होता है।

'राजन् + औ' यहां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उपधादीर्घ हो कर 'राजानी' बनता है। इसी प्रकार आगे भी सर्वनामस्थानों में उपघादीर्घ हो जाता है— राजानः, राजानम्, राजानौ।

हे राजन् + स्। यहां एकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) से 'सुं' की सम्बुद्धि सञ्ज्ञा है, अतः सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उपघादीर्घ नहीं होता । हल्ङचादम्यः० (१७६) से सुंलोप हो कर 'हे राजन् !' हुआ । अब यहां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता है, परन्तु यह अनिष्ट है । अतः इस का अग्रिमसूत्र से निषेध करते हैं —

[लघु०] निषेष-सूत्रम्—(२८१) न डिसम्बुद्धचोः ।८।२।८।

नस्य लोपो न, डौ सम्बुद्धौ च। हे राजन् !।। अर्थः—िङ अथवा सम्बुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता।

क्याक्या—न ।६।१। (लुप्तषष्ठीकं पदम्)। लोपः ।१।१। (न लोपः० से) । न इत्यव्ययपदम् । डिसम्बुद्धघोः ।७।२। समासः—डिश्च सम्बुद्धिश्च = डिसम्बुद्धी, तयोः =िडसम्बुद्धघोः, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(डि-सम्बुद्धघोः) ङि अथवा सम्बुद्धि परे हो सो (न = नस्य) नकार का (लोपः) लोप (न) नहीं होता ।

१. ङिका उदाहरण वेद में आता है— परमे ब्योमन् (ऋ० १.१६४.३६)।

'हे राजन्' यहां सम्बुद्धि का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण परिभाषा द्वारा सम्बुद्धि को मान कर नकारलोप का निषेध हो जाता है—हे राजन् !।

[लघु०] वा०— (२४) ङा्बुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

ब्रह्मनिष्ठः। राजानौ । राजानः । राज्ञः ॥

अर्थः — उत्तरपदपरक 'ङि' के परे होने पर न ङिसम्बुद्धचोः (२८१) सूत्र का निषेध कहना चाहिये।

व्याख्या— डौ ।७।१। उत्तरपदे ।७।१। प्रतिषेधः ।१।१। वक्तव्यः ।१।१। अर्थः— (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (डौ) जो ङि, उस के परे होने पर (प्रतिषेधः) निषेध (वक्तव्यः) कहना चाहिये । किस का निषेध कहना चाहिये ? इस का उत्तर यह है कि जिस सूत्र पर जो वात्तिक पढ़ा जाता है वह तत्सूत्रविषयक ही समक्षा जाता है। यहां यह वात्तिक न ङिसम्बुद्धचोः (२८१) सूत्र पर पढ़ा गया है अतः यह न ङिसम्बुद्धचोः द्वारा प्राप्त नकार-लोप के निषेध का ही निषेध करेगा ।

यहां यह घ्यान में रखना चाहिये कि व्याकरण में समास के अन्तिम पद को उत्तरपद तथा आदिम पद को पूर्वपद कहते हैं। यथा—राज्ञः पुरुषः == राजपुरुषः। यहां 'राज्ञः' यह षष्ठचन्त पूर्वपद तथा 'पुरुषः' यह प्रथमान्त उत्तरपद है।

ब्रह्मनिष्ठः । ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठः । ब्रह्म में स्थिति या विश्वास रखने वाला पुरुष 'ब्रह्मनिष्ठ' कहाता है । 'ब्रह्मन्डि निष्ठासुँ' यहां बहुवीहिसमास में सुंपो धातु० (७२१) सूत्र से ङि और सुं का लुक् हो कर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता है, परन्तु न डिसम्बुद्धचोः (२८१) सूत्र उस लोप का निषेध कर देता है क्योंकि प्रत्ययलक्षणपरिभाषा से 'ङि' परे स्थित है । अब ङाबुत्तरपदे० इस प्रकृत वाक्तिक से उस निषध का भी निषध हो कर पुनः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से नकारलोप हो जाता है । यहां 'ङि' से परे 'निष्ठा' यह उत्तरपद विद्यमान है । 'ब्रह्मनिष्ठा' ऐसा होने पर गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (६५२) सूत्र द्वारा हस्व हो कर विभक्ति लाने से ब्रह्मनिष्ठः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार—'बात्मविश्वासः, चर्मतिलः' आदि प्रयोग जानने चाहियें ।

'राजन् + अस्'(शस्) यहां अल्लोपोऽनः (२४७) सूत्र से भसव्यक अन् के अकार का लोप हो कर—'राजन् + अस्' हुआ। अब स्तोः बचुना बचुः (६२) सूत्र से नकार को जकार करने पर—राज्ज् + अस् = 'राज्ञः' प्रयोग सिद्ध होता है।

नोट—'ज्' यह संयुक्त व्यञ्जन है। ज् और व्र के योग से इस की निष्पत्ति होती है। लिखने की सुविधा के लिये इस का ऐसा स्वरूप माना गया प्रतीत होता है। 'ज्ञ' को पृथक् वर्ण मान कर इस का 'ग्य' वा 'ज्य, ग्न, ज्न' आदि उच्चारण करना नितान्त अगुद्ध और शास्त्रविषद्ध है। यदि यह अपूर्व वर्ण बन जाता तो शिक्षाकार

१. यदि ङावुत्तरपदेऽप्रतिषेधो वक्तव्यः कहीं पाठ मिले तो उस का भाव यह होगा कि न ङिसम्बुद्धचोः वाले निष्रेष को मत करो अर्थात् वहां पर 'न्' का लोप कर दो।

इस के उच्चारण का भी कहीं निर्देश करते; परन्तु उन्होंने ऐसा कहीं नहीं किया। इस को अपूर्व वर्ण मानने से स्तोः इबुना इबुः (६२) द्वारा श्चुत्व भी न हो सकेगा। यथा—तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, यज्ज्ञात्वा मुच्यतेऽशुभात् इत्यादि। सिद्धान्तकौमुदी के ज्ञाने कां: पर शेखरकार का वक्तन्य भी यहां द्रष्टव्य है—ज्ञायोगे लोक-वेदसिद्धतादृशध्वनेलिपिविशेषस्य खानुवादकमिभयुक्तवचनं न त्वदं वर्णान्तरम्, शिक्षा-वावपरिगणितत्वेन सत्सत्त्वे मानाभावात्। अत एव 'तज्ज्ञानम्' इत्यादौ श्चुत्वसिद्धिः। किञ्च यदि इस का उच्चारण 'ग्य' आदि होता तो प्राकृत में—मणोज्ज (मनोज्ञ), जण्ण (यज्ञ), अहिज्जो (अभिज्ञ), सव्यज्जो (सर्वज्ञ) इत्यादियों में इस प्रकार आदि में जकार वा णकार न होता। अतः 'ज्ञ' कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'क्ष्' के विषय में भी समभना चाहिये। यह भी 'क् मृष्' के योग से उत्पन्न होता है।

राजन् +आ(टा)। भसञ्ज्ञक अन् के अकार का लोप हो कर क्चुत्व करने से— राज्ञ् +आ = 'राजा' प्रयोग सिद्ध होता है।

'राजन् — भ्याम्' इस स्थिति में न लोपः (१८०) से पदान्त नकार का लोप हो जाता है। तब 'राज — भ्याम्' इस अवस्था में सुँपि च (१४१) से दीर्घ प्राप्त होता है। इस पर अस्प्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] नियम-सूत्रम्—(२८२) नलोपः सुंप्स्वरसञ्ज्ञातुंग्विधिषु कृति । ८।२।२।।

सुंब्विधौ स्वरिवधौ सञ्ज्ञाविधौ कृति तुंग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्यत्र 'राजाश्व' इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वाद् आत्वमेत्वमैस्त्वं च न । राजभ्याम् । राजभिः । राजभ्यः २। राज्ञि, राजनि । राजस् ॥

अर्थः — सुँब्विघ, स्वरिविघ, सञ्ज्ञाविधि तथा कृत्प्रत्ययपरक तुँग्विधि करने में ही नकार का लोप असिद्ध होता है अन्यत्र नहीं। यथा — 'राजाश्वः' इत्यादियों में असिद्ध नहीं होता। इत्यसिद्धत्वाद् इति — इस सूत्र से यहां नकारलोप के असिद्ध होने से आ-भाव, ए-भाव, ऐस्-भाव नहीं होता।

व्याख्या — नलोपः ।१।१। सुंप्स्वरसञ्ज्ञातुंग्विधिषु ।७।३। कृति ।७।१। असिद्धः ।१।१। (पूर्वत्रासिद्धम् से लिङ्गविपरिणाम कर के) । समासः— नस्य लोपः — नलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । सुंप् च स्वरहच सञ्ज्ञा च तुंक् च — सुंप्स्वरसञ्ज्ञातुंकः, इतरेतरद्वन्द्वः । तेषां विषयः — सुंप्स्वरसञ्ज्ञातुंग्विधिषु, षष्ठीतत्पुरुषः । विषिश्चादोऽत्र भावसाधनः । विधानं विधिः । यहां सुंबादिगत शेषषष्ठी के साथ विधिश्च का समास हुआ जानना चाहिये । सुंब्विधः — सुंपो विधिः । यहां शेष में षष्ठी होने के कारण 'सुंप्सम्बन्धी विधि' ऐसा अर्थं हो जाता है । सुंप्सम्बन्धी विधि दो प्रकार की हो सकती है; एक तो सुंप् के स्थान पर, यथा — राजिभः । यहां अतो भिस ऐस् (१४२) सूत्र से भिस् — सुंप् के स्थान पर ऐस् प्राप्त होता है । दूसरी सुंप् परे होने

पर, यथा—राजभ्याम्, राजभ्यः । यहां सुँप् परे होने पर आत्व तथा एत्व प्राप्त होता है । स्वरिविधः = स्वरस्य विधिः । यहां स्वर कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है । 'स्वर को विधान करना' यह अर्थ यहां अभिप्रत हैं । सञ्ज्ञाविधिः = सञ्ज्ञाया विधिः । यहां भी कर्म में शेषत्व की विवक्षा से षष्ठी विभक्ति हुई है । 'सञ्ज्ञा को विधान करना' यह अर्थ यहां अभिप्रेत हैं । तुंग्विधः = तुंको विधिः । यहां भी तुंक् कर्म में शेषत्व की विवक्षा से षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । 'कृति' यह 'तुंग्विध' के साथ ही सम्बन्ध रखता है, असम्भव होने से अन्यों के साथ नहीं । अतः 'कृत् परे होने पर तुंक् को विधान करना' यह अर्थ निष्यन्त होता है । अर्थः — (सुंप्स्वरसञ्ज्ञातुंग्विध्य) सुंप्सम्बन्धी विधान, स्वरिवधान, सञ्ज्ञाविधान तथा कृत् प्रत्यय परे होने पर तुंग्विधान करने में (नलोपः) नकार का लोप (असिद्धः) असिद्ध होता है ।

ये जितनी विधियां गिनाई गई हैं सब अष्टाध्यायी के सवा सात अध्यायों में स्थित हैं। अतः इन विधियों के प्रति नकार का लोप त्रिपादीस्थ होने से ही पूर्वत्रा-सिद्धम् (३१) द्वारा असिद्ध है, पुनः यहां इन विधियों में नकारलोप को असिद्ध कहना नियमार्थ है—सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः। अर्थात् इन विधियों में ही नकार का लोप असिद्ध हो अन्य विधियों में न हो। यथा—राज्ञोऽक्वः—राजाक्वः। 'राजन्ङस् अश्वसुं' यहां पष्ठीतत्पुरुषसमास में सुंगो धानुप्रातिपदिकारतस्य (१८०) सूत्र से ङस् और सुं का लुक् हो—राजन् अश्व। न लोपः प्रातिपदिकारतस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो—राज अश्व। अब यहां नलोप के असिद्ध होने से अकः सवर्णे बीर्घः (४२) द्वारा सवर्णे दीर्घ नहीं हो सकता। पुनः इस उपर्युक्त नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जाने से वह हो जाता है। तो इस प्रकार—'राजाश्वः' रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार—दण्डचश्वः, योग्यात्मा, मन्त्र्याज्ञा आदि प्रयोगों में नकारलोप के सिद्ध होने से यण्, 'राजेश्वरः' आदि प्रयोगों में गुण तथा 'राजीयित, राजायते' में कमशः स्थिच च (७२२) से ईत्व और अकृत्सावंधानुक्रयोदींर्घः (४८३) से दीर्घ हो जाता है। इस सूत्र का यही प्रयोजन है।

'राज + भ्याम्' यहां सुंिप च (१४१) से आस्व, 'राज + भिस्' यहां अतो भिस ऐस् (१४२) से भिस् को ऐस्, 'राज + भ्यस्' यहां बहुवचने अल्येत् (१४५) से एत्व ये सुब्विधियां प्राप्त होती हैं। इन के प्रति नकारलोप असिद्ध ही है अतः इन में से कोई भी कार्य न होगा। राजभ्याम्, राजभिः, राजभ्यः।

राजन् + इ(ङि)। यहां विभाषा डिक्योः (२४८) सूत्र से भसञ्ज्ञक अन् के अकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। लोपपक्ष में क्चुत्व हो कर—'राज्ञि'। लोपा-भाव में —'राजनि'। 'राजन्' शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

प॰ राजः राजभ्याम प्र० राजा राजानी राजान: राजम्यः राज्ञोः द्वि० राजानम राज्ञ: च० राज्ञाम् स॰ राज्ञि, राजनि ,, राजभिः राजस् तृ० राजा राजभ्याम राजम्यः । सं० हे राजन्! हे राजानी! हे राजानः! च० राजे 33

#### इसी प्रकार निम्नस्थ शब्दों के रूप होते हैं। [\* यह चिह्न णत्वबोधक है]

#### হাৰ্ব্ব — अর্থ

- (१) अकिञ्चनिमन् = निर्धनता
- (२) अणिमन् = अणुत्व, अणुपना
- (३) अम्लिमन् = अम्लत्व, खट्टापन
- (४) आशिमन् = आशुना, शीघ्रता
- (५) उष्णिमन् = उष्णता, गरमी
- (६) ऋजिमन् = ऋजुता, सरसता
- (७) कालिमन् = कालापन, कृष्णता
- ( = ) कृष्णिमन् = कृष्णता, कालापन
- (१) कशिमन् = कृशत्व, दुबलापन
- (१०) क्षेपिमन्\*=क्षित्रता, शीघ्रता
- (११) क्षोदिमन् = क्षुद्रता, छुटप्पन
- (१२) गरिमन्\*=गुरुत्व, गौरव
- (१३) चण्डिमन् = चण्डता, तीव्रता
- (१४) जिडमन् = जडत्व, मूर्खता
- (१५) तनिमन् = तनुत्व, पतलापन
- (१६) द्रढिमन् = बृढ़ता, कठोरता
- (१७) द्राधिमन्\* = दीर्घता, लम्बाई
- (१८) पटिमन् =पटुता, चतुराई
- (१६) पण्डितिमन् = पाण्डित्य, विद्वत्ता
- (२०) परिव्रिहिमन् = स्वामित्व
- (२१) पाण्डिमन् = पाण्डुता, पीलापन
- (२२) पाण्डुरिमन्\* =पीलापन, सुफेदी
- (२३) प्रथिमन् = पृथुता, विस्तार

#### शब्द---अर्थ

- (२४) प्रेमन्\*=प्रियत्व, प्रेम, स्नेह
- (२५) बधिरिमन्\* = बहरापन
- (२६) बंहिमन् =बाहुल्य, आधिक्य
- (२७) बालिमन् = बालपन, लड़कपन
- (२८) भूमन् == बहुत्व, आधिक्य
- (२१) श्रशिमन् = मृशता, बहुतायत
- (३०) मधुरिमन्\*=माधुर्य, मिठास
- (३१) मन्दिमन् = मन्दत्व, मन्दपना
- (३२) महिमन् = महत्त्व, गौरव
- (३३) मूकिमन् = मूकता, गूंगापन
- (३४) म्रिदिमन् च मृदुता, कोमलना
- (३५) रक्तिमन् = रक्तता, लाली
- (३६) लिघमन् = लघुता, हल्कापन
- (३७) लवणिमन् = लवणता, नमकीनपन
- (३८) लोहितिमन् =लोहितत्व, लाली
- (३६) वरिमन्\* = उरुत्व, विशालता
- (४०) शीतिमन् =शीतत्व, ठण्डक
- (४१) जुक्लिमन् = जुक्लता, सुफेदी
- (४२) क्वेतिमन् = क्वेतता, सुफेदी
- (४३) साधिमन् =साधुत्व, सज्जनता
- (४४) स्थेमन् = स्थिरता, दढ़ता
- (४५) स्वादिमन् = स्वादुपन
- (४६) हिसमन् = हस्यत्व, छुटप्पन

इसी प्रकार—अश्वत्थामन्, उक्षन्, तक्षन्, वृषन्, मूर्धन् प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं।

[लघु०] यज्वा । यज्वानौ । यज्वान: ॥

व्याख्या-यर्ज (म्वा॰ उभ॰) धातु से सुयजोर्ड्यनिंप् (३.२.१०३) सूत्र

१. ये सब शब्द पृथ्वादिम्य इमिनिंज्या (११५५) सूत्र द्वारा भाव में इमिनेंच् प्रत्यय करने से निष्पन्न होते हैं। इमिनिंज्यस्ययान्त झब्द पुर्ने्लिङ्ग हुआ करते हैं। केवल 'प्रेमन्' शब्द कहीं २ नपुंसक में प्रयुक्त होता है।

द्वारा भूतकालिक 'ङ्वितिष्' प्रत्यय हो कर 'यज्वन्' शब्द सिद्ध होता है। इष्टवान् इति यज्वा, जो यज्ञ कर चुका है वह 'यज्वन्' कहाता है।

'यज्वन्' शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'राजन्' शब्दवत् होती है, केवल भसञ्ज्ञकों में अल्लोपोऽनः (२४७) द्वारा प्राप्त अत् के लोप का निषेध हो जाता है—

[लघु०] निषेध-सूत्रम् (२८३) न संयोगाद्वमन्तात् ।६।४।१३७।। वमन्तसंयोगादनोऽकारस्य लोपो न । यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्याम् ।

ब्रह्मणः । ब्रह्मणा ॥

अर्थः—वकारान्त वा मकारान्त संयोग से परे अन् के अकार का लोप न हो ।
व्याख्या—वमन्तात् ।५।१। संयोगात् ।५।१। अतः ।६।१। अल्लोपः ।१।१।
(अल्लोपोऽनः से) । न इत्यव्ययपदम् । समासः—वश्च म् च =वमौ, इतरेतरद्वन्द्वः ।
वकारादकार उच्चारणार्थः । वमौ अन्तौ यस्य स वमन्तः, तस्मात् =वमन्तात्, बहुवीहिसमायः । अर्थः—(वमन्तात्) वकारान्त और मकारान्त (संयोगात्) संयोग से परे
(अतः) अन् के (अल्लोपः) अकार का लोप (न) नहीं होता ।

'यज्वन् — अस् (शस्)' यहां 'यज्व्-अन्' शब्द में 'ज्व्' यह वकारान्त संयोग है अतः इस ये परे अन् के अकार का लोप न हुआ — 'यज्वनः' सिद्ध हुआ । एवम् आगे भी भसञ्ज्ञकों में समभ लेना चाहिये । रूपमाला यथा —

यज्वभ्याम् यज्वभ्य: प० यज्वनः प्र॰ यज्वा यज्वानी यज्वानः । यज्वनोः यज्वनाम् द्वि० यज्वानम् यज्वन: Q'o स० यज्वनि यज्वस् यज्वभिः तृ० यज्वना यज्वभ्याम् यज्वभ्यः सं हे यज्वन् ! हे यज्वानी! हे यज्वानः! च० यज्वने

मकारान्त संयोग का उदाहरण 'ब्रह्मन्' (ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण) है। 'ब्रह्मन् + अस्'(शस्) यहां 'ब्रह्म्-अन्' शब्द में 'ह्म्' यह मकारान्त संयोग है अतः इस से परे भसञ्ज्ञक अन् के अकार का लोग न हुआ—'ब्रह्मणः'। रूपमाला यथा—

ब्रह्मभ्याम् वहाभ्यः प० ब्रह्मणः ब्रह्माणः | प्र० ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम् द्वि० ब्रह्माणम् ब्रह्मणः NO .,, ब्रह्मभिः स० ब्रह्मणि ब्रह्मसु वहाम्याम् तृ० ब्रह्मणा ब्रह्मम्यः । सं० हे ब्रह्मन् ! हे ब्रह्माणौ! हे ब्रह्माणः ! च० द्रह्मणे

इसी प्रकार—१. आत्मन् (आत्मा)। २. अश्मन् (पत्थर)। ३. पुष्पधन्वन् (कामदेव)। ४. शार्ङ्गधन्वन् (विष्णु)। ४. सुपर्वन् (बाण, देवता)। ६. अनर्वन् (शत्रु-रिहत)। ७. कृष्णवर्त्मन् (अग्नि)। ८. मातरिश्वन् (वायु)। ६. सुधर्मन् (देवसभा)। १०. अकृष्णकर्मन् (श्रुभ कर्मों वाला)। ११. अग्रजन्मन् (बड़ा भाई, ब्राह्मण्)। १२. अनन्तात्मन् (परमात्मा)। १३. अस्थिधन्वन् (शिव)। १४. अनुजन्मन् (छोटा भाई)। १४ अद्दुष्टकर्मन् (अनभ्यासी)। १६. अनात्मन् (जो पदार्थ आत्मा नहीं—शरीर आदि)।

१७. सुशर्मन् (प्राचीनकाल का एक राजा, अच्छी तरह सुखी)। १८. शतधन्वन् (प्राचीनकाल का एक राजा)। १६. पाप्मन् (पाप)। २०. अध्वन् (मार्ग)—इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं।

वृत्रं हतवान् इति वृत्रहा। वृत्रकर्मोपपदाद् हन हिसागत्योः (अदा० प०) इति घातोर् बहाभूणवृत्रेषु विवेप् (३.२.८७) इति भूते कर्तरि विवेप्। वृत्र को मारने के कारण इन्द्र का नाम 'वृत्रहन्' है।

वृत्रहन् + स्(सुं)। यहां सर्वनामस्याने चाऽसम्बुद्धी (१७७) द्वारा नान्त की उपघा को दीर्घ प्राप्त होता है। इस पर अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है—
[लघु०] नियम-सूत्रम्—(२८४) इन्हन्पूषार्यमणां शौ।६।४।१२॥

एषां शावेवोपधाया दीघों नाऽन्यत्र । इति निषेधे प्राप्ते —

अर्थः इन्नन्त, हन्नाब्दान्त, पूषन्नाब्दान्त तथा अर्थमन्नाब्दान्त अङ्गों की उपघा को शि परे होने पर ही दीर्घ हो अन्यत्र न हो। इस से निषेध प्राप्त होने पर (अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है।)

व्याख्या—इन्हन्पूषार्यम्णाम् ।६।३। अङ्गानाम् ।६।३। (अङ्गस्य का वचन-विपरिणाम हो जाता है)। शौ ।७।१। उपघायाः ।६।१। (नोपघायाः से)। दीर्घः ।१।१। (ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से) । 'अङ्गानाम्' का विशेषण होने से 'इन्हन्पूषार्यम्णाम्' से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः—(इन्हन्पूषार्यम्णाम्) इन्नन्त, हन्नन्त, पूषन्शन्दान्त तथा अर्यमन्शब्दान्त (अङ्गानाम्) अङ्गों की (उपघायाः) उपघा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है (शौ) शि परे होने पर।

नपुंसकिल क्न में 'शि' की शि सर्वनामस्थानम् (२३८) सूत्र द्वारा सर्वनाम-स्थानसञ्ज्ञा होती है, अतः उस के परे होने पर सूत्र में गिनाये सब शब्दों की उपघा को सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी (१७७) से ही दीर्घ हो सकता है। पुनः इस सूत्र द्वारा दीर्घ विधान सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः के अनुसार नियमार्थ है। अर्थात् — इन की उपधा को यदि दीर्घ हो तो 'शि' परे होने पर ही हो, अन्यत्र न हो — यह नियम फलित होता है।

'वृत्रहन् — स्' यहां हन्त्रब्दान्त से परे 'सुं' वर्त्तमान है 'शि' नहीं, अतः प्रकृत-नियम से यहां दीर्घ प्राप्त नहीं हो सकता । इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२८४) सौ च ।६।४।१३।।

इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धी सी (परे) । वृत्रहा । हे वृत्रहन् ! ।।
अर्थः — इन्नत्त आदि अङ्गों की उपधा को दीर्घ हो, सम्बुद्धि-भिन्न सुँ परे हो तो ।
व्याख्या — इन्हन्पूषार्यमणाम् ।६।३। (इन्हन्पूषार्यमणां को से)। अङ्गानाम्
।६।३। (अङ्गस्य यह अधिकृत है) । उपधायाः ।६।१। (नोपधायाः से) । दीर्घः ।१।१।
(दुलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से)। असम्बुद्धी ।७।१। (सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धी से) । सी
।७।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः — (असम्बुद्धी) सम्बुद्धिभिन्न (सी) सुँ परे होने पर
ल० प्र० (२५)

(इन्हन्पूषायंम्णाम्) इझन्त, हुझन्त, पूषन्शब्दान्त तथा अर्यमन्शब्दान्त (अङ्गानाम्) अङ्गों की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है। पूर्वसूत्र के नियम से 'सुँ' में दीर्घ नहीं हो सकता था; अब इस से 'सुँ' में हो जाता है। शेष 'शि'-भिन्न सर्वनामस्थान में पूर्वनियमानुसार निषेध ही रहेगा।

'वृत्रहन् + स्'यहां प्रकृतसूत्र से दीर्घ हो जाता है — वृत्रहान् + स्। अब हल्ङचा-बम्यः० (१७६) से सकारलोपं तथा न लोपः० (१८०) से नकार का लोप हो कर 'वृत्रहा' प्रयोग सिद्ध होता है।

'वृत्रहन् + अो' यहां प्राप्त उपधादीयं का इन्हन्पूषायंश्णां शो (२८४) सूत्र से निषेध हो जाता है। अट्कुप्वाङ्० (१३८) से णत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि समान-पद नहीं है। अतः णत्व करने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२८६) एकाजुत्तरपदे णः ।८।४।१२॥

एकाजूत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूर्वपदस्थान्निमत्तात्परस्य प्राति-

पदिकान्तनुं स्विभिक्तस्थस्य नस्य णः स्यात् । वृत्रहणौ ॥

अर्थः—एक अच् वाला उत्तरपद है जिस के, ऐसे समास में पूर्वपद में ठहरे निमित्त (ऋ, र्,ष्) से परे प्रातिपदिकान्त, नुँम् तथा विभक्ति में स्थित नकार को णकार आदेश हो जाता है।

व्याख्या—एकाजुत्तरपदे १७११। पूर्वपदाभ्याम् १४१२। (पूर्वपदात्सञ्जायामगः से)। रषाभ्याम् १४१२। नः १६११। णः ११११। (रषाभ्यां नो णः समानपदे से)। प्राति-पदिकान्तनुँ म्विभक्तिषु १७१३। (प्रातिपदिकान्त॰ से)। समासः—एकोऽच् यस्मिन् तद् एकाच्, बहुत्रीहिसमासः। एकाच् उत्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपदः (समासः), तस्मिन् = एकाजुत्तरपदे, बहुत्रीहिसमासः। पूर्व पदं ययोस्तौ पूर्वपदौ (रषौ), ताभ्याम् = पूर्वपदाभ्याम् (रषाभ्याम्), बहुत्रीहिसमासः। प्रातिपदिकस्य अन्तः = प्रातिपदिकान्तः, षष्ठीतत्पुरुषः। प्रातिपदिकान्तरच नुँम् च विभक्तिरच = प्रातिपदिकान्तनुँ म्विभक्तयः, तासु = प्रातिपदिकान्तनुँ म्विभक्तिषु, इतरेतरहन्दः। अर्थः — (एकाजुत्तरपदे) जिस समास में उत्तरपद एक अच् वाला हो उस समास में (पूर्वपदाभ्याम्) पूर्वपद वाले (रषाभ्याम्) रेफ षकार से परे (प्रातिकान्तनुँ म्विभक्तिषु) प्रातिपदिक के अन्त में, नुँम् में, तथा विभक्ति में स्थित (नः) नकार के स्थान पर (णः) णकार आदेश हो जाता है।

'वृत्रहन् + औ' यहां उपपदसमास में 'वृत्र' यह पूर्वपद तथा 'हन्' यह उत्तरपद है। उत्तरपद 'हन्' एक अच् वाला है। पूर्वपद में तकारोत्तर रेफ भी विद्यमान है अतः उस से परे प्रातिपदिक के अन्त में स्थित नकार को णकार हो कर 'वृत्रहणी' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे सर्वनामस्थानों में — 'वृत्रहणः, वृत्रहणम्, वृत्रहणी' रूप बनते हैं।

'वृत्रहन् + अस्'(शस्) यहां एकाजुत्तरपदे णः (८.४.१२) के असिद्ध होने से अल्लोपोऽनः (६.४.१३४) द्वारा अन् के अकार का लोप हो जाता है। 'वृत्रहन् + अस्' इस अवस्था में अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२८७) हो हन्ते ज्ञिन्ने व ।७।३।४४।।

जिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेईकारस्य कुत्वं स्यात्। वृत्रघ्तः । इत्यादि । एवं शार्ङ्गिन्, यशस्विन्, अर्थमन्, पूषन् ॥

अर्थः — जित् णित् प्रत्यय परे होने पर अथवा नकार परे होने पर हन् धातु के

हकार को कवर्ग (घकार) आदेश हो जाता है।

व्याख्या — हन्ते: १६११। अङ्गस्य १६११। (यह अधिकृत है)। ह: १६११। व्रिणन्नेषु 1७1३। कु 1१1१। (च जो: कु घिण्यतो: से)। समास: —अ च् ण् च = ज्णी, इतरेतर-द्वन्द्वः। व्रणौ इतौ ययोस्तौ = व्रिणतो (अङ्गाधिकारत्वात्प्रत्ययौ), बहुवीहिसमासः। তিणती च नश्च = তিणन्नास्तेषु = তিणन्नेषु, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः - (তিणन्नेषु) जित् णित् प्रत्यय अथवा नकार परे होने पर (अङ्गस्य) अङ्गसञ्जक (हन्तेः) हन् घातु के (हः) हकार के स्थान पर (कु) कवर्ग आदेश हो जाता है। हकार का --संवार, नाद, घोष तथा महाप्राण यत्न है; कवर्गों में तत्सदश केवल घकार ही है, अतः हकार के स्थान पर आन्तरतम्य से घकार ही कवर्ग आदेश होगा।

'वृत्रहृन् + अस्' यहां नकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से हकार को कवर्ग-घकार आदेश हो कर 'वृत्रघ्नः' रूप सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि यहां उत्तरपद के एकाच्न रहने से पूर्वसूत्रद्वारा णत्व नहीं होता । इसी प्रकार आगे भसञ्ज्ञकों में जब अल्लो-पोऽनः (२४७) से अन् के अकार का लोप हो जाता है तब नकार परे होने से हकार को घकार हो जाता है। यथा—टा में — 'वृत्रघ्ना'; डे में — 'वृत्रघ्ने'; ङिसें और ङस् में—'वृत्रघ्नः'; ओस् में 'वृत्रघ्नोः'; आम् में—'वृत्रघ्नाम्' रूप बनते हैं। ङि में विभाषा ङिक्योः (२४८) द्वारा अन् के अकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है अतः लोपपक्ष में नकार परे रहने से 'वृत्रिघ्न' और लोपाभाव में नकार परे न होने के

कारण 'वृत्रहणि' रूप बनते हैं। रूपमाला यथा-

प्र० वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः प० वृत्रघ्न: वृत्रहभ्याम् वृत्रहभ्यः द्वि० वृत्रहणम् वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः do वृत्रघ्नाम् वृत्रहिभः स० वृत्रिघ्न, वृत्रहणि ,, तृ० वृत्रघ्ना वृत्रहम्याम् च० वृत्रघ्ने वृत्रहम्यः | सं० हे वृत्रहन्! हे वृत्रहणी! हे वृत्रहणः!

इसी प्रकार- ब्रह्महन्, भ्रूणहन् शब्दों के उच्चारण होते हैं।

शाङ्गिन् (विष्णु)। शाङ्गिम् = शृङ्गिनिमितं धनुरस्यास्तीति शाङ्गी। अत इनिँठनौ (११८७) इतीनिँप्रत्ययः । रूपमाला यथा—

স০ হাাৰ্ক্লী\* शाङ्गिणौं शाङ्गिणः प० शाङ्गिणः शाङ्गिभ्याम् शाङ्किभ्यः हि॰ शाङ्गिणम् शाङ्गिणोः शाङ्गिणाम् ष० शाङ्गिभ्याम् शाङ्गिभिः स॰ शाङ्किण तृ॰ शाङ्गिणा शाङ्गिम्यः । सं० हे शाङ्गिन्! शाङ्गिणी! शाङ्गिणः! च० शाङ्गिणे

१. जित् के उदाहरण 'घात:' आदि तथा णित् के उदाहरण 'जघान' आदि आगे आयेंगे।

\*इन्हन्यूषार्यस्णां शौ (२८४) नियम से उपधादीर्घ के निषिद्ध होने पर सौ च (२८५) से दीर्घ हो सकार और नकार का लोप हो जाता है।

‡ 'शाङ्किणी' आदियों में अट्फुप्वाङ्० (१३८) से णत्व हो जाता है। 'हे शाङ्किन् !' में पदान्तस्य (१३६) सुत्र द्वारा णत्वनिषेध होता है।

† 'शाङ्गिषु' में सुँब्षिधि न होने से नकार का लोप असिद्ध नहीं होता, अतः षत्व करने में बाधा नहीं होती।

इस प्रकार के इन्नन्त शब्द संस्कृतसाहित्य में बहुत हैं। कुछ का बालोपयोगि-संग्रह नीचे दिया जा रहा है। \*यह चिह्न णत्वप्रक्रिया का परिचायक है।

शब्द-अर्थ अऋणिन् = ऋणरहित अनृणिन् == अक्षदेविन् = जुआरी अज्ञानिन् = अज्ञानी अतिशायिन् = बढ़ा हुआ अधिकारिन्\* = अधिकारी अधीतिन्' = विद्वान् अनुजीविन् = सेवक अनुयायिन् = अनुयायी अन्तेवासिन् =शिष्य आगामिन् = आने वाला आततायिन् = दुष्ट उपजीविन् = सेवक उपयोगिन् = उपयोगी र्कीममालिन् =समुद्र एकाकिन् = अकेला कञ्चुकिन् = कञ्चुकी कपटिन् = कपटी कपालिन् = महादेव करटिन् = हाथी करिन्\* = हाथी कलापिन् = मोर कामिन् = कामी किरणमालिन् = सूर्यं कुण्डलिन् = सांप

शब्द-अर्थ कृतिन् =पण्डित केशरिन्\*=शेर कोधिन् = कोधी क्षणविष्वंसिन् =क्षणिक खड्गिन् = गेण्डा गुणिन् = गुणयुक्त गृहमेधिन् = गृहस्थी गृहिन्\*= " गृहीतिन् = समभा हुआ घोणिन् — सूअर चक्रवित् = सार्वभौम चिकन्\* = चक्रघारी जन्मिन् = प्राणी जम्भभेदिन् = इन्द्र ज्ञानिन् = ज्ञानी तपस्विन् = तपस्वी त्यागिन् = त्यागी दंष्ट्रिन्\* = सूअर दण्डिन् = दण्डघारी दन्तिन् = हाथी दीघंदिशन् = दूरदर्शी देहिन् = जीवात्मा द्वारिन्\*=द्वारपाल द्वीपिन् = बाघ घनिन् = धनवान्

शब्द—अर्थ नयशालिन् = नीतिज्ञ निवासिन् = रहने वाला पक्षिन्\*=परिन्दा परदेशिन् == विदेशी परमेष्ठिन् = ब्रह्मा परिपन्थिन् = शत्रु पादचारिन्\*=पैदल पाशिन् = यमराज पिनाकिन् = शिव पुष्करिन्\*=हाथी प्रकम्पिन् = कांपने वाला प्रणयिन् = प्रेमी प्रतिवेशिन् = पड़ौसी प्रत्यथिन् = शत्रु प्रवासिन् = परदेस गया प्राणिन् = प्राणी फणिन् = फणधर सांप फलिन् = फलों वाला पेड़ बलशालिन् = बलवान् बलिध्वंसिन् = विष्णु बलिन् = बलवान् बुद्धिशालिन् = बुद्धि मान् ब्रह्मचारिन्\*=ब्रह्मचारी बह्मवादिन् = ब्रह्मवादी भागिन् = हिस्सेदार

इस के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है—व्याकरणेऽधीती।

शब्द--अर्थ भिक्षाशिन् = भिक्षुक भोगिन् = सांप, राजा मनस्विन् = बुद्धिमान् मनीषिन् \* == बुद्धिमान् मन्त्रिन् \* = मन्त्री मरीचिमालिन् ==सूर्यं मस्करिन्\*=संन्यासी मानिन् = अभिमानी मालिन् = मालाधारी मुण्डिन् = सिरमुण्डा मेघाविन् = बुद्धिमान् योगिन् =योगी रथारोहिन्\*=रथसवार रूपधारिन्\*=रूपधारी रोगिन्\* = रोगी लाङ्गलिन् == बलराम लिङ्गिन् = साधु लोभिन् = लोभी

शब्द---अर्थ वनमालिन् =श्रीकृष्ण वनवासिन् = वनवासी वशर्वात्तन् = आज्ञाकारी विशन् == वशवर्ती वाग्गिमन् == वाक्पटु विटपिन् == वृक्ष बियोगिन् = विरही वीचिमालिन् = समुद्र वैरिन्\*=शत्रु व्यभिचारिन्\*=दुराचारी व्यवायिन् = व्यभिचारी व्यापिन् = व्यापक व्योमचारिन्\*=नभचर व्रतिन् = व्रत वाला . शमिन् = शान्त शरीरिन्\* = जीवात्मा शास्त्रदर्शिन् = शास्त्रज्ञ शास्त्रिन्\* = शास्त्रज्ञ

शब्ब-अर्थ शिखण्डिन् ==मोर शिल्पिन् = कारीगर शेषशायिन् = विष्णु श्रमिन्\*=परिश्रमी श्रेष्ठिन् == धनवान् संयमिन् = संयमी सिक्नन् = साथी सञ्चारिन्\*=सञ्चारी सत्यवादिन् = सत्यवादी सबह्यचारिन्\*=सहपाठी सव्यसाचिन् = अर्जुन सहकारिन्\*=सहयोगी साक्षिन्\* = ग्वाह सादिन् = घुड़सवार स्वामिन् = स्वामी हस्तिन् = हाथी हितंषिन्\* = हितेच्छुक

नोट— घ्यान रहे कि इन्नत्त शब्दों का इकार, आम् में सदा ह्रस्य ही रहता है। यथा—योगिनाम्, करिणाम्, धनिनाम् आदि। इस की दीर्घता केवल सुँ में ही हुआ करती है—योगी, करी, धनी आदि। समास में नकार का लोप हो कर इकार ह्रस्य ही रहता है। यथा—विटिपनः शासा—विटिपशासा। रोगिणश्चर्या रोगिचर्या।

स्त्रीलि क् में इसन्त शब्दों का प्रयोग करना हो तो इन के आगे ऋग्नेम्यो डीप् (२३२) द्वारा डीप् प्रत्यय किया जाता है। डीप् के अनुबन्धों का लोप हो कर 'ई' मात्र अविशब्द रहता है। तब इस की रूपमाला गौरीशब्द के समान होती है—योगिनी, योगिन्यी, योगिन्यः आदि।

हिन्दी में इझन्त शब्द ईकारान्त के रूप में प्रचलित हैं अतः कई लोग इन को ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग समभने की भूल किया करते हैं। इस से सावधान रहना चाहिये।

पूषन् (सूर्य) । पूषन् शब्द श्वन्तुक्षन्पूषन् (उणा० १५७) इस औणादिक सूत्र द्वारा पुष पुष्टौ (क्षघा० प०) श्वातु से किनैन्प्रत्ययान्त निपातित होता है। पुष्णातीति पूषा। जगत् को पुष्टि प्रदान करने के कारण सूर्य का नाम 'पूषन्' है। विकर्तनाऽर्क-मातंण्ड-मिहिराऽरणपूषणः—इत्यमरः। 'पूषन्' शब्द की रूपमाला सथा—

पुषभ्याम् पूषभ्य: पूजणी । पूषणः । प० पूरणः \* प्र॰ पूषा‡ ব্ ,,\* पूष्णो:\* पूटण:\* पूष्णाम्\* द्वि० पूषणम् । ,,† पूषिः स० पूष्णि,पूषणि√ " तृ० पूरणा\* पूषभ्याम् हे पूषणः! पूषभ्यः सं० हे पूषन्! हे पूषणौ! च० पूष्णे\*

‡ इन्हन्पूषार्यम्णां शी (२८४), सी च (२८४)।

† इन्हिति नियमान्न दीर्घः । णत्वमत्र अट्कु॰ (१३८) इति सूत्रेण भवति । भसञ्ज्ञकेषु तु अल्लोपे कृते राष्ट्राभ्यां नो णः समानपदे (२६७) इति णत्वं बोध्यम् ।

\*अल्लोपोऽनः (२४७)। √ विभाषा ङिश्योः (२४८)।

अर्थमन् (सूर्य) । इवन्नुक्षन्० (उणा० १५७) इत्युणादिसूत्रेण अर्थोपपदाद् माङ् माने (जुहो० आ०) इत्यस्माद्धातोः कनिन्प्रत्ययान्तो निपात्यते । रूपमाला यथा—

प्र० अर्थमा अर्थमणी अर्थमणः प्र० अर्थम्णः अर्थमभ्याम् अर्थमभ्यः हु० अर्थमणम् ,, अर्थम्णः ष्र० ,, अर्थम्णोः अर्थमणाम् हु० अर्थम्णा अर्थमभ्याम् अर्थमभिः स० अर्थम्ण,अर्थमणि ,, अर्थमसु प्र० अर्थमणे ,, अर्थमभ्यः स० हे अर्थमन्! अर्थमणी! अर्थमणः!

णत्व सर्वत्र अट्कु० (१३८) सूत्र से ही होता है।

यशस्वन् (यशस्वी = कीर्तिमान्) । [यशोऽस्यास्तीति --यशस्वी, अस्माया-मेधास्रजो विनिः (११८६) इति मत्वर्थे विनिष्ठित्ययः] । रूपमाला यथा---

प्र० यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः ए० यशस्विनः यशस्विभ्याम् यशस्विभ्यः हि० यशस्विनम् ,, ,, ,, यशस्विनोः यशस्विनाम् ह० यशस्विना यशस्विभ्याम् यशस्विभः स० यशस्विनि ,, यशस्विनः! स० यशस्विनः! यशस्विनः!

नोट—यहां 'यशस्थिन्' में विँन्प्रत्यय होने से 'इन्' अनर्थक तथा 'शािं क्रिन्' में इन्प्रत्यय होने से 'इन्' सार्थक है— समुदायो ह्यर्थवान् तर्थक देशोऽनर्थकः। सार्थक और अनर्थक के मध्य सार्थक का ही ग्रहण किया जाता है; अतः इस के अनुसार 'यशस्विन्' आदि शब्दों में इन्हन् (२६४) तथा सौ च (२६४) सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। परन्तु इस विषय की—अनिनस्मन्ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तिविध प्रयोजयन्ति (जिन सूत्रों में अन्, इन्, अस्, मन् का ग्रहण हो वे सूत्र इन के सार्थक अथवा अनर्थक होने पर भी एतदन्तों में प्रवृत्त हो जाते हैं')। इस परिभाषा से

१. परिभाषोदाहरणानि यथा —राज्ञ इत्यत्र अन् अर्थवान्, दाम्न इत्यत्र तु अनर्थकः । शार्ङ्की इत्यत्र इन् अर्थवान्, यशस्वी इत्यत्र तु अनर्थकः । सुपया इत्यत्र अस् अर्थवान्, सुस्रोता इत्यत्र तु अनर्थकः । असन्तत्वाद् उभयत्र दीर्घः (३४३) । सुशर्मा इत्यत्र मन् अर्थवान्, सप्रथिमा इत्यत्र तु अनर्थकः । मनः (४.१.११) इति उभयत्र न ङीप् ।

अनर्थक 'इन्' होने पर भी इन्हन् आदि सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाती है। इस बात को जनाने के लिये ही ग्रन्थकार ने यहां 'यशस्विन्' यह इन् का दूसरा उदाहरण दिया है, अन्यथा 'शाङ्किन्' यह उदाहरण तो वे दे ही चुके थे।

मघवन् (इन्द्र) । इवन्नुक्षन्० (उणा० १५७) इति सूत्रेण सह पूजायाम् (म्वा० प०) इति धातोः कनिँन्प्रत्ययो हस्य घो वुँगागमश्च निपात्यते ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२८८) मघवा बहुलम् ।६।४।१२८।।

'मघवन्' शब्दस्य वा तृँ इत्यन्तादेशः स्यात् । ऋ इत्'।।

अर्थ:— मघवन् शब्द को विकल्प कर के 'तृ" अन्तादेश हो । ऋ इत्—ऋकार की इत्सङ्ज्ञा हो जाती है ।

व्याख्या—मधवा।१।१। (छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति—के अनुसार यहां षष्ठी विभक्ति के अर्थ में प्रथमा विभक्ति जाननी चाहिये)। बहुलम् ।१।१। तृँ।१।१। (अर्वणस्त्रसावनजः से। यहां प्रथमा विभक्ति का लुक् जानना चाहिये)। अर्थः— (मधवा) मधवन् शब्द के स्थान पर (बहुलम्) विकल्प कर के (तृँ) 'तृँ' यह आदेश हो।

यद्यपि यह तृँ आदेश अनेकाल् होने से अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 'मघवन्' शब्द के स्थान पर होना चाहिये; तथापि नानुबन्धकृतसनेकाल्त्वम् (अनुबन्धों के कारण अनेकाल्ता नहीं माननी चाहिये) इस परिभाषा से इस के अने-काल् न होने से सर्वादेश नहीं होता किन्तु अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्तादेश हो जाता हैं।

'मघवतृ" यहां ऋकार की उपवेशेऽजनुनासिक इत् (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा और तस्य लोपः (३) से लोप हो कर 'मघवत्' शब्द बन जाता है। जिस पक्ष में तृँ आदेश नहीं होता उस पक्ष में मघवन् ही रहता है उस का विवेचन आगे करेंगे।

'मघवत् + स्'(सुं) इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्— (२८६) उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः ।७।१।७०।।

अधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेरच नुँमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। मघवान्। मघवन्तौ। मघवन्तः। हे मघवन् ! मघवद्भ्याम्। तृँत्वा-ऽभावे—मघवा। सुँटि राजवत्।।

अर्थः -- सर्वनामस्थान परे होने पर धातुभिन्न उगित् को तथा जिस के नकार का लोप हो चुका हो ऐसी 'अञ्चुं' धातु को नुंम् का आगम हो जाता है।

ब्याख्या-उगिदचाम् ।६।३। सर्वनामस्थाने ।७।१। अधातोः ।६।१। नुँम् ।१।१।

१. यहां 'ऋ' यह विभक्तिरिहत निर्दिष्ट किया गया है। प्रिक्रियादशा में अविभक्तिक निर्देश करने में भी कोई दोष नहीं होता।

 <sup>&#</sup>x27;बहुलम्' पद केवल विकल्प के लिये ही नहीं है अपितु—'मघवान्' रूप में उपधा-दीर्घ करने पर संयोगान्तलोप असिद्ध न हो — इस के लिये भी समक्षना चाहिये ।

(इदितो नुंस् धातोः से)। समासः— उक् इत् येषां ते = उगितः, बहुव्रीहिसमासः। उगितश्च अच् च = उगिदचः, तेषाम् = उगिदचाम्, इतरेतरद्वन्दः। 'अच्'शब्देनेह् लुप्तनकारस्य अञ्चं गितपूजनयोः (म्या० प०) इति धातोग्रंहणं भवित । न धातुः = अधातुस्तस्य = अधातोः, नञ्समासः। अधातोरिति उगितामेव विशेषणं सम्भवित न तु अञ्चतिरिति बोध्यम्। अर्थः— (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (अधातोः) धातु सं भिन्न (उगिदचाम्) उक्—प्रत्याहार इत् वाले शब्दों का तथा नकार लुप्त हुई अञ्चं धातु का अवयव (नुंम्) नुंम् हो जाता है।

भाव:—जिन शब्दों में उकार, ऋकार, लृकार वर्णों की इत्सञ्ज्ञा होती है और यदि वे घातु नहीं तो सर्वनामस्थान परे होने पर उन को नुँम् का आगम हो जाता है।

'मघवत् + स्' यहां तृँ के ऋकार की इत्सञ्ज्ञा हुई है अतः यह उगित् है, इस से परे 'सूं' यह सर्वनामस्थान भी विद्यमान है। इसलिये मिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) परिभाषा की सहायता से प्रकृतसूत्र से अन्त्य अच् से परे नुंम् का आगम हो कर—मघवनुंम् त् + स्—'मघवन् त् + स्' हुआ। अब हल्ङचाङम्यः० (१७६) से सकार तथा संयोगान्तस्य लोपः (२०) से तकार का लोप हो कर—'मघवन्'। पुनः प्रत्ययन्तक्षण द्वारा सुं को मान कर सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ (१७७) से उपधादीर्घ करने से 'मघवान्' रूप निष्पन्न होता है।

नोट—यहां संयोगान्तस्य लोपः (८. २. २३) द्वारा किया लोप उपधा को दीर्घ करने में असिद्ध नहीं होता । इस का कारण मधवा बहुलम् (२८६) सूत्र में 'बहुल' का ग्रहण है । 'बहुल' ग्रहण का तात्पर्य यह होता है कि लोकप्रसिद्ध इष्टरूप में जितनी बाधाएं उपस्थित होती हैं न हों । 'मधवान' रूप लोक में प्रसिद्ध है यथा—हिवर्जक्षिति निःशङ्को मखेषु मधवानसौ (भट्टि०) । अतः इस की सिद्धि के अनुरूप उपधादीर्घ करने में संयोगान्तलोप असिद्ध नहीं होता । नकार का लोप भी इसी कारण नहीं होता । 'बहुल' शब्द पर विशेष विचार कृदन्तों में कृत्यत्युटो बहुलम् (७७२) सूत्र पर किया जायेगा ।

तृरत्वपक्ष में 'मघवन्'शब्द की रूपमाला यथा-

प्र० मघवान् मघवन्ती\* मघवन्तः प्र० मघवतः मघवद्भ्याम् मघवद्भ्यः हि॰ मघवन्तम् ,, मघवतः ष० ,, मघवतोः मघवताम् नृ॰ मघवता मघवद्भयाम् मघवद्भिः स० मघवति ,, मघवत्सु स० मघवते ,, मघवन्तः!

\*यहां इतना विशेष है कि नुँम् का आगम होकर नश्चाऽपदान्तस्य भलि (७८)

१. लुप्तनकार अञ्चुँ घातु को नुँम् के उदाहरण—'प्राङ्, प्राञ्ची, प्राञ्चः' आदि आगे इसी प्रकरण में (३३४) सूत्र पर देखें।

सूत्र से अनुस्वार और अनुस्वारस्य यिष परसवर्णः (७६) से परसवर्ण—नकार हो जाता है। इसी प्रकार जस्, अम् और औट् में भी प्रक्रिया होती है।

‡इत्यादियों में भलां जज्ञोऽन्ते (६७) से जरुत्व-दकार हो जाता है।

†यहां नुँम् का आगम हो कर हल्ङचादिलोप तथा संयोगान्तलोप हो जाता है। सम्बुद्धि परे होने से सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) द्वारा उपधादीर्घ नहीं होता। नकारलोप का निषेध पूर्ववत् न डिसम्बुद्धचोः (२८१) द्वारा हो जाता है।

तृत्व के अभाव में—

जहां तृ अादेश नहीं होता वहां सुँट् अर्थात् सर्वनामस्थान तक तो मघवन् शब्द के 'राजन्' शब्दवत् रूप बनते हैं। मघवा, मघवानी, मघवानः, मघवानम्, मघवानी।

'मघवन् + अस्' (शस्) यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६०) इवयुवमघोनामतद्धिते' ।६।४।१३३॥

अन्तन्तानां भसञ्ज्ञकानाम् एषाम् अतिद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात् । मघोनः । मघवभ्याम् । एवं श्वन्, युवन् ।।

अर्थ:-- 'अन्' शब्द जिन के अन्त में है ऐसे भसञ्ज्ञक श्वन्, युवन्, मधवन्

शब्दों को तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता है।

व्याख्या—अनाम् ।६।३। (अल्लोपोऽनः सूत्र से वचनविपरिणाम करके) । भानाम् ।६।३। (भस्य इस अधिकार का वचनविपरिणाम हो जाता है) । श्वयुवमघोनाम् ।६।३। सम्प्रसारणम् ।१।१। (वसोः सम्प्रसारणम् से) । अति दिते ।७।१। समासः— श्वा च युवा च मघवा च = श्वयुवमघवानः, तेषाम् = श्वयुवमघोनाम्, इतरेतरद्वन्द्वः । न तद्धितः = अति द्धितस्तिस्मन् = अति द्धिते, नञ्समासः । यहां पर्युदास प्रतिषेध होने से तद्धित से भिन्न तत्सदश अर्थात् प्रत्यय का ग्रहण होता है । 'अनाम्' से तदन्तिविध

१. इस सूत्र पर एक सुभाषित अत्यन्त प्रसिद्ध है-

प्रदनः— काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे
ग्रथ्नासि बाले! किमिदं विचित्रम् ? उपजातिवृत्तम्
उत्तरम्ः— विचारवान् पाणिनिरेकसूत्रे
दवानं युवानं मधवानमाह ।।

माला गूंथती हुई किसी बाला से प्रश्न किया गया कि तुम कांच, मिण और सोने को एक—ही सूत्र (तागे) में क्यों गूंध रही हो? वह उत्तर देती है—विचार-वान् पाणिनिमुनि ने भी तो एक सूत्र में कुत्ते, युवा और इन्द्र को घसीट मारा है। अत्यन्त समुचित उत्तर है। जब पाणिनि जैसे बुद्धिमान् लोग भी असमान वस्तुओं को एक स्थान में बिठाते हैं तो भला मैं बाला (मूर्बा) ऐसा करूं तो इसमें आइचर्य की क्या बात है?

वस्तुतः यह कोई काव्य नहीं कि 'सहचरिमन्नता' दोष हो। शब्दशास्त्र में ऐसी बात नहीं देखी जानी चाहिये। इस पद्म को किव का विनोद समक्षना चाहिये।

होती है। अर्थः—(अनाम्) अन्नन्त (भानाम्) भसञ्ज्ञक (श्वयुवमघोनाम्) श्वन्, युवन् तथा मघवन् शब्दों को (अतद्धिते) तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने पर (सम्प्रसार-णम्) सम्प्रसारण हो जाता है।

'मघवन् — अस्' यहां मघवन् शब्द अन्नन्त भी है, भसञ्ज्ञक भी है और इस से परे तिद्धितिभन्न 'शस्' प्रत्यय भी विद्यमान है अतः इग्यणः सम्प्रसारणम् (२५६) के अनुसार प्रकृतसूत्र से वकार को उकार सम्प्रसारण हो कर—'मघ उ अन्— अस्'। सम्प्रसारणाच्च (२५८) से उकार और अकार के स्थान पर पूर्वरूप उकार हो — 'मघ उ न्— अस्'। अव आद् गुणः (२७) सूत्र से गुण एकादेश करने पर— मघोन्— भस् — मघोनस्— 'मघोनः' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भसञ्ज्ञको में भी जानना चाहिये। भ्याम् आदियों में राजन्शब्दवत् नकार का लोप (१८०) हो जाता है— मघवभ्याम्, मघविभः, मघवभ्यः। इस तृर्वाभावपक्ष में मघवन् शब्द की रूप-माला यथा—

मघवानी प्र० मघवा मघवान: प० मघोनः मघवभ्याम् मघवभ्य: हि॰ मघवानम् मघोन: मघोनोः मघोनाम् ष० तृ० मघोना मघवभ्याम् मघवभि: स० मघोनि मघवस् च॰ मघोने सं० हे मघवन्! मघवानी! मघवान:! मघवभ्य:

यद्यपि श्वन्, युवन् तथा मयवन् शब्द स्वयम् अन्नन्त ('अन्' अन्त वाले) हैं, इन के लिये 'अनाम्' पद का अनुवर्त्तन करना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता; तथापि यदि यहां 'अनाम्' पद का अनुवर्त्तन न करते तो तृ आदेश के पक्ष में 'मघवतः, मघवता' आदि रूपों में एकदेशिवकृतमनन्यवत् के न्यायानुसार 'मघवन्' शब्द समक्ष लिये जाने से सम्प्रसारण हो जाता जो अनिष्ट था। परन्तु अव 'अन्नन्त मघवन्' इस प्रकार के कथन से कुछ भी दोष नहीं होता, वयोंकि तृ त्वपक्ष में अन्नन्त मघवन् नहीं किन्तु तान्त मघवन् है। यदि यहां कोई यह शङ्का करे कि एकदेशिवकृतन्याय से इसे अन्नन्त भी मान लेंगे अतः आप का 'अनाम्' यह कथन दोषिनवृत्ति के लिये नहीं बन सकता तो उस का उत्तर यह है कि एकदेशिवकृतन्याय लोकमूलक है। जैसे लोक में पुच्छकटे कुत्ते में कुत्ते का तो व्यवहार होता है परन्तु पूंछ के विषय में पूंछ का व्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार यहां 'मघवत्' शब्द में 'मघवन्' शब्द का तो व्यवहार होता है परन्तु अन्नन्तत्व का व्यवहार नहीं होता अतः 'अनाम्' का अनुवर्त्तन करने से दोष निवृत्त हो जाता है।

'ति कि साघवनम् [ मघवा देवता अस्य हि कि माघवनम् [ मघवा देवता अस्य हिविषः तत् — माघवनम् । साऽस्य देवता (१०४१) इति मघवन्शब्दादणि ति तिहतेष्व-चामादेः (६३८) इत्यादिवृद्धौ विभक्तघुत्पत्तौ—'माघवनम्' इति सिघ्यति ] यहां 'अण्' तिहत के परे होने पर सम्प्रसारण आदेश न हो ।

इवन् (कुत्ता) । यह शब्द व्युत्पत्तिपक्ष में इवन्तुक्षन्० (उणा० १५७) सूत्र

द्वारा दुओँ श्वि गतिवृद्धचोः (म्वा० प०) धातु से किनँन् प्रत्यय तथा इकारलोप करने पर निपातित हुआ है। इस की रूपमाला यथा—

प्र० श्वा श्वानी श्वानः प० शुनः श्वभ्याम् श्वभ्यः द्वि० श्वानम् ,, शुनः प्रि० ,, शुनोः शुनाम् तृ० शुना श्वभ्याम् श्वभिः स० शुनि ,, श्वसु च० शुने ,, श्वभ्यः सं० हे श्वानः! हे श्वानः!

ं 'स्वन् +अस्' (शस्) यहां श्वयुवमघोनामतद्धिते (२६०)सूत्र से सम्प्रसारण हो—शु अन् +अस् । सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप हो—शुन् +अस् == 'शुनः' । इसी प्रकार आगे भी भसञ्ज्ञकों में समक्ष लेना चाहिये।

युवन् (जवान, श्रेष्ठ) । [ब्युत्पत्तिपक्षे यु मिश्रणामिश्रणयोः (अदा० प०) इति धातोः किनँन् यु-वृषि-तिक्ष-राजि-धन्वि-द्यु-प्रतिदिवः (उणा० १५४) इति सूत्रेण किनँन्प्रत्यये युवन्शब्दः सिध्यति]।

सर्वनामस्थानों में इस की प्रिक्तिया राजन्शब्दवत् होती है। युवा, युवानी, युवानः, युवानम्, युवानी।

'युवन् + अस्'(शस्) यहां श्वयुवमघोनामति हिते (२६०) सूत्र से वकार को सम्प्रसारण-उकार हो जाता है—यु उ अन् + अस्। अब सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप तथा अकः सवर्णे दीघंः (४२) से सवर्णे दीघं करने पर — 'यून् + अस्' बन जाता है। अब इस स्थिति में श्वयुवमघोनामति हिते (२६०) सूत्र से यकार को भी इकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र निषेध करता है—

# [लघु०] निषेध-सूत्रम्—(२६१) न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् ।६।१।३६॥

सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात् । इति यकारस्य नेत्वम् । अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम् । यूनः । यूना । युवभ्याम् इत्यादि ॥

अर्थः—सम्प्रसारण परे होने पर पूर्व यण को सम्प्रसारण नहीं होता। इति यस्येति — इस सूत्र के कारण यकार को इकार नहीं होता। अत एवेत्यादि — इस ज्ञापक से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रथम अन्त्य यण को सम्प्रसारण करना चाहिये।

व्याख्या—सम्प्रसारणे ।७।१। सम्प्रसारणम् ।१।१। न इत्यव्ययपदम् । अर्थः— (सम्प्रसारणे) सम्प्रसारण परे होने पर (सम्प्रसारणम्) सम्प्रसारण (न) नहीं होता । 'यून् +अस्' यहां सम्प्रसारण परे है अतः पूर्व यकार को सम्प्रसारण नहीं होता— यूनस् = 'यूनः' । अब यहां एक शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि पूर्व यकार को पहले सम्प्रसारण कर लिया जाये और वकार को बाद में सम्प्रसारण करें तो न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् (२६१) सूत्र निषेधन कर सकेगा, अतः यहां ऐसा क्यों न किया जाये ? इस के समाधान में कहा है—अत एव ज्ञापकादित्यादि । अर्थात् यदि ऐसा किया जाये तो न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् (२६१) सूत्र व्यथं हो जायेगा, क्योंकि तब इसे कोई भी स्थान प्रवृत्ति के लिये न मिल सकेगा। जब सम्प्रसारण परे होने पर कहीं पर भी सम्प्रसारण न मिलेगा तब निषेघ कैसा? अतः इस निषेघकरणसामर्थ्य से यह सूचित होता है कि जहां दो यण् हों वहां यदि सम्प्रसारण करना हो तो पहले अन्तिम यण् को सम्प्रसारण करना चाहिये। इस नियमानुसार अन्तिम यण् को सम्प्रसारण हो चुकने पर जब प्रथम यण् को सम्प्रसारण प्राप्त होता है तब इस सूत्र से निषेघ हो जाता है।

'युवन्' शब्द की रूपमाला यथा-

प्र० युवा युवानी युवानः प० यूनः युवभ्य: युवभ्याम् द्वि॰ युवानम् यूनोः यूनाम् यून: ष्० युविभः स० यूनि युवस्याम् तृ० यूना युवसु च० यूने युवभ्यः | सं० हे युवन्! हे युवानी! हे युवानः!

[लघु०] अर्वा। हे अर्वन् !।।

ब्याख्या—ऋ गतौ (म्वा० प०) इत्यस्माद्धातोर् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७६६) इतिसूत्रेण विनैंष्प्रत्यये, गुणे, रपरत्वे 'अर्वन्' इतिशब्दः सिध्यति । 'अर्वन्' शब्द का अर्थ 'घोड़ा' है।

सुँ और सम्बुद्धि में 'अर्वा, हे अर्वन्'। राजन्शब्द के समान बनते हैं। 'अर्वन् + औ' यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्-- (२६२) अर्वणस्त्रसावनजः ।६।४।१२७।।

नत्रा रहितस्य 'अर्वन्' इत्यस्याङ्गस्य 'तृ" इत्यन्तादेशो न तु सौ । अर्वन्तौ । अर्वन्तः । अर्वद्भ्याम् इत्यादि ।।

अर्थः—'नव्' से रहित 'अर्वन्' इस अङ्ग को 'तृं' यह अन्तादेश होता है परन्तु सुं परे होने पर नहीं होता ।

ज्याख्या—अनवः ।६।१। अर्वणः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) ।
तृ ।१।१। (यहां विभक्ति का लुक् हुआ है) । असी ।७।१। समासः—न विद्यते नम्
यस्य सः=अनव्, तस्य=अनवः। नञ्बहुद्रीहिसमासः। न सुः=असुः, तिस्मन्=
असी । नञ्तत्पुरुषः । अर्थः—(अनवः)नव् से रहित (अङ्गस्य) अङ्गसञ्ज्ञक (अर्वणः)
अर्वन् शब्द के स्थान पर (तृँ) 'तृँ' यह आदेश हो जाता है परन्तु (असी) सुं परे
होने पर नहीं होता।

यह आदेश अलोऽन्त्यिविध से अन्त्य अल् = नकार के स्थान पर प्रवृत्त होता है। यहां अनेकाल्परिभाषा से सर्वादेश नहीं हो सकता, क्योंकि 'तृ" में अनुनासिक ऋकार की इत्सञ्ज्ञा (२८) हो जाती है — नानुबन्धकृतसनेकाल्त्वम्।

'अर्वन् + औ' यहां नकार को तृ अदेश हो - अर्वत् + औ। उगिदवां सर्व-नामस्थानेऽधातोः (२८९) से नुंम् का आगम हो - अर्वनुंम्त् + औ = अर्वन्त् + ओ। नश्चापदान्तस्य क्राल (७८) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य यि पर-सवर्णः (७९) से परसवर्ण - नकार हो कर 'अर्वन्तौ' प्रयोग सिद्ध होता है।

इसी प्रकार आगे समभ लेना चाहिये। ध्यान रहे कि केवल सर्वनामस्थानों में ही नुम होता है। भ्याम् आदि में जरत्व हो जाता है। रूपमाला यथा-अर्वन्तः । प० अर्वतः अवंद्भ्याम् अर्वद्भयः अर्वन्ती प्र० अवीं अर्वताम् अर्वतो: द्वि० अर्वन्तम् अर्वतः 🐨० अर्वत्सु अर्वद्भाम् अर्वद्भिः स० अर्वति तृ० अर्वता अर्वन्तः! अर्वद्भाः । सं० हे अर्वन्! † अर्वन्तौ! च० अर्वते

† यहां 'स्ं' होने से 'त्" आदेश नहीं होता।

अर्वणस्त्रसावनञः (२६२) सूत्र में 'अनजः' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि— न अर्वा = अनर्वा। नञ्तत्पुरुषः। 'अनर्वन्' शब्द को सुँभिन्न विभक्तियों में 'तृ" आदेश न हो जावे। 'अनर्वन्' का उच्चारण 'यज्वन्' शब्द की तरह होता है।

पथिन् (मार्ग) । मथिन् (मधनी) । ऋभुक्षिन् (इन्द्र) ।

पत्लू गती (म्वा॰ प॰) धातु से पतेस्थ च (उणा॰ ४५२) सूत्र द्वारा इति प्रत्यय तथा तकार को थकारादेश हो 'पथिन्' शब्द सिद्ध होता है। पतन्ति = गच्छन्ति यत्र स पन्थाः।

भन्थ विलोडने (म्वा० प०) घातु से मन्थः (उणा० ४५१) सूत्र द्वारा कित् 'इनिं' प्रत्यय करने पर अनिदिताम्० (३३४) से उपधा के नकार का लोप करने से 'मिथन' शब्द सिद्ध होता है। मन्थित = विलोडयित दध्यादिकम् इति मन्थाः।

ऋभुक्षः = स्वर्गो वज्जो वा, सोऽस्यास्तीति ऋभुक्षाः । 'ऋभुक्ष' शब्द से मत्व-

र्थीय 'इनिँ' प्रत्यय (११८७) करने पर 'ऋमुक्षिन्' शब्द सिद्ध होता है।

पथिन् + स्(सुँ) । मिथन् + स्(सुँ) । ऋमुक्षिन् + स्(सुँ) । इस अवस्था में निम्नलिखित सूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६३) पथिमध्यृभुक्षामात् ।७।१।८४।।

एषामाकारोऽन्तादेशः सौ परे ॥

अर्थः - पथिन्, मथिन् तथा ऋमुक्षिन् शब्दों को सुँ परे होने पर आकार अन्तादेश हो।

व्याख्या — पथिमथ्यृमुक्षाम् ।६।३। आत् ।१।१। सौ ।७।१। (सावनडुहः से) । समासः—पन्थाश्च मन्थाश्च ऋमुक्षाश्च = पथिमथ्यृमुक्षाणः, तेषाम् = पथिमथ्यृमुक्षाम्, इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः—(पथिमथ्यृमुक्षाम्) पथिन्, मथिन् तथा ऋमुक्षिन् शब्दों के स्थान पर (सौ) सुँ परे रहते (आत्) आकार आदेश हो । अलोऽन्त्यविधि से यह आकार आदेश अन्त्य अल्—नकार के स्थान पर होगा ।

तो इस सूत्र से आकार आदेश करने पर—पिथ आ + स्, मिथ आ + स्, ऋभुक्षि आ + स् । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम् —(२६४) इतोऽत् सर्वनामस्थाने ।७।१।६६॥ पथ्यादेरिकारस्य अकारः स्यात् सर्वनामस्थाने परे ।।

अर्थः पिथन्, मथिन् तथा ऋभुक्षिन् शब्द के इकार को सर्वनामस्थान परे होने पर अकार हो जाता है।

व्याख्या—पिथमध्यृभुक्षाम् ।६।३। (पिथमध्यृभुक्षामात् से)। इतः ।६।१। अत् ११।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। अर्थः—(पिथमध्यृभुक्षाम्) पिथन्, मिथन् तथा ऋभुक्षिन् शब्दों के (इतः) इकार के स्थान पर (अत्) अत् आदेश हो जाता है (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे हो तो ।

इस सूत्र से इकार को अकार करने पर—'पथ आ — स्, मथ आ — स्, ऋभुक्ष आ — स्' हुआ। अब इन तीनों में से प्रथम दो में तो अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है परन्तु तीसरे में सवर्णदीर्घ करने से—ऋभुक्षास् — 'ऋभुक्षाः' रूप सिद्ध होता है।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२९५) थो न्थः ।७।१।८७॥

पश्चिमथोस् थस्य न्थादेशः स्यात्, सर्वनामस्थाने परे । पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः ।।

अर्थः - पिथन् तथा मिथन् शब्दों के थकार को न्य् आदेश हो जाता है सर्व-नामस्थान परे हो तो।

व्याख्या—पिथमथोः ।६।२। (पिथमथ्यृभुक्षामात् से, ऋमुक्षित् में थकार न होने से उस की अनुवृत्ति नहीं होती) । थः ।६।१। न्थः ।१।१। अत्र थकारोत्तरोऽकार उच्चारणार्थः । सर्वनामस्थाने ।७।१। (इतोत्सर्वनामस्थाने से) । अर्थः—(पिथमथोः) पिथन् और मिथन् शब्द के (थः) थ् के स्थान पर (न्थः) न्य् आदेश हो जाता है (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे हो तो ।

तो इस सूत्र से थ् को न्थ् आदेश हो कर-पन्थ् अ आ स्, मन्थ् अ आ स्। सवर्णदीर्घ

करने से 'पन्यू आ स् = पन्थाः, मन्यू आ स् = मन्थाः' रूप सिद्ध होते हैं।

पिंयन् + औ, मिंयन् + औ, ऋमुक्षिन् + औ—इन में सुंपरे न होने से पिंय-मध्यृभुक्षामात् (२६३) सूत्र से नकार को आकार आदेश नहीं होता । इतोत्सर्वनाम-स्थाने (२६४) सूत्र से इकार को अकार हो कर प्रथम दो रूपों में थो न्थः (२६५) सूत्र से धकार को न्थ् कर के सर्वनामस्थाने चासम्बद्धौ (१७७) सूत्र द्वारा तीनों रूपों में नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है —पन्थानी, मन्थानी, ऋमुक्षाणी ।

पथिन् + अस् (शस्), मथिन् + अस् (शस्), ऋमुक्षिन् + अस् (शस्) - यहां सर्वनामस्थान परे न होने से इतोऽत्सर्वनामस्थाने (२६४) तथा सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) प्रवृत्त नहीं होते । अब इन में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि सूत्रम् - (२६६) भस्य टेर्लोपः ।७।१।८८।।

भसञ्ज्ञकस्य पध्यादेष्टेलीपः स्यात् । पथः । पथा । पथिभ्याम् । एवम्

—मिथिन्, ऋभुक्षिन् ।। अर्थः —भसञ्ज्ञक पथिन्, मिथिन् तथा ऋभुक्षिन् शब्दों की टि का लोप हो । इयाख्या—भस्य ।६।१। (यहां वचनविपरिणाम कर के 'भानाम्' कर देना चाहिये) । पथिमध्यृभुक्षाम् ।६।३। (पथिमध्यृभुक्षामात् से) । टेः ।६।१। लोपः ।१।१। अर्थः—(भस्य=भानाम्) भसञ्ज्ञक (पिथमथ्यृमुक्षाम्) पिथन्, मिथन् तथा ऋभुिक्षन् शब्दों की (टेः) टि का (लोपः) लोप हो जाता है।

इस सूत्र से टि(इन्) का लोप हो कर - पथ् + अस् = पथः, मथ् + अस् = मथः, ऋभुक्ष + अस् = ऋभुक्षः - रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे भी भसव्हतकों में जान लेना चाहिये। अन्यत्र - पदसव्हतकों में न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा -

| पथिन् (मार्ग) |            |           |             | मिथिन् (मथनी) |          |           |             |
|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| স৹            | पन्था:     | पन्थानी   | पन्थान:     | স৹            | मन्थाः   | मन्थानी   | मन्थानः     |
| द्धि ०        | पन्थानम्   | ,,        | पथ:         | <b>ৱি</b> ০   | मन्थानम् | 71        | मथः         |
| तु०           | पथा -      | पथिम्याम् | पथिभिः      | t .           | मथा      | मथिभ्याम् | मथिभिः      |
| ভা            | पथे        | ,,        | पथिम्य:     | 1             | मथे      | "         | मधिम्यः     |
| पु०           | पथ:        | 21        | . ,,        | पु०           | मथ:      | n'        | ,           |
| ত্বত          | . ,,       | पथोः      | पथाम्       | ঘ০            |          | मथोः      | मथाम्       |
| स०            | पथि        | n         | पथिषु       | स०            | मथि -    | "         | मथिषु       |
| सं०           | हे पन्थाः! |           | हे पन्थानः! |               |          |           | हे मन्थानः! |
|               |            |           | 1           |               |          |           |             |

#### ऋभुक्षिन् (इन्द्र)

| प्र०  | ऋमुक्षाः | ऋमुक्षाणौ     | ऋभुक्षाणः   | प०  | ऋमुक्षः   | ऋभुक्षिभ्याम्  | ऋमुक्षिम्यः |
|-------|----------|---------------|-------------|-----|-----------|----------------|-------------|
| द्वि० | ऋभुक्षाण | म् "          | ऋमुक्षः     | ष०  | 11        | ऋभुक्षोः       | ऋभुक्षाम्   |
| तु०   | ऋमुक्षा  | ऋभुक्षिभ्याम् | ऋमुक्षिभिः  | स०  | ऋमुक्ष    | 11             | ऋभाक्षषु    |
| ব৹    | ऋमुक्षे  | "             | ऋमुक्षिम्यः | सं० | हे ऋभुक्ष | ाः! ऋमुक्षाणौ! | ऋमुक्षाणः!  |

#### इस में णत्व अद्कुष्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (१३८) सूत्र से होता है।

पञ्चन् (पांच)। 'पञ्चन्' शब्द सिद्धान्तकौमुदीपिठत उणादिसूत्रों में सिद्ध नहीं किया गया। उणादिसूत्रों के वृत्तिकार उज्जवलदत्त किनैंन् युवृष्ठि० (उणा० १५४) सूत्र पर बहुल द्वारा पिचैं (भ्वा० प०, चुरा० उभ०) धातु से किनैंन् प्रत्यय कर के इसे सिद्ध करते हैं। प्रिक्रियासर्वस्वकार नारायणभट्ट उणादिसूत्रों में पञ्चेक्च सूत्र पढ़ कर इस की सिद्धि करते हैं। सरस्वतीकण्ठाभरणकार भोजदेव—द्वि-यु-वृष्ठि-तिकि-राजि-ध्विन-पिच-द्यु-प्रतिद्विभयः किनैंन् इस प्रकार सूत्र बना कर इस की सिद्धि करते हैं। श्रीदुर्गिसह्य अपनी वृत्ति में पिचैं विस्तारे (चुरा० उ०) धातु से पञ्चेरिनैंः सूत्र द्वारा 'अनिं' प्रत्यय ला कर इस की निष्पत्ति मानते हैं। 'पञ्चन्' शब्द तीनों लिङ्गों में एक समान रहने वाला तथा नित्यबहुवचनान्त है। अतः इस से 'जस्' आदि बहुवचन प्रत्यय ही होते हैं।

'पञ्चन् + जस्' यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

### [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(२६७) ह्णान्ता षट् ।१।१।२३।।

षान्ता नान्ता च सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात् । 'पञ्चन्'शब्दो नित्यं बहु-वचनान्तः । पञ्च । पञ्च । पञ्चिभः । पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः । नुँट्—

अर्थः — षकारान्त और नकारान्त सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञक होती है। 'पञ्चन्' शब्द नित्यबहुवचनान्त होता है।

व्याख्या—ष्णान्ता ।१।१। सङ्ख्या ।१।१। (बहुगणवर्तुंडति सङ्ख्या से) । षट्

1१।१। समासः—ष् च नश्च ≕ष्णौ, नकारादकार उच्चारणार्थः । ष्णौ अन्तौ यस्याः
साष्णान्ता । बहुव्रीहिसमासः । अर्थः—(ष्णान्ता) षकारान्त और नकारान्त(सङ्ख्या)
सङ्ख्या (षट्) षट्सञ्ज्ञक होती है ।

'पञ्चन' शब्द नकारान्त सङ्ख्या है, अतः इस की 'षट्' सञ्ज्ञा हो कर षड्भ्यो चुक् (१८८) द्वारा जस् का लुक् हो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से नकार का भी लोप कर देने से 'पञ्च' सिद्ध होता है। 'शस्' में भी इसी तरह—'पञ्च'।

पञ्चन् — भिस् =पञ्चिभः।पञ्चभ्यः।[न लोगः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०)]।
पञ्चन् — आम्। यहां ष्णान्ता षद् (२६७) सूत्र से षट् सञ्ज्ञा हो कर षट्चतुर्भ्यःच (२६६) सूत्र द्वारा आम् को नुँट् का आगम हो जाता है —पञ्चन् — नुँट्
आम् =पञ्चन् — नाम्। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (२६८) नोपधायाः ।६।४।७।।

नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यान्नामि परे । पञ्चानाम् । पञ्चसु ॥ अर्थः—'नाम्' परे होने पर नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है ।

व्याख्या — न ।६।१। (यहां षष्ठी का लुक् समक्तना चाहिये। यह अङ्गस्य का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि होती है)। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। उपधायाः ।६।१। दीर्घः ।१।१। (ढ्लोपे पूर्वस्य वीर्घोऽणः से)। नामि ।७।१। (नामि से)। अर्थः— (नामि) नाम् परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है।

'पञ्चन् + नाम्' यहां स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) से पदत्व होने पर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) द्वारा प्राप्त नकारलोप के असिख होने से नोपधायाः (२६८) द्वारा उपधादीर्घ हो कर पश्चात् नकारलोप करने से 'पञ्चानाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

नोट—'पञ्चन् -|-नाम्' यहां न लोपः (१८०) द्वारा यदि नकार का लोप कर दिया जाता तो उस के असिद्ध होने से नामि (१४६) द्वारा दीर्घ न हो सकता था। अतः नोपधायाः (२६८) सूत्र बनाया गया है।

१. 'षट्' यह सञ्ज्ञा अन्वर्थ अर्थात् अर्थ के अनुसार की गई है। इस सञ्ज्ञा के मुख्य-तया सञ्ज्ञी—१. पञ्चन्, २. षष्, ३. सप्तन्, ४. अष्टन्, ४. नवन्, ६. दशन्— ये छः शब्द होते हैं। अतः इस सञ्ज्ञा का नाम 'षट्' युक्त ही है।

पञ्चन् + सुप् == पञ्चसु । नलोपः० से नकारलोप । रूपमाला यथः --

| স্ত         | 0 | 0  | पञ्च         | ष० | . о | 0    | पञ्चभ्यः  |
|-------------|---|----|--------------|----|-----|------|-----------|
| द्वि ०      | 0 |    | 11           | ष् | О.  | •    | पञ्चानाम् |
| <b>तृ</b> ० | 0 | 0  | "<br>पञ्चभिः | स० | 0   | . 0  | पञ्चसु    |
| ৰ ০         | • | ο. | पञ्चभ्य:     |    | -   | -:o: |           |

'पञ्चन्' शब्द के अनन्तर 'षष्' (छः) शब्द की बारी आती है; परन्तु यह षकारान्त है, यहां नकारान्तों का प्रकरण चल रहा है अतः इस का विवेचन आगे यद्यास्थान षकारान्तों में किया जायेगा। 'षष्' शब्द के बाद 'सप्तन्' (सात) शब्द आता है। इस की समग्र प्रक्रिया 'पञ्चन्' शब्दवत् होती है, कुछ विशेष नहीं होता।

सप्तन् (सात) । जप समवाये (म्वा० प०) इत्यस्मात् सप्यश्चम्यां तुँद् च (उणा० १४४) इति कनिँन्प्रत्यये तुँडागमे च सप्तन् इति शब्दः साधुः ।

रूपमाला यथा---

| Яo          | • | • | सप्त†                     | प०         | 0 | •     | सप्तम्यः*  |
|-------------|---|---|---------------------------|------------|---|-------|------------|
| द्वि ०      | 0 | 0 | सप्त†<br>,, †<br>सप्तभिः* | <b>U</b> 0 | • | •     | सप्तानाम्‡ |
| <b>तृ</b> ० | 0 | 0 | सप्तभिः*                  | स०         | 0 | 0     | ं सप्तसु*  |
| <b>च</b> ∘  | 0 |   | सप्तम्यः*                 |            | • | —:o:— | •          |

† डणान्ता बट् (२६७) से बट्सङ्ज्ञा तथा बहुम्यो लुक् (१८८) से जस् और शस् का लुक् हो कर न लोपः० (१८०) से नकारलोप हो जाता है।

\* न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से पदान्त नकार का लोप होता है।

‡ षट्सञ्ज्ञा, षट्चतुर्म्यंश्च (२६६) से नुंडागम, नोपधायाः (२६८) से उपघादीर्घ तथा न लोपः० (१८०) से नकार का लोप हो जाता है।

अष्टन् (आठ) । अर्श् व्याप्ती (स्वा० आ०) इत्यस्मात् सप्यशूम्यां सुँद् च (उणा० १५५) इति कर्निंनि तुँडागमे च अष्टन् इति शब्दः साधुः । 'अष्टन्' शब्द भी पञ्चन् और सप्तन् शब्दों की तरह सदा बहुवचनान्त होता है ।

'अष्टन् + अस्' (जस् वा शस्) । यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(२६६) अष्टन आ विभवतौ ।७।२।६४।। अष्टन आत्वं वा स्याद् हलादौ विभवतौ ।।

अर्थः — हलादि विभिन्त परे होने पर 'अष्टन्' शब्द को विकल्प कर के आकार अन्तादेश हो जाता है।

व्याख्या—अष्टनः ।६।१। आ ।१।१। विभक्ती ।७।१। हिल ।७।१। (रायो हिल इस अग्निमसूत्र से । यह 'विभक्ती' का विशेषण है । अतः यस्मिन्विधिस्तदादावलग्रहणे द्वारा तदादिविधि हो कर 'हलादी' बन जाता है ।) अर्थः—(अष्टनः) अष्टन् शब्द के स्थान पर (आ) 'आ' यह आदेश हो जाता है (हिल = हलादी) हलादि (विभक्ती) ल० प्र० (२६)

विभक्ति परे हो तो । अलोऽन्त्यविधि के अनुसार यह आकार आदेश अन्त्य अल् = नकार के स्थान पर होता है ।

यह आत्व अष्टनो दीर्घात् (६.१.१६८) सूत्र में दीर्घग्रहणसामर्थ्य से वैकल्पिक माना जाता है। क्योंकि यदि यह नित्य होता तो सर्वत्र दीर्घ ही के प्राप्त होने से सूत्र में 'दीर्घात्' का ग्रहण व्यर्थ हो जाता—उस का ग्रहण न किया जाता। पुनः उस के ग्रहण से आत्व की वैकल्पिकता स्पष्ट हो जाती है।

यह सूत्र हलादि विभिन्तियों में प्रवृत्त होता है। यहां जस् और शस् तो जकार और शकार के लुप्त हो जाने से अजादि हैं। अतः इस की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस शङ्का की निवृत्ति अग्रिमसूत्र से करते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३००) अव्हाभ्य औज् ।७।१।२१॥

कृताकाराद् अष्टनः परयोर्जश्शसोर् औश् स्यात् । 'अष्टभ्यः' इति वक्तव्ये कृतात्विनर्देशो जश्शसोविषय आत्वं ज्ञापयित । अष्टौ । अष्टौ । अष्टौ । अष्टौ । अष्टोभिः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम् । अष्टासु । आत्वाऽभावे—अष्ट २ इत्यादि पञ्चवत् ।।

अर्थ: कृताकार अर्थात् आकार आदेश किये हुए 'अष्टन्' शब्द से परे जस्

और शस् को 'अौश्' आदेश हो।

व्याख्या—अष्टाभ्यः ।५।३। जश्यसोः ।६।२। (जश्यसोः शिः से)। औश् ।१।१। भ्यस् विभक्ति में अष्टन् शब्द के 'अष्टाभ्यः' और 'अष्टभ्यः' ये दो रूप वनते हैं। परन्तु यहां 'अष्टाभ्यः' रूप 'अष्टन्' शब्द का नहीं किन्तु 'अष्टा' शब्द का है। 'अष्टा' शब्द आकार अन्तादेश किये हुए 'अष्टन्' शब्द का अनुकरण है। बहुवचन का प्रयोग शब्दों के बाहुल्य की दृष्टि से अथवा मुख्य अष्टन् को बताने के लिये किया गया है। अर्थः—(अष्टाभ्यः) 'अष्टा' शब्द अर्थात् आकार अन्तादेश किये हुए 'अष्टन्' शब्द से परे (जश्शसोः) जस् और शस् के स्थान पर (औश्) औश् आदेश हो जाता है।

औश् आदेश शित् होने के कारण अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण जस् और शस् के स्थान पर होता है। ध्यान रहे कि यह सूत्र षड्भ्यो जुक् (१८८)

सूत्र का अपवाद है।

अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि अष्टन आ विभक्ती (२६६) सूत्र से हलादि विभक्तियों में 'अष्टन्' को आकार अन्तादेश करने का विधान किया गया है, इस से जस् और शस् के अजादि होने के कारण जबिक 'अष्टन्' को आकार आदेश ही नहीं होता तो पुनः उस से परे जस् और शस् को 'औश्' विधान कैसे सम्भव हो सकता है ? इस का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि अष्टम्य इति वक्तव्ये कृतात्विनिर्देशो जश्शसोविषय आत्वं ज्ञापयित । अर्थात् महामुनि को यदि अष्टन् शब्द से परे केवल जस् और शस् को 'औश्' ही विधान करना अभीष्ट होता तो वे अष्टाम्य औश् (३००)

सूत्र का अर्थ—दीर्घान्त अष्टन् शब्द से परे शस् आदि विभक्ति उदात्त होती है।

सूत्र में 'अष्टाभ्यः' पद की बजाय 'अष्टभ्यः' ऐसा लिखते, क्योंकि इस से एक मात्रा का लाघव हो सकता था। परन्तु मुनि ने ऐसा न कर 'अष्टाभ्यः' लिखा, इस से यह विदित होता है कि वे आत्व किये हुए 'अष्टन्' शब्द की ओर निर्देश कर रहे हैं। परन्तु जस् और शस् में आत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं है, अतः यहां पाणिनि के निर्देशसामर्थ्य से ही जस्, शस् में भी वैकल्पिक आत्व का होना विदित होता है।

'अष्टन् + अस्' (जस् वा शस्) यहां अष्टाम्य औश् (२००) इस प्रकृत सूत्र में आत्व-निर्देश के कारण आकार अन्तादेश तथा सूत्र से जस् वा शस् को 'औश्' सर्वादेश हो कर 'अष्ट आ + औ'। अब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णेदीर्घ तथा वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर 'अष्टी' प्रयोग सिद्ध होता है।

भिस् और म्यस् में हलादि विभक्ति परे होने के कारण अण्डन आ विभक्ती (२६६) से नकार को आकार आदेश हो कर सवर्णदीर्घ करने से—'अण्डाभिः, अण्डाम्यः'।

अष्टन् — आम्। यहां ष्णान्ता षट् (२६७) सूत्र से षट्सञ्ज्ञा हो कर षट्-षतुम्यंश्च (२६६) सूत्र द्वारा नुंट् का आगम करने से — अष्टन् — नाम्। अब 'नाम्' के हलादि होने से अष्टन आ विभक्तौ (२९६) सूत्र से नकार को आकार आदेश हो कर सवर्णदीर्घ करने से 'अष्टानाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

अष्टन् +सुप् =अष्टासु (अष्टन आ विभक्ती) ।

जहां आत्व न होगा वहां सम्पूर्ण रूपमाला और सिद्धि 'पञ्चन्' शब्दवत् होगी।

विशेष—आत्व अनात्व दोनों पक्षों में आम् विभक्ति में 'अष्टानाम्' एक सा रूप बनता है। परन्तु दोनों पक्षों की प्रक्रियाओं के अन्तर को घ्यान में रखना चाहिये। आत्वपक्ष में पहले नुंद् का आगम और तदनन्तर आत्व करने से रूप सिद्ध होता है। परन्तु आत्वाभाव में नुंद् का आगम हो कर नोपधायाः (२६८) से उपघादीषं तथा न लोपः (१८०) से नकार का लोप करने से रूप सिद्ध होता है। दोनों पक्षों में रूपमाला यथा—

| विभक्ति  | एकवचन      | द्विचचन        | बहुवचन      |               |  |  |
|----------|------------|----------------|-------------|---------------|--|--|
|          | ·          | •              | (आत्वपक्षे) | (अनात्वपक्षे) |  |  |
| प्रथमा   | •          | . <del>o</del> | बष्टी       | अष्ट          |  |  |
| द्वितीया | •          |                | , ,         | , n           |  |  |
| तृतीया   | 0          | •              | अष्टाभिः    | ं अष्टभिः     |  |  |
| चतुर्थी  | 0          | . 0            | अष्टाभ्यः   | अष्टम्यः      |  |  |
| पञ्चमी   | <b>o</b> . | . • .          | 11          | "             |  |  |
| षण्ठी    | •          |                | अष्टानाम्   | अष्टानाम्     |  |  |
| सप्तमी   | 0          | •              | अष्टासु     | अष्ट्सु       |  |  |

'अष्टन्' शब्द के अनन्तर 'नवन्' (नी) और 'दशन्' (दस) आते हैं। ये भी सदा बहुवचनान्त हैं। इन की रूपमाला और सिद्धि 'पञ्चन्' शब्दवत् होती है।

|             |   | नवन् (नौ) |         |       | दशन | र् (दस) |         |
|-------------|---|-----------|---------|-------|-----|---------|---------|
| স৹          | 0 |           | नव      | স৹    | o   | 0       | दश      |
| দ্ভি ০      | 0 | 0         | 11      | द्धि० | o   | o       | 77      |
| <b>तृ</b> ० | 0 | o         | नविभ:   | तृ॰   | 0   | 0       | दशभिः   |
| ব৹          | 0 | 0         | नवभ्यः  | च०    | o   | 0       | दशम्यः  |
| प०          | 0 | . 0       | "       | प०    | 0   | 0       | ,,      |
| do          | 0 | 0         | नवानाम् | ঘ০    | o   | 0       | दशानाम् |
| स॰ .        | 0 | 0         | नवसु    | स०    | o   | o       | दशसृ    |

इसी प्रकार—एकादशन् (ग्यारह), द्वादशन् (बारह), त्रयोदशम् (तेरह), चतुर्दशन् (चौदह), पञ्चदशन् (पन्द्रह), षोडशन् (सोलह), सप्तदशन् (सतरह), अष्टादशन् (अठारह), नवदशन् (उन्नीस) शब्दों के रूप होते हैं।

(यहां नकारान्त पुल्ंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

### अम्यास (४०)

- (१) नोपघायाः सूत्र की व्यर्थता बतला कर उस का समाधान करें।
- (२) (क) नलोपः सुंप्स्वरसञ्ज्ञा० नियम का क्या लाभ है ?
  - (ख) अर्वणस्त्रसावनजः सूत्र में 'अनजः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (ग) इवयुव सूत्र पर प्रसिद्ध सुक्ति का विवेचन करें।
  - (घ) षट्सञ्ज्ञा की अन्वर्थता पर संक्षिप्त नोट लिखें ।
  - (ङ) 'मघवन' शब्द की दोनों पक्षों में रूपमाला लिखें।
- (३) निम्नलिखित वचनों की प्रकरणिनर्देशपूर्वक व्याख्या करें
  - (क) अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम् ।
  - (स) अष्टम्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोविषय आत्वं ज्ञापयति।
  - (ग) अनिनस्मन्ग्रहणान्यर्थवता चाऽनर्थकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति ।
- (४) अघोलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करें— १. यज्विन । २. राज्ञ: । ३. ब्रह्मा । ४. वृत्रहणि । ५. पथः । ६. मन्थाः । ७. अष्टौ । ५. पञ्च । ६. वृत्रहा । १०. अर्वन्तौ । ११. मघोनः । १२. यूनि ।
- (१) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस् में रूप लिखें—-१. अश्वत्थामन् । २. पुष्पधन्वन् । ३ मिथन् । ४. मघवन् । ५. श्वन् । ६. पञ्चन् । ७. अष्टन् । ८. अर्वन् । ६. भ्रूणहन् । १०. पूषन् ।

- (६) सूत्रों की व्याख्या करें—

  १. एकाजुत्तरपदे णः। २. हो हन्तेि ज्यानेषु। ३. सौ घ। ४. न
  संयोगाद्धमन्तात्। ५. उगिदचां सर्वनामस्याने ऽधातोः। ६. न हि-सम्बुद्धचोः। ७. थो न्थः। ८. अध्टाम्य औश्। ६. इन्हन्यूषार्यमणां शौ।
  १०. अवंणस्त्रसावनन्नः।
- (७) ङावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः वार्त्तिक का भाव प्रतिपादन करें।
- (८) (क) क्या 'ज्ञ' तथा 'क्ष' स्वतुन्त्र वर्ण हैं? विवेचनात्मक नोट लिखें।
  - (ख) अर्वणस्त्रसावनञः द्वारा प्रतिपादित 'तू" आदेश अनेकाल् होने पर भी क्यों सर्वादेश नहीं होता ?
  - (ग) मघवा बहुलम् सूत्र में 'बहुलम्' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (घ) 'अष्टानाम्' पर दोनों पक्षों की प्रक्रियाएं स्पष्ट करें।
  - (ङ) अष्टन आ विभक्तो द्वारा विहित आकार कैसे वैकल्पिक है ?

अब जकारान्त पुर्ल्लिङ्गों का वर्णन करते हैं---

[लघु०] विधि-स्त्रम्—(३०१) ऋत्विग्दधृक्त्रादिगुिषणगञ्चुंयुजिक्कुञ्चां च ।३।२।४६।।

एभ्यः क्विंन् स्यात् । अञ्चेः सुंप्युपपदे । युजिकुञ्चोः केवलयोः । कुञ्चेनंलोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ ॥

अर्थ: ऋत्विज्, दधृष्, स्रज्, दिश्, उण्णिह्—ये पांच क्विंसन्त शब्द नि-पातित किये जाते हैं; तथा सुंबन्त उपपद होने पर 'अञ्चुं' धातु से, उपपदरहित युजि और कुञ्च् धातु से भी क्विंन् प्रत्यय हो जाता है। किञ्च क्विंन् परे रहते कुञ्च् के नकार का लोप भी नहीं होता।

क्याख्या—ऋित्वद्धृक्सिविगुिष्णक् ।१।१। अञ्चुंयुजिकुञ्चाम् ।६।३। च इत्य-क्यायपदम्। विवँन् ।१।१। (स्पृशोऽनुदके विवँन् से)। समासः—ऋित्वक् च दधृक् च सक् च दिक् च उष्णिक् च = ऋित्वव्दधृक्सिविगुष्णिक्, समाहारद्वन्द्वः। अञ्चुंश्च युजिश्च कुङ् च = अञ्चुंयुजिकुञ्चः, तेषाम् = अञ्चुंयुजिकुञ्चाम्, इतरेतरद्वन्द्वः। पञ्चम्यर्थे सौत्रत्वात्षष्ठी। इस सूत्र में दो वाक्य हैं—१. ऋित्वदधृक्सिविगुष्णिक्। २. अञ्चुं-युजिकुञ्चां च विवँन्। पहले वाक्य में पाणिनि ने बने बनाये पांच शब्द िगनाये हैं। सूत्रकार का स्वयं सब कार्य कर के पढ़ देना निपातन कहाता है । इन पांच शब्दों का निपातन किया गया है। 'विवँन्' के प्रकरण में पढ़े जाने के कारण इन शब्दों को

१. एम्यः क्विंन् स्यात् — यह वचन ऋत्विज् आदि पांच शब्दों के अन्तर्गत यज् आदि पाञ्च घातुओं को तथा सूत्र में साक्षात् पढ़े अञ्चुं आदि तीन घातुओं को लक्ष्य कर के कहा गया है।

२. लक्षणं विनैव निपतित = प्रवर्तते लक्ष्येषु इति निपातनम्।

भी विवेत्रन्त समभ्रता चाहिये। दूसरे वाक्य में तीन घातुओं से 'क्विंन' प्रत्यय का विधान किया गया है। अर्थः—(ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगु िणक्) ऋत्विज्, दधृष्, स्नज्, दिश् और उिणह् ये पांच क्विंग्नन्त शब्द निपातित किये जाते हैं। (च) तथा (अञ्चुंयु जिक्कुञ्चाम्) अञ्चुं, यु जितथा कुञ्च घातुओं से (क्विंन्) 'क्विंन्' प्रत्यय हो जाता है।

निपातनों के साथ २ अञ्चुं आदि तीन घातुओं से 'विवन्' प्रत्यय विधान करने से यह विदित होता है कि इन घातुओं में भी कुछ २ निपातन कार्य होते हैं। वे

निपातन-कार्य शिष्टग्रन्थों के अनुसार निम्नलिखित हैं-

(१) सुँबन्त उपपद होने पर ही 'अञ्चुँ' घातु से क्विंन् होता है।

(२) उपपदरहित 'युजि' और 'ऋञ्च्' धातु से क्विंन् होता है।

(३) 'निवंन्' परे होने पर 'क्रुञ्च्' के उपघाभूत नकार का अनिवितां हल उपधायाः विङ्कित (३३४) द्वारा लोप नहीं होता।

ऋत्विज् आदि पांच शब्दों में महामुनि ने निम्नलिखित कार्य किये हैं-

(१) ऋतिवज्—में 'ऋतु' उपपद वाली 'यजें' (म्वा० उ०) धातु से क्विंन्, उस का सर्वापहार लोप, विच-स्विपि० (५४७) से सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च (२६८) से पूर्वरूप तथा इको यणिच (१६) से यण् किया गया है।

(२) वधूष्—में 'धूष्' (स्वा॰ प०) धातु से क्विन, उस का सर्वापहारलोप, दित्वादिक कार्य तथा अन्तोदात्तत्व किया गया है। यह शब्द पुल्लिङ्ग है। आगे पका-

रान्तों में इस का विवेचन किया जायेगा।

(३) स्नज्—में 'सृज' (तुदा० प०) धातु से क्विंन्, उस का सर्वापहारलोप, ऋकार से परे अम् का आगम तथा यणादेश किया गया है। यह शब्द जकारान्त स्त्री- लिङ्गप्रकरण में आगे कहा जायेगा।

(४) दिश्—में 'दिश' (तुदा० प०) घातु से कर्मकारक में क्विंन प्रत्यय कर उस का सर्वापहारलोप किया गया है। यह शब्द शकारान्त स्त्रीलिङ्गप्रकरण में आगे

कहा जायेगा।

(५) उल्लिह्—में 'उद्' पूर्वक 'स्निह्' (दिवा० प०) धातु से क्विंन्, उस का सर्वापहारलोप, उद् के दकार का भी लोप तथा सकार को षकार किया गया है। यह शब्द भी आगे हकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण में कहा जायेगा।

अब कमप्राप्त जकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों में प्रथम 'ऋत्विज्' शब्द का विवेचन किया जाता है। यह शब्द निवंत्रन्त निपातन किया गया है। 'निवंन्' प्रत्यय आ जाने से क्या क्या लाभ होते हैं तथा उस का किस प्रकार सर्वापहारलोप किया जाता है— यह बतलाने के लिये अब अग्रिमसूत्रों का विवेचन किया जाता है—

'ऋत्विज् + निवान्' यहां हलन्त्यम् (१) से नकार तथा लशक्वति दिते (१३६)

१. वस्तुतः विवंन्नन्त 'ऋत्विज्' शब्द बना बनाया निपातन किया गया है, इस की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। और यदि सिद्धि करनी भी हो तो 'ऋत्विज् +

से ककार की इत्सञ्ज्ञा हो लोप हो जाता है<sup>।</sup> । इकार उच्चारणार्थ है। तो इस प्रकार ---- 'ऋत्विज् -|- व्' हुआ । अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है----

## [लघु०] सञ्जा-सूत्रम्—(३०२) कृदतिङ् ।३।१।६३॥

अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्सञ्ज्ञः स्यात् ॥

अर्थ: - धातोः (३.१.९१) इस अधिकार में तिङ्भिन प्रत्येय कृतांज्ञक हो ।

व्याख्या—तत्र इत्यव्ययपदम् । (तत्रोपपवं सप्तमीस्थम् से) । अतिङ् ।१।१। (यह अधिकृत है) । कृत् ।१।१। अर्थः—(तत्र) उस धातोः के अधिकार में (अतिङ्) तिङ्भिन्न (प्रत्ययः) प्रत्यय (कृत्) कृत्सम्बक् हो ।

इस सूत्र से एक सूत्र पीछे अष्टाष्यायी में धातोः (७६६) इस प्रकार का एक अधिकार चलाया गया है। इस अधिकार का तात्ययं यह है कि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने प्रत्यय विधान किये जायें वे सब धातु से परे हों। इस अधिकार को चला कर अब 'तत्र अतिङ् प्रत्ययः कृत्' ऐसा कथन किया गया है। अर्थात् उस धात्वधिकार में तिङ्भिन्न प्रत्यय कृत्सङ्ज्ञक होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में स्थित है। इस पाद में दो धात्वधिकार हैं। एक—धातो-रेकाचो हलावेः कियासमभिहारे यङ् (३.१.२२) सूत्र में और दूसरा धातोः (३.१.६१) यह उपर्युक्त। यहां 'तत्र' शब्द द्वितीय धात्वधिकार को लक्ष्य कर के प्रयुक्त किया गया है। इसलिये वृत्ति में 'अत्र' कहा गया है। अतः प्रथम धात्वधिकार में धातु से परे विहित प्रत्यय की कृत्सङ्ज्ञा नहीं होती।

'अतिङ्' कहने से इस घात्विधकार में पठित होने पर भी तिङ्प्रत्यय कृत्सम्बक न होंगे । यथा—भवति, पठित, पठन्तु आदि । यदि यहां भी कृत्सम्बा हो जाती तो कृत्तिक्वतसमासाइच (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसम्बा हो कर स्वादिप्रत्यय उत्पन्न हो जाने से—'भवितः, पठितः, पठन्तुः' इस प्रकार अनिष्ट रूप हो जाते ।

ऋत्तिज् + व् (विवेन्) । यहां विवेन् की कृत्सक्झा हो जाती है, क्योंकि यह द्वितीय धात्विधकार में पठित तथा तिङ्भिन्न प्रत्यय है । अब यहां अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३०३) वेरपुक्तस्य ।६।१।६४।।

अपुक्तस्य वस्य लोपः ॥

अर्थः अपृक्तसञ्ज्ञक वकार का लोप हो जाता है।

व्याख्या—वै: १६।१। अपृक्तस्य १६।१। लोपः ११।१। (सोपो व्योवंलि से) ।

विवन् ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि तब प्रथम ऋतूपपद 'यज्' बातु से कियन कर उसका सर्वापहारलोप कर बाद में उसको मान सम्प्रसारण आदि होने चाहियें, लोप से पूर्व नहीं। अतः बालकों के ज्ञान वा सौकर्य के लिये ही यह अलीक मार्ग अवलम्बन किया गया समक्षना चाहिये।

 'क्विंन्' प्रत्यय में नकार का ग्रहण क्विंन् और क्विंप् में भेद कराने के जिसे तथा ककार का ग्रहण कित् कार्यों के लिये हैं। यहां 'वि' में इकार उच्चारणार्यं है, क्योंकि 'वि' अपृक्त नहीं हो सकता । अपृक्त एका-लप्रत्ययः (१७८) द्वारा एकाल् प्रत्यय की ही अपृक्तसञ्ज्ञा होती है । अर्थः—(अपृक्त-स्य) अपृक्तसञ्ज्ञक (वेः) वकार का (लोपः) लोप हो जाता है ।

'ऋत्विज् + व्'यहां वकार अपृक्त है, अतः प्रकृतसूत्र से इस का लोप हो कर 'ऋत्विज्' ही अविशिष्ट रहता है। अब इस के कृदन्त होने से प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं—

'ऋत्विज् + स्'(सुं) यहां हल्ङचाब्न्यः०(१७६) सूत्र से सुं का लोप हो जाता है। अब 'ऋत्विज्' इस अवस्था में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधि-सूत्रम् — (३०४) विवन्प्रत्ययस्य कुः ।८।२।६२॥

विवँनप्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात् पदान्ते । अस्यासिद्ध-त्वाच् 'चोः कुः' (३०६) इति कुत्वम् । ऋत्विक्, ऋत्विग् । ऋत्विजौ । ऋत्विग्भ्याम् ॥

अर्थः—'निवँन्' प्रत्यय जिस से किया जाये, उस को पदान्त में कवर्ग अन्ता-देश हो जाता है। इस सूत्र के असिद्ध होने से चौ: कु:(३०६)द्वारा कुंत्व हो जाता है।

व्याख्या—िववँनप्रत्ययस्य १६।१। कु: ११।१। पदस्य १६।१। (यह अधिकृत है)। अन्ते १७।१। (स्कोः संयोगाखोरन्ते ख से)। समासः—िववँनप्रत्ययो यस्मात् स विवँन्प्रत्ययः, तस्य —िववँनप्रत्ययस्य। बहुवीहिसमासः। अर्थः—(विवँनप्रत्ययस्य) 'विवँन्'प्रत्यय जिस से किया गया हो उस के स्थान पर (कु:) कवर्ग आदेश हो जाता है (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में। अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् के स्थान पर होता है। अत एव वृत्ति में 'अन्तादेशः' लिखा है। यहां 'कु' से अणुदित् सवर्णस्य (११) द्वारा कवर्ग समभा जाता है—यह सञ्जाप्रकरण में उसी सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं।

यहां इस सूत्र से केवलमात्र यह अभिप्राय नहीं समक्ष्मना चाहिये कि 'पदान्त में क्विंत्रन्त शब्द के अन्त को कवर्ग आदेश होता है'। यदि केवल इतना ही अभीष्ट होता तो 'क्विंनः कुः' सूत्र रचते, 'प्रत्यय' शब्द साथ में न जोड़ते। अतः 'प्रत्यय' शब्द साथ लगाने का यह प्रयोजन है कि 'क्विंन्प्रत्ययो यस्मात्' इस प्रकार बहुद्रीहि-समास मान कर अब अक्विंत्रन्तों अर्थात् क्विंन्प्रत्यय हो चुका हो। यह सब आगे हलन्तस्त्रीलिङ्ग-प्रकरण में मूल में ही स्पष्ट हो जायेगा।

प्रकृत में 'ऋत्विज्' यह शब्द विवेषान्त है अतः पदान्त में इस सूत्र से जकार को कवर्ग-गकार प्राप्त होता है। इस के अतिरिक्त आगे आने वाले जोः कुः (३०६) सूत्र से भी जकार को कवर्ग अर्थात् गकार प्राप्त होता है। पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा जोः कुः (५.२.३०) की दिन्द में विवेग्प्रस्थयस्य कुः (५.२.६२) सूत्र असिद्ध है, अतः

भोः कुः द्वारा ही कुत्व-गकार हो कर—ऋत्विग् । बाऽबसाने (१४६) से विकल्प कर के चर्च ककार करने से—'ऋत्विक्, ऋत्विग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

यद्यपि क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) और चोः कुः (३०६) इन दोनों सूत्रों में से किसी एक के द्वारा यहां कार्य्य सिद्ध हो सकता है, तथापि अन्यत्र भिन्न २ उदाहरणों में कार्यसिद्धि के लिये दोनों सूत्रों का होना आवश्यक है। यथा — 'युङ्' यहां चवगं न होने से चोः कुः (३०४) प्रवृत्त नहीं होता, क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से ही कार्य होता है। 'सुयुक्, सुयुग्' यहां क्विंन्प्रत्यय न होने से क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, कोः कुः (३०४) से ही कुरव होता है।

विशेष—वस्तुतः 'ऋत्विक्-ग्' में क्विंश्रत्ययस्य कुः द्वारा ही कुत्व होता है कोः कुः द्वारा नहीं । यह सब विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकीमुदी की व्याख्याओं में देखें।

म्याम्, भिस्, म्यस् और सुप् में स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) द्वारा पदसंज्ञा हो कर चोः कुः (३०६) से कुत्व-गकार हो जाता है। सुप् में कुत्व के अनन्तर आवेश-प्रत्यययोः (१५०) से सकार को वकार तथा खरि व (७४) से गकार को चर्च-ककार कर क् + व के योग से क्ष् आकृति हो जाती है। 'ऋत्विज्' शब्द की रूपमासा यथा—

प्र० ऋत्विक्-ग् ऋत्विजी ऋत्विजः। प० ऋत्विजः ऋत्विगम्याम् ऋत्विगम्यः । प० ऋत्विजः ऋत्विगम्यः । प० ऋत्विजः ऋत्विगम्यः । प० ,, ऋत्विजः ऋत्विजम् छ० ऋत्विजः ऋत्विजम् ऋत्विजः। ऋत्विजः ,, ऋत्विजः। स० ऋत्विजः ,, ऋत्विजः।

युज् (योगी)। युजिँर् योगे (रुषा॰ उभ०) धातु से ऋत्विग्दधृक्॰ (३०१) सूत्र से क्विँनप्रत्यय होकर उस का सर्वापहार लोप हो जाता है। इस प्रकार 'युज्' शब्द के कृदन्त हो जाने से प्रातिपदिकसम्बा हो कर स्वादिप्रत्यय उत्पन्त होते हैं।

युज् 🕂 स् (सुं)। यहां अग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है---

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३०४) युजेरसमासे १७।११७१।।

युजेः सर्वनामस्थाने नुंम् स्यादसमासे । सुंलोपः । संयोगान्तलोपः । कुत्वेन नस्य ङः । युङ् । अनुस्वारपरसवणी —युञ्जी, युञ्जः । युग्भ्याम् ॥

अर्थः सर्वनामस्थान परे होने पर युज् को नुंम् का आगम होता है, परन्तु समास में नहीं होता।

व्याख्या—सर्वनामस्याने १७।१। (उगिवयां सर्वनामस्यानेऽथातोः से) । युवेः ।६।१। नुँम् ।१।१। (इदिलो नुंम् धातोः से)। असमासे १७।१। वर्षः—(सर्वनामस्याने) सर्वनामस्यान परे होने पर (युजेः) युज् धातु का अवयव (नुंम्) नुंम् हो जाता है (असमासे) परन्तु समास में नहीं होता।

व्यान रहे कि ऋत्विष्यमुक्० (२०१) सूत्र में तथा मुजेरतमासे (३०५) इस सुत्र में 'मुजि' इस प्रकार इकार ग्रहण करना 'कार' प्रत्यय की भांति स्वार्थ में इक्टितपौ भातुनिर्देशे इस इक् प्रत्यय द्वारा नहीं समभ्रना चाहिये, किन्तु इस में युजिँर् योगे (रुघा० उभ०) धातु का अनुकरण किया गया है। अतः इन सूत्रों में युज समाधौ (दिवा०) घातु का ग्रहण नहीं होता। विस्तार के लिये सिद्धान्तकौमुदी देखें।

'युज् + स्' यहां सर्वनामस्थान परे है, अतः युजेरसमासे सूत्र से नुंम् का आगम हो—यु नुंम् ज् + स्। मकार और उकार अनुबन्धों का लोप हो कर—युन्ज् + स्। हल्ङचाब्म्यः ० (१७६) से सकार का लोप—युन्ज्। संयोगान्तस्य लोपः (२०) से जकार का लोप कर क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार करने से—'युङ्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'युज् + औ' यहां भी सर्वनामस्थान परे होने के कारण युजेरसमासे (३०५) सूत्र द्वारा नुंम् का आगम—यु नुंम् ज् + औ। नक्ष्मापदान्तस्य कलि (७६) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य यि परसवर्णः (७६) सूत्र द्वारा अनुस्वार को परसवर्ण— वकार हो कर 'युञ्जी' सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि परसवर्ण—के असिद्ध होने से खो: हु: (३०६) द्वारा वकार को ङकार नहीं होता। रूपमाला यथा—

प्रुट्य युट्यो युट्य: प० युज: युग्म्याम् युग्भ्य:\*

हि० युट्यम् ,, युज: प० युज: युग्म्याम्\* युग्भ्य:\*

ह० युजा युग्भ्याम्\* युग्भ्य:\*

ह० युजे ,,\* युग्भ्य:\*

ह० युजे ,,\* युग्भ्य:\*

\* इन स्थानों पर चो: फु: (३०६) द्वारा कुत्व हो जाता है। विवेन्प्रत्ययस्य फु: (३०४) सूत्र उस की दिष्ट में असिद्ध है।

‡ चोः हुः (३०६), आवेशप्रत्यययोः (१५०), स्नरि च (७४)।

सुयुज् (उत्तम योगी) । सुपूर्वंक युजिँर् योगे (रुघा० उभ०) धातु से क्यिंप् प्रत्यय करने पर 'सुयुज्' शब्द निष्पन्न होता है । घ्यान रहे कि यहां ऋ स्विष्वधृक्० (३०१) सूत्र द्वारा क्यिंन् प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि वहां निरुपपद युज् से क्यिंन् विषान किया गया है, यहां 'सु' यह उपपद विद्यमान है ।

सुयुज् + स्(स्)। यहां समास में निषेध होने से युजेरसमासे (३०५) द्वारा नुंम् का आगम नहीं होता। हल्ङचाब्म्यः० (१७६) से सकार का लोप हो कर अग्निम- सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३०६) चोः कुः ।द।२।३०॥

ववर्गस्य कवर्गः स्याज्भिल पदान्ते च । सुयुक्, सुयुग् । सुयुजी । सुयुग्भ्याम् । सन् । सञ्जी । सन्भ्याम् ॥

अर्थ- ऋल् परे होने पर या पदान्त में चबर्ग को कवर्ग हो।

म्याख्या—चो: १६।१। कु: ११।१। ऋति १७।१। (आतो आति से) । पदस्य १६।१। (यह अधिकृत है) । अन्ते १७।१। (स्को: संयोगाद्योरनो च से) । अर्थः— (फलि) फल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्तं में (चोः) व्यवर्ग के स्थान पर (कुः) कवर्ग आदेश हो जाता है।

'सुयुज्' यहां पद के अन्त में चवर्ग-जकार को कवर्ग-गकार हो कर वाऽवसाने (१४६) सूत्र से वैकल्पिक चर्त्व-ककार करने पर—'सुयुक्, सुयुग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

प्र० सुयुक्-ग् सुयुजी सुयुजः प० सुयुजः स्युग्म्याम्\* सुयुग्म्यः\*
हि० सुयुजम् ,, ,, ,, स्युजोः सुयुजाम्
ह० सुयुजा सुयुग्म्याम्\* सुयुग्भः\* स० सुयुजि ,, सुयुक्तः!
क० सुयुजे ,,\* सुयुग्भ्यः\* सं० हे सुयुक्-ग्! हे सुयुजी! हे सुयुजः!

\* चो: कु: (३०६) से कुँत्व हो जाता है।

ूं श्वोः कुः (३०६)से जकार को गकार, आवेशप्रस्थययोः (१५०)से सकार को वकार तथा खरिच (७४) से गकार को ककार हो कर क्⊣ ष् के योग से 'झ्' आकृति बन जाती है।

साइक्ष् (लङ्गड़ा) । सिंबं गतिवैक्सच्ये (म्वा० प०) इत्यस्माद्वातोः विवेषि, इदित्त्वान्तुंमि, नश्चापवान्तस्य कति (७८) इत्यनुस्वारे, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६) इति परसवर्णे अकारे च कृते 'साइज्,' इति शब्दो निष्पद्यते । कृदन्त होने से 'साइज्,' शब्द की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

खञ्ज् + स्(सुँ)। हल्ङ्याक्स्यः० (१७६) से सुँलोप, संयोगान्सस्य लोपः (२०) से जकारलोप, निवित्तावाये नैनित्तिकस्याध्यवायः इस न्यायानुसार जकार को पुनः नकार हो कर 'खन्' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से न लोपः प्रारिपदिकान्सस्य (१८०) द्वारा नकार का लोप नहीं होता। किञ्च—विवन्-प्रस्थयान्त न होने से विवन्प्रस्थयस्य हुः (३०४) द्वारा नकार को ङकार आदेश भी नहीं होता। क्ष्यमासा यथा—

प्र• सन् सन्जी सन्जः पं• सन्जः सन्ध्याम् सन्ध्यः । हि• सन्ज्ञम् ,, ,, सन्जोः सन्जाम् हु• सञ्जा सन्ध्याम् सन्धः । स• सञ्जि ,, सन्सु, सन्सु । स• सञ्जे ,, सन्धः । स• हे सन् ! हे सञ्जो ! हे सञ्जः !

† संबोगान्सस्य सोषः (२०) से जकार का सोप हो जाता है।

\* संयोगान्तलोप हो कर नक्ष्य (८७) से वैकल्पिक 'धुँट्' पुनः चर्ख ।

राज् (दीप्तिमान्, राजा)। राज् बीम्ती (म्बा॰ उ०)इत्यस्मात्मिर्वेषि तस्य च सर्वापहारलोपे 'राज्' इति शब्दो निष्यचते। इदन्त होने से स्वाविप्रत्यय उत्पन्त होते हैं।

राज् + स्(स्) । यहां हस्क्याक्यः (१७६) से सुंसोप हो कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— [सघु०] विधि-सूत्रम्—(३०७) **सदच-भ्रस्ज-सूज-मृ**ज-यज-राज-भ्राजच्छ्शां षः ।द।२।३६॥

वश्चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्याज् भलि पदान्ते व । जश्त्व-चर्त्वे । राट्, राड् । राजौ । राजः । राड्भ्याम् । एवं विभ्राट् । देवेट् । विश्वसृट् ॥

अर्थ:—अरुत् परे होने पर या पदान्त में ब्रश्च्, भ्रास्ज्, मृज्, यज्, राज्, भ्राज् इन सात धातुओं को तथा छकारान्त और शकारान्तों को पकार अन्तादेश हो जाता है।

व्याच्या— व्रदच-अस्ज— छद्याम् ।६।३। षः ।१।१। अस्ति ।७।१। (अस्तो अस्ति से)। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से)। समासः—व्रदचरच अस्परच सृजरच मृजरच यजरच राजरच आजरच छरच श् च = व्रदच-अस्ज—आजच्छद्यः, तेषाम् = श्ररच-अस्ज—आजच्छद्याम्, इतरेतरद्वन्द्वः। वरचा-दिष्वकार उच्चारणार्थः। यहां 'श्ररच्' आदि सात धातु हैं तथा छ्, श् ये दो वणं हैं। ये दोनों वणं 'शब्दस्वक्ष्यम्' विशेष्य के विदेषण हैं। शब्दानुशासन का सम्पूणं अष्टा-ध्यायी में अधिकार होने ते 'शब्दस्वक्ष्यम्' यह उपलब्ध हो जाता है। तब तदन्तविधि हो कर शकारान्त छकारान्त शब्दस्वक्ष्य ऐसा अर्थ हो जाता है। तब तदन्तविधि हो कर शकारान्त छकारान्त शब्दस्वक्ष्य ऐसा अर्थ हो जाता है। अर्थः— (व्रदच-अस्ज—छ्याम्) वर्ष, अस्प्, मृज्, यज्, राज्, आज् तथा छकारान्त और शकारान्त शब्दों के स्थान पर (पः) 'ष्' आदेश हो जाता है (अस्ति) अल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में। अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् के स्थान पर होता है।

'राज्' यहां पदान्त में प्रकृत-सूत्र से जकार को वकार हो कर ऋलां जझोऽन्ते (६७) से वकार को दकार तथा वाज्यसाने (१४६) सूत्र से वैकल्पिक चर्त्वं-टकार करने पर 'राट्, राद्' वे दो रूप सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

प्र• राट्-ड् राजी राजः प॰ राजः राड्म्याम् राड्म्यः †
हि॰ राजम् ,, ,, राजोः राजाम्
हु॰ राजा राड्म्याम् राड्मिः † स॰ राजि ,, राट्त्सु-ट्सु\*
प॰ राजे ,, † राड्म्यः † सं॰ हे राट्-छ् ! हे राजो ! हे राजः !

† वश्य-भ्रह्म॰ (३०७) इति वत्ये, मालां ब्रह्मोऽन्ते (६७) इति बकार: ।

\* पत्ने जश्त्वे च कृते डः सि धुँड् (८४) इति वा धुँडागमे खरि च (७४) इति चर्त्वम्।

विश्वान् (विशेष शोभायुक्त)। 'वि' पूर्वक आजु दीप्ती (म्वा० आ०) बातु से कर्ता में क्विंप् प्रत्यय करने पर 'विश्वान्' खब्द सिद्ध होता है। कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिकसम्बा हो कर सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं---

विभान् + स् (स्) । इस्टबाक्यः (१७१) से सकारलोप, व्रश्य-अस्त्र०

(३०७) से जकार को षकार, ऋलां जजोडन्ते (६७) से पकार को डकार तथा वाडव-साने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-टकार करने से 'विभाट्, विभाड्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

प्र० विभार-्ड् विभाजो विभाजः प्र० विभाजः विभार्म्याम् विभार्म्यः हि॰ विभाजम् ,, ,, हिभाजोः विभाजम् हु॰ विभाजा विभार्म्यम् विभार्षिः स० विभाजि ,, विभार्त्स,,द्सु प्र० विभाजे ,, विभार्म्यः स० हिभार्! विभाजो! विभाजः!

म्यामादिषु वश्च-भ्रस्ज० (३०७) इति वत्वे भ्रस्तां जशोऽन्ते (६७) इति जश्त्वम् । सुपि वत्वे, जश्त्वे, वा धुँडागमे चर्त्वम् ।

देवेज् (देवताओं का यजन करने वाला) । देवान् यजत इति देवेट् । 'देव'कर्मोपपदाद् यजते: (म्वा॰ उभ॰) क्विंपि, कित्त्वाद्, विषस्विषयज्ञादीनां किति (१४७)
इति सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाज्य (२५६) इति पूर्वरूपे, गुणे च कृते 'देवेज्' इति शब्दो
निष्पद्यते । कृदन्त होने से प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं ।

इस की रूपमाला यथा---

यहां 'यज्' होने से पदान्त में पूर्ववत् वश्च-भ्रस्क (३०७) सूत्र से षत्व तथा भरतां जशोऽन्ते (६७) से जश्त्व-डकार हो जाता है।

विशेष — क्यिं-प्रत्ययस्य हुः (३०४) सूत्र में बहुत्रीहिसमास के आश्रयण के कारण यहां कृत्व प्राप्त था परन्तु भाष्यकार के 'उपयट् काम्यित' प्रयोग के निर्देश से नहीं होता । यह विषय विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकीमुदी में देखें ।

विश्वसृज् (जगत् के रचियता, भगवान्) । विश्वं सृजतीति विश्वसृट् । विश्व-कर्मोपपदात् सृज विसर्गे (तुदा० प०) इत्यस्मात्कर्त्तरि विवेषि 'विश्वसृज्' इतिशब्दो निष्पद्यते । इस की रूपमाला यथा—

प्र॰ विश्वसृट्-इ, विश्वसृजौ, विश्वसृजः । द्वि॰ विश्वसृजम्, विश्वसृजौ, विश्वसृजः । तृ॰ विश्वसृजा, विश्वसृङ्म्याम्, विश्वसृङ्भिः । प॰ विश्वसृजे, विश्वसृङ्म्याम्, विश्वसृङ्म्याम्, विश्वसृङ्म्याम्, विश्वसृङ्म्यः । प॰ विश्वसृजः, विश्वसृङ्म्याम्, विश्वसृङ्म्यः । प॰ विश्वसृजः, विश्वसृजोः, विश्वसृजोः, विश्वसृजाम् । स॰ विश्वसृजि, विश्वसृजोः, विश्वसृट्त्सु-ट्सु । सं० हे विश्वसृजः ! ।

यहां 'सृज्' धातु होने से प्रश्च-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र से पदान्त में जकार को षकार तथा भ्रत्नां जक्षोऽन्ते (६७) से षकारं को डकार हो जाता है। 'रज्जुसृङ्ग्याम्' इस भाष्यप्रयोग से यहां पर कृत्व नहीं होता। विशेष सिद्धान्तकौमुदी में देखें।

परिव्राज् (सन्न्यासी) । इस की सिद्धि के लिये उणादिसूत्र उद्धृत करते हैं— [लघु o] विधि-सूत्रम् —परौ क्रजेः षः पदान्ते (उणादि ० २१८) ।

परावुपपदे व्रजेः निवेंप् स्याद् दीर्घश्च पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्, परिव्राङ् । परिव्राजो ।।

अर्थ:—'परि' उपपद होने पर 'व्रज्' (म्वा० प०) घातु से विवेंप् प्रत्यय हो और घातु के अकार को दीर्घ हो । किञ्च—पदान्त में षत्व भी होना चाहिये।

व्याख्या —यह शाकटायनमुनिप्रणीत उणादिसूत्र (२१६) है। परौ । ७।१। वजे: ११।१। विवेष ११।१। (विवब् विचित्रच्छ्यायतस्तु० से)। पदान्ते ।७।१। षः ।१।१। अर्थः — (परौ) 'परि' उपपद होने पर (वजेः) वज् घातु से (विवेष् ) विवेष प्रत्यय तथा (दीर्घः) दीर्घ होना है। किञ्च (पदान्ते) पदान्त में (षः) षकार भी हो जाता है।

जिस पद के साथ रहने पर कोई कार्य विद्यान किया जाता है उसे 'उपपद' कहते हैं, उपपद सदा पूर्व में ही प्रयुक्त हुआ करता है। दिखें—तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् (६५३), उपपदमतिङ् (६५४)]। यहां 'परि' उपपद होने पर 'व्रज्' घातु से क्विंप् का विद्यान है। इस का तात्पर्य यह हुआ कि परिपूर्वक व्रज् घातु से क्विंप् हो अन्यथा नहीं।

विवाप के साथ घातु को दीर्घ करने का भी विघान है। हस्व, दीर्घ और प्लुत अचों के ही धर्म हैं अतः विना कहे भी ये अचों के स्थान पर समभने चाहियें। अतः यहां 'त्रज्' घातु के अन्तर्गत रेफोत्तर अकार को ही दीर्घ होगा।

पदान्त में विहित षत्व अलोऽन्त्यविधि से जकार के स्थान पर होगा।

परिव्रज् + क्विंप् =परिव्राज् + क्विंप् । क्विंप् का सर्वापहार लोप करने से - परिव्राज् । कृदन्त होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है ।

परिवाज् + स्(सुं) यहां हल्ङचाब्म्यः०(१७६) से सकार का लोप कर पदान्त में षत्व करने पर - परिवाष् । अत्वां जजोऽन्ते (६७) से जक्त्व - डकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्वं-टकार करने से 'परिवाट्, परिवाड्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा-

प्रव परिवाद-ड्, परिवाजी, परिवाजः । द्वि परिवाजम्, परिवाजो, परिवाजः । तृ परिवाजा, परिवाड्म्याम्, परिवाड्भिः । च परिवाजे, परिवाड्म्याम्, परिवाड्म्यः । प परिवाजः, परिवाड्म्याम्, परिवाड्म्यः । प परिवाजः, परिवाजोः, परिवाजोः, परिवाजाम् । स परिवाजि, परिवाजोः, परिवाद्स्यः । सं हे परिवाद्-ड् !, हे परिवाजो !, हे परिवाजः ! ।

पदान्त में सर्वत्र परी क्रजेः षः पदान्ते द्वारा षत्व तथा भलां जज्ञोऽन्ते (६७) से जङ्ख हो जाता है।

विश्वराज् (विश्वपति, भगवान्)। विश्वस्मिन् राजत इति विश्वाराट्।

विश्वोपपदाद् राजतेः (भ्वा॰ उ०) सत्सूद्भिषः (३.२.६१) इति विवेषि, उपपदसमासे 'विश्वराज्' इतिशब्दो निष्पद्यते ।

विश्वराज् + स्(सं)। यहां सकारलोप हो सद्य-अस्त (३०७) सूत्र से जकार को षकार, अलां जक्षोऽन्ते (६७) द्वारा षकार को डकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-टकार करने पर - 'विश्वराट्, विश्वराड्'। अब इन दोनों अवस्थाओं में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३०८) विश्वस्य वसुराटोः ।६।३।१२७ ॥

विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याद् वसौ राट्शब्दे च परे। विश्वाराट्, विश्वाराङ्। विश्वराजौ । विश्वाराङ्भ्याम् ॥

अर्थ: - वसु अथवा राट् परे होने पर विश्व शब्द को दीर्घ अन्तादेश हो।

व्याख्या—विश्वस्य १६।१। दीघं: ११।१। (द्वलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः से)। वसु-राटो: १७।२। अर्थः—(वसुराटो:) वसु अथवा राट् शब्द परे होने पर (विश्वस्य) 'विश्व' शब्द के स्थान पर (दीघं:) दीघं आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि से यह दीघं अन्त्य अच् के स्थान पर होगा। यहां 'राट्' का ग्रहण पदान्त का उपलक्षण है; अत: 'राट्' हो या 'राड्', दोनों अवस्थाओं में दीघं हो जाता है।

इस सूत्र से दीर्घ करने पर — 'विश्वाराट्, विश्वाराट्' ये दो प्रयोग सिंह होते हैं। रूपमाला यथा—

प्र० विश्वाराट्-ड्, विश्वराजो, विश्वराजः । द्वि० विश्वराजम्, विश्वराजो, विश्वराजः । तृ० विश्वराजा, विश्वराज्यम्, विश्वराजं, विश्वराजंः, विश्वराजंः । ।

भ्याम्, भिस्, भ्यस् और सुप् में षत्व और डत्व हो कर दीर्घ हो जाता है। सुप् में डत्व हो कर वैकल्पिक घुँट् का आगम तथा चत्वं विशेष हैं।

भृस्ज् (भिवयारा ना भड़मूंजा)। भ्रस्जें पाके (तुदा॰ उभ०) वातु से निवेंप्, प्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्य (२५८) से पूर्वरूप करने से 'मृस्ज्' शब्द बनता है। मृज्जतीति = मृट्।

मृस्ज् + स् । सकार का लोप (१७६) हो कर — मृस्ज् । अब संयोगान्तस्य लोपः (२०) से जकारलोप के प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम् —(३०६) स्कोः संयोगाखोरन्ते च ।८।२।२६।।

पदान्ते भिल च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोर्लोपः स्यात्। भृद्। सस्य श्चुत्वेन शः। भलां जश्भिषा (१६) इति शस्य जः। भृज्जौ। भृद्भ्याम्।। अर्थः —पदान्त में या भल् परे होने पर संयोग के आदि वाले सकार ककार का लोप हो जाता है।

व्याख्या—स्कोः ।६।२। संयोगाद्योः ।६।२। लोपः ।१।१। (संयोगान्तस्य लोपः से) । फ्राल ।७।१। (फ्रलो फ्राल से) । पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । अन्ते ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । समासः—स् च क् च = स्कौ, तयोः = स्कोः । इतरेतरद्वन्द्वः । संयोगस्य आदी = संयोगादी, तयोः = संयोगाद्योः । षष्ठीतत्पुरुषः । अर्थः — (फ्राल) फल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में स्थित (संयोगाद्योः) जो संयोग, उस के आदि सकार ककार का (लोपः) लोप हो जाता है ।

यद्यपि यह सूत्र संयोगान्तस्य लोपः (२०) की दिष्ट में असिद्ध है तचापि वचनसामर्थ्य से यह उस का अपवाद है—अपवादो वचनप्रामाण्यात् ।

'भृस्ज्' यहां पदान्त में प्रकृतसूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप हो— 'भृज्'। वश्च-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र से जकार को षकार, जश्त्व से षकार को डकार तथा वैकल्पिक चर्त्व से टकार करने पर—'भृट्, भृड्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

'भृस्ण् + औ' यहां पदान्त वा भल् परे न होने से संयोगादि सकार का लोप नहीं होता। भलां जरुभक्ति (१६) और स्तोः रचुना रचुः (६२) दोनों प्राप्त हैं। जरुत्व के असिद्ध होने से प्रथम रचुत्व से सकार को शकार हो — भृश्ज् + औ। पुनः भलां जरुभक्ति (१६) से तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादश जश्—जकार करने पर 'भुज्जी' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

अभ्यास (४१)

- (१) 'ऋत्विक्' आदि में चोः कुः अथवा क्विंन्प्रत्ययस्य कुः किसी एक के द्वारा कार्य्य सिद्ध हो सकता है, पुनः दो सूत्रों का निर्माण क्यों ?
- (२) युञ्जी, युञ्जः आदि में चोः कुः द्वारा कुत्व क्यों नहीं होता ?
- (३) क्विंन् का सर्वापहार लोप कैसे और क्यों किया जाता है ? ससूत्र लिखें।
- (४) युजेरसमासे में 'युजि' के साथ इकार जोड़ने का क्या अभिप्राय है ?
- (५) निम्नलिखित सूत्रों की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करें— स्कोः ०, ऋत्विव्दध्क् ०, विवन्त्रत्ययस्य कुः, युजेरसमासे ।
- (६) १. खन्त्सु. २. परिवाट्, ३. विश्वाराट्, ४. भृट्, ५. भृज्जी, ६. यु-ग्म्याम्, ७. विश्वसृट्, ८. देवेड्भ्याम्, ६. ऋत्विक्षु—इन प्रयोगों की ससूत्र सिद्धि लिखें।
- (७) जब संयोगान्तलोप की दिष्ट में स्की: संयोगाद्योरन्ते च सूत्र असिद्ध है, तो पून: वह उस का कैसे बाध कर लेता है ?

- (=) पदान्त में पकार के स्थान पर किस सूत्र से जरुत्व होता है ? और वह जरुत्व कौन सा वर्ण होना चाहिये ? सोपपत्तिक स्पष्ट करें।
- (६) कृदतिङ् सूत्र पर 'अत्र घात्वधिकारे' का क्या अभिप्राय है ?
- (१०) 'राजा' यह किस शब्द का किस विभक्ति का रूप है ? (उत्तर—राजन् सुं, राज् टा)

(यहां जकारान्त पुर्ल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब दकारान्त पुल्लिङ्गों का वर्णन करते हैं-

त्यव् (वह) । त्यिज-तिन-यिजिम्यो डित् (उणा० १२६) इस सूत्र द्वारा त्या हानी (भ्वा० प०) घातु से डित् 'अदिं' प्रत्यय करने से टिका लोग कर देने पर 'त्यव्' शब्द निष्पन्न होता है। इस का लोक में प्रयोग नहीं देखा जाता। वेद में इस का प्रचुर प्रयोग होता है'। अकेले ऋग्वेद में ही पुल्लिङ्ग त्यद् के प्रयमा के एकवचन का प्रायः छत्तीस बार प्रयोग हुआ है। सर्वादिगणान्तर्गत होने से इसे सर्वनामकार्य होते हैं।

त्यद् + स्(सं)। यहां त्यदादीनामः (१६३) सूत्र द्वारा दकार को अकार तथा अतो गुणे (२७४) सूत्र से पररूप एकादेश करने पर—त्य + स्। यही बात ग्रन्थकार निर्देश करते हैं—

[लघु०] त्यदाद्यत्वम्पररूपत्वञ्च ॥

अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु ०] विधि-सूत्रम्—(३१०) तदोः सः सावनन्त्ययोः ।७।२।१०६॥

त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात् सौ । स्यः । त्यौ । त्ये । सः । तौ । ते । यः । यौ । ये । एषः । एतौ । एते । अन्वादेशे — एनम् । एनौ । एनान् । एनेन । एनयोः २ ॥

१. परन्तु स्यव्छन्दिस बहुलम् (६.१.१२६) सूत्र के निर्देश से इस का लोक में भी प्रयोग अशुद्ध प्रतीत नहीं होता । अत एव वेणीसंहारनाटक में — सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा स्यो वा भवाम्यहम् (३.३५) ऐसा क्विचत् पाठ-भेद पाया जाता है । त्यिज-तिन० (उणा० १२६) सूत्र पर पेरुसूरि के ब्लोक भी द्रष्टिय हैं —

त्यत्तद्यदस्त्रयः सर्वादिगणे पठिता अमी।
तत्राद्यौ तु परोक्षार्थौ तृतीयस्तन्निरूपकः ॥१॥
आद्यस्य लोके न क्वापि प्रयोगः परिदृश्यते ।
वेदे त्वेष स्य वाजीति प्रमृतिष्वथ गम्यते ॥२॥
स्यश्छन्दसीतिसूत्रस्थच्छन्दोग्रहणिलङ्गतः ।
लोकेऽप्यस्य प्रयोगोऽस्तीत्येतदम्युपगम्यते ॥३॥

अर्थः — 'सुँ' परे होने पर त्यदादियों के अनन्त्य (अन्त में न रहने वाले) तकार दकार को सकार आदेश हो जाता है।

च्यास्या—त्यदादीनाम् ।६।३। (त्यदादीनामः से)। तदोः ।६।२। सः ।१।१। सौ ।७।१। अनन्त्ययोः ।६।२। समासः—न अन्त्ययोः = अनन्त्ययोः, नञ्समासः । अर्थः—(सौ) सुँ परे होने पर (त्यदादीनाम्) त्यदादियों के (अनन्त्ययोः) अनन्त्य (तदोः) तकार दकार को (सः) सकार आदेश हो जाता है।

त्य + स्। यहां प्रकृतसूत्र से त्यद् शब्द के अनन्त्य तकार को सकार हो कर— स्य + स्। प्रत्यय के सकार को उँत्व और रेफ को विसर्ग करने पर—'स्यः' प्रयोग सिद्ध हुआ। इस की रूपमाला यथा—

| ٩          | स्यः    | त्यी       | त्ये     | प० | त्यस्मात् | त्याभ्याम्      | त्येभ्य: |
|------------|---------|------------|----------|----|-----------|-----------------|----------|
| द्वि०      | त्यम्   | 11         | त्यान्   | ष० | त्यस्य    | त्ययोः          | त्येषाम् |
| तृ∙        | त्येन   | त्याम्याम् | त्यैः    | स० | त्यस्मिन् | "               | त्येषु   |
| <b>च</b> 0 | त्यस्मै | 12         | त्येभ्यः |    | सम्बोधन   | । प्रायः नहीं ह | ोता ।    |

यहां सर्वत्र त्यदाचत्व और पररूप कर प्रथम 'त्य' इस प्रकार अदन्त सर्वनाम बना लेना चाहिये। तब इस की प्रक्रिया 'सर्व'शब्दवत् चलती है। केवल 'स्यः' में कुछ विशेष है जो बताया जा चुका है।

तब् (वह) । यह शब्द भी तनुं विस्तारे (तना० उभ०) वातु से त्यजि-तिन० (उणा० १२६) सूत्र द्वारा डित् 'अदिं' प्रत्यय करने से निष्पन्न द्वोता है ।

तद् + स्(सुं)। यहां भी त्यदाद्यत्व तथा पररूप होकर—'त + स्'। पुनः तदोः सः (३१०) सूत्र से अनन्त्य तकार को सकार आदेश कर हैं व विसर्ग करने से—'सः' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की रूपमाला यथा—

| प्र० सः    | . ती     | ते     | प० तस्मात् | ताम्याम् | तेम्यः |
|------------|----------|--------|------------|----------|--------|
| द्वि॰ तम्  | 11       | तान्   | ष॰ तस्य    | तयोः     | तेषाम् |
| तृ० तेन    | ताम्याम् | तैः    | स॰ तस्मिन् | ,,       | तेषु   |
| ष्य० तस्मै | 17       | तेम्यः | <b>i</b> — | 0        |        |

यहां भी पूर्ववत् स्यदादीनामः (१६३) से दकार को अकार तथा अतो गुणे (२७४) से पररूप होकर 'त' इस प्रकार अदन्त सर्वनाम बन जाता है। तब इस की प्रक्रिया 'सर्व'शब्दवत् होती है। सुँ विभक्ति में ही विशेष है।

यद् (जो)। यह शब्द भी यर्ज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (म्वा० उभ०) धातु से त्यां जन्मियों डित् (उणा० १२६) सूत्र द्वारा 'अदिं' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस की रूपमाला यथा—

| प्र॰ यः   | यौ       | ये     | प्र• यस्मात् | याभ्याम् | येभ्यः |
|-----------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| द्वि० यम् | "        | . यान् | ष० यस्य      | ययोः ं   | येषाम् |
| हु० येन   | याम्याम् | यैः    | स॰ यस्मिन्   | 11       | येषु   |
| 4         | ••       | वेभ्यः | _            |          |        |

यहाँ भी पूर्ववत् त्यदाद्यत्व और पररूप कर सर्वनामकार्य हो जाते हैं। अनन्त्य तकार दकार न होने से सुँ में तदोः सः० (३१०) प्रवृत्त नहीं होता।

एतद् (यह) । इण् गतौ (अदा० प०) धातु से एतेस्तुंट् च (उणा० १३०) सूत्र द्वारा अदि प्रत्यय तथा 'तुंट्' का आगम करने पर 'एतद्' शब्द निष्पन्न होता है।

एतद् + स् (सुँ)। यहां त्यदारीनामः (१६३) से दकार को अकार, अतो गुणे (२७४) से पररूप, तदोः सः०(३१०) से अनन्त्य तकार को सकार तथा आदेश-प्रत्यययोः (१५०) से उस सकार को षकार करने पर—एषस्—'एषः' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—

प्रवः एतेम्यः . एतौ एते प॰ एतस्मात् एताम्याम् एतेषाम् द्वि० एतम् एतयोः ष० एतस्य एतान् **तृ०** एतेन एताभ्याम् एतै:. एतेषु स० एतस्मिन् ष० एतस्मै एतेम्य:

यहां भी सर्वत्र त्यदाद्यत्व और पररूप होकर 'एत' शब्द बन जाने पर सर्व-शब्द की तरह सर्वनामकार्य होते हैं। सुंविभक्ति का विशेष बता चुके हैं।

अन्वादेश में द्वितीयाटीस्स्वेनः (२८०) सूत्र द्वारा द्वितीया, टा और ओस् विभक्तियों में 'एतद्' शब्द के स्थान पर 'एन' आदेश हो जाता है। शेष विभक्तियों में कुछ अन्तर नहीं पड़ता। अन्वादेश में रूपमाला यथा—

प॰ एतस्मात् एताम्याम् एतौ एते एतेम्य: प्र॰ एषः एनयोः\* एनान्\* एनी\* ष॰ एतस्य एतेषाम् द्वि० एनम्\* स० एतस्मिन् एतै: **तृ**० एनेन\* एताम्याम् \*द्वितीयाटौस्स्वेनः (२८०) घ० एतस्मै एतेम्यः ।

नोट—त्यदादियों का प्रायः सम्बोधन नहीं हुआ करता—यह हम पीछे लिख चुके हैं। यदि बनेगा भी तो प्रथमावत् बनेगा। सम्बुद्धि में एङ्ह्रस्वात्०(१३४) का घ्यान रख लेना चाहिये।

सूचना — ऊपर त्यदादियों के पुल्लिङ्ग के रूप दिये गये हैं। स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग के रूप आगे तत्तत्प्रकरणों में देखें।

अब दकारान्तों में युष्मद् और अस्मद् शब्दों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। युष्मद् और अस्मद् शब्द तीनों लिङ्गों में एक समान होते हैं—यह हम पीछे अजन्त-पुलूंलिङ्ग-प्रकरण में 'कित' शब्द पर लिख चुके हैं।

युष्मद् और अस्मद् शब्दों की सिद्धि में अनेक सूत्र प्रयुक्त होते हैं, अतः यह बालकों को कठिन प्रतीत होती है। हम इसे यद्याशक्ति सरल तथा सुबोध बनाने का प्रयास करेंगे। बालकों को इन की सिद्धि से पूर्व इन के उच्चारण भली-भांति कण्ठस्थ कर लेने चाहियें। ऐसा करने से एक तो ये शब्द सर्श दूसरे भटिति समभ में आ जाते हैं। इन दोनों की रूपमाला यथा—

| ş             | ुब्म <b>ब्¹</b> ≔तुम |            | अस्मव् — मैं |           |           |
|---------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| प्र० त्वम्    | युवाम्               | यूयम्      | प्र॰ अहम्    | आवाम्     | वयम्      |
| द्वि॰ त्वाम्  | "                    | युष्मान्   | द्वि० माम्   | 7.7       | अस्मान्   |
| तृ॰ त्वया     | युवाम्याम्           | युष्माभिः  | तृ० मया      | आवाभ्याम् | अस्माभिः  |
| प॰ तुम्यम्    | "                    | युष्मम्यम् | च० मह्यम्    | ,,        | अस्मम्यम् |
| प॰ त्वत्-द्   | 11                   | युष्मत्-द् | प० मत्-द्    | **        | अस्मत्-द् |
| <b>ए</b> ० तव | युवयो:               | युष्माकम्  | ष० मम        | आवयोः     | अस्माकम्  |
| स० त्वयि      | "                    | युष्मासु   | स॰ मिय       | 11        | अस्मासु   |

युष्मद् और अस्मद् दोनों शब्दों में एक समान सूत्र प्रवृत्त होते हैं, अतः हम भी इन की सिद्धि इकट्ठी दिखायेंगे।

युष्मद् + सुं, अस्मद् + सुं। यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३११) ङे प्रथमयोरम् ।७।१।२८।।

युष्पदस्मद्भ्यां परस्य 'हे' इत्येतस्य प्रथमाहितीययोश्चामादेशः ।।

सर्थः — युष्पद् और अस्मद् शब्दों से परे 'हे' को तथा प्रथमा और हितीया
विभक्ति को अम् आदेश हो।

च्याच्या— युष्मदसमद्भ्याम् ।५।२। (युष्मदस्मद्भुषां इसोऽश् से) । ङे ।६।१। (यहां षष्ठीविभक्ति का लुक् समभ्रता चाहिये)। प्रथमयोः ।६।२। अम् ।१।१। समासः— प्रथमा च प्रथमा च = प्रथमे, तयोः = प्रथमयोः, एकक्षेषः । यहां पहले 'प्रथमा' शब्द से प्रथमाविभक्ति तथा दूसरे 'प्रथमा' शब्द से द्वितीया-विभक्ति अभिप्रेत है । अर्थः— (युष्मदस्मद्भ्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (ङे) ङे के स्थान पर तथा (प्रथमयोः) प्रथमा वा द्वितीया विभक्ति के स्थान पर (अम्) 'अम्' आदेश हो जाता है।

इस सूत्र से सुँ को अम् आदेश हो कर —युष्मद् — अम्, अस्मद् — अम्। यहां हलन्त्यम् (१) द्वारा अम् के मकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती। न विभक्तौ तुस्माः (१३१) सूत्र से निषेध हो जाता है। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विघि-सूत्रम्—(३१२) त्वाही सौ ।७।२।६४।।

अनयोर्मपर्यन्तस्य त्वाहावादेशौ स्तः (सौ परे) ॥

अर्थ: — सुँ परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को म्पर्यन्त (म् भी साथ लेना है) कमशः त्व, अह आदेश हो जाते हैं।

युष्यसिम्यां मिंदिक् (उणा० १३६) इति शब्दावेतौ सिच्यतः । युषिः सौतः ।

२. पहले 'प्रथमा' शब्द से सात विभक्तियों में से प्रथमाविभक्ति का ग्रहण हो जाता है, शेष द्विनीया आदि छः विभक्तियां बच रहती हैं। अब दूसरे 'प्रथमा' शब्द से उन छः अविशष्ट विभक्तियों में से प्रथमाविभक्ति अर्थात् द्वितीया विभक्ति का ग्रहण हो जाता है।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । मपर्यन्तस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । त्वाही ।१।२। सी ।७।१। समासः—त्वरच अहरच = त्वाही, इतरे-तरद्वन्द्वः । अर्थः—(सी) सुँ परे होने पर (मपर्यन्तस्य = मपर्यन्तयोः) 'म्' तक (युष्मद-स्मदोः) युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर (त्वाही) ऋमशः त्व और अह आदेश हो जाते हैं।

युष्मद् में युष्म् और अस्मद् में अस्म् ये म्पर्यन्त भाग हैं। सुं परे होने पर इन के स्थान पर क्रमशः 'त्व' और 'अह' आदेश होते हैं।

युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम् — यहां सुं के स्थान पर हुए अम् आदेश को स्थानिय द्भाव से सुं मान कर प्रकृतसूत्र से कमशः म्पर्यन्त त्व और अह आदेश करने से — 'त्व अद् + अम्, अह अद् + अम्'। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३१३) शेषे लोपः ।७।२।६०॥

एतयोष्टिलोपः । त्वम् । अहम् ॥

अर्थः —युष्मद् और अस्मद् की टि अर्थात् 'अद्' भाग का लोप हो जाता है।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से)। मपर्यन्तात् ।४।१।
(मपर्यन्तस्य इस अधिकृत का अपकर्ष कर विभक्तिविपरिणाम हो जाता है)। शेषे
।७।१। (स्थानषष्ठी के अर्थ में अधिकरणत्व की विवक्षा से सप्तमी हुई है)। लोपः।१।१। अर्थः—(युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपर्यन्तात्) म्पर्यन्त
भाग से आगे (शेषे) शेष भाग में (लोपः) लोप प्रवृत्त होता है।

म्पर्यन्त भाग से आगे शेष भाग 'अद्' होता है। इस के लोप का इस सूत्र से विधान किया गया है। यह 'अद्' भाग युष्मद् और अस्मद् का 'टि' भाग ही होता है, अतः वृत्ति में टि के लोप का कथन किया गया है।

सावधानता—यहां यह नहीं समसना चाहिये कि युष्मद् और अस्मद् शब्द में
म्पर्यन्त आदेशों से अवशिष्ट शेष भाग का लोप होता है, यथा यहां त्व और अह
आदेश हो चुकने पर 'अद्' भाग शेष रहता है। यदि ऐसा मानेंगे तो यहां तो कार्य्यं चल जायेगा, परन्तु 'युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम्' आदियों में न हो सकेगा। क्योंकि वहां 'युष्मद्, अस्मद्' शब्दों के स्थान पर कुछ आदेश नहीं होता। अतः यहां 'मप्यंन्तस्य' का अपकर्षण कर मृ से आगे के भाग अर्थात् 'अद्' को शेष समसना चाहिये।

इस सूत्र का दूसरा अर्थ भी होता है और कहीं २ लघुकी मुदी में वह उपलब्ध भी होता है। वह यह है—

आत्व-यत्विनिमत्तेतरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य सोपः स्यात् ।

अर्थः — जिस विभक्ति के परे होने पर आत्व और यत्व विधान नहीं होते, उस विभक्ति के परे होने पर युष्पद् और अस्मद् शब्दों के अन्त्य अर्थात् दकार का लोप हो जाता है।

व्याख्या-अध्यन आ विभक्तौ से 'विभक्तौ' पद की अनुकृति आ जाने से इस

अर्थं की उत्पत्ति इस प्रकार होती है—(शेषे) शेष (विभक्ती) विभिक्ति परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् का (लोपः) लोप हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि से यह लोप अन्त्य अल् दकार के स्थान पर होता है।

इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में— युष्मदस्मदोरनादेशे (७.२.५६), द्वितीया-याञ्च (७.२.५७), प्रथमायाश्च द्विचने भाषायाम् (७.२.५६), योऽचि (७.२.५६) —इन चार सूत्रों के द्वारा कुछ विशिष्ट विभिक्तयों के परे होने पर आत्व और यत्व का विधान किया गया है। यदि आत्व और यत्व निमित्तक विभिक्तयों से भिन्न अन्य शेष विभिक्तयां परे हों तो दकार का लोप हो जाता है। काशिकाकार ने उन सब शेष विभिक्तयों की गणना एक श्लोक में कर दी है जिन में आत्व और यत्व प्रवृत्त नहीं हो सकते। तथाहि—

> पञ्चम्याश्च चतुर्व्याश्च, षच्ठीप्रथमयोरपि । यान्यद्विचचनान्यत्र, 'शेषे लोपो' विधीयते ॥

अर्थात् पञ्चमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा विभिक्तियों के एकवचन और बहु-वचन शेषविभिक्तियां हैं। इन के परे होने पर शेषे लोगः (३१३) से युष्मद् और अस्मद् के अन्त्य दकार का लोग हो जाता है।

त्व अद्+अम्, अह अद्+अम्-यहां अन्तरङ्ग होने से प्रथम अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश हो 'त्वद्+अम्, अहद्+अम्'। अब शेषे लोपः (३१३) से अद्भाग का लोप हो कर—'त्व्+अम्=त्वम्, अह् +अम्=अहम्' ये रूप सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोप वाले पक्ष में केवल दकार का लोप हो कर अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने से इन प्रयोगों की निष्पत्ति होती है—यही विशेष है।

१. त्व अद् + अम्, अह अद् + अम् — यहां कोषे लोपः (३१३) से अद् भाग का लोप और अतो गुणे (२७४) से पर इप दोनों युगपत् प्राप्त होते हैं। शेषे लोपः (३१३) सूत्र अष्टाघ्यायी में पर होते हुए भी प्रथम प्रवृत्त नहीं होता क्यों कि वह अङ्गाधिकार में पठित होने से विभक्ति प्रत्यय सापेक्ष होने के कारण बहिर इहे और अतो गुणे (२७४) सूत्र अन्तर्गतवर्ण द्वयापेक्ष होने से अन्तर इहे। असिद्धं बहिर इन्मिन स्वतर इने — इस परिभाषा के अनुसार अन्तर इनकार्य अतो गुणे प्रथम हो जाता है। शेषे लोपः बहिर इन होने से अन्तर इने बाद प्रवृत्त होता है।

यहां यह भी ध्यातव्य है कि वार्णावाङ्गं बलीयः (वर्णकार्य की अपेक्षा अङ्गकार्य बलवान् होता है) परिभाषा के आश्रय से वर्णकार्य अतो लोपः की अपेक्षा अङ्गकार्य होवे लोपः को बलवान् नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहां आङ्ग और वार्ण कार्य समानाश्रय हों वहीं पर यह परिभाषा प्रवृत्त होती है। जैसे कृ + ज्वल् = कृ + अक यहां 'ऋ' को प्रत्यय के णित् होने से आङ्गकार्य अस्वो ब्लिंगित (१८२) से वृद्धि प्राप्त होती है तथा इसी ऋ को वार्णकार्य यण् (र्) भी प्राप्त होता है। इस परिभाषा से आङ्गकार्य वृद्धि हो जाती है। परन्तु

युष्मद् + औ, अस्मद् + औ — यहां के प्रथमयोरम् (३११) सूत्र से औकार को अम् आदेश हो जाता है। 'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्'। अब इस दशा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विघि-सूत्रम्—(३१४) युवावी द्विवचने ।७।२।६२॥ द्वयोरुक्तावनयोर्मपर्यन्तस्य युवावी स्तो विभक्तौ ॥

अर्थः — विभक्ति परे होने पर द्वित्वकथन में युष्मद् और अस्मद् को म्पर्यन्त कमशः युव और आव आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या — विभक्ती १७११। (अष्टन आ विभक्ती से) । युष्पदस्मदोः १६१२। (युष्पदस्मदोरनादेशे से)। मपर्यन्तस्य १६११। (अषिकृत है)। युवावी ११२। द्विवचने १७११। समासः — द्वयोर् वचनम् (कथनम्) द्विवचनम्, तिस्मन् = द्विवचने । षष्ठी-तत्पुरुषः । यहां 'द्विवचने' का 'विभक्ती' के साथ सामानाधिकरण्य कर लेने से 'द्विवचन विभक्ति परे होने पर' ऐसा अर्थ अभीष्ट नहीं । क्योंकि यदि ऐसा अभीष्ट होता तो महामुनि 'द्विवचने' न कहकर 'द्विवचे' ही कह देते । उन के 'द्वित्वे' न कह कर 'द्विवचने' कथन का यह तात्पर्य है कि चाहे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी विभक्ति परे हो द्वित्वकथन में युष्पद् और अस्मद् को म्पर्यन्त युव, आव आदेश हो जाते हैं। यथा—युवाम् अतिक्रान्तः = अतियुवाम्, आवाम् अतिक्रान्तः = अत्यावाम् । यहां सुंपरे होने पर भी युव और आव आदेश हो जाते हैं। यहां का विशेष विचार सिद्धान्त-कौमुदी में देखें। अर्थः — (विभक्ती) विभिन्त परे होने पर (द्विवचने) द्वित्वकथन में (युष्पदस्मदोः) युष्पद् और अस्मद् शब्दों के (मपर्यन्तस्य) म्पर्यन्त भाग के स्थान पर (युवावी) क्रमशः युव और आव आदेश हो जाते हैं।

युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम् — यहां द्वित्वकथन में युवावी दिवचने (३१४) सूत्र द्वारा म्पर्यन्त कमशः युव, आव आदेश करने पर — युव अद् + अम्, आव अद् + अम् । अब अन्तरङ्ग होने से प्रथम अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश हो जाता है — युवद् + अम्, आवद् + अम् । इस स्थिति में अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है — [लघु ] विधि-सूत्रम् — (३१५) प्रथमायादच द्विवचने भाषायाम् ।७।२।६६॥

औङ्चेतयोरात्वं लोके । युवाम् । आवाम् ॥

अर्थः — लोक में प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद् और अस्सद् को आकार आदेश हो जाता है।

व्याख्या-प्रथमायाः ।६।१। च इत्यव्ययपदम् । द्विवचने ।७।१। भाषायाम् ।७।१। युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से)। आ ।१।१। (अष्टन आ विभक्तो से)। अर्थः—(भाषायाम्) लोक में (प्रथमायाः) प्रथमाविभक्ति के (द्विवचने)

व्याश्रय (भिन्न भिन्न आश्रय) में यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । यहां प्रकृत में शेषे लोपः तो विभक्ति को निमित्त मानता है और बतो गुणे 'अ' को । बतः भिन्न भिन्न आश्रय होने से यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती ।

द्विवचन के परे होने पर (च) भी (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर (आ) आकार आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि से यह आकार आदेश अन्त्य अल् —दकार के स्थान पर होता है।

युवद् + अम्, आवद् + अम् । यहां प्रकृतसूत्र से दकार को आकार आदेश होकर—'यृव आ + अम्, आव आ + अम्' हुआ । अब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णेदीर्घ और अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने पर—'युवाम्, आवाम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।['भाषायाम्' कथन से वेद में 'युवम्, आवम्' बनेंगे]।

युष्मद् + जस्, अस्मद् + जस् - यहां ङे प्रथमयोरम् (३११) से जस् को अम् आदेश हो जाता है। 'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्— (३१६) यूयवयौ जसि ।७।२।६३।।

अनयोर्मपर्यन्तस्य यूयवयौ स्तो जिस । यूयम् । वयम् ।।

अर्थः — जस् परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को म्पर्यन्त ऋमशः यूय और वय आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । मपर्यन्तस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । यूयवयौ ।१।२। जिस ।७।१। अर्थः—(जिस) जस् परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपर्यन्तस्य) म्पर्यन्त भाग के स्थान पर क्रमशः (यूयवयौ) यूय और वय आदेश होते हैं।

'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्' यहां अम् को स्थानिवद्भाव से जस् मान कर उस के परे होने पर प्रकृतसूत्र द्वारा म्पर्यन्त कमशः यूय और वय आदेश हो—'यूय अद् - अम्, वय अद् + अम्'। अब अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर — यूयद् + अग्, वयद् + अम्। पुनः शेषे लोपः (३१३) से अद् भाग का लोप हो कर — यूय् + अम् = 'यूयम्', वय् + अम् = 'वयम्' रूप सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में शेषे लोपः (३१३) से जब केवल दकार का लोप होता है तब अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने से उक्त रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया के एकवचन में—'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्'। यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३१७) त्वमावेकवचने ।७।२।६७।।

एकस्योक्तावनयोर्मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ ॥

अर्थः — विभक्ति परे होने पर एकत्व-कथन में युष्मद् और अस्मद् को म्पर्यन्त स्व और म आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—विभक्तौ ।७।१। (अब्टन आ विभक्तौ से) । युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । मपर्यन्तस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । त्वमौ ।१।२। एक-वचने ।७।१। समासः—एकस्य वचनम्—कथनम् = एकवचनम्, तस्मिन् = एकवचने । षष्ठीतत्पुरुषसमासः । यहां 'एकवचने' का 'विभक्ती' के साथ सामानाधिकरण्य कर 'एकवचन विभिन्त परे होने पर' ऐसा अर्थ अभीष्ट नहीं । क्योंकि तब आचार्य 'एकवचने' न कह कर 'एकत्वे' ऐसा कह देते । अतः यहां 'एकवचने' कहने का यह तात्पर्य है कि चाहे एकवचन, द्विवचन वा बहुवचन जो भी विभिन्त परे हो युष्मद् और अस्मद् को एकत्वकथन में म्पर्यन्त त्व और म आदेश हो जाते हैं । यथा—त्वाम् अतिकान्ती=अतिमाम् । यहां द्विवचन परे होने पर भी युष्मद् और अस्मद् के एकार्थवाची होने से 'त्व, म' आदेश हो जाते हैं । विशेष सिद्धान्तकीमुदी में देखें ।

'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्' यहां क्रमशः म्पर्यन्त 'त्व, म' आदेश होकर— 'त्व अद् + अम्, म अद् + अम्'। अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर—'त्वद् + अम्, मद् + अम्'। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३१८) द्वितीयायाञ्च ।७।२।८७।।

अनयोरात् स्यात् । त्वाम् । माम् ॥

अर्थः --- द्वितीया विभिवत परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को आकार आदेश हो।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । आ ।१।१। (अष्टन आ विभक्तो से) । द्वितीयायाम् ।७।१। च इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(द्वितीयायाम्) द्वितीया विभक्ति परे होने पर (च) भी (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के स्थान पर (आ) आकार आदेश हो जाता है । अलोऽन्त्यविधि द्वारा यह आदेश अन्त्य दकार के स्थान पर होता है ।

'त्वद् + अम्, मद् + अम्' यहां द्वितीया परे है अतः प्रकृतसूत्र से दकार को आकार आदेश होकर—'त्व आ + अम्, म आ + अम्' हुआ। अब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ तथा अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने पर 'त्वाम्, माम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

युष्मद् + औट्, अस्मद् + औट् — यहां डे प्रथमयोरम् (३११) सूत्र से अम् आदेश होकर — 'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्'। युवावौ द्विष्वने (३१४) से म्पर्यन्त युव और आव हो — 'युव अद् + अम्, आव अद् + अम्'। अतो गुणे (२७४) से पररूप करने से — 'युवद् + अम्, आवद् + अम्'। अब द्वितीयायां च (३१८) से दकार को आकार, अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ तथा अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने से 'युवाम्, आवाम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

विशेष—प्रथमाविभिक्त के 'युवाम्, आवाम्' की प्रक्रिया में तथा द्वितीया विभिक्ति के 'युवाम्, आवाम्' की प्रक्रिया में आकारविधायक सूत्र का भेद है। प्रथमा में प्रथमायाद्य द्विवचने भाषायाम् (३१५) द्वारा तथा द्वितीया में द्वितीयायाञ्च (३१८) से आकार आदेश होता है।

'युष्मद् + इस्, अस्मद् + इस्' यहां अनुबन्ध शकार का लोप होकर 'युष्मद् + अस्, अस्मद् + अस्'। अब इस अवस्था में ङे प्रथमयोरम् (३११) द्वारा अम् आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है।

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३१६) ज्ञासो न १७।१।२६।।

आभ्यां शक्षो नः स्यात् । अमोऽपवादः । आदेः परस्य (७२) । संयो-गान्तर्लोपः । युष्मान् । अस्मान् ।।

अर्थः -- युष्मद् या अस्मद् शब्दों से परे शस् को नकार आदेश हो।

व्याख्या— युष्मदस्मद्भ्याम् ।५।२।(युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽज् से) । ज्ञसः ।६।१। न ।१।१। (विभित्त का लुक्) । अर्थः— (युष्मदस्मद्भ्याम्)युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (ज्ञसः) ज्ञस् के स्थान पर (न) न् आदेज्ञ हो जाता है । अम् आदेज्ञ के प्राप्त होने पर यह आदेज्ञ विधान किया गया है अतः यह उस (३११) का अपवाद है । यह नकारादेज्ञ अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अल् अर्थात् सकार के स्थान पर प्राप्त था, परन्तु आदेः परस्य (७२) से उस का बाध कर शस् = अस् के आदि अर्थात् अकार के स्थान पर हो जाता है ।

'युष्मद् + अस्, अस्मद् + अस्' यहां प्रकृतसूत्र से शस् के अकार को नकार आदेश हो 'युष्मद् + न्स्, अस्मद् + न्स्'। अब द्वितीयायाञ्च (३१८) सूत्र से दकार को आकार तथा अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ हो — 'युष्मान्स्, अस्मान्स्'। पुनः संयोगान्तस्य लोपः (२०) से सकार का लोप करने पर — 'युष्मान्, अस्मान्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। घ्यान रहे कि यहां संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से न लोपः० (१८०) द्वारा नकार का लोप नहीं होता किञ्च 'युष्मान्' में अद्कु० (१३८) द्वारा प्राप्त णत्व का भी पदान्तस्य (१३६) द्वारा निषेष हो जाता है।

युष्मद्+आ(टा), अस्मद्+आ(टा)—यहां एकत्वकथन होने के कारण त्वमावेकवचने (३१७) से म्पर्यन्त त्व और म आदेश हो—'त्व अद्+आ, म अद्+आ'। अतो गुणे (२७४) से पररूप हो—'त्वद्+आ, मद्+आ'। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३२०) योऽचि ।७।२।८६।।

अनयोर्यकारादेशः स्यादनादेशेऽजादौ परतः । त्वया । मया ॥

अर्थः — अनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को यकार आदेश हो।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः १६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से)। यः १११। (यकारा-दकार उच्चारणार्थः)। अनादेशे ।७।१। (युष्मदस्मदोरनादेशे से)। अचि ।७।१। विभक्तो ।७।१। (अष्टन आ विभक्तो से)। 'अचि' यह 'विभक्तो' का विशेषण है अतः यस्मिन्दिधिस्तदादावल्प्रहणे द्वारा तदादिविधि हो कर 'अजादो विभक्तो' वन जाता है। अर्थः— (अनादेशे) अनादेश (अचि) अजादि (विभक्ती) विभक्ति परे हो तो (युष्मद- र हमदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के स्थान पर (यः) य् आदेश हो जाता है।

जिन विभक्तियों के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता वे अनादेश विभक्तियां कहाती हैं। अनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युष्मद् और अस्मद् को य् आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् दकार के स्थान पर होता है।

'त्वद् + आ, मद् + आ' यहां 'आ' यह अनादेश अजादि विभक्ति परे है अतः प्रकृतसूत्र से दकार को यकार आदेश हो कर—त्वय् + आ = 'त्वया', मय् + आ = 'मया' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'अनादेश' कथन के कारण पञ्चमीबहुवचनान्त 'युष्मत्, अस्मत्' में यकारादेश नहीं होता। क्योंकि यहां पञ्चमी के बहुवचन 'म्यस्' के स्थान पर पञ्चम्या अत् (३२४) द्वारा 'अत्' यह अजादि आदेश हुआ है।

'युष्मद् + म्याम्, अस्मद् + भ्याम्' यहां युवावो द्विवचने (३१४) से क्रमशः म्पर्यन्त युव और आव आदेश हो कर 'युव अद् + भ्याम्, आव अद् + भ्याम्'। अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर—'युवद् + भ्याम्, आवद् + भ्याम्'। अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्---(३२१) युष्मदस्मदोरनादेशे ।७।२।६६।।

अनयोरात् स्याद् अनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम् । आवाभ्याम् । युष्माभिः । अस्माभिः ।।

अर्थः — अनादेश हलादि विभक्तियों के परे होने पर युष्पद् और अस्मद् शब्दों के स्थान पर आकार आदेश हो।

क्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। अनादेशे ।७।१। हिल ।७।१। (रायो हिल से) । विभक्तो ।७।१। वा ।१।१। (अञ्चन का विभक्तो से) । अर्थः—(अनादेशे) अनादेश (हिलि=हलादो) हलादि (विभक्तो) विभिन्त परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के स्थान पर (आ) 'आ' यह आदेश हो जाता है। यह आकार आदेश अलोऽन्त्यविधि से अन्त्य अल् दकार के स्थान पर होता है।

'युवद्—म्याम्, आवद्—म्याम्' यहां 'म्याम्' यह अनादेश हलादि विमक्ति परे है अतः दकार को आकार हो कर सवर्णदीर्धं करने से—'युवाम्याम्, आवाम्याम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

अनादेश के फलस्वरूप 'युष्मभ्यम्' आदि में भ्यम्-पक्ष में 'आ' आदेश न होगा।

'युष्मद् + भिस्, अस्मद् + भिस्' यहां युष्मवस्मदोरनादेशे (३२१) सूत्र से दिकार को आकार तथा सवर्णदीर्घ हो कर 'युष्माभिः, अस्माभिः' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'युष्मद् + छे, अस्मद् + छे' यहां छे प्रथमयोरम् (३११) से छे को अम् आदेश हो कर 'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्'। अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३२२) तुभ्यमह्यौ ङिय ।७।२।६४॥ अनयोर्मपर्यन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम् । मह्यम् ॥

अर्थः—'ङे' परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को म्पर्यन्त क्रमशः तुम्य और मह्य आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । मपर्यन्तस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । तुभ्यमह्यौ ।१।२। ङिय ।७।१। अर्थः—(ङिय) 'ङे' परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपर्यन्तस्य) मकारपर्यन्त भाग के स्थान पर कमशः (तुभ्यमह्यौ) तुभ्य और मह्य आदेश हो जाते हैं।

'युष्मद् + अम्, अस्मद् + अम्' यहां स्थानिवद्भाव से अम् को ङे मान कर प्रकृतसूत्र से तुभ्य और मह्य आदेश हो कर 'तुभ्य अद् + अम्, मह्य अद् + अम्'। अतो गुणे (२७४) से पररूप हो—'तुभ्यद् + अम्, मह्यद् + अम्'। अब टिलोपपक्ष में शेषे लोपः (३१३) से अद् भाग का लोप करने पर 'तुभ्यम्, मह्यम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में शेषे लोपः (३१३) से दक्तारलोप तथा अमि पूर्वः (१३६) से पूर्वरूप करने पर उक्त रूपों की सिद्धि होती है।

'युष्मद् 🕂 म्यस्, अस्मद् 🕂 म्यस्' यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्— (३२३) म्यसोऽम्यम् ।७।१।३०।।

आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम् इत्यादेशः स्यात्। युष्मभ्यम्। अस्मभ्यम्।। अर्थः—युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे भ्यस् को अभ्यम् आदेश हो।

व्याख्या—युष्मदस्मद्भ्याम् ।५।२। (युष्मदस्मद्भ्याम् इसोऽश् से) । भ्यसः ।६।१। अभ्यम् ।१।१। अर्थः—(युष्मदस्मद्भ्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (भ्यसः) भ्यस् के स्थान पर (अभ्यम्) अभ्यम् आदेश हो जाता है ।

'युष्मद् + भ्यस्, अस्मद् + भ्यस्' यहां भ्यस् को अभ्यम् आदेश हो कर शेषे लोपः (३१३) से टिलोप' करने से 'युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोप-पक्ष में केवल दकार का लोप हो कर अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर उक्त रूप सिद्ध होंगे।

ध्यान रहे कि शेषे लोपः (३१३) में अन्त्यलोप मानने वाले कुछ वैयाकरण (भ्यसो स्यम्' इस प्रकार सूत्र पढ़ कर स्यस् के स्थान पर स्यम् आदेश करते हैं। अतः उन के मत में पररूप किये विना ही यथेष्ट रूप सिद्ध हो जाते हैं।

१. यहां अनादेश अजादि विभिन्त न होने से घोऽचि (३२०) सूत्र से यकारादेश नहीं होता । एवम्—'म्यम्' पक्ष में भी युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१) से आकारा-देश की अप्रवृत्ति जाननी चाहिये ।

१. परन्तु इस प्रकार अन्त्यलोप करने पर 'युष्म — भ्यम्, अस्म — भ्यम्' इस अवस्था में बहुवचने भल्येत् (१४६)द्वारा एत्व प्राप्त होता है। इस का वारण अञ्जवारी पुनवृंत्तौ अविधिनिष्ठितस्य इस परिभाषा से किया जाता है। किसी अञ्जाषि-

'युष्मद्+इसिं, अस्मद्+इसिं' यहां विश्वमसूत्र प्रवृत्त होता है— [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३२४) एकवचनस्य च ।७।१।३२॥ आभ्यां इसेरत्। त्वत्। मत्।।

अर्थ: - युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे ङिसँ को 'अत्' आदेश हो।
व्याख्या - युष्मदस्मद्म्याम् । ११।२। (युष्मदस्मद्म्याम् ङसोऽश् से)। पञ्चम्याः
।६।१। (पञ्चम्या अत् से)। एकवचनस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्। अत् ।१।१।
(पञ्चम्या अत् से)। अर्थः - (युष्मदस्मद्म्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे
(पञ्चम्याः) पञ्चमी के (एकवचनस्य) एकवचन के स्थान पर (च) भी (अत्)
'अत्' यह बादेश हो जाता है।

'युष्मद् + इसिं, अस्मद् + इसिं' यहां प्रकृतसूत्र से इसिं के स्थान पर अत् आदेश (घ्यान रहे कि अत् आदेश अनेकाल् होने से सर्वादेश होता है) होकर— 'युष्मद् + अत्, अस्मद् + अत्'। स्वभावेकवचने (३१७) से म्पर्यन्त 'त्व, म' होकर — 'त्व अद् + अत्, म अद् + अत्'। अतो गुणे (२७४) से पररूप हो - 'त्वद् + अत्, मद् + अत्'। अब शेषे लोपः (३१३) से टि = अद् भाग का लोप करने पर — 'त्व् + अत् = त्वत्, म् + अत् = मत्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में केवल दकार का लोप हो कर पररूप (२७४) करने से यही रूप सिद्ध होते हैं।

नोट — 'अत्' आदेश में हलक्त्यम् (१) द्वारा तकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती, न विभक्ती तुस्माः (१३१) सूत्र निषेध करता है। अवसान में जक्त्व-चर्त्व तो होंगे ही। पञ्चमी के बहुवचन में 'युष्मद् — म्यस्, अस्मद् — म्यस्' यहां म्यसोऽम्यम्

(३२३) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३२५) पञ्चम्या अत् ।७।१।३१।।

आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत् स्यात् । युष्मत् । अस्मत् ।। अर्थः—युष्मद् अस्मद् शब्दों से परे पञ्चमी के भ्यस् को 'अत्' आदेश हो ।

ध्याख्या—युष्मदस्मद्भ्याम् । ५।२। (युष्मदस्मद्भ्यां इसोऽश् से)। पञ्चम्याः ।६।१। भ्यसः ।६।१। (भ्यसोऽभ्यम् से)। अत् ।१।१। अर्थः — (युष्मदस्मद्भ्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (पञ्चम्याः) पञ्चमी के (भ्यसः) भ्यस् के स्थान पर (अत्) 'अत्' आदेश हो जाता है। अनेकाल् होने से 'अत्' सर्वादेश होता है।

'युष्मद् + भ्यस्, अस्मद् + भ्यस्' यहां प्रकृतसूत्र से पञ्चमी के भ्यस् को अत् बादेश होकर — 'युष्मद् + अत्, अस्मद् + अत्'। अब शेषे लोपः (३१३) से टिलोप

कारीय विधि के प्रवृत्त होने पर यदि परिनिष्ठित (व्यवहार्य) प्रयोग बन जाये तो पुनः दूसरे अङ्गाधिकारीय कार्य की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये। यहां शेषे लोपः (३१३) इस अङ्गकार्य के प्रवृत्त होने पर लोकप्रसिद्ध 'युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम्' प्रयोग बन चुके हैं अतः अब इन का रूप बिगाड़ने के लिये दूसरा अङ्गकार्य बहुबचने अल्पेत् (१४४) प्रवृत्त न होगा।

होकर 'युष्म् - अत् = युष्मत्, अस्म् + अत् = अस्मत्' प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्य-लोपपक्ष में अन्त्य दकार का लोप होकर अतो गुणे (२७४) द्वारा पररूप करने से — 'युष्मत्, अस्मत्' यही रूप सिद्ध होते हैं।

षष्ठी के एकवचन में 'युष्मद् + ङस्, अस्मद् + ङस्' यहां त्वसावेकवचने (३१७) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्— (३२६) तवममौ ङसि ।७।२।६६।।

अनयोर्मपर्यन्तस्य तवममौ स्तो ङसि ॥

अर्थः—'ङस्' परे होने पर युष्मद् और अस्मद् शब्दों को म्पर्यन्त क्रमशः 'तव' और 'मम' आदेश होते हैं।

व्याख्या—युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से) । मपर्यन्तस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । तवममी ।१।२। ङिस ।७।१। अर्थः—(ङिस) ङस् परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद् और अस्मद् शब्दों के (मपर्यन्तस्य) मकारपर्यन्त भाग के स्थान पर कमशः (तव-ममी) 'तव' और 'मम' आदेश होते हैं।

'युष्मद् + ङस्, अस्मद् + ङस्' यहां प्रकृतसूत्र से म्पर्यन्त 'तव, मम' आदेश करने पर—तव अद् + ङस्, मम अद् + ङस्। अतो गुणे (२७४) से पररूप कर—-'तवद् + ङस्, ममद् - । अबृ अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

#### [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३२७) युष्मदस्मद्भचां ङसोऽश् ।७।१।२७।।

[युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ङसोऽज्ञादेज्ञः स्यात्] । तव । मम । युवयोः । आवयोः ।।

अर्थः — युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे उस् के स्थान पर 'अश्' आदेश हों। व्याख्या — युष्मदस्मद्भ्याम्। १।२। इसः। ६।१। अश् ।१।१। अर्थः — (युष्मदम्मद्भ्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (इसः) इस् के स्थान पर (अश्) अश् आदेश हो जाता है। 'अश्' आदेश शित् होने से आदेः परस्य (७२) का बाध कर अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) से सर्वदिश होता है।

'तवद् + ङस्, ममद् + ङस्' यहां अश् आदेश होकर—'तवद् + अ (अश्), ममद् + अ(अश्)'। अब शेषे लोपः(३१३) से अद् का लोप करने से — 'तव, मम' ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में केवल दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने से यही रूप सिद्ध हो जाते हैं।

'युष्मद् + ओस्, अस्मद् + ओस्' यहां युवावौ द्विवचने (३१४) से म्पर्यन्त क्रमशः युव, आव आदेश होकर—'युव अद् + ओस्, आव अद् + ओस्'। अतो गुरू (२७४) से पररूप कर—'युवद् + ओस्, आवद् + ओस्'। अब अनादेश अजादि विभक्ति ओस् के परे होने से योऽचि (३२०) से दकार को यकार आदेश होकर —'युवय् + ओस् = युवयोः, आवय् + ओस् = आवयोः' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

'युष्मद् + आम्, अस्मद् + आम्' अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्--(३२८) साम आकम् ।७।१।३३॥

आभ्यां परस्य साम आकम् स्यात् । युष्माकम् । अस्माकम् । त्वयि । मयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । अस्मासु ।।

अर्थः —युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे साम् को आकम् आदेश हो । व्याख्या —युष्मदस्मद्भ्याम् ।५।२। (युष्मदस्मद्भ्यां इसोऽश् से) । सामः ।६।१। आकम् ।१।१। अर्थः — (युष्मदस्मद्भ्याम्) युष्मद् और अस्मद् शब्दों से परे (सामः) साम् के स्थान पर (आकम्) आकम् आदेश हो।

युष्मद् और अस्मद् शब्दों के अदन्त न होने से इन से परे आम् को आमि सर्वनाम्नः सुंद् (१५५) से सुंद न हो सकने के कारण जब साम् ही नहीं होता तो पुनः
उस के स्थान पर 'आकम्' आदेश कैंसे सम्भव हो सकता है ?यह प्रश्न यहां उपस्थित
होता है। इस का उत्तर यह है कि यहां 'साम्' निर्देश भावी (आगामी = आगे होने
वाले) 'सुंद' की निवृत्ति के लिये है। अर्थात् 'आकम्' आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष
में शेषे लोपः (३१३) सूत्र से जब अन्त्य दकार का लोप हो जाता है तब युष्मद्
प्रस्मद् के अदन्त हो जाने से आमि सर्वनाम्नः सुंद् (१६६) सूत्र से जो 'सुंद' का
आगम प्राप्त होता है, उसकी निवृत्ति के लिये यहां 'साम्' के स्थान पर 'आकम्'
आदेश कर रहे हैं। इस से 'आकम्' आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष में अवर्णान्त हो
लाने पर भी सुंद का आगम नहीं होता।

बालोपयोगी सार यह है कि यह सूत्र दो कार्य करता है। एक तो यह आम् के स्थान पर आकम् आदेश करता है। दूसरा यह शेषे लोपः (३१३) से अन्त्यलोपपक्ष में दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुँट् आगम का भी निषेध करता है।

'युष्मद् + आम्, अस्मद् + आम्' यहां साम आकम् (३२८) सूत्र से आम् को आकम् करने पर —युष्मद् + आकम्, अस्मद् + आकम्। अब अन्त्यलोपपक्ष में शेषे लोपः (३१३) से दकार का लोप होकर सवर्णदीर्घ करने पर 'युष्माकम्, अस्माकम्' ये रूप सिद्ध होते हैं। टिलोपपक्ष में भी शेषे लोपः (३१३) से टि = अद् का लोप हो कर — 'युष्म् + आकम् = युष्माकम्, अस्म् + आकम् = अस्माकम्' सिद्ध हो जाते हैं।

विशेष — यदि 'आकम्' की बजाय 'अकम्' कहा होता तो अन्त्यलोपपक्ष में शेषे लोप: (३१३) से दकार का लोप हो कर पररूप एकादेश करने पर 'युष्मकम्' 'अस्मकम' इस प्रकार अनिष्ट रूप बन जाते। अतः 'आकम्' आदेश कहा है।

'युष्मद्+िङ, अस्मद्+िङ' यहां ङकार अनुबन्ध का लोप हो कर स्वमावेक-भवने (३१७) से क्रमशः म्पर्यन्त त्व और म आदेश करने से—'त्व अद्+इ, म अद् +इ'। अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश कर—'त्वद्+इ, मद्+इ'। अब अनादेश अजादि विभक्ति परे रहने के कारण योऽिं (३२०) से दकार को यकार करने से—'त्वय्+इ=त्विं मय्+इ=मिं' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

युष्मद् + सु (सुप्), अस्मद् + सु (सुप्) । यहां युष्मवस्मवोरनावेको (३२१) से वकार को आकार हो सदम्बंदीयं करने से 'युष्मासु, अस्मासु' प्रयोग सिद्ध होते हैं।

अब युष्मद्-अस्मद्-विषयक कुछ उपयोगी नोट लिखते हैं। इन से सब सूत्रों का अवगाहन हो कर निश्चय ही बालकों को अपूर्व लाभ होगा। घ्यान देकर पढ़ें—

[१] (मपर्यन्त आदेशों के विखय में) —

(क) एकवचन में—सुँ, ङे, इस् को छोड़ कर अन्य सब स्थानों में त्वसावेक-वचने (३१७) प्रवृत्त हो जाता है। सुँ में त्वाही सी (३१२), ङे में तुम्यसह्यो ङिया (३२२) और इस् में तवसमी इसि (३२६) अण्वाद हैं। तथाहि—

> ङसं सुं ङेविभक्तिञ्च विनैकवचने सदा। एकोक्तौ तु त्वमादेशौ मपर्यन्तावितीरितौ ॥१॥ तुम्यमह्यौ ङिय स्यातां त्वाहौ सौ मुनिचोदितौ। ङस्यादेशौ तथा स्यातौ तवेति च ममेत्यपि॥२॥

(ख) द्विवचनों में सदा म्पर्यन्त 'युव, आव' आदेश होते हैं। इन का कोई अपवाद नहीं। तथाहि—

विना बाधं तु द्वित्वोक्ती युवावी भवतः सदा ।

(ग) बहुवचन में जस् को छोड़ कर अन्य कहीं भी म्पर्यन्त आदेश नहीं होता। जस् में यूयवयी जिस (३१६) से 'यूय, वय' आदेश होते हैं। तथाहि—

बहुत्वोक्तौ जसोऽन्यत्र नैवादेशी क्वचिन्मतौ । जसि यूयवयादेशौ मपर्यन्तावितीरितौ ।!

[२] (विभक्तिस्थानिक आदेशों के विषय में)—
शसं त्यक्त्वा द्वितीयायाः प्रथमायास्तथैव छेः।
अमादेशो बुधैः प्रोक्तः शसोऽकारस्य नः स्मृतः॥१॥
साम आकं ङसोऽइप्रोक्तोऽत् पञ्चम्येकबहुत्वयोः।
ऋत एभ्यो न चादेशो विभक्तीनां क्वचिद्भवेत्॥२॥

अर्थ:—शस् को छोड़ कर द्वितीया के तथा प्रथमा और डे के स्थान पर अम् आदेश हो जाता है। शस् के अकार को नकार आदेश होता है।।१।। साम् (आम्) को आकम्, इस् को अश्, पञ्चमी के एकवचन और बहुवचन को अत् आदेश होता है। इन के विना अन्य किसी विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता।।२।।

[३] (आत्व और यत्व के विषय में)-

(क) सुपि चौडि भिसि म्यामि द्वितीयायां तथैव च। आत्वमेषु दकारस्य त्रिभिः सूत्रैर्मुनीरितैः॥

अर्थ: —प्रथमा के द्विवचन (औ), द्वितीया, भ्याम्, भिस् तथा सुप् में युष्मद् अस्मद् के दकार को आकार हो जाता है। दकार को आकार तीन सूत्रों से होता है —१. प्रथमायाद्य द्विवचने भाषायाम् (३१५), २. द्वितीयायां च (३१८), ३. युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१)।

(ख) योऽचिसूत्रेण यावेश आहिः ओसि तबैव औ ।

क्षर्यः — आङ् (टा), ओस् तथा ङि परे होने पर योऽचि (३२०) सूत्र से दकार को यकारादेश हो जाता है।

[४] ('शेषे लोपः' सूत्र के विषय में)---

पञ्चम्याद्य चतुर्घ्याद्य बच्ठीप्रयमयोरिष । यान्यद्वियचनान्यत्र होषे—लोपो विधीयते ॥

अर्थः—पञ्चमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा के एकवचन और बहुवचन के परे होने पर क्षेपे लोपः (३१३) सूत्र प्रवृत्त हुआ करता है। [सचु०] विधि-सूत्रम्—(३२६) युष्मवस्मवोः षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीयास्थयोर्था-

न्नावी । द।१।२०॥

पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठघादिविशिष्टयोर्युष्मदस्मदोर्वान्नौ इत्यादेशौ स्तः ॥

अर्थ:—पद से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति से युक्त युष्मद्, अस्मद् शब्दों के स्थान पर ऋमशः वाम्, नौ आदेश होते हैं।

व्याख्या—पदात् । १।१। (यह अधिकृत है) । षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः । ।६।२। युष्मदस्मदोः ।६।२। वान्नावो ।१।२। अपादादो ।७।१। (यह अधिकृत है) । समासः—न पादादो — अपादादो, प्रसज्यप्रतिषेषः । नञ्समासः । अर्थः—(पदात्)पद से परे (षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति के साथ वर्ते-मान (युष्मदस्मदोः) युष्मद्, अस्मद् शब्दों के स्थान पर क्रमशः (वान्नावो) वाम्, नौ आदेश हो जाते हैं। (अपादादो) परन्तु पाद के आदि में नहीं होते।

यह सूत्र केवल षष्ठ्यादि के द्विवचन में ही प्रवृत्त होता है, एकवचन वा बहु-वचन में नहीं। एकवचन और बहुवचन में अग्निम तीन सूत्र इस के अपवाद हैं। सूत्र के उदाहरण यथा—

षडिं - धनिमदं वाम् (युवयोः) अस्ति । धनिमदं नौ (आवयोः) अस्ति । धनुर्थी - ईशो वां (युवाम्याम्) ददाति । ईशो नौ (आवाम्याम्) ददाति । दितीया - ईश्वरो वां (युवाम्) पश्यति । ईश्वरो नौ (आवाम्) पश्यति । यहां कोष्ठक में लिखे शब्दों के स्थान पर वाम्, नौ आदेश हुए हैं।

'पद से परे' इसिलये कहा है कि—(१) युवयोर्धनमस्ति। (२) आवयोर्धन-मस्ति। (३) युवाभ्यां माता ददाति। (४) आवाभ्यां माता ददाति। (४) युवा-मीशो रक्षतु। (६) आवामीशो रक्षतु। इत्यादि स्थानों पर आदेश न हों। यहां 'युवयोः' आदि पद से परे नहीं हैं।

'अपादादी' इसलिये कहा है कि क्लोक के पाद के आदि में 'वाम्, नी' आदेश न हो जाएं। यथा---

> योऽयम्भूतेक्वरो वेषो युवयोः पापनाक्षनः । असावस्तु विभुनीय आवयोरिप पालकः ॥

यहां 'युवयोः' और आवयोः' के पद से परे होने पर भी पाद के आदि में वर्समान होने के कारण 'वाम्, नौ' आदेश नहीं होते ।'

युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थोद्वितीयास्थयोः भें 'स्थ' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि षष्ठियादि विभक्तियों के साथ रहने पर ही 'युष्मद्, अस्मद्' शब्दों को 'वाम्, नौ' आदेश हों, समास में विभक्ति के लुष्त हो जाने पर न हों। यथा—'इमी युष्मत्पुत्त्री गच्छतः। इमावस्मत्पुत्त्री वदतः' यहां 'युवयोः पुत्त्री = युष्मत्पुत्त्री, आवयोः पुत्त्री = अस्मत्पुत्री' इस प्रकार षष्ठीतत्पुष्ष-समास है। समास में विभक्ति का लुक् हो जाने से 'वाम्, नौ' आदेश नहीं होते।

अब इस सूत्र के अपवाद आरम्भ किये जाते हैं -

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३०) बहुवचनस्य वस्नसौ ।८।१।२१।।

उक्तविघयोरनयोः षष्ठचादिबहुवचनान्तयोर्वस्नसौ स्तः॥

अयं:—पद से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया के बहुवचनों से युक्त युष्मद्, अस्मद् शब्दों को क्रमशः वस्, नस् आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—पदात् ।५।१। (अधिकृत है) । षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः ।६।२।
युष्पदस्मदोः ।६।२। (पूर्वसूत्र से) । बहुवचनस्य ।६।१। (यह 'युष्पदस्मदोः' का विशेषण है, अतः वचनविपरिणाम तथा तदन्तविधि से 'बहुवचनान्तयोः' बन जाता है )। वस्नसौ ।१।२। अपादादौ ।७।१। (यह भी अधिकृत है) । अर्थः—(पदात्) पद से परे (षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः) षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया सहित वर्तमान (बहुवचनस्य चबहुवचनान्तयोः) बहुवचनान्त (युष्पदस्मदोः) युष्पद्, अस्मद् शब्दों के स्थान पर कमशः (वस्नसौ) वस्, नस् आदेश हो जाते हैं। परन्तु (अपादादौ) पाद के आदि में नहीं होते । यह सूत्र पूर्वसूत्र का अपवाद है। उदाहरण यथा—

षष्ठी — गावो वः (युष्माकम्) सन्ति । अजा नः (अस्माकम्) सन्ति । चतुर्थी — गावो वो (युष्मभ्यम्) दीयन्ते । अजा नो (अस्मभ्यम्) दीयन्ते । द्वितीया — गावो वः (युष्मान्) पश्यन्ति । अजा नः (अस्मान्) पश्यन्ति ।

'पद से परे' इसलिये कहा है कि — १. युष्माकं धनमस्ति । २. अस्माकं बल-मस्ति । ३. युष्मभ्यं दीयते । ४. अस्मभ्यं दीयते । ५. युष्मान् पश्यन्ति । ६. अस्मान् पश्यन्ति । इत्यादियों में वस्, नस् आदेश न हों ।

'अपादादी' इसलिये कहा गया है कि — रुद्धः शिवकरो देवो युष्माकं पापहारकः — इत्यादियों में 'युष्माकम्' के स्थान पर 'वस्' आदेश न हो ।

'स्थ' ग्रहण से पूर्ववत्—'अयं युष्मद्दासो (युष्माकं दासः) याति, अयम् अस्म-द्दासो (अस्माकं दासः) याति इत्यादियों में वस्, नस् आदेश नहीं होते।

१. यह निषेध क्लोक के द्वितीय तृतीयादि पादों के लिये किया गया है, प्रथम पाद के लिये नहीं । क्योंकि प्रथम पाद में तो 'पदात्' इस अधिकार से ही व्यभिचार-निवृत्ति हो सकती थी।

अब 'वाम्, नी' बादेशों का दूसरा अपवाद लिखते हैं— [स्वचु ] विधि-सूत्रम्—(३३१) तेमयावेकवचनस्य । ६।१।२२।।

उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः ॥

अर्थ:—पद से परे पाद के आदि में न ठहरे हुए, षष्ठी तथा चतुर्थी के एक-वचनों से युक्त, युष्मद् अस्मद् शब्दों को क्रमशः 'ते, में' आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—पदात् । १११ (अघिकृत है) । षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः । ११२। युष्मदस्मदोः १६१२। (युष्मदस्मदोः षष्ठठी० से) । एकवचनस्य । ६११। (युष्मदस्मदोः का विशेषण होने से पूर्ववत् 'एकवचनान्तयोः' बन जाता है)। तेमयौ । ११२। अपादादौ । ७११। (अघिकृत है) । अर्थः—(पदात्) पद से परे, (षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया के सहित वर्त्तमान (एकवचनस्य = एकवचनान्तयोः) एकवचनान्त (युष्मदस्मदोः) युष्मद्, अस्मद् शब्दों के स्थान पर क्रमशः (तेमयौ) 'ते, में आदेश होते हैं। परन्तु (अपादादौ) पाद के आदि में नहीं होते।

यह सूत्र युष्मदस्मदोः पष्ठी० (३२९)सूत्र का अपवाद है। इस का भी त्वामी हितीयायाः (३३२) यह अग्रिमसूत्र अपवाद है। अतः यह सूत्र केवल पष्ठी तथा चतुर्यी के एकवचनान्तों में ही प्रवृत्त होता है। ग्रन्थकार ने भी वृत्ति में इसीलिये द्वितीया का ग्रहण नहीं किया। इस के उदाहरण यथा—

चन्ठी—ईश ! अहं ते (तव) दासोऽस्मि । त्वं मे (मम) पालकोऽसि । चतुर्थी—नमस्ते (तुम्यम्) ऽस्तु । भोजनं मे (मह्यम्) प्रयच्छ ।

'पद से परे' इसलिये कहा है कि — तव दास एष जनः । ममास्ति प्रयोजनम् । तुम्यं वनं दास्यामि । महाम् मोदकम् रोचते । इत्यादियों में 'ते, मे' आदेशन हो जाएं ।

'अपादादी' इसलिये कहा है कि--आगिमध्यति यन्मित्रं, तव कार्यं करिष्यिति इत्यादि में आदेश न हो जाये।

अब इस सूत्र का अपवाद कहते हैं-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३२) त्वामौ 'द्वतीयायाः । ८।१।२३।।

द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशी स्त:॥

अर्थः—पद से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, द्वितीया के एकवचन से युक्त युष्मद्, अस्मद् शब्दों को क्रमशः 'त्वा, मा' आदेश हो जाते हैं।

व्याख्या—पदात् ।५।१। (अधिकृत है)। द्वितीयायाः।६।१। एकवचनस्य ।६।१। (तेमयावेकवचनस्य से । 'युष्मदस्मदोः' का विशेषण है, अतः वचनविपरिणाम तथा तदन्तविधि हो कर 'एकवचनान्तयोः' बन जाता है)। युष्मदस्मदोः।६।२। (युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदस्मदोः षष्ठी० से)। त्वामौ ।१।२। अपादादौ ।७।१। (यह भी अधिकृत है)। अर्थः—(पदात्)पद से परे (द्वितीयायाः) द्वितीया के (एकवचनस्य = एकवचनान्तयोः)एकवचनान्त (युष्मदस्मदोः) युष्मद्, अस्मद् शब्दों के स्थान पर क्रमशः (त्वामौ) त्वा, मा आदेश हो जाते हैं (अपादादौ) परन्तु पाद के आदि में नहीं होते।

यह सूत्र तेमयावेकवचनस्य (३३१) सूत्र का अपवाद है। इस के उदाहरण यचा— लोकस्त्वा (त्वाम्) पश्यति । लोको मा (माम्) पश्यति ।
'पद से परे' इसलिये' कहा है कि — त्वां लोकाः पश्यन्ति । मां लोकाः पश्यन्ति ।
इस्यादियों में 'त्वा, मा' आदेश न हों ।

'अपादादी' इसलिये कहा है कि — स जगद्रक्षको देवो मां सदा पालियण्यति

इत्यादियों में आदेश न हो।

अब ग्रन्थकार इन सब सूत्रों के उदाहरणों को रामचन्द्राचार्यनिर्मित दो श्लोकों में दर्शाते हैं—

[लघु०] श्रीशस्त्वाऽवतु माऽपीह, दत्तात् ते मेऽपि शर्म सः।

स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वाम् अपि नौ विभुः।।१।।
सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिर्वाम् अपि नौ हरिः।
सोऽव्याद वो नः, शिवं वो नो दद्यात्, सेव्योऽत्र वः स नः।।२।।

क्याख्या — यहां पहले द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्ठी के एकवचन का; पीछे द्वि-वचन का और तदनन्तर बहुवचन का उदाहरण दिया गया है। हम ने अर्थ करते समय कोष्ठक में इसे स्पष्ट कर दिया है। ये श्लोक प्रक्रियाकीमुदी से उद्घृत किये गये हैं।

[लघु०] वा०—(२६) समानवाक्ये युष्मवस्मवावेशा वक्तव्याः ॥

एकतिङ् वाक्यम् । तेनेह न—ओदनं पच तव भविष्यति । इह तु स्या-देव—शालोनान्ते ओदनं दास्यामि ।।

अर्थः —युष्मद् अस्मद् शब्दों के स्थान पर होने वाले 'वाम्, नी' आदि आदेश समानवाक्य अर्थात् एक वाक्य में होते हैं। एकतिङ् इति —एक तिङन्त वाला वाक्य कहाता है। ब्याख्या—पूर्वोक्त 'वाम्, नी' आदि आदेश समान वाक्य में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् इन सूत्रों के विषय में निमित्त और निमित्ती का एक ही वाक्य में वर्तमान होना आवश्यक है। पद से परे 'वाम्, नी' आदि आदेशों का विधान है। यहां पद निमित्त तथा 'वाम्, नी' आदि आदेश निमित्ती हैं। यदि निमित्त अन्य वाक्य में स्थित होगा तो ये आदेश न होंगे।

इस वार्त्तिक के उदाहरण देने से पूर्व वाक्य क्या होता है ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैं—एकतिङ् वाक्यम् । एकः = मुख्यः, तिङ् = तिङ्न्तो यस्य यस्मिन् वा तद् एकतिङ् । जिस में तिङन्त मुख्य वा विशेष्य हो —

उसे 'वाक्य' कहते हैं।<sup>१</sup>

अब वात्तिक क्रा प्रयोजन दिखाते हुए प्रत्युदाहरण देते हैं-

'ओदनं पच तव भविष्यति'। यहां एक वाक्य नहीं, दो वाक्य हैं। 'ओदनं पच' यह पहला वाक्य तथा 'तव भविष्यति' यह दूसरा वाक्य है। यहां दूसरे वाक्य में स्थित 'तव' के स्थान पर 'ते' आदेश नहीं होता, क्योंकि उस का निमित्त पद (पच) उस वाक्य में स्थित नहीं।

'शालीनां ते ओदनं दास्यामि' (मैं तुभे साठी चावलों का भात दूंगा)। यहां 'शालीनाम्' यह निमित्त एक वाक्य में स्थित है अतः इस से परे 'तुभ्यम्' के स्थान पर 'ते' आदेश हो जाता है।

[लघु०] वा०—(२७) एते वान्नावादयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः ॥

धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्तीति वा। अन्वादेशे तु नित्यं स्यु:—तस्मै ते नम इत्येव ॥

अर्थः -- अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त वाम्, नौ आदि आदेश विकल्प से होते

हैं। [तात्पर्य यह है कि अन्वादेश में नित्य होतें हैं।]

व्याख्या—'किसी कार्य्य को विधान या बोधन कराने के लिये ग्रहण किये हुए का पुनः दूसरे कार्य्य को बोधन कराने के लिये ग्रहण करना अन्वादेश कहाता है' यह हुम पीछे 'इदम्' शब्द पर स्पष्ट कर चुके हैं। जहां अन्वादेश न होगा वहां पूर्वोक्त 'वाम्, नौ, वस्, नस्, ते, मे, त्वा, मा' आदेश विकल्प से प्रवृत्त होंगे। जहां अन्वादेश होगा वहां नित्य होंगे। यथा—

धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति (ब्रह्मा तेरा भक्त है)। यहां अन्वा-

देश न होने से 'तव' को 'ते' आदेश विकल्प से प्रवृत्त होता है।

योऽग्निहंन्यवाट् तस्मै ते नमः (जो तूं हव्य को ले जाने वाला अग्निदेव है,

१. 'विशेष्य' के कथन से—'पश्य मृगस्ते घावति' (अपने दौड़ते हुए मृग को बेलो) इत्यादि दो तिङन्तों वाले भी वाक्य हो सकते हैं। इन में भी 'पश्य' इस एक तिङन्त की ही मुख्यता या विशेष्यता है।

उस तुभे नमस्कार हो) । यहां अन्वादेश होने से 'तुभ्यम्' के स्थान पर नित्य 'ते' बादेश हो जाता है विकल्प नहीं होता ।

यहां पाणिनि के और भी दो नियम जानने आवश्यक हैं-

- (१) न च-वा-हाऽहैवयोगे (८.१.२४)। अर्थात् यदि 'च, वा, ह, अह, एव' इन पाञ्चों में से किसी अव्यय का युष्मद् और अस्मद् के साथ साक्षात् योग हो तो ये वाम्, नौ आदि आदेश नहीं होते। यथा—हिरस्त्वां मां च रक्षतु। यहां 'त्वाम्, माम्' के स्थान पर 'त्वा, मा' आदेश नहीं होते क्योंकि 'च' का योग है। मा मंस्था इदं पुस्तकं ममैवास्तीति। यहां 'मम' के स्थान पर 'मे' आदेश न होगा क्योंकि 'एव' का योग है।
- (२) पश्यार्थें श्चाऽनालोचने (८.१.२५)। अर्थात् अचाक्षुष ज्ञानार्थक धातुओं के योग में ये आदेश नहीं होते। यथा—चेतसा त्वां समीक्षते (वह मन से तुभे देखता है)। यहां 'त्वाम्' को 'त्वा' नहीं हुआ। क्योंकि देखना आंखों से नहीं हो रहा।

(यहां युष्मद् अस्मद् शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] सुपात्, सुपाद् । सुपादौ ॥

व्याख्या— सु = शोभनौ पादी यस्य सः = सुपात् । बहुत्रीहिसमासः । सङ्ख्या-सुपूर्वस्य (५.४.१४०) इतिपादस्यान्त्यलोपः समासान्तः । सुन्दर पैरों वाले को 'सुपाद्' कहते हैं ।

सुपाद् + स्(सुं) । यहां हरुङचाब्भ्यः० (१५६) से अपृक्त सकार का लोप हो कर वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने से—सुपात्, सुपाद् ।

सुपाद् + अस् (शस्) । यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३३) पादः पत् ।६।४।१३०॥

पाच्छब्दान्तं यदर्क्कं भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्। सुपदः। सुपदा। सुपाद्भ्याम्।।

अर्थः -- 'पाद्'शब्दान्त भसव्ज्ञक अङ्ग के अवयव 'पाद्' शब्द के स्थान पर 'पद्'

आदेश होता है।

व्याख्या—पादः १६११। (यह अङ्गस्य का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि होकर 'पादन्तस्य' बन जाता है)। भस्य १६११। (यह अधिकृत है)। अङ्गस्य १६११। (यह अधिकृत है)। पत् ११११। अर्थः—(पादः—पादन्तस्य) 'पाद्' अन्त वाले(भस्य) भसञ्ज्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (पत्) पद् आदेश हो जाता है।

निविक्यमानस्यादेका भवन्ति इस पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 'पाद्' के स्थान

पर ही 'पद्' यह सर्वादेश होगा।

सुपाद् + अस् (शस्) । यहां याचि भम् (१६४) के अनुसार 'सुपाद्' की भसञ्ज्ञा है । इस के अवयव 'पाद्' शब्द के स्थान पर 'पद्' आदेश होकर—सुपद् + अस् = सुपदः । इसी प्रकार अन्य भसञ्ज्ञकों में भी समभ लेना चाहिये।

सुपाद् शब्दकी समग्र रूपमाला यथा--

प्र० सुपात्-द् सुपादी सुपादः प० सुपदः सुपाद्भ्याम् सुपाद्भ्यः हि० सुपादम् , सुपदः हि० सुपदा सुपदि ; सुपदो सुपदि ; सुपदो सुपाद्भ्यः स० सुपदि ; सुपाद ! स

†सर्वत्र पादः पत् (३३३) से पाद् को पद् आदेश होता है। ‡ खरि घ (७४) से चर्त्व—तकार हो जाता है। इसी प्रकार—द्विपाद्, त्रिपाद् प्रभृति शब्दों के रूप बनते हैं।

#### अम्यास (४२)

- (१) शेषे लोपः सूत्र के दोनों अर्थ स्पष्ट करें।
- (२) 'युष्मद्, अस्मद्' शब्द अवर्णान्त नहीं अतः सुँट् आगम स्वतः ही प्राप्त नहीं तो पुनः साम आकम् में ससुँट् निर्देश का क्या प्रयोजन है ?
- (३) किस किस विभिवत में शेषे लोपः सूत्र की प्रवृत्ति होती है ?
- (४) शासी न द्वारा नकारादेश कैसे और किस के स्थान पर होता है ?
- (५) 'युष्मम्यम्, अस्मम्यम्' में योऽचि द्वारा यकारादेश क्यों नहीं होता ?
- (६) 'वाम्, नी' आदेशों के कौन २ अपवाद हैं ससूत्र सोदाहरण लिखें।
- (७) ङेप्रथमयोरम् के अर्थ में 'द्वितीया' का कैसे ग्रहण हो जाता है ?
- ( ५) भ्यसीभ्यम् सूत्र के दो प्रकार के अर्थों का विवेचन करें ?
- (६) सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८.६६) यहां 'त्वाम्' को 'त्वा' हुआ है परन्तु 'माम्' को 'मा' नहीं, क्या कारण है ?
- (१०) युवावी द्विवचने और त्वभावेकवचने में वचनग्रहण को स्पष्ट करें।
- (११) एषः, त्वम्, युष्माकम्, त्विय, अस्मान्, आवाम्याम्, सुपदः, त्वत्, मम, माम्, एनयोः, एतेषाम्, तस्मिन्, आवयोः रूपों को सिद्ध करें।
- (१२) अघोलिखित सूत्र-वात्तिकों की व्याख्या करें—
  १ पादः पत् । २ योऽचि । ३ द्वितीयायाञ्च । ४ त्वाही सी । ५ तबोः
  सः० । ६ समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशाः० । ७ एते वान्नावादयः० ।
- (१३) ऐसा शब्द बताएं जिस के दोनों भ्यसों तथा दोनों 'औ' में रूप वा सिद्धि का भेद पड़ता हो।

-:0:---

(यहां दकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब धकारान्त पुल्लिङ्ग का वर्णन करते हैं—

[लचु o ] अग्निमत्, अग्निमद् । अग्निमथौ । अग्निमथः ॥ व्याख्या— अग्नि मध्नातीति—अग्निमत् । अग्निकर्मोपपदाद् मन्य विलोडने

(क्रचा० भ्वा० प०) इत्यस्माद्घातोः निर्वेषि सर्वापहारलोपे अनिदितां हल उपधायाः विक्रति (३३४) इति नलोपे च कृते 'अग्निमथ्' इतिशब्दः सिव्यति'। अग्नि का मन्थन करने वाला 'अग्निमथ्' कहलाता है। इस की रूपमाला यथा—

प्र० अग्निमत्-द्†, अग्निमथी, अग्निमथः । द्वि० अग्निमथम्, अग्निमथौ, अग्निमथः । तृ० अग्निमथा, अग्निमद्भ्याम्‡, अग्निमद्भः । च० अग्निमथे, अग्निमद्भ्याम्, अग्निमद्भः । च० अग्निमथः, अग्निमद्भयाम्, अग्निमद्भयः । ष० अग्निमथः, अग्निमद्भयः, अग्निमद्भयः । ष० अग्निमथः, अग्निमथोः, अग्निमद्भः । स० हे अग्निमत्-द्!, हे अग्निमथोः !, हे अग्निमथः !।

- † हल्ङ्याब्स्यः० (१७६), भलां जशोऽन्ते (६७), बाऽवसाने (१४६)।
- ्रं भलां जज्ञोऽन्ते (६७) । \* भलां जज्ञोऽन्ते (६७), खरि च (७४) । (यहां यकारान्त पुल्लिङ्ग बाब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब चकारान्त पुर्ल्लिङ्गों का वर्णन करते हैं-

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३३४) अनिदितां हल उपधायाः विङति ।६।४।२४।।

हलन्तानामनिदितामङ्गानामुपधाया नस्य लोपः किति ङिति । नुंम् । संयोगान्तस्य लोपः (२०) । नस्य कुत्वेन ङः । प्राङ् । प्राञ्चौ । प्राञ्चः ॥

अर्थः — जिन के इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती ऐसे हलन्त अङ्गों की उपघा के नकार का कित् डितु परे होने पर लोप हो जाता है।

व्याख्या—अनिदिताम् ।६।३। हलः ।६।१। (अङ्गस्य का विशेषण होने से तदन्तविधि होकर 'हलन्तस्य' बन जाता है) । अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । उपधायाः ।६।१। न ।६।१। (इनान्नलोपः से । यहां षष्ठी का लुक् हुआ है) । लोपः ।१।१। (इनान्नलोपः से) । विङ्कित ।७।१। समासः—इत् (ह्रस्वेकारः) इत् (इत्स-ञ्ज्ञकः) येषान्ते = इदितः, बहुब्रीहिसमासः । न इदितः = अनिदितः, तेषाम् = अनिदिताम्, नञ्समासः । क् च ङ् च = वङो, इतरेतरद्वन्द्वः । वङो इतौ यस्य स विङ्क्त्, तिस्मन् = विङ्कित, बहुब्रीहिसमासः । 'अनिदिताम्' इस प्रकार बहुवचननिर्देश करने से 'हलः' और 'अङ्गस्य' दोनों में वचनविपरिणाम अर्थात् बहुवचन हो जाता है । अर्थः—(अनिदिताम्) जिन के इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती ऐसे (हलः = हलन्तानाम्) हलन्त (अङ्गस्य = अङ्गानाम्) अङ्गों की (उपधायाः) उपधा के (न = नस्य) नकार का (लोपः) लोप हो जाता है (विङ्कित) कित् ङित् परे हो तो ।

'प्र' पूर्वक अञ्चुं गतिपूजनयोः (म्वा० प०) घातु से ऋत्विग्वधृक्० (३०१)

इदितो मथेस्तु नलोपाभावाद् — अग्निमन्, अग्निमन्थावित्य।दिरूपाणि ज्ञेयानि ।
 यहां देवल गति अर्थ ही विवक्षित है, पूजन नहीं । अन्यथा नाञ्चेः पूजायाम् (३४१) से नकारलोप का निषेष्ठ हो जायेगा । पूजा अर्थ में रूप आगे दर्शाए जाएंगे ।

सूत्र से क्विंन् प्रत्यय करने पर उस का सर्वापहार लोप हो जाने से—'प्र अञ्च्'। अब यहां प्रत्ययलक्षणद्वारा कित् क्विंन् प्रत्यय को मान कर अनिदितां हल उपधायाः किङ्कित (३३४) सूत्र से नकार का लोप हो जाने पर 'प्र अच्' हुआ। अब इस की प्राति-पदिकसञ्जा होकर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

प्र अच् + स् (सुँ)। उगिदधाम्० (२८६) से नुँम् का आगम— प्र अनुँम्च् + स्'। 'उँम्' अनुबन्ध का लोप होकर 'प्र अन्च् + स्'। हल्ङचाक्त्र्यः० (१७६) से सुँलोप, संयोगान्तस्य लोपः (२०) से चकारलोप — 'प्र अन्'। अब क्विंग्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से नासिकास्थानीय नकार के स्थान पर तादश ङकार होकर— 'प्र अङ्'। अकः सवर्णे दीर्घः (४२) सूत्र से सवर्णदीर्घ एकादेश करने पर 'प्राङ्' प्रयोग सिद्ध होता है।

प्र अच् + औ³। उशिदचाम्० (२८६) से नुंम् आगम, उँम् अनुबन्ध का लोप, नश्च।पदान्तस्य फिल (७८) से नकार के स्थान पर अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य यिय परसवर्णः (७६) से अनुस्वार को परसवर्णं जकार करने पर—प्र अञ्च् + औ = प्राञ्ची। इसी प्रकार सम्पूर्णं सर्वनामस्थान में प्रक्रिया होती है।

प्र अच् + अस् (शस्) । सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा न होने से उगिदचाम्० (२८६) से नुंम् आगम नहीं हो सकता । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है - [लघु०] विधि-सूत्रम्— (३३५) अचः ।६।४।१३८।।

लुप्तनकारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य लोपः स्यात् ॥

अर्थ: - लुप्त नकार वाली अञ्चुं घातु के भसञ्ज्ञक अकार का लोप हो।

व्याख्या—अनः ।६।१। (यहां 'अन्' से लुप्तनकार वाली अञ्चुँ धातु का निर्देश किया गया है) । भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । अत् ।६।१। (ष॰ठी का लुक् हुआ है) । लोपः ।१।१। (अल्लोपोऽनः से) । अर्थः—(अनः) लुप्त नकार वाली अञ्चुँ धातु के (भस्य) भसञ्ज्ञक (अत् =अतः) अकार का (लोपः) लोप हो जाता है।

'प्र अच् + अस्'। यहां 'अच्' यह लुप्तनकार अञ्चुं है, यिव भम् (१६५) से इस की भसञ्ज्ञा भी है अतः प्रकृतसूत्र से इस के अकार का लोप होकर—'प्र च् + अस्'। अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है—

अञ्चुँ धातु में स्तोः इचुना इचुः (६२) द्वारा नकार का अकार बना है। इस का स्पष्टीकरण इस व्याख्या के द्वितीय भाग में स्नंसुँ (म्वा० आ०) धातु पर देखें।

२. इस प्रकरण में 'प्र अच्, प्रति अच्, सिम अच्' इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही प्राति-पित्कसञ्ज्ञा की जाती है। यह सब शासादियों में अचः (३३५) आदि द्वारा अकारलोपादिप्रक्रिया की सुविधा के लिये ही किया जाता है।

३. विवान, उसका सर्वापहारलोप, अनिदिताम् (३३४) द्वारा नकारलोप—इतनी प्रक्रिया स्वयं सब विभक्तियों में जान लें बार-बार नहीं लिखेंगे।

४. नस्य श्चुत्वन्तु न भवति, अनुस्वारं प्रति श्चुत्वस्याऽसिद्धत्वात् ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३६) चौ ।६।३।१३७॥

लुप्ताऽकारनकारेऽञ्चतौ परे पूर्वस्याऽणो दीर्घः स्यात् । प्राचः । प्राचा । प्राग्भ्याम् । प्रत्यङ् । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम् । उदङ् । उदञ्चौ ॥

अयं: -- लुप्त अकार-नकार वाली 'अञ्चुं' घातु परे हो तो पूर्व अण् को दीर्घ आदेश हो।

व्याख्या—चौ ।७।१। (यहां 'चु' से लुप्त अकार-नकार वाली 'अञ्चुं' धातु का ग्रहण अभिप्रेत है) । पूर्वस्य ।६।१। अणः ।६।१। दीर्घः ।१।१। (ढूलोपे पूर्वस्य बीर्घोडणः से) । अर्थः—(चौ) लुप्त अकार-नकार वाली 'अञ्चुं' धातु के परे होने पर (पूर्वस्य) पूर्व (अणः) अण् के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है ।

'प्र च् + अस्' यहां लुप्ताकारनकारवाली 'च्' यह 'अञ्चुं' धातु परे है अतः पूर्व अण् अर्थात् 'प्र' के रेफोत्तर अकार को दीर्घ होकर—प्राच् + अस् = 'प्राचः' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी भसञ्ज्ञकों में जान लेना चाहिये।

नोट—यद्यपि यहां अचः (३३५) और चौ (३३६) सूत्रों के विना भी 'प्र अच् — अस्' इस अवस्था में अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घ होकर 'प्राचः' प्रयोग सिद्ध हो सकता था तथापि इन सूत्रों की 'प्रतीचः' आदि के लिये परम आव-श्यकता थी अतः यहां भी न्यायवशात् प्रवृत्ति दिखा दी है।

'प्र — अच्' (उत्तमरीति से या पहले चलने वाला अथवा पूर्व के देश, काल, जन आदि) शब्द की रूपमाला यथा—

प्रशङ् प्राञ्ची प्राञ्चः प्रश्चः प्राग्भ्याम् प्राग्भ्यः हि॰ प्राञ्चम् ,, प्राचः प्र॰ ,, प्राचोः प्राचाम् तृ॰ प्राचा प्राग्भ्याम् प्राग्भ्यः स॰ प्राचि ,, प्राक्षुः स॰ प्राचे ,, प्राग्भ्यः स॰ हे प्राङ् ! हे प्राञ्चो ! हे प्राञ्चः!

\*यहां चोः जुः (३०६) की दिष्ट में क्विन्प्रत्ययस्य जुः (३०४) तथा फलां जिशोऽन्ते (६७) दोनों के असिद्ध होने से प्रथम चकार को ककार होकर पुनः फलां जिशोऽन्ते (६७) से गकार करने पर 'प्राग्म्याम्' आदि रूप सिद्ध होते हैं। यहां पर भत्व न होने से अचः (३३५) तथा चौ (३३६) न होंगे, सवर्णदीर्घ हो कर उक्त प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार हलादि विभक्तियों में आगे भी प्रक्रिया जाननी चाहिये।

†यहां **चोः कुः** (३०६) द्वारा कुत्व होकर आदेशप्रत्यययोः (१५०) से सकार को षकार हो जाता है।

'प्रति' पूर्वक अञ्चुं घातु से ऋत्विग्वधृक्० (३०१) से क्विंन्, उस का सर्वा-पहारलोप तथा अनिदितां हलः० (३३४) से नकारलोप होकर प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने से सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

प्रति अच् + स् (सुं) । उगिदचाम्० (२८६) से नुंम् आगम, उँम् अनुबन्ध

का लोप, सुं-लोप तथा संयोगान्तस्य लोपः (२०) से चकारलोप हो 'प्रति अन्'। अव विवेनप्रत्ययस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार तथा इको यणि (१६) से यण् करने से 'प्रत्यङ्' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रत्यञ्ची, प्रत्यञ्चः—आदि में पूर्ववत् अनु-स्वार-परसवर्ण प्रक्रिया जाननी चाहिये।

'प्रति अच् — अस्'(शस्)। यहां अवः (३३४)से अकारलोप तथा चौ(३३६) से पूर्व अण् अर्थात् 'प्रति' के अन्त वाले इकार को दीर्घ होकर—'प्रतीचः' प्रयोग सिद्ध होता है।

'प्रति अच् + म्याम्' यहां चोः कुः (३०६) से चकार को ककार तथा भलां जां को उन्ते (६७) से ककार को गकार होकर यण करने से—'प्रत्यग्म्याम्'। 'प्रति + अच्' (पीछे या विपरीत जाने वाला अथवा पश्चिम के देश, काल, जन आदि) शब्द की रूपमाला यथा—

प्र॰ प्रत्यङ् प्रत्यञ्ची प्रत्यञ्चः प्र॰ प्रतीचः प्रत्यग्म्याम् प्रत्यग्म्यः हि॰ प्रत्यञ्चम् ,, प्रतीचः प्रतीचाम् हि॰ प्रतीचा प्रत्यग्म्याम् प्रत्यग्मः सं॰ प्रतीचि ,, प्रत्यक्षु च॰ प्रतीचे ,, प्रत्यक्षुः सं॰ हे प्रत्यङ् ! प्रत्यञ्चो ! प्रत्यञ्चः !

'उद्' पूर्वक 'अञ्चुं' घातु से ऋत्विग्वधृक्० (३०१) द्वारा क्विंन्, उस का सर्वापहारलोप, नकारलोप तथा प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

उद् अच् + स् । यहां उगिवचाम्० (२८६) से नुंम् आगम, उँम् अनुबन्ध का लोप, सुंलोप, संयोगान्तलोप तथा वियंन्त्रस्ययस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार होकर—'उदङ्' प्रयोग सिद्ध होता है । उदञ्चो, उदञ्चः आदि पूर्ववत् जानें ।

उद् अच् + अस् (शस्) । यहां अचः (३३६) सूत्र द्वारा अकार का लोप प्राप्त होता है, इस पर अग्रिम अपवाद-सूत्र प्रवृत्त हो जाता है—

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३७) उद ईत् ।६।४।१३६॥

उच्छन्दात् परस्य लुप्तनकाराञ्चतेर्भस्याकारस्य ईत्। उदीचः। उदीचा। उदग्भ्याम्।।

अर्थः—'उद्' से परे लुप्त नकार वाली अञ्चुं धातु के भसञ्ज्ञक अकार को ईकार हो जाता है।

क्याख्या—उद: ।४।१। अच: ।६।१। (अच: से)। भस्य ।६।१। (यह अधि-कृत है)। अत् ।६।१। (अल्लोपोऽन: से)। ईत् ।१।१। अर्थ:—(उद:) उद् से परे (अच:) लुप्त नकार वाली अञ्चुं घातु के (भस्य) असञ्ज्ञक (अत् =अतः) अकार के स्थान पर (ईत्) ईकार आदेश हो जाता है।

उद् अच् + अस् । यहां प्रकृतसूत्र से अकार को ईकार होकर - उद् ईच् + अस् = 'उदीच:' प्रयोग सिद्ध होता है। 'उदच्' (ऊपर जाने वाला अथवा उत्तर के देश, काल, जन आदि) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा -

प्र० उदङ् उदञ्ची उदञ्चः प्र० उदीचः उदग्म्याम् उदग्म्यः हि० उदञ्चम् ,, उदीचः ष० ,, उदीचोः उदीचाम् ह० उदीचा उदग्म्याम् उदिग्भः स० उदीचि ,, उदशु उदञ्ची उदञ्चः!

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३८) समः सिम ।६।३।६२॥

वप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे [समः सम्यादेशः स्यात्] । सम्यङ् । सम्यञ्चौ । समीवः । सम्यग्भ्याम् ॥

अर्थः - वप्रत्ययान्त अञ्चुं धातु परे हो तो सम् को सिम बादेश हो।

व्यास्या — वप्रत्यये । । १। (विष्वग्देवयोद्य टेरद्रचञ्चतौ वप्रत्यये से)। अञ्चतौ । । १। (विष्वग्देवयोद्य से)। समः । ६। १। सिम । १। १। (नपुंसक में निर्देश किया गया है)। समासः —वः प्रत्ययो यस्मात् स वप्रत्ययः। तस्मिन् = वप्रत्यये। बहुवीहिस्मासः। 'व्' से यहाँ विवँन्, विवँप् आदि वकारघटित प्रत्यय अभिप्रेत हैं। अर्थः — (वप्रत्यये) जिस से 'व्' प्रत्यय किया गया हो ऐसे (अञ्चतौ) अञ्चुँ धातु के परे होने पर (समः) सम् के स्थान पर (सिम) सिम आदेश हो जाता है।

'सिम' में इकार अनुनासिक नहीं अतः उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) सूत्र से उस की इत्संज्ञा नहीं होती।

'सम्' पूर्वक 'अञ्चुं' घातु से ऋत्विग्दधृक्० (३०१) द्वारा निवँन्, उस का सर्वापहारलोप तथा अनिदितां हलः० (३३४) से नकारलोप होकर—'सम् अच्'। अब वप्रत्ययान्त या अप्रत्ययान्त 'अञ्चुं' परे होने के कारण समः सिम (३३८) द्वारा सम् को सिम आदेश होकर प्रातिपदिकसंज्ञा करने से सुं आदि की उत्पत्ति होती है—

सिम अच् + स्। उगिरखाम्० (२८६) से नुंम्, उँम् अनुबन्ध का लोप, सुं-लोप तथा संयोगान्तलोप होकर—'सिम अन्'। विवेन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार तथा इको यणि (१५) से यण् करने पर—'सम्यङ्' प्रयोग सिद्ध होता है। सम्यञ्ची, सम्यञ्च:—यहाँ पूर्ववत् नुंम्, अनुस्वार तथा परसवर्ण जानें।

सिम अच् + अस् (शस्) । अचः (३३५) से अकारलोप तथा चौ (३३६) से पूर्व इकार को दीर्घ करने से—'समीचः'। 'सम्यच्' (ठीक चलने वाला) शब्द की समग्र रूपमाला यथा—

१. कई लोग विष्वावेषयोश्य टेरब्रघञ्चतावप्रत्यये (६.३.६१) ऐसा पाठ मान कर समः सिम (३३८) सूत्र में 'अप्रत्यये' का अनुवर्तन करते हैं। तब इस सूत्र का—अविद्यमान-प्रत्ययान्त अञ्चुं घातु के परे होने पर सम् को सिम आदेश हो—ऐसा अर्थ होता है। 'अविद्यमान प्रत्यय' से विवँन् विवँप् आदि प्रत्ययों का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ये प्रत्यय सर्वापहारलोप के कारण सदा अविद्यमान ही रहते हैं।

प्र० सम्यङ् सम्यञ्ची सम्यञ्चः प्र० समीचः सम्यग्भ्याम् सम्यग्भ्यः हि० सम्यञ्चम् ,, समीचः प्र० ,, समीचोः समीचाम् तृ० समीचा सम्यग्भ्याम् सम्यग्भः स० समीचि ,, सम्यश्च च० समीचे ,, सम्यग्भ्यः सं० हे सम्यङ् ! सम्यञ्चो ! सम्यञ्चः!

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३३६) सहस्य सिद्धः ।६।३।६४॥

वप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे [सहस्य सध्यचादेशः स्यात्]। सध्यक् ।। अर्थः—वप्रत्ययान्त अञ्चं धातु परे होने पर 'सह' के स्थान पर 'सिध्र' आदेश हो।

व्याख्या—वप्रत्ययान्ते ।७।१। अञ्चतौ ।७।१। (विष्वग्देवयोश्च के से)। सहस्य ।६।१। सिद्रः ।१।१। अर्थः—(वप्रत्यये) जिस से 'व्' प्रत्यय किया गया हो ऐसे (अञ्चतौ) अञ्चुँ धातु के परे होने पर (सहस्य) 'सह' के स्थान पर (सिद्रः) 'सिद्रं आदेश हो। अनेकाल्परिभाषा से यह सर्वादेश होगा।

यहां भी अनुनासिक न होने से सिध्न के इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती।

'सह' पूर्वक 'अञ्चुं' घातु से पूर्ववत् क्विंन्, उस का सर्वापहारलोप, नकारलोप
तथा सहस्य सिधः (३३९) से 'सह' के स्थान पर 'सिध' आदेश होकर—'सिध्र अच्'। अब प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर सुं आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है।

सिध अच् + स्। नुँम् आगम, उँम्लोप, सुँलोप, संयोगान्तलोप तथा क्विंन्प्रत्य-यस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार करने से—सिध अङ् = 'सध्यङ्' प्रयोग सिद्ध होता है। सध्ययञ्ची, सध्ययञ्चः—आदि में पूर्ववत् 'अनुस्वारपरसवणी' कर लेने चाहियें।

सिंध अच् | अस् (शस्) । अचः (३३४) द्वारा अकारलोप तथा चौ (३३६) द्वारा पूर्व अण् इकार को दीर्घ करने से 'सधीचः' ।

'सध्यच्' (साथ चलने वाला, साथी) शब्द की रूपमाला यथा-

प्र० सध्रचङ् सध्रचञ्ची सध्रचञ्चः पि० सध्रीचः सध्रचग्म्याम् सध्रचग्म्यः द्वि० सध्रचञ्चम् ,, सध्रीचः प० ,, सध्रीचोः सध्रीचाम् तृ० सध्रीचा सध्रचग्म्याम् सध्रचग्मः स० सध्रीचि ,, सध्रचसु च० सध्रीचे ,, सध्रचग्म्यः स० हे सध्रचङ्! सध्रचञ्चो! सध्रचञ्चः!

# [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३४०) तिरसस्तिर्यलोपे ।६।३।६३।।

अलुप्ताकारेऽञ्चतौ वप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तिर्यादेशः स्यात् । तिर्यङ्। तिर्यञ्चौ । तिरश्चः । तिर्यग्भ्याम् ॥

अर्थ:---जिम के अकार का लोप नहीं हुआ ऐमी वप्रत्ययान्त अञ्चुँ घातु के परे होने पर 'तिरस्' को 'तिरि' आदेश हो।

व्याख्या - अलोपे १७११। वप्रत्यये १७११। अञ्चती १७११। (विष्वादेवयोइच

देरब्रघञ्चतावप्रत्यये से) । तिरसः ।६।१। तिरि ।१।१। समासः—नास्ति लोपो यस्य सोऽलोपस्तिस्मन् = अलोपे । नञ्बहुन्नीहिसमासः । यहां लोप से तात्पर्य चौ (३३६) द्वारा किये अकारलोप से ही है । अर्थः—(अलोपे) अलुप्त अकार वाली (वप्रत्यये) वप्रत्ययान्त (अञ्चतौ) अञ्चुं घातु के परे होने पर (तिरसः) तिरस् के स्थान पर (तिरि) तिरि आदेश हो जाता है।

अञ्च धातु के अकार का लोप भसञ्ज्ञकों में अचः (३३५) सूत्र द्वारा हुआ करता है। अतः भसञ्ज्ञा के अभाव में ही तिरस् को तिरि यह आदेश होता है। भसञ्ज्ञकों में 'तिरि' आदेश नहीं होता।

'तिरस्' पूर्वंक 'अञ्चुं' घातु से विवान, उस का सर्वापहार लोप, नकारलोप, तिरसिस्तयंलोपे (३४०) से तिरस् के स्थान पर तिरि आदेश होकर—'तिरि अच्'। अब सुं प्रत्यय आकर नुंम् आगम, उँम्-लोप, सुंलोप, संयोगान्तलोप तथा विवानप्रत्ययस्य कुः (३०४) से कुत्व अर्थात् नकार को ङकारादेश और पुनः इको यणवि (१५) से यण् होकर 'तियंङ्' प्रयोग सिद्ध होता है।

'तिरस् + अच्' (टेढ़ा चलने वाला अर्थात् जो मनुष्य की तरह सीधा खड़ा हो कर नहीं चलता-- पशु, पक्षी आदि) की रूपमाला यथा --

प्र तियंङ् तियंञ्ची तियंञ्चः पर तिरश्चः तिर्यग्म्याम् तिर्यग्म्यः हिर तिर्यञ्चम् ,, तिरश्चः पर ,, तिरश्चाम् हु तिर्यग्म्याम् तिर्यगम् तिर्यगमः सर् तिरश्चा ,, तिरश्चाः तिर्वश्चः सर् तिरश्च ,, तिर्यगमः । सर् तिरश्च ,, तिर्यञ्चः । तिर्यञः । तिर्यञ्चः । तिर्यञ्चः । तिर्यञः । तिर्यञः । तिर्यञ्चः । तिर्यञ्चः । तिर्यञः । तिर्यः । । तिर्यः । । तिर्यः ।

† तिरस् अच् + अस् । यहां अचः (३३५) सूत्र से अकार का लोप होकर स्तोः इचुना इचुः (६२) से इचुत्व हो जाता है । इसी प्रकार आगे भी भसञ्ज्ञकों में समक्र लेना चाहिये । ध्यान रहे कि इन स्थानों पर 'तिरि' नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अकार का लोप है ।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३४१) नाञ्चेः पूजायाम् ।६।४।३०॥

पूजार्थस्याञ्चतेरुपधाया नस्य लोपो न । प्राङ् । प्राञ्चौ । नलोपा-भावादलोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम् । प्राङ्क्षु । एवम् पूजार्थे प्रत्यङ्ङा-दयः ॥

अर्थः—पूजार्थक 'अर्ञ्चं' धातु के उपधाभूत नकार का लोप नहीं होता ।
व्याख्या—पूजायाम् ।७।१। अञ्चेः ।६।१। उपधायाः ।६।१। (अनिवितां हल
उपधायाः से) । न ।६।१। (इनान्नलोपः से, यहां षष्ठी का लुक् हुआ है) । लोपः
।१।१। (इनान्नलोपः से)। न इत्यव्ययपदम् । अर्थः—(पूजायाम्) पूजा अर्थ में (अञ्चेः)
अञ्चं धातु के (उपधायाः) उपधा के (न = नस्य) नकार का (लोपः) लोप (न)
नहीं होता ।

अञ्चुं धातु के दो अर्थ होते हैं। एक गति और दूसरा पूजा। पूजा अर्थ में

अनिविताम्० (३३४) द्वारा नकारलोप प्राप्त होने पर नाञ्चेः पूजायाम् (३४१) से निषेष्ठ कर दिया जाता हैं। अतः गति अर्थ होने पर ही नकार का लोप होता है पूजा अर्थ में नहीं। पीछे 'प्राङ्' से लेकर 'तिर्यङ्' तक सर्वत्र गत्यर्थक अञ्चूं घातु का ही प्रयोग हुआ है। अब पूजा अर्थ में प्रयोग दिखलाते हैं—

प्राञ्च्—'प्र' पूर्वक पूजार्थक 'अञ्चुं' घातु से क्विंन्, उस का सर्वापहारलोप, अनिदितां हलः (३३४) से उपधाभूत नकार का लोप प्राप्त होने पर—नाञ्चेः पूजा-याम् (३४१) से निषेध, सवर्णदीर्घ हो कर प्रातिपदिक संज्ञा करने से सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। नलोपी अञ्चुं न होने से उगिरधाम् (२८१)वाला नुंम् भी न होगा।

प्राञ्च् + स्। सुँलोप, संयोगान्तलोप तथा क्यिँनप्रत्ययस्य कुः (३०४) से नकार को ङकार होकर-प्राङ् ।

नोट—नकारलोप के निषेध का फल शसादियों में स्पष्ट होता है। सर्वनाम-स्थान तक तो गत्यर्थक और पूजार्थक दोनों अवस्थाओं में प्रक्रियाओं का अन्तर होने पर भी रूप एक समान होते हैं।

पूजायाम् — 'प्राञ्च' (उत्तमरीति से पूजा करने वाला) ध

†'प्राञ्च् | अस्' यहां नकारलोप न होने से अधः (३३४) द्वारा भसंज्ञक अकार का भी लोप नहीं होता, उस के अर्थ में 'लुप्तनकारस्याञ्चतेः' ऐसा लिख चुके हैं। फिर चौ (३३६) से दीर्घ भी नहीं होता। किन्तु सवर्णदीर्घ होकर कार्यनिष्पत्ति होती है।

्रै'प्राञ्च् — म्याम्' यहाँ संयोगान्तलोप होकर वियेन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) द्वारा नकार को ङकार हो जाता है।

\*'प्राञ्च् + सु' यहां संयोगान्तलोप तथा नकार को ङकार हो — ङ्णोः कुंक्टुंक् श्वार (८६) द्वारा विकल्प कर के कुंक् आगम होकर एकपक्ष में चयो द्वितीयाः शरि० (वा० १४) वार्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाता है। पुनः दोनों पक्षों में आदेश-प्रत्यययोः (१५०) से पत्व हो जाता है।

पूजायाम्--- 'प्रत्यञ्च्' (विपरीत रीति से पूजा करने वाला)

प्रत्यङ् प्रत्यङ्का प्रत्यः प्रत्यङ्का प्रत्यङ्का प्रत्यङ्का प्रत्यः प्रत्यङ्का प्रत्यः प्रत्यः प्रत्यङ्का प्रत्यः 
१. इन शब्दों के पूजा अर्थ में प्रयोग अन्वेष्टब्य हैं।

पूजायाम्-- 'उदञ्च्' (उत्कृष्ट रीति से पूजा करने वाला)

नकारलोप न होने से शसादियों में उद ईत् (३३७) सूत्र प्रवृत्त न होगा। पूजायाम्—'सम्यञ्च्' (सम्यग्रीति से पूजा करने वाला)

प्र• सम्यङ्ग समयङ्ग 
भसंज्ञकों में अकार का लोप तथा दीर्घ न होगा। समः सिम (३३८) तो लोप वा अलोप दोनों पक्षों में सर्वत्र हो ही जाता है।

पूजायां---'सझधञ्च्' (साथ पूजा करने वाला)

प्रश्चित्र सध्यक्ष्मे सध्यक्ष्मः प्रश्चित्र सध्यक्ष्मे सध्यक्ष्मे । प्रश्चित्र सध्यक्ष्मे सध्यक्ष्मे । प्रश्चित्र सध्यक्ष्मे सध्यक्ष्मे । स्रश्चित्र । सध्यक्ष्मे । स्रश्चित्र । सध्यक्ष्मे । स्रश्चित्र । सध्यक्ष्मे । स्रश्चित्र । सध्यक्षे । स

भत्व में अवः (३३५) से अका लोप तथा चौ (३३६) से दीर्घन होगा। 'सिधि' तो लोप तथा अलोप दोनों में ही सर्वत्र हो जाता है।

पूजायां—'तिर्यञ्च्' (विपरीत रीति से पूजा करने वाला)

इस में नकारलोप न होने से अचः (३३५) द्वारा अकारलोप कहीं नहीं होता, अतः तिरसस्तियं लोपे (३४०) द्वारा सर्वत्र 'तिरि' आदेश हो जाता है।

[सघु०] कुङ्। कुञ्चौ। कुङ्भ्याम् ॥

व्याख्या — कुञ्च गतिकौटिल्याल्पीभावयोः (भ्वा० प०) घातु से ऋत्यिग्दधृक्० (३०१) द्वारा विवेन्प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप तथा अनिदिताम्० (३३४) द्वारा नलीप प्राप्त होने पर लोपाभाव का निपातन करने से 'कुञ्च्' (कौञ्चपक्षी) शब्द निष्पन्न होता है। भाष्यकार के मत में यह लोपघ घातु है; अतः लोप की प्राप्त ही नहीं।

कुञ्च् + स् (सूं) । हल्ङघादिलोप तथा संयोगान्तलोप होकर निमित्तापावे नैमित्तिकस्याप्यपायः के अनुसार अकार को नकार हो जाता है—कुन् । अब क्येंग्यस्य-

यस्य कुः (३०४) से नकार को कुत्व-ङकार होकर—'क्रुङ्' प्रयोग सिद्ध होता है।
प्याम् आदि में संयोगान्तलोप होकर कुत्व हो जाता है—क्रुङ्ग्याम् आदि।

सुप् में संयोगान्तलोप तथा कुत्व होकर — कुड् | सु । अब वैकित्पिक कुँक् हो पक्ष में ककार को खकार हो जाता है । पुनः दोनों पक्षों में षत्व हो — कुड्ख्यु, कुड्खु । कुँक् के अभाव में — कुड्खु । तीन रूप सिद्ध होते हैं । रूपमाला यथा —

**স**০ শুঙ্ ऋञ्ची ऋञ्च: **प**০ সূত্ৰ: ऋङ्म्याम् ऋङ्म्यः द्वि० ऋञ्चम् ऋञ्चो: **T**o कुञ्चाम् तृ० ऋञ्चा कुङ्भिः स० कुञ्च कुङ्भ्याम् कुङ्ग्यः सं० हे कुङ् ! चा० ऋञ्चे ऋञ्ची !

[लघु०] पयोमुक्, पयोमुग्। पयोमुचौ। पयोमुक्याम्।।

व्याख्या — पयो जलं मुञ्चतीति — पयोमुक् [क्वेंप्प्रत्ययान्तः]। 'पयोमुक्' शब्द क्विंन्नन्त नहीं किन्तु क्विंबन्त है अतः सर्वत्र पदान्त में चोः कुः (३०६) प्रवृत्त होता है। पयोमुच् (बादल) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा —

ंहिल्ङचाब्म्यः०(१७६), चोः कुः (३०६), ऋलां जशोऽन्ते(६७), वाऽवसाने (१४६)।

इंचोः कुः (३०६), भलां जशोऽन्ते (६७)।

\*चोः कुः (३०६), कलां जशोऽन्ते (६७), खरि च (७४)। अभ्यास (४३)

(१) अप्रत्यय और वप्रत्यय से क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट करें।

- (२) पूजापक्ष में अञ्चुं का नकारलोप (?) किस सूत्र से हो जाता है ?
- (३) 'ऋुञ्च्' से 'क्विँन्' होने पर भी नकार का लोप क्यों नहीं होता ?
- (४) पूजापक्ष में शसादि में 'तियं क्व' शब्द की भसक्ता होने पर भी अवः द्वारा अकार का लोप क्यों नही होता ?
- (४) 'उदञ्च' के पूजापक्ष में उद ईत् सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ?
- (६) 'प्र + अच्, प्रति + अच्, सिम + अच्' इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही इन की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा करने का क्या प्रयोजन है ?
- (७) निम्नलिखित रूपों की सूत्रोपन्यासपूर्वक साधनप्रक्रिया दर्शाएं १ प्राचः, २ प्रतीचः, ३ उदीचः, ४ समीचः, ५ तिरहचः, ६ पयोमुक्, ७ अग्निमत्, द प्राङ्ख्षु, ६ तिर्येङ्, १० प्राङ्

ल॰ प्र॰ (२६)

- (८) निम्नलिखित शब्दों की रूपमाला लिखें— १ कुञ्च, २ अग्निमथ्, ३ सह + अञ्च (दोनों पक्षों में), ४ तिरस् + अञ्च (दोनों पक्षों में), ५ प्रति + अञ्च (दोनों पक्षों में)।
- (६) निम्नलिखित सूत्रों की व्याख्या करें ---१. अनिदितां हल उपधायाः विङ्गित । २. अचः । ३. चौ । ४. तिरस-स्तियंलोपे । ५. उद ईत् । ६. सहस्य सिष्टाः ।

(यहां चकारान्त पुंलिङ्गः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

अब तकारान्त पूर्लेलिङ्गों का वर्णन करते हैं—

### [लघु०] उगित्त्वान्नुंम् ॥

व्याख्या — महत् (बड़ा) शब्द वर्तमाने पृषद्-बृहन्महज्जगद् शतृ विच्य (उणा० २४१) इस औणादिक सूत्र द्वारा मह पूजायाम् (म्वा० प०) धातु से अति प्रत्यय कर निपातित किया गया है और साथ ही इसे शतृ प्रत्यय के समान आदिष्ट भी किया गया है । शतृ प्रत्यय अन्त्य ऋकार के इत् होने से उगित् है । इस प्रकार महत् शब्द को भी उगित् मान कर उगित्कार्य नुम् आदि हो जायेंगे ।

महत् + सुँ (स्) । शतृ वत् अतिदेश के कारण उगित् होने से उगिदचां सर्व-नामस्थानेऽधातोः (२८६) से नुँम् का आगम होकर—मह नुँम् त् + स्=महन्त् + स्। अब निम्नस्थ सूत्र प्रवृत्त होता है—

## [लघु०] विधिसूत्रम् — (३४२) सान्त महतः संयोगस्य ।६।४।१०॥

सान्तसंयोगस्य महतरच यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धौ सर्वन मस्थाने । महान् । महान्तौ । महान्तः । हे महन् ! । महद्भ्याम् ॥

अर्थः -सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे होने पर सकारान्त संयोग के तथा महत् शब्द के नकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है।

व्याख्या —सान्त १६।१। (यहां षष्ठीविभक्ति का लुक् हुआ है। यह 'संयोगस्य' का विशेषण है)। संयोगस्य १६।१। महतः। ६।१। न १६।१। (नोपधायाः से। यहां षष्ठी का लुक् हुआ है)। उपधायाः १६।१। (नोपधायाः से)। दीर्घः।१।१। (ढुलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से)। अंसम्बुद्धौ ।७।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से)। अर्थः— (सान्त) सकारान्त (संयोगस्य) संयोग के तथा (महतः) महत् शब्द के (न=नस्य) नकार की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ आदेश हो जाता है (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर। सकारान्त संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ करने के उदाहरण आगे—विद्वांसौ, विद्वांसः, यशांसि, मनांसि आदि आएंगे।

'महन्त् + स्'। यहां प्रकृतसूत्र से महत् शब्द के अवयव नकार की उपधा— हकारोत्तर अकार को दीर्घ होकर—'महान्त् + स्'। अब सुंलोप तथा संयोगान्तलोप होकर 'महान्' प्रयोग सिद्ध होता है । संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से नकार का लोप नहीं होता । 'महत्' बब्द की रूपमाला यथा—

प्रव महान्त महान्ती महान्तः प्रव महतः महद्भ्याम् महद्भ्यः हि महान्तम् ,, महतः प्रव ,, महतोः महताम् नु महत्ताम् महद्भ्यः स्रव महति ,, महत्तुः स्रव महति ,, महत्तुः स्रव हे महन् ! हे महान्ती ! हे महान्तः!

ंउगिदचाम्० (२८६) से नुंम् तथा सान्तमहतः० (३४२) से नकार की उपघा को दीर्घ होकर अनुस्वार (७८) और परसवर्ण (७६) हो जाते हैं।

ं भ्रत्नां जशोऽन्ते (६७) से तकार को जश्त्व-दकार हो जाता हैं।

\*उगिवचाम्० (२८९) से नुंम् होकर सुंलोप तथा संयोगान्तलोप हो जाते
हैं। सम्बुद्धि परे होने से सान्तमहतः० (३४२) प्रवृत्त नहीं होता।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३४३) अत्वसन्तस्य चाधातोः ।६।४।१४।।

अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ परे। धीमान् । धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन् ! । शसादौ महद्वत् ॥

अर्थः — सम्बुद्धि-भिन्न सुँ परे होने पर, 'अतुँ' जिस के अन्त में हो उस की उपचा को दीर्घ होता है एवम् धातु को छोड़कर 'अस्' जिस के अन्त में हो उसकी उपचा को भी दीर्घ हो जाता है।

च्याख्या — अर्तुं ।६।१। (यहां षष्ठी का लुक् हुआ है। अङ्गस्य का विशेषण होने से तदन्तविधि होकर 'अत्वन्तस्य' बन जाता है)। असन्तस्य ।६।१। च इत्यव्यय-पदम् । अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। उपधायाः ।६।१। (नोपधायाः से)। दीर्घः ।१।१। (दुलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः से)। असम्बुद्धौ ।७।१। (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से)। सौ ।७।१। (सौ च से)। अर्थः — (अतु-अन्तस्य) अत्वन्त (अङ्गस्य) अङ्ग की (च) तथा (अधातोः)धातुभिन्न (असन्तस्य) अस् अन्त वाले (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्घः)दीर्घ होता है (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्न (सौ) सुं परे हो तो।

'अतुँ' से 'मतुँप्, वतुँप्, डवतुँ, क्तवतुँ' आदि प्रत्ययों का ग्रहण होता है। 'अस्-अन्त' का उदाहरण आगे मूल में ही 'वेधाः' आदि पर स्पष्ट हो जायेगा। यहां अत्वन्त का उदाहरण दर्शाया जाता है—

धीमत् (बुद्धिमान् )। धीरस्त्यस्येति घीमान् । 'घी' शब्द से तवस्यास्त्यस्मिन्निति मतुंप् (११ ८५) सूत्र द्वारा मतुंप् प्रत्यय करने पर 'घीमत्' शब्द निष्पन्न होता है ।

'धीमत् +स्' यहां धीमत् शब्द के अतु +अन्त (मतुँ =म् +अतुँ) होने से प्रथम' अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३) से उपधादीर्घ होकर—धीमात् +स्। पुनः

१. घ्यान रहे कि 'घीमत् + स्' में अत्वसन्तस्य० (३४३) द्वारा उपधादीचं तथा उगिवचाम्० (२८६) से नुंम् आगम युगपत् प्राप्त होते हैं। नुंम् आगम नित्य तथा पर होने पर भी प्रथम नहीं होता। क्योंकि यदि ऐसा किया जाये तो सर्वत्र

खिगदचाम्० (२८६) से नुँम् आगम—धीमा न् त् — स्। अब सुँलोप और संयोगान्त-लोप होकर—'धीमान्' प्रयोग सिद्ध होता है। 'धीमत्' की समग्र रूपमाला यथा—
प्र० धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः प० घीमतः धीमद्भूचाम् धीमद्भूचः हि० धीमन्तम् " धीमतः धीमद्भूचः स० धीमतोः धीमतम् प० धीमतोः धीमतम् स० धीमतोः धीमत्सु च० धीमते " धीमद्भूचः स० धीमनि " धीमत्सु च० धीमते " धीमद्भूचः स० हो धीमन्तौ! धीमन्तः!

\*सम्बुद्धि में अत्वसन्तस्य (३४३) द्वारा दीर्घ नहीं होता।

इसी प्रकार—भगवत्, बुद्धिमत्, धनवत्, मितमत्, गतवत्, कृतवत् आदि मत्वन्त, वत्वन्त और क्तवत्वन्त शब्दों के रूप होते हैं।

[लघु०] भातेर्डवर्तुः । डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः । भवान् । भवन्तौ । भवन्तः । शत्रन्तस्य—भवन् ।।

व्याख्या—अवतुं = भवत् (आप) । भा दीप्तौ (अदा० प०) घातु से भातेष्ठं-वतुं: (उणा० ६३) इस औणादिकसूत्र द्वारा 'डवतुं' प्रत्यय करने से—'भा + डवतुं' । डवतुं के अनुबन्धों का लोप कर 'अवत्' शेष रह जाता है—'भा + अवत्' । ग्रब 'भा' की भसञ्ज्ञा न होने पर भी डवतुं को डित् करने के सामर्थ्य से भकारोत्तर आकार का टे:(२४२) से लोप होकर—'भवत्' शब्द निष्पन्न होता है ।

भवत् + स्(सुँ) । अत्वन्त होने से अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३) से उपधा-दीर्घ, उगिदचाम्० (२८६) से नुँम् आगम, सुँलोप तथा संयोगान्तलोप करने से 'भवान्' प्रयोग सिद्ध होता है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'धीमत्' शब्द के समान होती है । रूपमाला यथा—

प्र० भवान् भवन्ती भवन्तः प० भवतः भवद्भाः भवद्भाग भवतोः द्वि भवन्तम् भवतः व० भवताम् तु० भवता भवद्भचाम् भवद्भिः स॰ भवति भवत्स् भवद्भयः सं० हे भवन् \*! भवन्ती ! भवन्तः ! च॰ भवते

\*सम्बुद्धि में अत्वसन्तस्य० (३४३) प्रवृत्त नहीं होता।

'भवत्' शब्द 'त्यदाद्यन्तर्गत सर्वनाम है। सर्वनामसञ्ज्ञा का प्रयोजन 'भवकान्' आदि में अव्यय-सर्वनाम्नामकॅंच् प्राक्टेः (१२३३) द्वारा अकॅंच् प्रत्यय करना है। त्यदादियों का यद्यपि सम्बोधन नहीं होता तथापि ऊपर सम्भावनामात्र से दर्शाया गया है।

भवतृँ = भवत् (होता हुआः)। भू सत्तायाम् (भवा०प०) धातु से लँट्, उस के स्थान पर शतृँ प्रत्यय, शतृँ के सार्वधातुक होने से शप् विकरण, गुण, अवादेश तथा अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर 'भवत्' शब्द निष्पन्न होता है। यह 'भवत्'

अत्वन्त की उपधा 'न्' ही मिलेगी जिसे दीर्घं नहीं हो सकेगा क्योंकि अचक्च (१.२.२८) परिभाषा द्वारा ह्रस्व, दीर्घं, प्लुत अचों के स्थान पर ही हुआ करते हैं। अतः वचनसामर्थ्यं से प्रथम उपधादीर्घ होकर परचात् नुंम् आगम होता है। शब्द शतृँप्रत्ययान्त है । शतृँप्रत्यय के ऋकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत् (२८) से इत्संज्ञा होती है । अतः 'भवत्' शब्द उगित् है । उगित् होने से सर्वनामस्थान में इसे नुँम् का आगम (२८९) हो जायेगा । इस की रूपमाला यथा—

प्राच्याम् भवन्तौ भवन्तः प्राच्याम् भवद्भयः विद्याम् भवद्भयः विद्याम् भवद्भयः विद्याम् भवद्भयः विद्याम् भवद्भयः स्राच्याम् स्राच्यामः स्राचः स्राच्यामः स्राचः स्राचः स्राचः स्राचः स्राचः स्राचः स्राचः स्

† यहाँ अत्वन्त न होने से अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३) सूत्र से उपघादीर्घ

नहीं होता । नुम्, सुंलोप तथा संयोगान्तलोप पूर्ववत् होते हैं ।

इसी प्रकार —गच्छत् (जाता हुआ), चलत् (चलता हुआ), पतत् (गिरता हुआ), खादत् (खाता हुआ) प्रभृति शत्रन्त शब्दों के रूप होते हैं। शत्रन्तों का सार्थ बृहत्-संग्रह इस व्याख्या के द्वितीयभागस्थ शतृ प्रकरण में देखें।

अब रात्रन्त शब्दों में कुछ विशेष प्रक्रिया वाले शब्द कहे जाते हैं-

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(३४४) उभे अभ्यस्तम्' ।६।१।४।।

षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसञ्ज्ञे स्तः ॥ अर्थः—षष्ठाध्याय के द्वित्वप्रकरण में द्वित्व से जिन दो शब्दस्वरूपों का विधान होता है वे दोनों समुदित (इकट्ठेन कि पृथक्) अभ्यस्तसञ्ज्ञक हों।

व्याख्या—उभे ।१।२। हे ।१।२। (एकाचो हे प्रथमस्य से) । अभ्यस्तम् ।१।१।

अर्थ:—(उभे) समुदित (हे) दोनों शब्दस्वरूप (अभ्यस्तम्)अभ्यस्तसञ्ज्ञक होते हैं।
हित्व अर्थात् एक शब्द को दो शब्द विधान करने वाले अष्टाध्यायी में दो
प्रकरण आते हैं। पहला—छठे अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारहवें
सूत्र तक। दूसरा अष्टम अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर पन्द्रहवें सूत्र तक।
यहां अभ्यस्तसञ्ज्ञा षष्ठाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की होती है अष्टमाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की नहीं। इस का कारण यह है कि—अनन्तरस्य विधिवां भवित प्रतिषेधों वा
(प०) अर्थात् विधि और निषेध समीप पठित के ही होते हैं दूरपठित के नहीं। उमे
अभ्यस्तम् (६.१.५) सूत्र छठे अध्याय के दित्वप्रकरण में पढ़ा गया है अतः अभ्यस्तसञ्ज्ञा

भी छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण में विहित समुदित शब्दस्वरूपों की ही होगी।
'द्वे' पद का अनुवर्त्तन होने पर भी 'उभे' का ग्रहण इस बात को बतलाने के लिये है कि दोनों की इकट्ठी अभ्यस्तसञ्ज्ञा हो प्रत्येक की पृथक् २ न हो। इस से 'नेनिजित' आदि में अभ्यस्तान।मादिः (६.१.१८३) द्वारा प्रत्येक को आद्युदात्त न

१. 'उभे — अम्यस्तम्' में ईदूदेद् द्विचचनं प्रगृह्यम् (५१) द्वारा प्रगृह्यसञ्ज्ञा और प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् (५०) द्वारा प्रकृतिभाव हो जाने से सन्धि नहीं होती। एवम् वृत्ति में 'ते उभे समुदिते अम्यस्तसञ्ज्ञे' यहां पर भी सन्ध्यभाव जानना चाहिये।

होकर समुदित को होता है। इस का विशेष विवेचन काशिका और महाभाष्य में देखना चाहिये।

ददतृ = ददत् (देता हुआ) । दा (डुदाज् दाने, जुहो० उभ०) धातु से लँट्, उस को शतृ, शप् प्रत्यय, शप् का श्लु (लोप), श्लु परे होने पर षष्ठाध्यायस्थ क्लौ (६.१.१०) सूत्र से द्वित्व, अभ्यासह्नस्व तथा बनाभ्यस्तयोरातः (६१६) से आकार का लोप होकर 'ददत्' शब्द निष्पन्न होता है।

षाष्ठिद्वित्वप्रकरणस्य क्लो (६.१.१०) सूत्र से द्वित्व होने के कारण 'दद्' की

उमे अभ्यस्तम् (३४४) से अभ्यस्तसञ्ज्ञा हो जाती है।

अब अग्रिमसूत्र द्वारा अभ्यस्तसञ्ज्ञा का प्रयोजन बतलाते हैं-

[लघु०] निषेध-सूत्रम्—(३४४) नाम्यस्ताच्छतुः ।७।१।७८।।

अभ्यस्तात् परस्य शतुर्नुम् न स्यात् । ददत्, ददद् । ददतौ । ददतः ॥ अर्थः-अभ्यस्त से परे शतुँ प्रत्यय को नुंम् का आगम नहीं होता ।

च्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । अभ्यस्तात् ।४।१। शतुः ।६।१। नुँम् ।१।१। (इदिते नुँम् धातोः से) । अर्थः— (अभ्यस्तात्) अभ्यस्तसञ्ज्ञक से परे (शतुः) शतृँ का अवयव (नुँम्) नुँम् (न) नहीं होता ।

ददत् - स् (सुँ)। यहाँ जिगदचाम्० (२८६) से प्राप्त नुँम् आगम का नाम्यस्ताच्छतुः (३४५) से निषेध हो जाता है। अब हल्ङचाडभ्यः ० (१७६) से सुँ का लोप कर जश्त्व-चत्वं प्रक्रिया से—'ददत्, ददद्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे भी सर्वनामस्थानों में नुँम् का निषेध कर लेना चाहिये। इस की रूपमाला यथा—

प्र• ददत्,-द् ददती ददतः प्र• ददतः ददद्भ्याम् ददद्भ्यः हि• ददतम् ददती ददतः छ० ,, ददतोः ददताम् हृ• ददता ददद्भ्याम्\* ददद्भिः स० ददति ,, ददत्सु प्र• ददते ,, ददद्भ्यः सं• हे ददत्-द्! हे ददती! हे ददतः!

\*भलां जशोऽन्ते (६७) से तकार को दकार हो जाता है।

इसी प्रकार—दधत् (धारण करता हुआ), जुह्वत् (हवन करता हुआ), बिम्यत् (डरता हुआ), बिभ्रत् (धारण करता हुआ), जहत् (छोड़ता हुआ), जिह्नि-यत् (शर्माता हुआ) आदि जुहोत्यादिगणीय शत्रन्तों के रूप होते हैं।

अब कुछ उन शत्रन्तों का वर्णन करते हैं जिन में नुंम् का निषेध तो अभीष्ट है परन्तु षाष्ठद्वित्व न होने से अभ्यस्तसञ्ज्ञा प्राप्त नहीं।

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम् - (३४६) जिक्षित्यादयः षट् ।६।१।६।।

षड् धातवोऽन्ये जिक्षतिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसञ्ज्ञाः स्युः। जक्षत्, जक्षद्। जक्षतौ। जक्षतः। एवं जाग्रत्, दरिद्रत्, शासत्, चकासत्।।

अर्थः — जागृ आदि छः घातु तथा सातवीं 'जेक्ष्' घातु अभ्यस्तसञ्ज्ञक हो। स्यास्या — जक्ष्। १।१। इत्यादयः ।१।३। षट्।१।३। अभ्यस्तम् । १ । १ । ( उभे अभ्यस्तम् से ) । समासः—इति (इतिशब्देन जक्ष्परामर्शो भविते ) आदिर्येषान्ते = इत्यादयः, अतद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहिसमासः, 'षड्'इतिग्रहणात् । अर्थः— (जक्ष्) जक्ष् धातु तथा (इत्यादयः) जक्ष् से अगली (षट्) छः धातुएं अर्थात् कुल सात धातुएं (अभ्यस्तम्) अभ्यस्तसञ्ज्ञक होती हैं ।

इन सात धातुओं का सङ्ग्रह एक प्राचीन श्लोक में यथा —
जिक्ष-जागृ-दरिद्रा-शास्-दीधीङ्-वेवीङ्-चकास्तथा ।
अभ्यस्तसञ्ज्ञा विजेया धातवो मुनिभाषिता: ॥

१. जक्ष भक्षहसनयोः (अदा० प०)। २. जागृ निद्राक्षये (अदा० प०)। ३. विरादा दुर्गतौ (अदा० प०)। ४. चकासृँ दीप्तौ (अदा० प०)। ४. जासं अनुशिष्टौ (अदा० प०)। ६. दीधीङ् वीप्तिदेवनयोः (अदा० आ०)। ७. वेवीङ् वेतिना
तुल्ये (अदा० आ०)। इन सात में पिछली दीधीङ् और वेवीङ् धातुओं का प्रयोग
वेद में ही होता है। इन के शत्रन्त रूप क्रमशः यथा—१. जक्षत् = खाता वा हँसता
हुआ। २. जाग्रत् = जागता हुआ। ३. दिरद्रत् = दिद्रता या दुर्गति को प्राप्त होता
हुआ। ४. चकासत् = चमकता हुआ। ५. शासत् = शासन करता हुआ। ६. दीष्यत् =
कीडा करता हुआ। ७. वेव्यत् = गित करता हुआ।

इन सातों शत्रन्तों से सर्वनामस्थान परे होने पर उगिदचाम्० (२८६) द्वारा नुंम् आगम प्राप्त था जो अब जिस्तियादयः षट् (३४६) सूत्र से अभ्यस्तसञ्ज्ञा हो जाने के कारण नाभ्यस्ताच्छतुः (३४५) द्वारा निषिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थं 'जक्षत्' की रूपमाला यथा—

प्र० जक्षत्-द्रं जक्षतौ जक्षतः प० जक्षतः जक्षद्भ्याम् जक्षद्भयः दि० जक्षतम् ,, ,, ,, जक्षतोः जक्षतम् ,, जक्षतम्भवस्यम् ,, जक्षतम् म् ,, जक्षतम् म् ,, जक्षतम्यम् ,, जक्षतम्यम् ,, जक्षतम्यम् ,, जक्षतम्वसम् ,, ज

्रंहल्ङचावभ्यः० (१७६), ऋलां जज्ञोऽन्ते (६७), वाऽवसाने (१४६)। इसी प्रकार अन्य छः शत्रन्तों के रूप बनते हैं।

तकारान्त पुंलिङ्कों के विषय में विशेष वक्तव्य — तकारान्त पुल्ँलिङ्कों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं —

- (१) 'महत्' शब्द । सान्तमहतः संयोगस्य (३४२) सूत्र में केवल 'महत्' शब्द का वर्णन होने से यह अपने ढङ्ग का अकेला शब्द है अतः इस के सदश अन्य किसी तकारान्त पुल्लिङ्ग का उच्चारण नहीं होता ।
- (२) अत्वन्त शब्द । इस श्रेणी में मत्वन्त, वत्वन्त, क्तवत्वन्त शब्द तथा डवतुँप्रत्ययान्त सर्वनाम 'भवत्' शब्द आता है । मत्वन्तों और क्तवत्वन्तों का बृहत् सङ्ग्रह इस व्याख्या के अपने-अपने प्रकरणों में देखें ।
- (३) शत्रन्त शब्द । इस श्रेणी में अभ्यस्त शत्रन्तों को छोड़कर अन्य सब शत्रन्त शब्द आ जाते हैं।

(४) अभ्यस्त शत्रन्त । इस श्रेणी में ददत्, दघत् प्रभृति जुहोत्यादिगण के रात्रन्त तथा जक्षत् आदि अदादिगण के सात शत्रन्त सम्मिलित हैं।

बालकों के अभ्यासार्थ कुछ तकारान्त शब्द नीचे सार्थ लिखे जाते हैं। इन के **आगे १**, २, ३, ४ के अङ्क इन की उपर्यक्त श्रेणी के बोधक हैं—

१ विद्यावत् (२) = विद्वान्

२ पचत् (३) = पकाता हुआ

३ वेविषत् (४) = व्याप्त होता हुआ

४ चकासत् (४) = चमकता हुआ।

भ भक्तिमत् (२) = भक्तिवाला, भक्त

६ महत् (१) = बङ्ग

७ नेनिजत् (४) = शुद्ध करता हुआ

८ गुणवत् (२) = गुणों वाला, गुणी

६ दरिद्रत् (४) = दरिद्र होता हुआ

**१०** चिन्तयत् (३) = सोचता हुआ

११ जाग्रत् (४) = जागता हुआ

१३ विचारवत् (२) = विचार वाला

१४ मधुमत् (२) = मिठासयुक्त, मीठा

१५ सुमहत् (१) =बहुत बड़ा

१६ जुह्नत (४) = होम करता हआ

१७ भूतवत् (२) = हो चुका हुआ

१८ पृच्छत् (३) = पूछता हुआ

१६ शासत् (४) = शासन करता हुआ

२० हतवत् (२) == मार चुका हुआ

२१ जहत् (४) = छोड़ता हुआ

२२ दीव्यत् (३) == चमकता हुआ

२३ वेब्यत् (४) = जाता हुआ

**१२** विचारयत्(३) = विचार करता हुआ | २४ सृष्टवत् (२) = पैदा कर चुका हुआ (यहां तकारान्त पुंलिङ्क शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

## अभ्यास (४४)

- (१) अभ्यस्तसंज्ञा का सूत्र लिख कर इस संज्ञा का प्रयोजन स्पष्ट करें।
- (२) जिस्तित्यादयः षट् में षट् कहने पर भी सात घातुएं कैसे हो जाती हैं?
- (३) उमे अभ्यस्तम् में 'उभे' ग्रहण का क्या प्रयोजन है?
- (४) सर्वनामसंज्ञक भवत् तथा शत्रन्त भवत् शब्दों में क्या अन्तर है ?
- (५) तकारान्त पुंलिङ्क चार प्रकार के हैं—सोदाहरण स्पष्ट करें।
- (६) भवतुँ शब्द की सर्वनामसंज्ञा क्यों की जाती है ?
- (७) जिक्षत्यादि सात धातुएं कौन सी हैं ?
- ( = ) अनन्तरस्य विधिर्वा० परिभाषा का सोदाहरण विवेचन करें।
- (६) सान्तमहतः संयोगस्य और उमे अम्यस्तम् सूत्रों की व्याख्या करें।
- (१०) उमे अभ्यस्तम् सूत्र में स्वरसिन्ध क्यों नहीं हुई ?
- (११) निम्नलिखित रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक साधनप्रित्रया लिखें भवान्, महान्ती, धीमन्तः, ददतम्, जक्षती ।
- (१२) प्राणवत्, जाग्रत्, अतिमहत्, बिम्यत्, अधीतवत्, धनवत् इन शब्दों की प्रथमा के एकवचन में साधनप्रक्रिया दर्शाते हुए रूपमाला लिखें।
- (१३) नुंम् की अपेक्षा अत्वसन्तस्य ॰ पहले क्यों प्रवृत्त हो जाता है ?

[**लघु०]** गुप्, गुव् । गुपौ । गुप: । गुब्भ्याम् ।।

व्याख्या—गुप्(रक्षा करने वाला) । गोपायतीति —गुप् । गुपूं रक्षणे (म्वा॰ प॰) इत्यस्मात् विवॅप् च (८०२) इति विवँपि तस्य च सर्वापहारलोपे 'गुप्' इति शब्दः सिध्यति । रूपमाला यथा—

प० गुपः गुब्भ्याम् गृब्भ्य: प्रo गूप्-ब्\* गुप: गुपौ **गुपोः** गुपाम् गुव: ব ০ ,, द्वि० गुपम् स० गुपि गप्सु गुब्भिः गृब्भ्याम् ! तृ० गुपा गुन्म्यः सं हे गुप्-ब् ! हे गुपौ ! हे गुपः ! **७**० गुपे

\*सुंलोप, जरुत्व, चर्त्व । ‡भलां जशोऽन्ते । †जरुत्व, चर्त्व । (यहां पकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) —: :---

अब शकारान्त पुंलिङ्गों का वर्णन करते हैं —

[लघु o ] विधि-सूत्रम्— (३४७) त्यदाविषु दृशोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०॥

त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानार्थाद् दृशेः कब् स्याच्चात् विवँन् ॥

अर्थः - त्यद् आदि शब्दों के उपपद रहने पर ज्ञानिभन्न अर्थ के वाचक 'स्श्' धातु से कब् तथा विवेन प्रत्यय हो।

व्याख्या—त्यदादिषु ।७।३। दृशः ।४।१। अनालोचने ।७।१। कञ् ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । निवँन् ।१।१। (स्पृशोऽनुदके क्विँन् से)। समासः—आलोचनं ज्ञानम्, न आलोचनम् = अनालोचनम्, तिस्मन् = अनालोचने । नञ्तत्पुरुषसमासः । अर्थः— (त्यदादिषु) त्यद् आदि उपपद अर्थात् समीप ठहरने पर (अनालोचने) ज्ञान से भिन्न अर्थं में (दशः) दश् धातु से (कञ्) कञ् प्रत्यय (च) तथा (क्विँन्) क्विँन् प्रत्यय होता है ।

अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में धातोः (७६६) यह अधिकार चलाया गया है। यह अधिकार तृतीयाध्याय की समाप्तिपर्यन्त जाता है। इस अधिकार में सप्तम्यन्त पदों की तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् (६५३) सूत्र द्वारा उपपदसञ्ज्ञा की जाती है। उपपदसञ्ज्ञा का प्रयोजन उपपदमितङ् (६५४) सूत्र द्वारा समास कर पूर्व-निपात करना है। यह सब समासों में स्पष्ट हो जायेगा। यहां पर 'त्यदादिषु' सप्त-स्यन्त होने से उपपद है।

तावृश्(उसके समान दिखाई देने वाला अर्थात् वैसा)। स इव पश्यतीति विग्रहः। कर्मकर्त्तरि प्रयोगः । ज्ञानविषयो भवतीत्यर्थः । स्शेरत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वा-दज्ञानार्थता । 'तद्'पूर्वक अज्ञानार्थक' स्श् (भ्वा० प०) घातु से त्यवादिषु०(३४७)

१. यहां दश् धातु का अर्थ देखना नहीं अपितु कर्मकर्तृप्रिक्रयावज्ञात् दिखाई देना या दीखना है। 'देखना' ज्ञान है, दीखना नहीं। अतः यह अज्ञानार्थक है। यदि दश् धातु ज्ञानार्थक होगी तो ये कब्-िवर्वेन् न होंगे, तब कर्मण्यण् (७६०) से अण्

सूत्र से कब् और पक्ष में निर्वं न् प्रत्यय होकर—१. कब्पक्ष में —तद् इश् + कब् । कब् निर्वं न्-पक्ष में —तद् इश् + निर्वं न् = तद् इश् । अब दोनों पक्षों में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३४८) आ सर्वनाम्नः ।६।३।६०।।

सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्याद् दृग्दृशवतुँषु । तादृक्, तादृग् । तादृशौ । तादृशः । तादृग्भ्याम् ।।

अर्थ:- इश्, इश या वर्तुं परे हो तो सर्वनाम को आकार अन्तादेश हो।

व्याख्या—हग्दशवतुंषु ।७।३। (बृग्दृशवतुंषु से) । सर्वनाम्नः ।६।१। आ ।१।१। (छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति इस अतिदेश से यहां सुपां सुंजुक्० द्वारा प्रथमा का लुक् हो जाता है) । अर्थः -- (दग्दशवतुंषु) दश्, दश या वर्तुं परे होने पर (सर्वनाम्नः) सर्वनाम के स्थान पर (आ) आकार आदेश हो जाता है । अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश सर्वनाम के अन्त्य अल् के स्थान पर होता है ।

यहां 'दश्' से तात्पर्य क्विँक्षन्त दश् से तथा 'दश' से तात्पर्य कबन्त दश् से है। इस सूत्र से दोनों पक्षों में 'तद्' इस सर्वनाम के दकार को आकार हो कर सवर्णदीर्घ करने से कब्पक्ष में 'तादश' और क्विँन्पक्ष में 'तादश्' बना। कब्पक्ष वाले 'तादश' शब्द का उच्चारण पुंलिङ्क में 'राम'शब्दवत् होता है। यथा—

प्र• तादशः तादशौ तादशः पि० तादशात् तादशाभ्याम् तादशेभ्यः हि॰ तादशम् , तादशान् पि० तादशस्य तादशयोः तादशानाम् तृ० तादशेन तादशभ्याम् तादशैः स० तादशे ,, तादशेषु प० तादशाय ,, तादशेभ्यः स० हे तादशः हे तादृशी! हे तादृशाः!।

सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नहीं देखा जाता। इसी प्रकार—१. यादश = जैसा
२. एतादश = ऐसा। ३. त्वादश = तुभ जैसा। ४. मादश = मुभ जैसा। ५. अस्मादश
= हम जैसा। ६. युष्मादश = तुम सब जैसा। ७. भवादश = आप जैसा। ८. कीदश
= कैसा। ६. ईदश = ऐसा। इत्यादि शब्दों के कब्पक्ष में रूप बनते हैं ।

'तादश्' यहां निवेंन्तन्तपक्ष में प्रिकिया यथा -- 'तादश् + स्' यहां सुं-लोप हो कर

प्रत्यय होगा । यथा—तम्पश्यतीति तद्दर्शः । यहां अण् परे रहते लघूपधगुण हो कर उपपदसमास हो जाता है ।

१. कब् में ककार की लशक्वतिद्विते (१३६) से तथा बकार की हलन्त्यम् (१) से इत्संज्ञा हो जाती है। 'भ्र' मात्र शेष रहता है। क्विंन् प्रत्यय का पूर्वोक्तरीत्या सर्वापहारलोप हो जाता है।

२. इदंकिमोरीक्की (११७१) सूत्र से इदम् को 'ईश्' तथा किम् को 'की' आदेश।

रत्नीलिङ्ग में टिड्ढाणज्० (१२५१) से ङीप् हो कर 'नदी' की तरह तथा नपुंसक में 'ज्ञान' की तरह रूप होंगे। वत्वन्त में आत्व के उदाहरण—'यावत्, तावत्, एतावत्' आदि समभने चाहियें।

विर्वन्त्रत्ययस्य कुः (३०४) सूत्र के असिद्ध होने से प्रदच-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र द्वारा शकार को पकार हो जाता है—ताद्य । भ्रतां जशोऽन्ते (६७) से पकार को डकार तथा क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से डकार को गकार हो कर—'ताद्य'। अब वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्वं करने पर—'ताद्वक्, ताद्यं' ये दो रूप बनते हैं। क्विंन्नन्त 'ताद्दश' की समग्र रूपमाला यथा—

प्र० ताद्द्याम् ताद्द्याः ताद्द्याम् ताद्ग्याम् ताद्ग्याम् ताद्ग्याम् ताद्ग्याम् तिद्ग्याम् तिद्श्याम् तिद्ग्याम् तिद्श्याम् ाम् तिद्श्याम् तिद्र्याम् तिद्श्याम् तिद्र्याम् ति

‡ भ्याम् आदि में कमशः षत्व, डत्व और कुत्व हो जाते हैं।

े षत्व, डत्व और कुत्व हो कर खरिच (७४) के असिद्ध होने से प्रथम आदेशप्रत्यथयोः (१५०) से षत्व कर पुनः चर्त्व हो जाता है।

इसी प्रकार—१. यादृश् = जैसा । २. एतादृश् = ऐसा । ३. त्वादृश् = तुभ जैसा । ४. मादृश् = मुभ जैसा । ४. अस्मादृश् = हम जैसा । ६. युष्मादृश् = तुम सब जैसा । ७. भवादृश् = आप जैसा । ६. कीदृश् = कैसा । ६. ईदृश् = ऐसा । इत्यादि किवँन्नत शब्दों के रूप बनते हैं । स्त्रीलिङ्ग में भी क्विँन्-प्रत्ययान्तों के इसी प्रकार रूप बनते हैं । नपुंसक में प्रथमा-द्वितीया को छोड़ कर इसी तरह ।

[लघु o] व्रव्च o (३०७) इति षः। जश्त्व-चत्वें। विट्, विड्। विशो। विशः। विड्भ्याम् ।।

व्याख्या—विश् = वैश्य अथवा प्रजा । विश प्रवेशने (तुदा० प०) धातु से

क्विंप् प्रत्यय करने से 'विश्' शब्द निष्पन्न होता है।

विश् + स् । सुँलोप, व्रश्व-भ्रस्ज० (३०७) से शकार को षकार, जश्त्व से षकार को डकार तथा वाऽवसाने (१४६) द्वारा वैकल्पिक चर्त्व-टकार करने पर 'विट्, विड्' दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

\* न्नइच॰ (३०७) द्वारा षत्व तथा भलां जज्ञोडन्ते ६७) से डत्व होता है।
† षत्व, डत्व तथा धुँट्प्रिकया (८४)।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३४६) नशेर्वा । द।२।६३॥

नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वां स्यात् पदान्ते । नक्, नग् । नट्, नड् । नशी ।

नशः । नग्भ्याम्, नङ्भ्याम् ।। अर्थः — पदान्त में नश् शब्द को विकल्प कर के कवर्ग अन्तादेश होता है। व्याख्या—नशे: १६११ वा इत्यव्ययपदम् । कु: ११११ (क्विंन्प्रत्ययस्य कु: से)। पदस्य १६११ (यह अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्को: संयोगाद्योरन्ते च से)। अर्थः—(नशे:) नश् के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (कु:) कवर्ग आदेश होता है (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में। अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल् के स्थान पर होगा।

नश् (नाश होने वाला, नश्वर)। णश अदर्शने (दिवा० प०) धातु से निवंप् प्रत्यय करने पर 'नश्' शब्द निष्पन्न होता है। नश्यतीति नक्।

नश् + स्। सुँलोप होकर नजेर्बा (८.२.६३) के असिद्ध होने से व्रञ्च-भ्रस्जि (५.२.३६) द्वारा शकार को षकार तथा भ्रत्नां ज्ञारेडन्ते (६७) से षकार को डकार हो कर—नड्। अब एक पक्ष में नजेर्बा (३४६) से कवर्ग—गकार हो जाता है, तब वैकित्पिक चर्त्वं करने पर—'नक्, नग्'। दूसरे पक्ष में केवल चर्त्वं करने से—'नट्, नड्'। इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

| प्रथमा    | नक्, नग्, नट्, नड्     | नशी                                     | नश:                                   |  |  |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| द्वितीया  | नशम्                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
| तृतीया    | नशा                    | नगम्याम्, नड्भ्याम्*                    | निभः, नड्भिः*                         |  |  |
| चतुर्थी   | नशे                    | " "                                     | नग्भ्यः, नड्भ्यः*                     |  |  |
| पञ्चमी    | नशः                    | 21 21                                   | 11 - 11                               |  |  |
| षच्ठी     | "                      | नशोः                                    | नशाम्                                 |  |  |
| सप्तमी    | नशि                    | "                                       | नक्षु, नट्त्सु, नट्सु†                |  |  |
| सम्बोधन ह | हे नक्, नग्, नट्, नड्! | हे नशौ!                                 | हे नशः!                               |  |  |

\* षत्वे, जश्त्वेन डत्वे, नशेर्बा (३४६) इति विकल्पेन कुत्वे रूपद्वयम् । † षत्वे डत्वे वा कुत्वम् । कुत्वे चर्त्वं कुत्वाभावे धुँट्प्रिक्रियाविकल्पः ।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५०) स्पृशोऽनुदके विवँन् ।३।२।५८।।

अनुदके सुँप्युपपदे स्पृशेः क्विँन् । घृतस्पृक्, घृतस्पृग् । घृतस्पृशौ । घृतस्पृशः ॥

अर्थ:-- 'उदक' शब्द से भिन्न अन्य सुंबन्त उपपद हो तो 'स्पृश्' धातु से परे

विवेंन् प्रत्यय होता है।

व्याख्या—स्पृशः । ४।१। अनुदके । ७।१। क्विँन् ।१।१। सुँपि ।७।१। (सुँपि स्थः से) । अर्थः—(अनुदके) उदकिभिन्न (सुँपि) सुँबन्त उपपद हो तो (स्पृशः) स्पृश् धातु से परे (निवँन्) निवँन् प्रत्यय होता है ।

१. गृदि 'उदक' उपपद हो तो स्पृश् से क्विंन् नहीं होगा, किन्तु कर्मण्यण् (७६०) द्वारा सामान्यविहित अण् प्रत्यय होकर 'उदकस्पर्श' बन जायेगा । यद्यपि 'उदक' उपपद होने पर क्विंप् प्रत्यय करने से भी 'उदकस्पृश्' शब्द निष्पन्न हो सकता है और क्विंग्रत्ययस्य कुः (३०४) में बहुन्नीहिसमास के आश्रयण से कुत्व भी हो

घृतस्पृश् (घी को छूने वाला) । घृतं स्पृश्गतीति घृतस्पृक् । यहां स्पृश् (तुदा॰ प॰) धातु के उपपद में 'उदक' शब्द नहीं है किन्तु 'घृत' सुंबन्त है, अतः स्पृशोऽनुदके विचँन् (३५०) से क्विंन्प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप तथा उपपदसमास करने से 'घृतस्पृश्' शब्द निष्पन्न होता है ।

घृतस्पृश् + स्। सुँलोप, वश्चभ्रस्ज० (३०७) से शकार को षकार, भ्रतां जशोऽन्ते (६७) से प्रकार को डकार, विवँन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से डकार को गकार तथा वाऽबसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-ककार करने पर—'घृतस्पृक्, घृतस्पृग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। समग्र रूपमाला यथा—

प्र० घृतस्पृक्-ग् घृतस्पृशौ घृतस्पृशः प्र० घृतस्पृशः घृतस्पृग्म्याम् घृतस्पृगम्यः हि॰ घृतस्पृशम् ,, ,, ,, घृतस्पृशोः घृतस्पृशाम् वृ० घृतस्पृशा घृतस्पृग्म्याम् घृतस्पृग्भः स० घृतस्पृशि ,, घृतस्पृशः च० घृतस्पृशे ,, घृतस्पृग्भ्यः स० हे घृतस्पृक्-ग्! घृतस्पृशः!

भ्याम् आदियों में कमशः षत्व, डत्व और कुत्व हो जाता है।

इसी प्रकार—मन्त्रस्पृश्, जलस्पृश्, तृणस्पृश्, वारिस्पृश्, स्पृश् (यह विवेबन्त है, यहां भी 'विवेन्प्रत्ययो यस्मात्' इस प्रकार बहुन्नीहि के आश्रयण से कुत्व हो जाता है) आदि शब्दों के रूप बनते हैं।

(यहां शकारान्त पुल्ंलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) अब षकारान्त पुल्ंलिङ्गों का वर्णन करते हैं—

[लघु०] दधृक्, दधृग् । दधृषौ । दधृषः । दधृगभ्याम् ॥

व्याख्या—-'दघृष्' शब्द ऋतिवादधृष् (३०१) सूत्र द्वारा निष्ठाषां (स्वा॰ प॰) धातु से क्विँन्नन्त निपातित होता है।

दधृष् — स् । सुँ-लोप, जश्त्व से डकार, विचॅन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से गकार तथा वैकित्पिक चर्त्व से ककार होकर—'दधृक्, दधृग्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

दधृष् (तिरस्कार करने वाला) शब्द की रूपमाला यथा-

† ऋमशः जश्त्व से डकार और कुत्व से गकार हो जाता है।

सकता है तथापि 'अनुदके' कथन के कारण क्विंप् भी नहीं होता, ऐसा काशिका-कार आदि प्राचीन वैयाकरणों का मत है; परन्तु नव्य लोगों का कथन है कि क्विंप् प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु 'अनुदक' कथन के सामर्थ्य से कुत्व नहीं होता। अतः क्विंबन्त के 'उदकस्पृट्' आदि रूप बनते हैं। [लघु०] रत्नमुट्, रत्नमुड् । रत्नमुषौ । रत्नमुड्भ्याम ॥

व्याख्या - रत्नमुष् (रत्न चुराने वाला)। रत्नानि मूष्णातीति रत्नमूट । रत्नकर्म के उपपत होने पर मुख स्तेये (ऋया० प०) धातु से विवेंप् प्रत्यय करने पर उपपदसमास होकर 'रत्नमुष्' शब्द निष्पन्न होता है। यह क्विंन्नन्त नहीं अत: क्विंन्नत्य-यस्य कुः (३०४) द्वारा कुत्व नहीं होता।

रत्नमुष् + स् । सुँलोप, जरत्व से डकार तथा वैकल्पिक चर्त्व से टकार हो कर--'रत्नमुट्, रत्नमुड्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस की रूपमाला यथा -

प्र० रत्नमुट्-ब् रत्नमुषौ रत्नमुषः । प० रत्नमुषः रत्नमुङ्भ्याम् रत्नमुङ्भ्यः द्धि० रत्नमुषम् च० रत्नमुषे

ष० ,, रत्नमुषोः रत्नमुषाम् हु० रत्नमुषा रत्नमुड्भ्याम् रत्नमुड्भिः स० रत्नमुषि ,, रत्नमुट्त्सु,-ट्सु रत्नमुड्म्यः । सं० हे रत्नमुट्-ड्! रत्नमुषौ! रत्नमुषः!

भ्याम् आदियों में अलां जजाोडन्ते (६७) से जश्त्व-डकार हो जाता है।

[लघु०] षट्, षड्। षड्भिः। षड्भ्यः २। षण्णाम्। षट्त्स्, षट्स् ॥

व्याख्या - षो अन्तकर्मणि (दिवा० प०) धातु से पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (६.३.१०८) द्वारा 'षष्' (छः) शब्द निष्पन्न होता है। यह नित्य बहुवचनान्त है।

षष् 🕂 अस् (जस् वा शस्) । ज्णान्ता षट् (२६७) से षट्सञ्ज्ञा हो कर पड्म्यो लुक् (१८८) से जस्वा शस्का लुक्हो जाता है। अब फलां जज्ञोऽन्ते (६७) से जक्त्व-डकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-टकार हो कर— 'षट्, षड्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।

भिस् वा म्यस् में जश्तव हो जाता है —षड्भिः, षड्म्यः।

षष् 🕂 आम् । षट्सञ्ज्ञा हो कर षट्चतुर्स्यक्च (२६६) सूत्र से आम् को नुंट् का आगम हो जाता है —षष् - नाम् । अब 'आम्' अजादि नहीं रहा अतः भसञ्ज्ञा न हुई, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) से पदसञ्ज्ञा हो कर ऋलां जज्ञोऽन्ते (६७) से जरुत्व \_ डकार, ब्दुना ब्दुः (६४) से नकार को णकार तथा प्रत्यये भाषायां नित्यम् (वा० ११) से डकार को भी णकार करने पर 'षण्णाम्' प्रयोग सिद्ध होता है । घ्यान रहे कि यहां पदान्त होने पर भी न पदान्ताट्टोरनाम् (६५) सूत्र से ष्टुत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि उस में 'अनाम्' कह कर 'नाम्' के विषय में छूट दे दी गई है ।

षष् + सु (सुप्) यहां पदान्त में जश्त्व--डकार हो कर डः सि धुँद् (८४) से वैकल्पिक घुँट् आगम तथा खरिच (७४) से यथासम्भव दोनों पक्षों में चर्त्व करने से — 'बट्त्सु, घट्सु' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन   | विभक्ति | एकवचन       | द्विवचन  | वहवचन         |
|---------|-------|---------|----------|---------|-------------|----------|---------------|
| No.     | ۰ .   | 0       | षट्, षड् | qo      | 0           | 0        | षड्भ्यः       |
| द्वि०   | 0     | •       | ı) 11    | व०      | 0           | 0        | वण्याम्       |
| নূ ০    | 0     | 0       | षड्भिः   | स०      |             | 0 6      | बट्त्सु,षट्सु |
| च०      | 9     | 0       | षड्म्यः  | सम      | बोघन प्रायः | नहीं होत | TT I          |

ध्यान रहे कि 'षष्' शब्द षट्सञ्ज्ञक होने से तीनों लिङ्गों में एक समान है।
पिपठिष् (पढ़ने की इच्छा करने वाला)। पठितुमिच्छतीति—पिपठीः। पठ
व्यक्तायां वाचि (भ्वा० प०) धातु से सन्प्रत्यय, द्वित्व, अभ्यासकार्य, अभ्यास को
इकारादेश, इट् आगम तथा आदेशप्रत्यययोः (१५०) से सकार को षकार हो कर—
'पिपठिष'। अब सनाद्यन्ता धातवः (४६०) सूत्र से धातुसञ्ज्ञा कर निवेष्प्रत्यय, उस
का सर्वापहारलोप तथा अतो लोपः (४७०) से अकार का भी लोप करने पर—
'पिपठिष्' शब्द निष्पन्त होता है। कृदन्त होने से इस की प्रानिपदिकसञ्ज्ञा हो कर
सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्त होते हैं।

पिपठिष् + स्। हल्ङ्घाब्भ्यः० (१७६) से सुँलोप हो कर — 'पिपठिष्'। अब यहां पदान्त में षकार को हँत्व करना है परन्तु ससजुषो हैं: (१०५) द्वारा पदान्त सकार को ही हँत्व हो सकता है षकार को नहीं, तो यहां कैसे उस की प्रवृत्ति हो? इस शङ्का को मन में रख कर इस का समाधान करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं—

[लघु०] हँतवं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वात् ससजुषो हैं: (१०५) इति हँतवम् ॥ अर्थः — हँत्वविधि के प्रति षत्वविधि असिद्ध है अतः ससजुषो हैं: (१०५) से हैं आदेश हो जायेगा।

व्याख्या—ससजुषो हैं: (८.२.६६) की दृष्टि में आदेशप्रत्वययोः (८.३.५६) सूत्र त्रिपादी में पर होने के कारण पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा असिद्ध है अतः उस के किये षकार को वह सकार ही देखता है। इस से 'पिपठिष्' यहां पदान्त में ससजुषो हैं: (१०५) की प्रवृत्ति हो कर—पिपठिषँ — 'पिपठिर्' हुआ। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५१) वर्गेरुपधाया दोर्घ इकः । द।२।७६।। रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात् पदान्ते । पिपठीः । पिपठिषौ । पिपठीभ्याम ।।

अर्थ:—पदान्त में रेफान्त और वकारान्त घातु की उपघा के इक् को दीर्घ हो।
व्याख्या — वों: १६१२। (धातोः का विशेषण होने से तदन्तविध हो जाती है)।
धातो: १६११। (सिपि धातो हैंवां से)। उपघाया: १६११। इकः १६११। दीर्घः १११।
पदस्य १६११। (अधिकृत है)। अन्ते १७११। (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से)। समासः—
र्च व् च—वौं, तयोः =वों:, इतरेतरद्वन्द्वः। अर्थः—(वों:) रेफान्त और वकारान्त
(घातोः =धात्वोः)धातुओं की (उपधायाः)उपधा के (इकः)इक् के स्थान पर (दीर्घः)
दीर्घ हो जाता है (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में।

पिपठिष् + ओ = पिपठिषौ । इत्यादि ।

'पिपठिष् + भ्याम्' । यहां भी रुँत्व तथा दीर्घ हो कर -- पिपठी भ्याम् ।

'पिपठिष् + सुं' (सुप्)। हैंत्व तथा दीर्घ हो कर—िपठीर् + सु। अब आदेशप्रत्ययंगेः (१५०) से पत्व तथा खरवसानयोविसर्जनीयः (६३) से विसर्ग आदेश यूगपत् प्राप्त होते हैं। परन्तु पत्व के असिद्ध होने से प्रथम विसर्ग आदेश हो जाता है —
पिपठीः सु। पुनः वा शारि (१०४) से विकल्प कर के विसर्ग को विसर्ग और पक्ष में
विसर्जनीयस्य सः (१०३) से सकार आदेश हो जाता है—१. पिपठीः सु, २. पिपठीस्सु।
अब इन दोनों रूपों में क्रमशः विसर्ग और सकार का व्यवधान पड़ने से ईकार—इण्
से परे सकार को आदेशप्रत्यययोः (१५०) से पत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर
पत्व करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३४२) नुम्बिसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि ।८।३।४८॥

एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् । ष्टुत्वेन पूर्वस्य षः--पिपठीष्षु । पिपठीःषु ।।

अर्थः नुम्, विसर्जनीय और शर् इन में किसी एक के व्यवधान होने पर भी इण् कवर्ग से परे सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है।

व्याख्या— इण्को: ।५।१। (यह अधिकृत है) । नुम्विसर्जनीयशब्यंवाये ।७।१। अपि इत्यव्ययपदम् । सः ।६।१। (सहैः साइः सः से) । मूर्धन्यः ।१।१। (अपदान्तस्य मूर्धन्यः से) । समासः— नुम् च विसर्जनीयश्च शर् च = नुम्विसर्जनीयशरः, इतरेतर-द्वन्द्वः । तेषां व्यवायः (व्यवधानम्) = नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायः, तिस्मन् = नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायः, तिस्मन् = नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये, षष्ठीतत्पुरुषः । यहां भाष्यकार ने प्रत्येक का व्यवधान स्वीकार किया है [प्रत्येकं व्यवायशब्दः परिसमाप्यत इति भाष्यम्] । अर्थः— (इण्कोः) इण् प्रत्याहार अथवा कवर्ग से परे (सः) स् के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदेश (नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये) नुम्, विसर्ग अथवा शर् इन में से किसी एक का व्यवधान होने पर (अपि) भी हो जाता है । सकार को मूर्धन्य (मूर्धा स्थान वाला) षकार हो जाता है—यह पीछे आदेशप्रत्यययोः (१५०) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं ।

'पिपठी:सु' यहां विसर्ग का व्यवधान तथा 'पिपठीस्सु' यहां शर्-सकार का व्यवधान होने पर भी इण् ईकार से परे दोनों जगह प्रकृतसूत्र से सकार को मूर्धन्य पकार हो जाता है—१. पिपठी:षु, २. पिपठीस्षु। अब सकारपक्ष में ष्टुना ष्टुः(६४) से सकार को पकार होकर—'१. पिपठी:षु, २. पिपठीष्पु' इस प्रकार दो रूप निष्पन्न होते हैं। इसकी समग्र रूपमाला यथा—

 प्र० पिपठी:
 पिपठिषो
 पिपठिष:

 दृ॰ पिपठिषा
 पिपठीम्याम्
 पिपठीमिः

 प्र० पिपठिषे
 प्र० पिपठीम्याः

 प्र० पिपठिषः
 प्र० पिपठीम्याः

ष० पिपठिषः पिपठिषोः पिपठिषाम् स० पिपठिषि " (पिपठीःषु पिपठीःषु सं० हे पिपठीः! पिपठिषौ! पिपठिषः!

**--:**o;---

[लघु०] चिकीः । चिकीषौ । चिकीभ्याम् । चिकीर्षु ॥

थ्याख्या—विकीर्ष् (करने की इच्छा वाला)। कर्तुमिच्छतीति चिकीः। खुकुम् करणे (तना० उभ०) धातु से धातोः कर्मणः० (७०५) से सन्प्रत्यय, इको **ऋल्** (७०६) से कित्व के कारण गुणाभाव, अज्भतगमां सनि(७०८) से दीर्घ, ऋत इद्वातीः (६६०) से इत्त्व, रपर, हिल च (६१२) से उपवादीर्घ, द्वित्व, अम्यासकार्य, कुहोश्चु: (४५४) से चुत्व तथा आदेशप्रत्यययोः (१५०) से पत्व हो कर-'चिकीर्ष'। अब सनाचन्ता धातवः (४६८) से घातुसञ्ज्ञा होकर कर्ता में क्विंप्, उस का सर्वापहार-लोप तथा अतो लोपः (४७०) से अकार का लोप करने पर-'विकीष्' शब्द निष्पन्न होता है। कृदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर इस से स्वादिप्रत्यय उत्पन्न होते हैं।

'विकीर्ष् + स्' यहाँ सुँलोप होकर संयोगान्तस्य लोपः (२०) के प्राप्त होने पर रात्सस्य (२०६) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है--'चिकीर्'। अब अवसान में खरवसानयोः० (६३) से रेफ को विसर्ग करने पर—'चिकीः' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की रूपमाला यथा

प० चिकीर्षः चिकीर्म्याम् चिकीषौ चिकी भर्यः प्र० चिकी: चिकीर्ष: चिकीर्षाम् चिकीर्षोः द्वि० चिकीर्षम् चिंकीर्ष्\* स॰ चिकीर्षि तु० चिकीषां चिकीभ्याम् चिकीभिः चिकीभ्यः | सं॰ हे चिकीः ! चिकीषौ ! चिकीषः ! 🗷० चिकीर्षे

† यहां पदान्त में रात्सस्य (२०६) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है। घ्यान रहे कि रात्सस्य (८.२.२४) की दिष्ट में पत्व (८.३.५६) असिद्ध है। वह इसे सकार ही समभता है।

यहां रोः सुिष (२६८) के नियमानुसार रेफ को विसर्ग आदेश नहीं होता।

अभ्यास (४५)

'उपपद' किसे कहते हैं ? सूत्र बता कर व्याख्यान करें । स्पृतोऽनुदके क्विंन् सूत्र में 'अनुदके' कथन का क्या प्रयोजन है ?

- 'चिकी वीं' में खर् परे होने पर भी रेफ को विसर्ग क्यों नहीं होता ?
- पिपठिष्, तादश्, चिकीर्ष्, घृतस्पृश् शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुरःसर शब्दनिष्पत्ति करें।
- 'चिकीर्ष् + सुप्' यहां षकार में रात्सस्य सूत्र कैसे प्रवृत्त हो सकता है ?
- (६) निम्नलिखित रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें-१. षट् । २. यादक् । ३. नक् । ४. षण्णाम् । ५. दधुग्म्याम् । ६. धृत-स्पृक् । ७. पिपठीः । ८. विट् । ६. चिकीः । १०. पिपठीष्यु ।
- नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि, वींद्रवधाया दीर्घ इकः, आ सर्वनाम्नः—इन सूत्रों की सविस्तर व्याख्या करें।
- (८) चिकीर्ष्, पिपठिष्, ईदश्, उदकस्पृश्—शब्दों की रूपमाला लिखें। (यहां वकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

-: :0: :-

अब सकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों का निरूपण करते हैं— [लघ०] विद्वान् । विद्वांसौ । हे विद्वन !।।

व्याख्या—विद ज्ञाने (अदा० प०) धातु से लँट्, उसके स्थान पर शतृं, शप्, उस का लुक् तथा विदेः शतुर्वसुंः (८३३) से शतृं को वसुं आदेश करने से 'विद्वस्' शब्द निष्पन्न होता है। वसुं आदेश में उकार की इत्सञ्ज्ञा होती है अतः 'विद्वस्' शब्द उगित् है। यह शब्द विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। यहां पुंलिङ्ग में इस के रूप दर्शाए जायेंगे।

विद्वस् + सू । उगित् होने से उगिदचाम्० (२८६) द्वारा नुँम् आगम, सान्त-महतः संयोगस्य (३४२) से सान्तसंयोग के नकार की उपधा को दीर्घ होकर — विद्वान्स् + स् । अब सुँलोप तथा संयोगान्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्तलोप करने से 'विद्वान्' प्रयोग सिद्ध होता है । संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से नकार का लोप नहीं होता । किञ्च सान्त वस्वन्त न होने से वसुँसंसुँध्वंस्वनडुहां दः (२६२) द्वारा दत्व भी नहीं होता ।

'विद्वस् + औ'। नुँम् आगम तथा सान्तमहतः० (३४२) से दीर्घ हो — विद्वान्स् + औ। नश्चाऽपदान्तस्य फलि (७६) से नकार को अनुस्वार करने पर 'विद्वांसौ' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यय् परे न होने से अनुस्वारस्य यिय परसवर्णः (७६) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। कई लोग 'विद्वांसौ' वा 'विद्वान्सौ' लिखते हैं — वे ठीक नहीं। इसी प्रकार — 'विद्वांसः' आदि बनते हैं।

विद्वस् + अस् (शस्) । यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु ०] विधि-सूत्रम्—(३५३) वसोः सम्प्रसारणम् ।६।४।१३१॥

वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात् । विदुषः । वसुँस्रंसुँ० (२६२) इति दः विद्वद्भ्याम् ॥

अर्थः - वसुंप्रत्ययान्त भसञ्ज्ञक अङ्ग को सम्प्रसारण हो जाता है।

व्याख्या—वसोः ।६।१। (भस्य का विशेषण होने से अथवा प्रत्यय होने से तदन्तिविधि हो जाती है) । भस्य ।६।१। (अधिकृत है) । अङ्गस्य ।६।१। (अधिकृत है) । सम्प्रसारणम् ।१।१। अर्थः—(वसोः=वस्वन्तस्य) वसुँप्रत्ययान्त (भस्य) भसञ्ज्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (सम्प्रसारणम्) सम्प्रसारण हो जाता है।

विद्वस् + अस् । यहां 'विद्वस्' यह वसुंप्रत्ययान्त भसञ्ज्ञक अङ्ग है अतः इस के द्वितीय वकार [न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् (२६१) का ध्यान कर लें] को उकार सम्प्रसारण होकर — विदु अस् + अस् । सम्प्रसारणाच्च (२५०) से पूर्वरूप तथा आदेश- प्रत्यययोः (१५०) से प्रत्यय के सकार को षकार करने पर — विदुषस् — 'विदुषः'

१. ऋग्वेद (१.२५.६) के भाष्य में सायणमाघव ने 'दाशुषे' प्रयोग में शासि-विस-घसीनां च (५५४) से षत्व किया है, पर यह ठीक नहीं। पूर्वोत्तरसाहचर्य से

प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार आगे भी अजादि विभक्तियों में प्रक्रिया होती है।

'विद्वस् + भ्याम्' यहां वसुँ संसुँ (२६२) से पदान्त सकार को दकार होकर —विद्वद्भ्याम् । इसीप्रकार अन्य हलादि विभक्तियों में भी ।

हे विद्वस् + स् । यहां नुंम्, सुंलोप तथा संयोगान्तलोप करने से —हे विद्वन् । सम्बुद्धि परे होने से सान्तमहतः (३४२) से दीर्घ न होगा ।

विद्वस् (विद्वान्) शब्द की रूपमाला यथा-

प्र० विद्वान् विद्वांसी विद्वांसः प्र० विदुषः विद्वद्भाग् विद्वद्भागः विदुषाः स० विदुषि ,, विद्वासः। स० विदुषि ,, विद्वासः!

इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हैं-

| হাত্ত                | अर्थ            | प्रत्यय | शस् का रूप                      |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| १. ऊषिवस्            | रह चुका         | क्वसुं  | ऊषुष: <sup>१</sup>              |
| २. तस्थिवस्          | ठहर चुका        | ຼາາ     | तस्युषः                         |
| ३. सेदिवस्           | गमन कर चुका     | . ,     | सेदुष:                          |
| ४. प्रसेदिवस्        | प्रसन्न हो चुका | "       | प्रसेदुष:                       |
| ५. निषेदिवस्         | बैठ चुका        | n       | निषेदुष:                        |
| ६. निपेतिवस्         | गिर चुका        | 1)      | निपेतुषः                        |
| ७. ददिवस्            | दे चुका 💯 🔻     | 22      | ददुष:                           |
| द. <b>जु</b> श्रुवस् | सुन चुका        | n ·     | <b>गु</b> श्रुवुष: <sup>२</sup> |
| ६. उपेयिवस्          | प्राप्त कर चुका | '11     | उयेयुष:                         |
| ०. अनारवस्           | भोजन न कर चुका  | 11      | अनाशुषः                         |
| ११. दाश्वस्          | दे चुका         | 11      | दाशुष:                          |
| १२. अधिजग्मिवस्      | प्राप्त कर चुका | ,,,     | अधिजग्मुष:                      |

इस सूत्र में 'वस्' धातु ही इष्ट है आदेश वा प्रत्यय नहीं। अतः यहां आदेश-प्रत्यययोः (१५०) से ही षत्व करना चाहिये।

- १. इन में यथासम्भव प्राप्त इट् आगम भसम्बन्धों में प्रवृत्त नहीं होता। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (प०) अर्थात् इस व्याकरण शास्त्र में निमित्त को विनाशोन्मुल देख कर तत्प्रयुक्त कार्य नहीं करना चाहिये। जर्ब 'वर्सुं' प्रत्यय, भसम्बन्धों में वकार को समप्रसारण हो जाने से वलादि ही नहीं रहता तब तत्प्रयुक्त कार्य वलादि- लक्षण इट् आगम भी नहीं होता।
- २. शुश्रुवस् + अस् (शस्) में सम्प्रसारण और पूर्वरूप हो कर 'शुश्रुउस् + अस्' इस दशा में अचि इनु० (१९९) से घातु के उकार को उवँड् हो जाता है।

ईयसुँ-प्रत्ययान्तों के रूप भी प्रायः 'विद्वस्' शब्द की तरह होते हैं। केवल शसादियों में सम्प्रसारणकार्य्य तथा भ्याम् आदि में दत्व नहीं होता। निदर्शनार्थं 'श्रेयस्' (दोनों में अधिक अच्छा) शब्द की रूपमाला यथा—

 प्र० श्रेयान्
 श्रेयांसी
 श्रेयांसः

 दृ॰ श्रेयसा
 श्रेयोम्याम्!
 श्रेयोभिः

 दृ॰ श्रेयसे
 श्रेयोभ्यः

श्रेयांसः प० श्रेयसः श्रेयोभ्याम् श्रेयोभ्यः श्रेयसः ष० ,, श्रेयसोः श्रेयसाम् श्रेयोभिः स० श्रेयसि ,, श्रेयःसु,-स्सु† श्रेयोभ्यः सं० हे श्रेयन् ! श्रेयांसौ ! श्रेयांसः !

‡ ससजुषो रुँ: (१०५), हिश च (१०७) । † वा शरि (१०४)। इसीप्रकार निम्नस्थ ईयसुँन्प्रत्ययान्त शब्दों के रूप बनते हैं—

१. अणीयस् = दोनों में अधिक सूक्ष्म

२. अल्पीयस् = दोनों में अधिक थोड़ा

३, ऋजीयस् = दोनों में अधिक सरल

४. कनीयस् = {दोनों में अधिक युवा दोनों में अधिक छोटा

भ. ऋशीयस् = दोनों में अधिक कृश

६. क्षेपीयस् = दोनों में अधिक तेज

७. क्षोदीयस् = दोनों में अधिक क्षुद्र

परीयस् =दोनों में अधिक भारी

एक विश्वस्य क्षेत्र क

१०. ज्यायस् = {दोनों में अधिक प्रशस्य दोनों में अधिक वृद्ध

११. दवीयस् = दोनों में अधिक दूर

१२. द्रढीयस् = दोनों में अधिक इढ़

१३. द्राघीयस् ः दोनों में अधिक दीर्घ

१४. घनीयस् = दोनों में अधिक धनी

१५. नेदीयस् = दोनों में अधिक निकट

१६. पटीयस् = दोनों में अधिक चतुर

१७. पापीयस् = दोनों में अधिक पापी

१८. प्रथीयस् = दोनों में अधिक विस्तृत

१६. प्रेयस् = दोनों में अधिक प्रिय

२०. बलीयस् = दोनों में अधिक बलवानु

२१. भूयस् = दोनों में अधिक मात्रा वाला

२२. महीयस् = दोनों में अधिक बड़ा

२३. म्रदीयस् = दोनों में अधिक मृदु

२४. यवीयस् = दोनों में अधिक युवा

२५. लघीयस् =दोनों में अधिक छोटा

२६. वरीयस् = दोनों में अधिक विशाल

२७. साधीयस् = दोनों में अधिक अच्छा

२८. स्थवीयस् = दोनों में अधिक स्थूल

२६. स्थेयस = दोनों में अधिक स्थिर

३०. ह्रसीयस् = दोनों में अधिक छोटा

नोट जब ईयसुँनप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग में आते हैं तब उगितश्च (१२५०) से डीप् प्रत्यय होकर श्रियसी, अल्पीयसी, कनीयसी, प्रभृति शब्द बन जाते हैं। वसुँ-प्रत्ययान्तों से भी स्त्रीत्व में डीप् होता है परन्तु सम्प्रसारण विशेष होता है। यथा—विदुषी, ऊषुषी आदि। इन सब का उच्चारण नदीशब्दवन् समक्षना चाहिये। नपुंसक में वस्वन्तों को पदान्त में दत्व होगा—विद्वत्, विदुषी, विद्वांसि आदि।

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५४) पुंसोऽसुँङ् ।७।१।८६।।

सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुँङ् स्यात् । पुमान् । हे पुमन् । पुमांसौ । पुंसः । पुंभ्याम् । पुंसु ।।

अर्थः—सर्वनामस्थान की विवक्षा हो तो 'पुंस्' को असुँङ् आदेश होता है। क्याख्या—सर्वनामस्थाने ।७।१। (इतोऽत्सर्वनामस्थाने से)। पुंसः ।६।१।

अर्सुंङ् ।१।१। 'सर्वनामस्थाने' में परसप्तमी मानने से 'परमपुमान्' यहां अनिष्ट स्वर प्राप्त होता है। अतः विषय-सप्तमी मान कर 'विवक्षिते' का अध्याहार कर लेते हैं। अर्थः— (सर्वनामस्थान) सर्वनामस्थान विवक्षित होने पर (पुंसः) पुंस् शब्द के स्थान पर (अर्सुङ्) अर्सुङ् आदेश हो जाता है।

सर्वनामस्थान (सुँ, औ, जस्, अम्, औट्) लाने से पूर्व उस के लाने की इच्छा-मात्र होने पर ही असुँङ् आदेश हो जाता है। असुँङ् ङित् है, अतः वह ङिच्च (४६)

द्वारा 'पुंस्' के अन्त्य अल्-सकार के स्थान पर होता है।

पुंस् (पुरुष)। पूज् पवने (क्या॰ उभ०) धातु से पूजो डुम्सुंन् (उणा॰ ६१८) द्वारा 'डुम्सुंन्' प्रत्यय हो कर उणादयो बहुलम् (५४८) सूत्र में बहुलग्रहणसामध्यं से आदिजिंदुडवः (४६२) द्वारा डु की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु चृदू (१२६) से केवल डकार की ही इत्सञ्ज्ञा होकर उस का तथा उँन् अनुबन्ध का लोप करने से—पू+उम्स् । डिस्तवकरणसामध्यं से टि का भी लोप हो कर -प्+उम्स् =पुम्स् । अब नक्जापदान्तस्य भलि (७८) द्वारा अपदान्त मकार को अनुस्वार करने पर 'पुंस्' शब्द निष्पन्न होता है।

अब 'सुँ' सर्वनामस्थान करने की इच्छामात्र में, प्रत्यय करने से पूर्व ही पुंसी-ऽसुँङ्(३५४) द्वारा सकार को असुँङ् आदेश होने पर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः से अनुस्वार भी अपने पूर्वस्वरूप मकार में परिणत हुआ—पुमस्। अब सुँप्रत्यय लाने पर उगिदचाम्०(२८६) से नूँम्, अनुबन्धलोप, सान्तमहत०(३४२) से दीर्घ, सुँलोप तथा संयोगान्तलोप होकर —'पुमान' प्रयोग सिद्ध होता है।

सम्बुद्धि में केवल सान्तमहतः (३४२) से दीर्घ नहीं होता शेष सब प्रिक्रया सुंप्रत्ययवत् जानें — हे पुमन्!।

पुंस् + औ = पुमस् + औ । नुंम्, दीर्घ तथा अनुस्वार होकर — पुमांसौ । इसी प्रकार अन्य सर्वनामस्थान प्रत्ययों में भी जान लें ।

अब आगे शसादि विभक्तियों की विवक्षा में असुँङ् न होगा। पुंस् + अस् (शस्) = पुंस:।

पुंस् + भ्याम् । यहां संयोगान्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्त<sup>२</sup> सकार का लोप होकर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इस न्यायानुसार अनुस्वार पुनः मकाररूप में परिणत हो जाता है—पुम् + भ्याम् । अब मोऽनुस्वारः (७७) से पदान्त मकार को

१. 'पातेर्डुम्सुँन्' इति पाठान्तरम् । सूतेः सस्य पः ह्रस्वो म्सुँन्प्रत्यय इति स्त्रियामिति सूत्रे भाष्य उक्तम् । न्यासे तु—'पुनातेर्मक्सुँन् ह्रस्वश्चे'ति पठितम् । उपेयप्रति-पत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता इति तत्त्वम् ।

२. अयोगवाहों (यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय) की गणना अट्-प्रत्याहार तथा शर्प्रत्याहार में भाष्यकार ने स्वीकार की है। इस से अनुस्वार को हल् मान कर हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) से संयोगसञ्ज्ञा हो जाती है।

अनुस्वार तथा वा पदान्तस्य (८०) द्वारा उसे विकल्प करके परसवर्ण—मकार करने से—'पुम्प्याम्, पुंभ्याम्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

पुंस् + सुप्। संयोगान्तलोप, अनुस्वार की मकाररूप में परिणित तथा मोऽनु-स्वारः(७७) से अनुस्वार होकर 'पुंसु'। यहां यय परे न रहने से वा पदान्तस्य (८०) प्रवृत्त नहीं होता'। 'पुंस्' शब्द की रूपमाला यथा—

प्र॰ पुमान् पुमांसः प० पुंसः पुमांसौ पुरभ्याम् पुम्म्य: द्वि॰ पुमांसम् पुंस: ष० ,, पुंसोः पुंसाम् पूरम्याम् † पुम्भिः स० पुंसि हु० पुंसा पुंसु पुम्भ्यः | सं० हे पुमन् ! हे पुमांसौ ! हे पुमांसः! च० पुंसे

† म्याम्, भिस् और म्यस् में अनुस्वारपक्षीय रूप भी न भूलें। [लघु०] ऋदुशनस्० (२०५) इत्यनँङ्। उशना। उशनसौ।।

व्याख्या—उशनस् (शुक्राचार्य्य)। शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भागंवः कविः— इत्यमरः । वश कान्तौ (अदा०प०) घातु से वशेः कनिसःँ (उणा० ६७८) द्वारा 'कनिसःँ प्रत्यय तथा प्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण और सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वेरूप होकर 'उशनस्' शब्द निष्पन्न होता है ।

उशनस् + सुं। यहां ऋदुशनस्० (२०५) सूत्र से सकार को अनँङ् आदेश होकर अङ् अनुबन्ध के लुप्त हो जाने पर—उशन अन् + स्। अतो गुणे (२७४) से पररूप हो—उशनन् + स्। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी (१७७) से नान्त की उपधा को दीर्घ हो —उशनान् + स्। हल्ङचाबम्यः० (१७६) सूत्र से सुंलोप तथा न लोपः० (१५०) से नकार का भी लोप होकर—'उशना' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार उशनस् + औ = उशनसी। इत्यादि।

हे उशनस् + स्। यहां अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-

[लघु०] वा०—(२८) अस्य सम्बुद्धी वाऽनँङ् नलोपश्च वा वाच्यः॥

हे उशन !, हे उशनन् !, हे उशनः !। हे उशनसौ !। उशनोभ्याम् । उशनःसु, उशनस्सु ।।

अर्थः — सम्बुद्धि परे होने पर उशनस् शब्द के सकार को विकल्प से अनँ इं आदेश हो तथा नकार का लोप भी विकल्प से हो।

१. जनश्रुति है कि अनुभूतिस्वरूपाचार्य के मुख से एक बार पण्डितसभा में 'पुंसु' के स्थान पर 'पुंक्षु' प्रयोग उच्चिरित हो गया। पण्डितों ने इस पर उन का बहुत उपहास किया। इस उपहास से खिन्न हो कर उन्होंने 'पुंक्षु' प्रयोग की साधुता के लिये सरस्वती देवी की कृपा से अपना नया व्याकरण (सारस्वतव्याकरण) रचा। इस में उन्होंने असम्भवे पुंसः कक् सौ सूत्र बना कर सप्तमीबहुवचन के परे रहते पुंस् के अन्त में कक् का आगम कर संयोगमध्यगत सकार का किसी तरह लोप कर 'पुंक्षु' की सिद्धि दर्शाई है।

व्याख्या—सम्बुद्धि में 'हे उश्चनस् + स्' यहां प्रकृतवात्तिक से उश्चनस् के सकार को विकल्प कर के अनँ इं आदेश हो कर अनँ इपक्ष में अनुबन्धलोप, पररूप, सुंलोप तथा नकार का वैकल्पिक लोप करने से—'हे उश्चन, हे उश्चनन्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। अनँ इं के अभाव में सुंलोप, हँ त्व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर— 'हे उश्चनः' यह एक रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार कुल मिला कर सम्बुद्धि में तीन रूप बनते हैं-—

अनँङ्पक्षे (नकारलोपे)  $\{(?) \ \hat{z} \ \sigma \ 1 \}$   $\{(?) \ \hat{z} \ \sigma \ 1 \}$  अनँङोऽभावे  $\{(?) \ \hat{z} \ \sigma \ 1 \}$ 

काशिका में यहां एक सुन्दर प्राचीन श्लोक दिया हुआ है— सम्बोधने तूशनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम् । माध्यन्दिनिर्वष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके ध्याघ्रपदां वरिष्ठः ॥

नोट—यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि इस वात्तिक का उल्लेख महाभाष्य में कहीं नहीं आया । कीमुदीकार ने काशिका का भावानुवाद प्रस्तुत किया प्रतीत होता है । अत एव कई लोग इसे प्रमाण नहीं मानते ।

उदानस् + भ्याम् । यहां पदान्त में ससजुवो रः (१०४) से रुँत्व, हिश च

(१०७) से उत्व तथा आद् गुणः (२७) से गुण होकर--उननोम्याम्।

उशनस् + सुप्। यहां पदान्त में ठँत्व, खरवसानयोः० (६३) से विसर्ग आदेश हो विसर्जनीयस्य सः(१०३) सूत्र से सकार के प्राप्त होने पर उस के अपवाद वा शरि (१०४) सूत्र से वैकत्पिक विसर्ग आदेश करने से—'उशनःसु, उशनस्सु' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस की रूपमाला यथा—

| प्रथमा        | उशना                 | उशनसी       | उशनसः           |
|---------------|----------------------|-------------|-----------------|
| द्वितीया      | उशनसम्               | **          | (* * n          |
| <b>तृतीया</b> | उशनसा                | उशनोभ्याम्  | उशनोभिः 💮       |
| चतुर्थी       | उश्वनसे              | <b>n</b>    | ् उशनोभ्यः      |
| पञ्चमी        | उशनसः                | $p \in [n]$ |                 |
| षच्ठी         | n                    | उशनसोः      | उशनसाम्         |
| सप्तमी        | उशनसि 👙              | , · · m     | उशनःसु, उशनस्सु |
| सम्बोधन       | हे उशन, उशनन्, उशनः! | हे उशनसौ!   | हे उशनसः !      |

[लघु०] अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः ! ।।

व्याख्या—अनेहस् = (समय) । कालो दिष्टोऽप्धनेहापि — इत्यमरः । 'नत्र'
उपपद वाली हन हिंसा-गत्योः (अदा० प०) धातु से नित्र हन एह च (उणा० ६६३)
सूत्र द्वारा 'असिं' प्रत्यय' तथा हन् को 'एह्' आदेश होकर नञ्कार्य करने से—'अनेहस्

शेखरकार तथा बालमनीरमाकार का अनेहस् शब्द को असुँन्नन्त लिखना ठीक नहीं, क्योंकि तब उगिदचाम्० (२८९) द्वारा नुँम् प्रसक्त होगा।

शब्द निष्पन्न होता है। इसकी प्रकिया भी 'उशनस्' शब्दवत् होती है केवल सम्बुद्धि में इस का एक रूप बनता है। रूपमाला यथा—

प० अनेहमः अनेहोभ्याम् अनेहोभ्यः ढि० अनेहसम् ,, ,, अनेहसाः अनेहसाः अनेहसम् ठू० अनेहसा अनेहोभ्याम्! अनेहोभिः स० अनेहसि ,, अनेहःसु,-स्सु\* च० अनेहसे ,, अनेहोभ्यः स० हे अनेहः! @ अनेहसी! अनेहसः!

ंऋदुशनस्॰ (२०५) से अनँङ्, अनुबन्धलोप, पररूप, नान्त की उपधा को दीर्घ, सुँलोप तथा नलोप होकर—'अनेहा' सिद्ध होता है।

ः ससजुषो रुँ: (१०५), हिशा च (१०७), आद्गुणः (२७)।
\*रुँदव विसर्ग होकर वा श्रारि (१०४) प्रवृत्त हो जाता है।
@सुँलोप, रुँदव तथा अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाते हैं।

'अनेहस्' की तरह प्रक्रिया तथा रूपमाला वाला केवल एक ही शब्द है— पुरुदंसस्। इस का वेद में ही प्रयोग देखा जाता है। इस का अर्थ 'इन्द्र' आदि है। 'बहुत कर्मों वाला' इस अर्थ में यह विशेषणवाची होने से त्रिलिङ्गी है। इसे वैदिक समक्ष कर ही कौमुदीकार ने सम्भवतः इस का उल्लेख नहीं किया।

[लघु०] वेघाः । वेघसौ । हे वेघः ! । वेघोभ्याम् ।।

च्याख्या—वेधस् = (ब्रह्मा) । स्नष्टा प्रजापितर्वेधा इत्यमरः । विपूर्वक बुधास् धारणपोषणयोः (जुहो० उभ०) घातु से विधान्नो वेध च (उणा० ६६४) इस औणा-दिकसूत्र द्वारा 'असिं' प्रत्यय तथा सोपसर्ग 'घा' को 'वेध्' आदेश होकर 'वेधस्' शब्द निष्पन्न होता है ।

वेधस् + सुं । अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३) से दीर्घ, हल्ङचाब्म्यः० (१७६) से सुंलोप तथा प्रकृति के सकार को रुँत्व विसर्ग करने से—वेधाः ।

अन्य विभिक्तयों में 'अनेहस्' की तरह प्रिक्या जानें। रूपमाला यथा---

प्र० वेधाः वेधसी वेधसः प० वेधसः वेधोभ्याम् वेघोम्य: हि॰ वेधसम् वेधसो: वेघसाम् ٩0 ,, स् वेघसा वेघोभिः वेषोभ्याम्† स० वेधसि वेधःसु,-स्सु " ष० वेधसे वेधोभ्यः सं० हे वेधः ! \* वेधसौ ! वेधसः !

ं रुँत्व, उत्व तथा गुण हो जाता है। \*सुँलोप, रुँत्व तथा विसर्ग होते हैं।

इसीप्रकार—१. वनौकस् (बन्दर), २. दिवीकस् (देवता), ३. हिरण्यरेतस् (सूर्यं वा अग्नि), ४. चन्द्रमस् (चन्द्रमा), ५. सुमनस् (देवता), ६. प्रचेतस् (वरुण), ७. सुमेधस् (अच्छी बुद्धि वाला), ६. नृचक्षस् (मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला। अथर्वं०), ६. जातवेदस् (अग्नि), १०. अङ्किरम् (एक ऋषि), ११. विश्ववेदस् (सब कुछं जानने वाला), १२. पुरोधस् (पुरोहित), १३. वयोधस् (तरुण, जवान) १४.

दुर्वासस् (एक ऋषि), १५. विमनस् (दुःखी पुरुष), १६. विडीजस् (इन्द्र) प्रभृति

शब्दों के रूप बनते हैं।

अदस् (वह —दूरवर्त्ती पदार्थ जिसका अङ्गुली से निर्देश नहीं किया जा सकता )।
न दस्यते = उित्कष्प्यतेऽङ्गुलिर्यत्र —इस विग्रह में नज्पूर्वक दस् धातु से विवँप् प्रत्यय
करने पर 'अदस्' शब्द निष्पन्न होता है। त्यदादियों के अन्तर्गत होने के कारण इस की
सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) द्वारा सर्वनामसंज्ञा होती है। यह शब्द त्रिलिङ्गी है।
यहां पुंलिङ्ग में इस की सुँबन्त-प्रित्वया का निरूपण करते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५५) अदस औ सुँलोपश्च ।७।२।१०७।।

अदस औत् स्यात् सौ परे सुँलोपश्च। तदोः० (३१०) इति सः।

असौ । त्यदाद्यत्वम् । पररूपत्वम् । वृद्धिः ॥

अर्थः -- सुँ परे होने पर अदस् शब्द के अन्त्य सकार को औकार तथा सुँ का

लोप हो जाता है।

व्याख्या—सौ ।७।१। (तदोः सः सावनन्त्ययोः से) । अदसः ।६।१। औ ।१।१। (यहां विभक्ति का लुक् हुआ है)। सुँलोपः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । समासः—सोर्लोपः — सुलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । अर्थः—(सौ) सुँ परे होने पर (अदसः) अदस् शब्द के स्थान पर (औ) 'औ' आदेश होता है (च) तथा (सुँलोपः) सुँ का भी लोप हो जाता है । अलोऽन्त्यविधि द्वारा यह औकार आदेश अन्त्य अल् सकार के स्थान पर होगा । 'अदस औ' इस अंश में यह सूत्र त्यवादीनामः (१६३) सूत्र का अपवाद है ।

अदस् + सुँ। यहां त्यदादीनामः (१६३) के प्राप्त होने पर अदस औ सुंलो-परच (३५५)सूत्र से सकार को औकार तथा सुँ का लोप होकर — अद + औ। वृद्धि-रेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने से — 'अदी'। अब प्रत्ययलक्षण द्वारा लुप्त हुए सुँ-प्रत्यय को मान कर तदोः सः सावनन्त्ययोः (३१०) सूत्र से दकार को सकार करने पर— 'असी' प्रयोग सिद्ध होता है। घ्यान रहे कि 'अदी' इस अवस्था में अदसोऽसेदांषु दो मः (८.२.८०) सूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु तदोः सः० (७.२.१०६) सूत्र की दिष्ट में असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नहीं होता।

अदस् - | औ । यहां त्यदादीनामः (१६३) सूत्र से सकार को अकार तथा अतो

१. यहां यह घ्यातव्य है कि असन्त शब्द में 'अस्' यदि घातु का अवयव होगा तो अत्यसन्तस्य चाऽधातोः (३४३) सूत्र में 'अघातोः' कथन के कारण उस असन्त की उपघा को दीर्घ न होगा। यथा—सुपूर्वक वस् आच्छादने (अदा० आ०) घातु से निवँप् प्रत्यय करने पर 'सुवस्' (अच्छी तरह ढांपने वाला) शब्द निष्पन्न होता है। यह शब्द असन्त तो है पर इस के अन्त में 'अस्' यह 'वस्' घातु का अवयव है अतः 'सुवस् + स्' में उपघादीर्घ न होगा, सुँलोप हो कर सकार को छँत्व-विसर्ग करने से—सुवः, सुवसी, सुवसः—आदि रूप बनेंगे। इसीप्रकार पिण्ड-ग्रस्, पिण्डग्लस् (पिण्ड खाने वाला) आदि शब्दों के रूप समझने चाहियें।

गुणे (२७४) से पररूप कर—'अद + औ'। अब वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर —'अदौ'। इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५६) अदसोऽसेर्दादु दो मः ।८।२।८०।।

अदसोऽसान्तस्य दात् परस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्याद् ह्रस्वस्य — उः, दीर्घस्य — ऊः । अमू । जसः शी (१५२) । गुणः ।।

अर्थः -- जिस के अन्त में सकार न हो ऐसे अदस् शब्द के दकार से पर वर्ण को उकार और ऊकार हो जाता है तथा दकार को मकार भी होता है।

व्याख्या—अदसः १६।१। असेः १६।१। दात् १४।१। उ ११।१। दः १६।१। मः

1१।१। (मकारादकार उच्चारणार्थः) । समासः—नास्ति सिः=सकारः (सकाराद्

इकार उच्चारणार्थः) यस्मिन् सः=असिः, तस्य=असेः । नञ्बहुत्रीहिसमासः । यह

'अदसः' का विशेषण है । अदस् शब्द के अन्त में सकार होता है अतः यहां असकारान्त
अदस् शब्द का ग्रहण अभिप्रेत है । उश्च ऊश्च = उ, समाहारद्वन्द्वः । अर्थः—(असेः)
असान्त अर्थात् जिस के अन्त में सकार विद्यमान नहीं ऐसे (अदसः) अदस् शब्द के

(दात्) दकार से पर वर्ण के स्थान पर (उ) उकार या ऊकार आदेश हो जाता है

तथा (दः) दकार के स्थान पर (मः) म् आदेश भी हो जाता है।

असान्त अदस् शब्द के दकार से परे वाला वर्ण प्रायः ह्रस्व या दीर्घ हुआ करता है । स्थानेऽन्तरतमः (१७) द्वारा ह्रस्व वर्ण के स्थान पर ह्रस्व उकार तथा दीर्घ वर्ण के स्थान पर दीर्घ ऊकार होगा ।

'अदौ' यहां असान्त अदस् शब्द के दकार से परे दीर्घ औकार विद्यमान है। अतः प्रकृतसूत्र से औकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर—'असू' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदस् + अस् (जस्) । यहां त्यदादीनामः (१६३) से सकार को अकार, अतो गुणे (२७४) से पररूप, जसः श्री (१५२) से जस् को श्री तथा आद्गुणः (२७) सूत्र से गुण होकर—'अदे'। अब अदसोऽसेर्दादु दो मः (३५६) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है—

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३५७) एत ईद् बहुवचने ।८।२।८१।। अदसो दात्परस्य एत ईद्, दस्य च मो बह्वर्थोवतौ । अमी । पूर्वत्रा-

कहीं-कहीं 'हल्' भी पाया जाता है, जैसे—अदद्रघङ्, अमुमुयङ् । यहां दकार से
परे 'र्' है ।

२. आन्तर्य अर्थात् सादृश्य चार प्रकार का होता है —यह हम पीछे स्थानेऽन्तरतमः (१७) सूत्र पर लिख चुके हैं। यहाँ प्रमाणकृत (मात्राकृत) आन्तर्य द्वारा ह्रस्व के स्थान पर ह्रास्व तथा दीर्घ के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। दकार से परे यदि हल् हो तो उसे भी ह्रस्व उकार आदेश होता है।

सिद्धम् (३१) इति विभक्तिकार्यं प्राक्, पश्चाद् उत्व-मत्वे । अमुम् । अमू । मुत्वे कृते विसञ्ज्ञायां नाभावः ।।

अर्थ: अदस् शब्द के दकार से परे एकार को ईकार तथा दकार को मकार

हो जाता है बहुत अर्थों की उक्ति में।

व्याख्या—अदसः १६।१। दात् ।५।१। (अदसोऽसेर्वाव्० से) । एतः १६।१। ईत्
११।१। दः १६।१। मः ११।१। (अवसोऽसेः० से) । बहुवचने १७।१। समासः— बहुनां
वचनम्— उक्तिः = बहुवचनम्, तिस्मन् = बहुवचने । षण्ठीतत्पुरुषसमासः । अर्थः—
(बहुवचने) बहुत्व की विवक्षा में (अदसः) अदस् शब्द के अवयव (दात्) दकार से
परे (एतः) 'ए' के स्थान पर (ईत्) 'ई' आदेश हो जाता है तथा (दः) उस दकार
के स्थान पर भी (मः) 'म्' आदेश हो जाता है।

'अदे' यहां प्रकृतसूत्र से एकार को ईकार तथा दकार को मकार होकर-

'अमी' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदस् — अम्। यहां त्यदाद्यत्व और पररूप होकर — 'अद — अम्'। अब यहां अभि पूर्वः (६.१.१०३) से पूर्वरूप तथा अदसोऽसेर्बां हो मः (६.२.६०) से उत्व-मत्व युगपत् प्राप्त होते हैं। पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा उत्वमत्वविधायक सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम पूर्वरूप होकर 'अदम्' बन जाता है। तदनन्तर उत्व-मत्व हो 'अमुम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

#### पूर्वत्रासिद्धम् (३१) इति विभिषतकार्यं प्राक्, पश्चादुत्वमत्वे।

अर्थात् पूर्वत्रासिद्धम् (३१) सूत्र से — अदसोऽसेः (३५६) तथा एत ईद् बहुवचने (३५७) सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम अभि पूर्वः (१५५) आदि सूत्रों द्वारा विभक्तिकार्य होगा तदनन्तर उन सूत्रों की प्रवृत्ति होगी। परन्तु अब इस पर यह विचार उपस्थित होता है कि क्या पूर्वत्रासिद्धम् (३१) से कार्य असिद्ध किया जाता है या शास्त्र असिद्ध ?

यदि किये हुए कार्य को असिद्ध मानेंगे तो प्रथम कार्य का विद्यमान होना आवश्यक होगा; क्योंकि यदि कार्य ही विद्यमान न रहेगा तो पुनः वह असिद्ध कैसे हो

१. यहां 'बहुवचन' शब्द से पारिभाषिक बहुवचन—जस्, शस् आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिये। क्योंकि वैसा अर्थ करने से 'अदेम्यः अभीम्यः, अदेभिः अमीभः' आदि प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर भी 'अदे अभी' यहां प्रयोगसिद्धि न हो सकेगी। क्योंकि 'अदे' में एकार स्वयं बहुवचन है इस से परे अन्य कोई बहुवचन नहीं है। अतः यहां 'बहुवचने' पद को यौगिक स्वीकार कर 'बहुतों की उक्ति अर्थात् बहुत्व की विवक्षा में' ऐसा अर्थ करना उचित है। इस अर्थ से 'अदे' आदि सब स्थानों पर बहुत्व की विवक्षा वर्तमान रहने से कोई दोष प्राप्त नहीं होता। इस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा है—नेवं पारिभाषिकस्य बहुवचन-स्य ग्रहणम्। किन्तिह ? अन्वर्थग्रहणमेतत्। बहुनामर्थानां वचनम् अहुवचनम्।

सकेगा ? अतः कार्यासिद्धपक्ष में प्रथम विप्रतिषधे परं कार्यम् (११३) सूत्र के बल से भावी असिद्ध कार्य कर चुकने पर पश्चात् पूर्वत्रासिद्धम् (३१) से वह पूर्व की दिष्ट में असिद्ध होगा अन्यथा नहीं। इस पक्ष में 'अद — अम्' यहां प्रथम विप्रतिषधे परं कार्यम् (३१) द्वारा पूर्वरूप की अपेक्षा पर होने से उत्व-मत्य होकर — 'अमु — अम्' बन जायेगा। तदनन्तर पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा मुकार्यं को पूर्वरूप की दिष्ट में असिद्ध माना जायेगा। अब इस मुकार्यं के असिद्ध माने जाने पर भी पूर्वरूप नहीं हो सकेगा, क्योंकि — देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनरुत्मज्जनं न भवति अर्थात् देव-दत्त के हन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त की पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती। इस न्यायानुसार 'द' के हन्ता 'मु' के असिद्ध होने पर भी पुनः 'द' नहीं आ सकेगा, क्योंकि उस का तो विनाश हो चुका है। इस प्रकार 'द' के न आने से अक् नहीं मिलेगा तब अमि पूर्वः (१३५) द्वारा पूर्वरूप न हो सकेगा। अतः यह पक्ष ठीक नहीं।

अब यदि शास्त्रासिद्धपक्ष स्वीकार करते हैं तो इस पक्ष में दोनों सूत्रों के युगपत् प्राप्त होने पर पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा परशास्त्र असिद्ध अर्थात् अभावात्मक हो जाता है। इस से पूर्वले सवासात अध्यायों के सूत्रों की दिष्ट में वह सूत्र नहीं रहता; उस के न रहने से विप्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योंकि विप्रतिषेध वहां होता है जहां अन्यत्रान्यत्रलब्धावकाश सूत्र परस्पर की दृष्टि में भावात्मक होते हुए एक स्थान पर प्राप्त हों। यहां पूर्व की दृष्टि में पर सूत्र अभावात्मक होने से वर्तमान नहीं रहता अतः प्रथम पूर्वसूत्र प्रवृत्त होता है और तदनन्तर असिद्ध सूत्र। इस प्रकार इस पक्ष के स्त्रीकार करने से 'अद म अम्' यहां पर अवसोऽसेः विष्य अमि पूर्वः इन दोनों सूत्रों के युगपत् प्राप्त होने पर पूर्वत्रासिद्धम् (३१) द्वारा अमि पूर्वः (६.१.१०३) की दृष्टि में अवसोऽसेः विष्ठ (६.१.१०३) की दृष्टि में अवसोऽसेः विष्ठ (६.१.१०३) की दृष्टि में अवसोऽसेः (६.१.१०३) की दृष्टि में स्वर्य में स्व

अतः पूर्वत्रासिद्धम् (३१) सूत्र में शास्त्रासिद्धपक्ष ही स्वीकार करना चाहिये, कार्यासिद्ध नहीं। अत एव ग्रन्थकार ने भी पूर्वत्रासिद्धम् (३१) सूत्र की वृत्ति में इसी पक्ष का अनुमोदन किया है—"सपादसप्ताघ्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामिष पूर्व प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्"। विप्रतिषेधे परं कार्यम् (११३)सूत्र पर भी यही स्वीकार किया है—"पूर्वत्रासिद्धमिति रोरीत्यस्यासिद्धरवाद् उत्वमेव"। भाष्यकार भी इसी पक्ष के पक्षपाती हैं—पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य। इस विषय पर् अन्य विस्तृत विचार व्याकरण के उच्चग्रन्थों में देखें।

अदस् + अस् (शस्)। त्यदाद्यत्व और पररूप होकर—अद + अस्। अब अवसोऽसेः (३५६) के असिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकार्य्य — पूर्वसवर्णदीर्घ और शस् के सकार को नकार करने से—'अदान्'। अब अवसोऽसेः (३५६) से दकारोत्तर आकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर 'अमून्' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदस् + आ (टा)। त्यदाद्यत्व और पररूप होकर- अद + आ। अब यहाँ

यद्यपि अदसोऽसेः० (३५६) के असिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकार्य अर्थात् टाङसिं-ङसामिनात्स्याः (१४०) सूत्र से टा को इन आदेश प्राप्त होता है तथापि न मुने (३५६) सूत्र के आरम्भसामध्ये से वह नहीं होता; अतः अदसोऽपेः० (३५६) से दकारोत्तर अकार को उकार तथा दकार को मकार हो जाता है अमु + आ। अब यहां 'मुं' भाव के असिद्ध होने से शेषो घ्यसिख (१७०) द्वारा घिसञ्ज्ञा नहीं हो सकती, और विना घियञ्ज्ञा के आङो नाऽस्त्रियाम् (१७१) सूत्र से टा को ना नहीं हो सकता; पर हमें 'ना' करना अभीष्ट है। अतः 'मु' भाव को सिद्ध करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु ०] निषेध-सूत्रम् — (३५८) न मु ने । ८।२।३॥

'ना'भावे कर्त्तव्ये कृते च 'मु'भावो नाऽसिद्धः। अमुना। अमूभ्याम् ३। अमीभिः। अमुष्मै। अमीभ्यः २। अमुष्मात्। अमुष्य। अमुयोः २। अमीष्षाम्। अमुष्मिन्। अमीषु॥

अर्थ:-- 'ना' आदेश करना हो या कर चुके हों तो 'मु' आदेश असिद्ध नहीं

होता ।

व्याख्या—न इत्यव्ययपदम् । मु । १।१। ने ।७।१। असिद्धम् ।१।१। (पूर्वत्रा-सिद्धम् से)। समासः— म् च उरच = मु । समाहारद्वन्द्वः । 'ने' यह ना-शब्द के सप्तमी का एकवचन है—ना +िङ = ना + इ = ने। यहां परसप्तमी या विषयसप्तमी समभनी चाहिये । अर्थः—(ने) 'ना' के विषय में अथवा 'ना' परे होने पर (मु) 'मु' आदेश (असिद्धम्) असिद्ध (न) नहीं होता ।

'अमु — आ' यहां ना के विषय में 'मु' आदेश असिद्ध न हुआ तो घिसञ्ज्ञा होकर आङो नाऽस्त्रियाम् (१७१) से टा को ना करने पर— 'अमुना' प्रयोग सिद्ध

हुआ।

सूचना—ध्यान रहे कि 'अमुना' में 'ना' के परे होने पर 'मु' आदेश के असिख होने से सुँपि च (१४१) द्वारा दीर्घ प्राप्त होता है। वह भी न मुने (३५६) से 'मु' आदेश के सिद्ध हो जाने पर नहीं होता। इसीलिये तो 'ने' में दो प्रकार की सप्तमी स्वीकार कर के 'ना करने में या ना परे होने पर' ऐसा अर्थ किया गया है।

अदस् — भ्याम् । त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर सुँपि च (१४१) से दीर्घ हो जाता है — अदाभ्याम् । अब अदसोऽसेः ० (३५६) से ऊत्व-मत्व करने से — 'अमूभ्याम्' प्रयोग सिद्ध होता है ।

अदस् - भिस् । त्यदाद्यत्व और पररूप कर 'अद + भिस्' । इस अवत्था में

१. यदि यहाँ टा को इन कर दें तो न मुने (३५८) सूत्र बनाने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। अतः इस का बनाना तभी सार्थक किया जा सकता है जब 'इन' आदेश न होकर 'मु' हो जाये। यही इस का आरम्भसामर्थ्य है।

अतो भिस ऐस् (१४२) प्राप्त होता है; परन्तु उस का नेदमदसोरकोः (२७६) से निषेघ हो जाता है। अब बहुवचने फल्येत् (१४५) द्वारा एकारादेश कर एत ईंब् बहुवचने (३५७) से एकार को ईकार तथा दकार को मकार करने से — 'अमीभि:' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदम् +ए(ङे) । त्यदाद्यत्व, पररूप, सर्वनाम्नः समै (१५३) से ङे को समै, मुत्व तथा आदेशप्रत्यययोः (१५०) से षत्व होकर --अमूष्मै।

अदस् + भ्यस् । त्यदाद्यत्व, पररूप, बहुवचने अल्येत् (१४५) से एत्व तथा एत ईद् वहुवचने (३५७) से ईत्व-मत्व होकर-अमीभ्यः।

अदस् + अस् (ङिसँ)। त्यदाद्यत्व, पररूप तथा ङिसँङचोः स्मात्स्मिनो (१५४) से 'स्मात्' आदेश, उत्व-मत्व तथा षत्व होकर -अमुष्मात् ।

अदस् + अस् (ङस्) । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाइसिंडस।मिनात्स्याः (१४०) से स्य आदेश, उत्व-मत्व तथा षत्व होकर-अमुष्य।

अदस् 🕂 ओस् । त्यदाद्यत्व, पररूप, ओसि च (१४७) से एत्व, एचोऽयवा-यावः (२२) से अय् आदेश होकर – अदयोः । अब उत्व-मत्व होकर — अमुयोः ।

अदम् 🕂 आम् । त्यदाद्यत्व, पररूप, आमि सर्वनाम्नः सुंद् (१५५) से सुंद आगम, बहुवचने अल्येत् (१४५) से एत्व, एत ईव् बहुवचने (३५७) से ईत्व-मत्व और पत्व करने से—'अमीषाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

अदस् + इ (ङि)। त्यदाद्यत्व, पररूप, इसिँडचोः स्मात्स्मिनौ (१५४) से िको स्मिन्, मु आदेश तथा षत्व करने पर—अमुष्मिन् ।

अदस् + सु (सुप्) । त्यदाद्यत्व, पररूप, बहुवचने भत्येत् (१४५) से एत्व, एत ईव् बहुवचने (३५७) से ईत्व-मत्व तथा आदेशप्रत्यययोः (१५०) से पत्व करने पर-अमीषु । अदस् (वह) शब्द की पुंलिङ्ग में रूपमाला यथा -

प्र० असी अमू द्वि० अम्म तृ० अमुना अमूम्याम् अमीभिः स० अमुष्मिन् **च**० अमुष्मै अमीभ्यः

अमी । प० अमुष्मात् अमुभ्याम् अमीभ्य: अमून् ब॰ अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमीष्

सम्बोधन प्रायः नहीं होता ।

(यहां सकारान्त पुंलिङ्गः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लवु०] इति हलन्ताः पुंलिङ्गाः [शब्दाः] ॥

अर्थ:--यहां हलन्त पुंलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं।

#### अभ्यास (४६)

- (१) (क) 'विद्वान्' में वस्ं संहं द्वारा दत्व क्यों नहीं होता ?
  - (ल) 'विद्वांसी' में अनुस्वार की परसवर्ण क्यों नहीं होता ?
  - (ग) 'अनेहस्' को असुँन्नन्त मानने में क्या दोष है ?

- (२) व्याख्या करें-
  - (क) सम्बोधने तूरानसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम् ।
  - (ख) आन्तरतम्याद् ह्रस्वस्य उः, दीर्घस्य ऊः।
  - (ग) अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः ।
  - (घ) अदस औ सुलोपश्च, अदसोऽसेर्दादु दो मः, वसोः सम्प्रसारणम्।
  - (३) पुंसु, वेधोभ्याम्, अमी, विद्वद्भचाम्, अमुना, श्रेयांसी, अमू, तस्थुषः, अमु-िष्मन्, विद्वन्—इन रूपों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखें।
  - (४) एत ईद् बहुवचने सूत्र की व्याख्या करते हुए—बहुवचनपद पारिभाषिक नहीं यौगिक है—इसे स्पष्ट करें।
  - (५) अनुस्वार का पाठ हल्प्रत्याहार में नहीं आता तो पुनः 'पुंस् + भ्याम्' में कैसे संयोगसङ्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप हो जाता है ?
  - (६) इन शब्दों का प्रथमैकवचन सिद्ध कर रूपमाला लिखें— वनौकस्, उश्चनस्, अनेहस्, पुंस्, वेघस्, श्रेयस्, अदस्।
  - (७) पूर्वत्रासिद्धम् द्वारा कार्यासिद्ध और शास्त्रासिद्ध पक्षों में से किस पक्ष का प्रतिपादन होता है— सोदाहरण व्याख्या करें।
  - ( प् ) न मुने की व्याख्या करते हुए 'कर्त्तव्ये कृते च' कथन को स्पष्ट करें।
  - (१) पुंस् और विद्वस् शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुरःसर निष्पत्ति लिखें।
  - (१०) पुंसोऽसुंङ् सूत्र पर—'सर्वनामस्थान परे होने पर' ऐसा न कहकर 'सर्व-नामस्थाने विवक्षिते' ऐसा क्यों कहा गया है ?
  - (११) असान्त अदस् शब्द के दकार से परे हल् वर्ण को क्या आदेश होता है ? सप्रमाण समभाएं।
  - (१२) अत्वसन्तस्य चाधातोः में 'अघातोः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?
  - (१३) निम्नस्थ शब्दों का सम्बुद्धि में रूप सिद्ध करें— पुंस्, उशनस्, वेधस्, विद्वस्, अनेहस् ।

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यां हलन्त-पुल्ंलिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# अथ हलन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्

अब त्रमप्राप्त हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण का आरम्भ किया जाता है। इस प्रकरण में भी सब शब्द प्रत्याहारकम से कहे गये हैं। अब प्रथम हयबरट् (प्रत्याहारसूत्र ५) के कमानुसार हकारान्त शब्द कहे जाते हैं—

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३५६) नहो धः ।८।२।३४॥

नहो हस्य धः स्याज्भिल पदान्ते च ॥

अर्थः — नह् के हकार को धकार हो जाता है कल् परे होने पर या पदान्त में ।

व्याख्या — किला । । १। (किलो किला से) । पदस्य। ६। १। (यह अधिकृत है)।

अन्ते । । १। (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से)। नहः। ६। १। घः। १। १। घकारादकार

उच्चारणार्थः। अर्थः — (किला) कल् परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त

में (नहः) नह् धातु के स्थान पर (धः) ध् आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि द्वारा

यह आदेश नह् धातु के अन्त्य अल्-हकार के स्थान पर होगा। यह हो ढः (२५१)

सूत्र का अपवाद है।

इस सूत्र का उपयोग 'उपानह्' शब्द में किया जाता है अतः प्रथम 'उपानह्' शब्द की निष्पत्ति की जाती है।

[लघु०] विधि-सूत्रम् — (३६०) निह-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तिषु क्वौ।६।३।१११।।

विवंबन्तेषु पूर्वपदस्य दीर्घः। उपानत्, उपानद् । उपानही । उपानत्सु।। अर्थः—नह्, वृत्, वृष्, व्यध्, रुच्, सह् और तन्—ये क्विंबन्त धातु परे हों तो पूर्वपद को दीर्घ हो जाता है।

व्याख्या— निह-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सिह-तिनिषु।७।३। वनी।७।१। पूर्वस्य।६।१। दीर्घः।१।१। (दुलोपे पूर्वस्य वीर्घोडणः से)। यह सूत्र उत्तरपदाधिकार में पढ़ा गया है अतः 'पूर्वस्य' का 'पदस्य' विशेषण उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि 'क्विं' ग्रहण से क्विंष् और क्विंन् वोनों का ग्रहण हो सकता है तथापि नह् आदि धातुओं से क्विंन् का विधान न होने से अविशब्द क्विंप् का ही ग्रहण होता है। अर्थः— (क्वी) क्विंप् परे होने पर (निह-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सिह-तिनषु) जो नह्, वृत्, वृष्, व्यध्, रुच्, सह् और तन् धातु, इन के परे होने पर (पूर्वस्य) पूर्व (पदस्य) पद के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है। अलोडन्त्यस्य (२१) तथा अच्यन्ध (१.२.२८) परिभाषाओं द्वारा यह दीर्घ पूर्वपद के अन्त्य अच् के स्थान पर होता है।

क्विंप् परे होने पर जो नह् वृत् आदि धातु, उन के परे होने पर—इसका किश्राय—क्विंबन्त नह् वृत् आदि धातु परे होने पर—ऐसा समभना चाहिये। अत एव वृत्ति में यही लिखा है।

'उप' पूर्वक णहं बन्धने (दिवा॰ उभय॰) घातु से सम्पदादिम्यः क्विंप् (वा॰ ५१) वात्तिक द्वारा कर्म में क्विंप् प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप, प्रत्ययलक्षणद्वारा पुनः उसे मान कर नहि-वृति-वृषि (३६०) सूत्र से पूर्वपद के अन्त्य अच् को दीर्घ तथा अन्त में प्रादिसमास करने से 'उपानह्' शब्द निष्पन्न होता है। उप = समीपे नह्यते =वध्यत इत्युपानत् । जूते को उपानह् कहते हैं। अथ पादुका पादूरपानत् स्त्रो-इत्यमरः । उपानह् का बहुधा द्विवचन में प्रयोग होता है । दक्षिण पाद के जूते को 'पूर्वा उपानत्' तथा बाएं पाद के जूते को 'अपरा उपानत्' कहते हैं (व्या॰ च॰)। विशेषण लगा कर ही इस का स्त्रीत्व प्रकट किया जा सकता है। यथा—इयम् उपानत्, इमे उपानहौ आदि । उपानह् शब्द के कुछ प्रयोग यथा—उपानद्-गूढ-पादस्य ननु चर्मावृतेव सूः(हितोप० १.१४४)। इबा यदि क्रियते राजा स कि नाइनात्युपानहम् (हितोप० ३.५८)।

उपानह मस्(सुं)। अपृक्त सकार का लोप होकर नही थः (३५६) द्वारा पदान्त हकार को धकार<sup>१</sup>, जरुत्व से दकार और चर्त्व से वैकल्पिक तकार करने पर —

'उपानत्, उपानद्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

उपानह् + म्याम् । यहां पदान्त में नहो धः (३५६) से हकार को धकार पुनः जरुत्व से दकार करने पर 'उपानद्भाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

उपानह् + सु(सुप्)। नहो धः(३५६) से धकार, जरुत्व से दकार तथा स्वरि च (৩४) से तकार होकर 'उपानत्सु' सिद्ध होता है। रूपमाला यथा—-

**प्र**० उपानत्-द् उपानही . द्धि० उपानहम् कृ० उपानहा उपानद्भश्वाम् उपानद्भिः । स० उपानहि 🕶० उपानहे

उपानहः प॰ उपानहः उपानद्भ्याम् उपानद्भयः उपानहो: **G**o ',, उपानहाम् उपानत्सु उपानद्भयः सं हे उपानत्-द्! उपानहो! उपानहः!

वक्तव्य - ग्रन्थकार का नहि-वृति० (३६०) सूत्र यहां लिखना उचित प्रतीत नहीं होता, इसे नहो धः (३५६) से पूर्व लिखना चाहिये था।

नहि-वृति (३६०) सूत्र के अन्य उदाहरण यथा - १. वृत् - नीवृत् (पुं स्त्री०) = जनपद, देश। २. वृष् - प्रावृष् (स्त्री०) = वर्षा ऋतुं। ३. व्यष् -हृदयावित् (त्रि॰) = हृदय को बीधने वाला। ४. रुच्-नीरुच् (त्रि॰) = निरन्तर चमकने वाला । ५. सह्—ऋतीसह् (त्रि०) = दुःखों या शत्रुओं को सहने वाला । ६. तन् — परीतत् (त्रि०) = चारों ओर फैलने वाला।

[लघु०] विवन्नन्तत्वात् कुत्वेन घः । उष्णिक्, उष्णिग् । उष्णिहौ । उष्णिग्भ्याम् ॥

व्याख्या—उदिणह् (छन्दोविशेष)। 'उद्गिह्' शब्द ऋत्विग्दध्कारिवगुदिणग्०

१. धकार करने का प्रयोजन 'नद्धः' आदि में अवस्तवोधींऽधः (५४६) की प्रवृत्ति कराना है अन्यथा 'नहो दः' सूत्र ही बनाते।

(३०१) सूत्रद्वारा 'उद् ह्'(दिवा० प०) धातु से क्विँन्नन्त निपातन किया जाता है ।

उष्णिह् + सुँ। सुँलोप, क्विँन्नन्त होने से क्विँन्न्नत्ययस्य कुः (३०४) द्वारा हकार को घकार, जश्त्व से घकार को गकार तथा वैकल्पिक चर्त्व से गकार को ककार होकर—'उष्णिक्, उष्णिग्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा—

\* क्विन्प्रत्ययस्य कुः (३०४), ऋलां जज्ञोऽन्ते (६७)।

† कुत्व, जरुत्व, पत्व, खरिच (७४) से चर्त्व । (यहां हकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

--:0:--

[लघु०] द्यौ: । दिवौ । दिव: । सुभ्याम् ।।

ब्याख्या—'दिव्' (आकाश वा स्वर्ग) शब्द विशुद्ध अवस्था में नित्यस्त्रीलिङ्ग होता है । पुलँ लिङ्ग आदि में इसका प्रयोग बहुन्नीहिसमासवश हुआ करता है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया हलन्तपुंलिङ्गान्तगैत 'सुदिव्' शब्दवत् होती है। रूपमाला यथा -प्र० द्यौः † दिव: पि० दिव: दिवी द्यभ्याम् द्वि॰ दिवम दिवाम् दिवो: ব০ ,, द्युभि: स० दिवि तु॰ दिवा चुम्याम् 🕻 चुषु च० दिवे द्युम्यः । सं ० हे द्यीः ! हे दिवी ! हे दिवः !

†विव औत्(२६४) । ‡विव उत्(२६५) । (यहां वकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

-:0:--

[लवु०] गीः । गिरौ । गिरः । एवम् --पूः ॥

व्याख्या—गिर्=वाणी। गृ निगरणे (तुदा० प०) धातु से निवँप्, उस का सर्वापहार लोप, ऋत इढातोः (६६०) से इत्व तथा उरण्रपरः (२६) से रपर करने पर 'गिर्' शब्द निष्पन्न होता है।

गिर् + स् (सुँ) । सुँलोप होकर विवेंबन्ता धातुत्वं न जहित इस कथन से धातु होने से पदान्त में बींक्पधाया दीर्घ इकः (३५१) से उपधादीर्घ होकर 'गीर्' बना। अब रेफ को विसर्ग आदेश करने से—'गी:' प्रयोग सिद्ध होता है।

गिर् में अो = गिरौ । यहां पदान्त न होने से उपघादीर्घ नहीं होता । गिर् में भ्याम् । यहां स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) द्वारा पदत्व होने से विष्पधाया दीर्घ इकः (३५१) से उपघादीर्घ हो जाता है—गीर्भ्याम् । गिर्-सुप्। यहां पदान्त में उपधादीर्घ होकर इण्-रेफ से परे प्रत्यय के अवयव सकार को षकार (१५०) हो जाता है —गीर्षु । ध्यान रहे कि यहां रो: सुपि (२६८) के नियमानुसार रेफ को विसर्ग आदेश नहीं होता। समग्र रूपमाला यथा—

इसी प्रकार—पुर्= (नगर) । पृ पालनपूरणयोः (जुहो॰ प॰) घातु से क्विंप्, उसका सर्वापहारलोप, उदोष्ठ्यपूर्वस्य (६११) से उत्व तथा उरण्रपरः (२६) से रपर करने पर 'पुर्' शब्द निष्पन्न होता है। इस की भी सम्पूणं प्रक्रिया 'गिर्' शब्द की तरह होती है। रूपमाला यथा—

प्र॰ पू: पूर्म्याम् पूर्भ्य: पूरी प० पुर: पुरः । द्वि॰ पुरम् पुरो: पुराम् ख॰ ,, पूर्भिः तृ० पुरा पूर्म्याम् स० पुरि पूर्ष् हे पुरी! घ० पूरे पूर्म्यः सं० हे पूः!

इसी प्रकार—धुर् (गाड़ी का अग्रिम भाग) प्रमृति शब्दों के रूप बनते हैं।

[लघ्०] चतस्रः। चतसृणाम्।।

व्याख्या—चतुर् = (चार) । स्त्रीलिङ्ग में विभक्ति परे होने पर चतुर् शब्द को त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ (२२४) सूत्र से 'चतसृ' आदेश हो जाता है।

चतसृ + अस्(जस्)। ऋतो ङि॰ (२०४)से गुण प्राप्त होने पर उस के अपवाद अचि र ऋतः (२२४) से रेफ आदेश करने पर—'चतस्रः' प्रयोग सिद्ध होता है।

चतसृ — अस् (शस्) । यहां सर्वनामस्थान परे न होने से पूर्वोक्त गुण प्राप्त नहीं होता । प्रथमयोः ० (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर उस के अपवाद अचि र ऋतः (२२५) द्वारा रेफ आदेश हो जाता है — चतस्रः ।

चतसू + आम् । अचि र ऋतः (२२४) का बाध कर नुँमिवर॰ (वा॰ १६) की सहायता से पूर्वविप्रतिषेध से ह्रस्वनद्यापो नुँद् (१४८) द्वारा नुँद् का आगम हो जाता है — चतसू + नाम् । अब नामि (१४६) से प्राप्त दीर्घ का न तिस्-चतसृ (२२६) से निषेध हो जाता है, पुनः ऋवर्णान्नस्य णत्म बाच्यम् (वा॰ २१) से णत्व होकर 'चतसृणाम्' प्रयोग सिद्ध होता है।

चतसृ (स्त्रीलिङ्ग में चत्र्) शब्द की रूपमाला यथा -

१. इसका भ्रामक रूप इस उक्ति में प्रसिद्ध है—का पूर्वः (का, पू:=नगरी, व:= युष्माकम्। तुम्हारी कौन-सी नगरी है ?)।

२. यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि चतसृशब्द से ऋन्नेम्यो ङीप् (२३२)से प्राप्त ङीप् का न षट्स्वस्नादिम्यः (२३३) से निषेष हो जाता है।

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन                   | विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुबचन           |
|---------|-------|---------|--------------------------|---------|-------|---------|------------------|
| স০      | 0     | o       | चतस्रः                   |         | o     | o       | चतसृभ्यः         |
| द्वि ०  | 0     | 0       |                          |         | 0     | o       | चतसृ <b>णाम्</b> |
| वृ॰     | 0     | o       | "<br>चतसृभिः<br>चतसृभ्यः | स०      | 0     | o       | चतसृषु           |
| च्र     | 0     | 0       | चतसृभ्यः                 | 1       | :     | o:      |                  |

(यहां रेफान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] का। के। काः। सर्वावन ॥

व्याख्या - किम् (कौन)। 'किम्' शब्द के पुल्ँ लिङ्ग में रूप कह चुके हैं। अब स्त्रीलिङ्ग में रूप सिद्ध किये जाते हैं।

विभक्ति परे होने पर सर्वत्र किमः कः (२७१) द्वारा 'किम्' को 'क' सर्वादेश हो जाता है। पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतष्टाप् (१२४६) से टाप् (आ) प्रत्यय होकर सवर्णदीर्घ करने से 'का' शब्द निष्पन्न होता है, सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) से इस की सर्वनामसंज्ञा होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सर्वा'शब्दवत् होती है। 'का' (स्त्रीलिङ्ग में किम् शब्द) की रूपमाला यथा—

\*आङि चापः (२१८)। † सर्वनाम्नः स्याङ्ढ्स्वश्च (२२०)। ‡ आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५)।

[लघु०] विधि-सूत्रम्— (३६१) यः सौ ।७।२।११०॥

इदमो दस्य यः । इयम् । त्यदाद्यत्वम् । पररूपत्वम् । टाप् । दश्च (२७५) इति मः । इमे । इमाः । इमाम् । अनया । हिल लोपः (२७७) आभ्याम् । आभिः । अस्यै । अस्याः । अनयोः । आसाम् । अस्याम् । आसु ।।

अर्थ: -- सुँ परे होने पर इदम् के दकार को यकार आदेश हो जाता है।

व्याख्या—इदमः ।६।१। (इदमो मः से) । दः ।६।१। (दश्च से) । यः ।१।१। सी ।७।१। अर्थः—(इदमः) इदम् शब्द के (दः) द् के स्थान पर (यः) य् आदेश हो जाता है (सी) सुँ परे होने पर ।

यह सूत्र केवल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रवृत्त होता है। नयों कि पुलँ लिङ्ग में सुँ परे होने पर इदोऽय् पुंसि (२७३) सूत्र से इद् को अय् आदेश हो जाने से दकार नहीं मिल सकता। नपुंसक में भी सुँ का लुक् हो जाने से प्रत्ययलक्षण न होने से इसे अव-काश नहीं मिलता।

'इदम्' शब्द के पुलें लिक्क में रूप सिद्ध किये जा चुके हैं, अब स्त्रीलिक्क में रूप सिद्ध करते हैं— इदम् + स् (सुं) । यहां प्रकृतसूत्र से दकार को यकार हो कर हल्ङ्याब्म्यः (१७६) से सुं का लोप हो जाता है—इयम् । ध्यान रहे कि यहां इदमो मः (२७२) के निषेघ के कारण त्यदाद्यत्व नहीं होता ।

इदम् — औ । त्यदाद्यत्व, पररूप, अजाद्यतष्टाप् (१२४६) से टाप्, अनुबन्ध-लोप कर सवर्णदीर्घ करने से—इदा — औ । अब दश्च (२७६) सूत्र से दकार को मकार, औड़ आपः (२१६) से औकार को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण करने पर— इमे ।

इदम् + अस् (जस्)। त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्, सवर्णदीर्घ तथा दश्च (२७५) से दकार को मकार होकर — इमा + अस्। अब दीर्घाण्जसि च (१६२) से पूर्वसवर्ण-दीर्घ का निषेध होकर अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घं तथा सकार को उँतव विसर्ग करने से — इमाः।

इदम् — अम् । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्, सवर्णदीर्घ, दश्च (२७५) सूत्र से दकार को मकार तथा अमि पूर्वः (१३६) से पूर्वरूप होकर—इमाम् ।

इदम् - अस् (शस्) । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्, सवर्णदीर्घ तथा दकार की मकार होकर पूर्वसवर्णदीर्घ करने से - इमास् = इमाः ।

नोट—जस् में सवर्णदीर्घ और शस् में पूर्वसवर्णदीर्घ यह ध्यातव्य है।

इदम् + आ (टा) = इद + आ = इदा + आ। अब यहां अनाप्यकः (२७६) सूत्र से इद् भाग को अन् आदेश, आङि चापः (२१८) से प्रकृति के आकार को एकार तथा एचोऽयवायावः (२२) से अयु आदेश करने पर—अनया।

इदम् + म्याम् = इद + म्याम् = इदा + म्याम् । हिल लोपः (२७७) से इद् भाग का लोप होकर-आभ्याम् । इसी प्रकार-आभिः ।

इदम् +ए (ङे) = इद+ए= इदा+ए। अब सर्वनामसञ्ज्ञा होकर प्रथम नित्य होने से सर्वनाम्नः स्याङ्द्रस्वश्च (२२०) सूत्र से स्याट् आगम और आप् को ह्रस्व हो जाता है - इद+स्या ए। अब वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि और हिल लोपः (२७७) से इद्भाग का लोप करने से—अस्यै।

इदम् + अस् (ङिसँ वा ङस्) = इद + अस् = इदा + अस्। यहां भी पूर्ववत् सर्वेनामसञ्ज्ञा, स्याट् आगम तथा आप् को ह्रस्व होकर — इद + स्या अस्। अब अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णेदीर्घं तथा हिल लोगः (२७७) से इद् का लोग होकर — अस्यास् = अस्याः।

इदम् + ओस् = इद + ओस् = इदा + ओस् । अनाप्यकः (२७६) से इद् को अन् आदेश, आहिः चापः (२१८) से आप् की एकार तथा एकार को अय् आदेश करने पर— अनयोः ।

इदम् + आम् = इद + आम् = इदा + आम्। सर्वनामसञ्ज्ञा होकर आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५) से सुँट् का आगम तथा हिल लोपः (२७७) से इद् का लोप हो जाता है—आसाम्।

इदम् + इ (ङि) = इद + इ = इदा + इ । यहां ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (१६८) से ङि को आम्, सर्वनाम्नः स्याङ्ढ्स्वश्च (२२०) से स्याट् आगम और आप् को ह्रस्व, हिन लोपः (२७७) से इद् का लोप तथा सवर्णदीर्घ करने पर — अस्याम् ।

इदम् + सुप् = इद+ सु= इदा + सु= आसु [ हिल लोपः (२७७) ] ।

'इदम्' (यह) शब्द की स्त्रीलिङ्ग में रूपमाला यथा — प्र०इयम् इमे इमाः | प० अस्याः ध

प्र• इयम् इमे इमाः प्र• अस्याः धाभ्याम् आभ्यः हि॰ इमाम् ,, , , जनयोः आसाम् तृ॰ अनया आभ्याम् आभिः स॰ अस्याम् ,, आसु सम्बोधन प्रायः नहीं होता ।

नोट—अन्वादेश में द्वितीया, टा और ओस् विभक्तियों के परे होने पर द्वितीया-टौस्स्वेनः (२८०) से इदम् को एन आदेश हो जाता है। तब टाप् प्रत्यय होकर विभक्ति कार्य करने से—एनाम्, एने, एनाः, एनया, एनयोः—रूप बन जाते हैं।

(यहां मकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] त्यदाद्यत्वम् । टाप्—स्या, त्ये, त्याः । एवं तद्, एतद् ।।

व्याख्या—त्यव् (वह) । 'त्यद्' शब्द के पुल्लिङ्क में रूप दर्शाए जा चुके हैं! अब स्त्रीलिङ्क में रूप दर्शाए जाते हैं—

त्यद् + स् (सुं) । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्, सवर्णदीर्घ, तदोः सः सावनन्त्ययोः (३१०) से तकार को सकार तथा हल्ह्यादभ्यः (१७६) से अपृक्त सकार का लोप होकर—स्या।

त्यद् + अौ = त्य + औ = त्या + औ । औङ आपः (२१६) से शी आदेश तथा अनुबन्धलोप कर गुण करने से—त्ये ।

आगे सर्वत्र त्यदाद्यत्व पररूप और टाप् होकर 'त्या' रूप बन जाता है। तब इस की प्रक्रिया 'सर्वा' शब्दवत् होती है। रूपमाला यथा—

प्र० स्था त्ये प० त्यस्याः त्याभ्याम् त्याभ्यः द्वि० त्याम् त्ययोः Uo . त्यासाम् त्र त्यया त्याभि: स० त्यस्याम् त्याभ्याम् त्यासू सम्बोधन प्रायः नहीं होता। च० त्यस्यै त्याभ्यः ।

तब् (वह) । 'तद्' शब्द की भी प्रिक्रिया 'त्यद्' शब्द के समान होती है।

तद् + सुं। त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्, सवर्णदीर्घ होकर—'ता + स्'। अब तदोः सः सावनन्त्ययोः (३१०) से तकार को सकार तथा हल्ङचाब्म्यः० (१७६) से सुं का लोप होकर— सा। 'तद्' शब्द की स्त्रीलिङ्ग में रूपमाला यथा—

प्र० सा ते ताः प० तस्याः ताभ्याम् ताभ्यः द्वि० ताम् do तयोः तासाम् ताभिः तृ० तया ताभ्याम स० तस्याम् तासु सम्बोधन प्रायः नहीं होता । **७**० तस्य

एतद् (यह)। 'एतद्' शब्द की भी स्त्रीलिङ्ग में समग्र प्रिक्या 'त्यद्, तद्' शब्दों की तरह होती है। रूपमाला यथा— प्रक एवा एते एता: | प० एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः

प्र• एषा एते एता: प॰ एतस्याः एताभ्याम् एताभ्याम् एताभ्याम् एताभ्याम् एताभ्याम् एताभाम् एताभाम् एताभाम् एताभाम् एताभाम् स० एतस्याम् ,, एतासु सम्बोधन प्रायः नहीं होता ।

(यहां दकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विषेचन समाप्त होता है।)

--:0:---

[सचु०] वाक्, वाग्। वाची। वाग्भ्याम्। वाक्षु।।

व्याख्या—वाच् (वाणी) । वच परिभाषणे (अदा० प०) धातु से विवेडविच० (वा० ४८) द्वारा क्विंप्, दीर्घ और सम्प्रसारण का अभाव करने पर 'वाच्' शब्द निष्पन्न होता है । पदान्त में इसे चो: कु: (३०६) द्वारा सर्वत्र कवर्गादेश हो जाता है । 'वाच्' शब्द की रूपमाला यथा—

प्र० वाक्,-ग्\* वाची वाचः प० वाचः वाग्म्याम् वाग्म्यः हि॰ वाचम् ,, ,, ,, वाचोः वाचाम् ,, वाचाः वाक्याम् , वाह्यां स० वाचि ,, वाह्यां कि वाक्यां ,, वाग्म्यः स० वाक्,-ग्! हे वाचौ! हे वाचः!

\*सुँलोप, चो: कु: (३०६) से चकार को ककार, तथा जक्त्व-चर्त्व (६७, १४६)। गुंचो: कु: (३०६) से कुत्व हो कर भलां जक्षोऽन्ते (६७) से जक्त्व हो जाता है।

ंचोः कुः, ऋलां जशोऽन्ते, आदेशप्रत्यययोः (१५०), स्वरि च (७४) ! इसी प्रकार—शुच् (शोक), त्वच् (त्विगिन्द्रिय) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं। [लघु०] अप्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्तृन्तृच्० (२०६) इति दीर्घः । आपः । अपः ।।

**अयाख्या-अप्** (जल)। 'अप्' शब्द संस्कृतसाहित्य में नित्यबहुवचनान्त' तथा

१. त्रि, चतुर्, पञ्चन् आदि शब्दों का बहुवचन में प्रयोग तो समक्ष में आ सकता है; परन्तु जब अप्, दार आदि शब्दों का बहुवचन में प्रयोग सामने आता है तो वैसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता। आधुनिक कई वैज्ञानिक दो गैसों के संयोग को ही जलतत्त्व नाम देते हैं, शायद सूक्ष्म अनुसन्धान से किन्हीं अन्य गैसों का भी मिश्रण प्रतीत हो और उन सब के संयोगात्मक तत्त्व 'अप्' को प्राचीन आयों ने नित्यबहुवचनान्त माना हो अथवा जल के अनेक सूक्ष्म बिन्दुओं के कारण यह बहुवचनान्त माना गया हो। किञ्च जल, वारि आदि को बहुवचन न मानकर 'अप्' को ही बहुवचनान्त मानने का कारण शायद आप्लू ब्याप्ती धातु भी हो जिस से अप् शब्द की निष्यित्त होती है। 'दार' शब्द शायद इसलिये बहुवचनान्त

स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है। आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि— इत्यमरः। लिङ्गानुशासन के स्त्रीप्रकरण में भी अप्-सुमनस्-समा-सिकता-वर्षाणां बहुत्वं च (सूत्र २६)। आप्नुवन्ति शरीरिमिति आपः। आप्लृष्ट्याप्तौ (स्वा॰ प०) घातु से आप्नोतेर्ह्यस्वश्च (उणा॰ २१६) सूत्र द्वारा क्विंप् प्रत्यय तथा घातु के आकार को ह्रस्व करने पर जलवाचक 'अप्' शब्द निष्पन्न होता है।

अप् + अस् (जस्) । 'जस्' प्रत्यय सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक होता है अतः उस के परे होने पर अप्तृन्॰ (२०६) सूत्र द्वारा 'अप्' की उपघा को दीर्घ होकर—आपस् = 'आपः' प्रयोग बनता है।

अप् + अस् (शस्) । शस् सर्वनामस्थान नहीं अतः इसके परे रहते उपधादीर्घ नहीं होता । स्वर-व्यञ्जन का संयोग हो हँत्व विसर्ग करने से– अपः ।

अप् + भिस् । यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३६२) अपो भि ।७।४।४८।।

अपस्तकारो भादौ प्रत्यये । अद्भिः । अद्भिचः २ । अपाम् । अप्सु ।। अर्थः—भकारादि प्रत्यय परे हो तो 'अप्' को तकार आदेश हो ।

व्याख्या—अपः ।६।१। तः ।१।१। (अच उपसर्गात्तः से। तकारादकार उच्चारणार्थः)। भि।७।१। (अङ्गस्य का अधिकार होने से 'प्रत्यये' उपलब्ध हो जाता है।
'प्रत्यये' विशेष्य और 'भि' विशेषण है। विशेषण के अल् होने से तदादिविधि होकर
— 'भादी प्रत्यये' बन जाता है)। अर्थः— (भादी प्रत्यये) भकारादि प्रत्यय परे होने
पर (अपः) 'अप्' शब्द के स्थान पर (तः) त् आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि
से यह आदेश अन्त्य अल् पकार के स्थान पर होगा। सुँपों में भकारादि प्रत्यय भिस्
और स्यस् के अतिरिक्त कोई नहीं है।

'अप् + भिस्' यहां पकार को तकार होकर जश्त्व करने से — अद्भिः । इसी प्रकार — अद्भिः । अद्भिगीत्राणि शृध्यन्ति सनः सत्येन शृध्यति — (मनु० ५.१०६)।

अप् + आम् = अपाम् । अप् + सुप् = अप्सु । यहां भकारादि प्रत्यय परे न होने से तकार आदेश न होगा । अप् (जल) शब्द की समग्र रूपमाला यथा -

माना गया हो कि पूर्वकाल में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती थीं। किञ्च दृ विदारणे घातु भी शायद इस में कारण हो जिस के अन्यत्र भार्या आदि में न होने के कारण वे नित्य-बहुवचनान्त न बन सके हों। सिकता और वर्षा शब्द तो सिकताकणों और जलकणों के समूह के कारण ही बहुवचनान्त माने गये प्रतीत होते हैं; जहां एक कण की विवक्षा होती है वहां एकवचन का भी प्रयोग देखा जाता है। यथा महाभाष्य में — एका च सिकता तंलादानेऽसमर्था। संस्कृत में लिङ्ग और वचनों का विषय पर्याप्त अनुसन्धेय है।

| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन  | विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन  |
|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| प्र॰    | 0     | •       | आप:     | प०      | •     | 0       | बद्धचः  |
| द्वि ०  | 0     | 0       | अप:     | অ০      | •     | ò       | अपाम्   |
| तृ॰     | 0     | 0       | अद्भिः  | स०      | 0     | 0       | अप्सु   |
| ख॰      | 0     | 0       | अद्भूच: | सं०     | 0     | 0       | हे आपः! |
|         | ,     |         | AC - 3  |         |       | . و حد  | i       |

(यहां पकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] दिक्, दिग्। दिशः। दिग्भ्याम्।।

व्याख्या—विश् (दिशा) । यह शब्द ऋत्विग्दधृक्० (३०१)सूत्र से निर्वन्तन्त निपातन किया गया है ।

दिश् + सुं। सुंलोप, व्रश्चभ्रस्ज० (३०७) से षत्व, भ्रत्नां जशोऽन्ते (६७) से डत्व, क्विंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से गकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्वं = ककार करने से — 'दिक्, दिग्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

दिश् + भ्याम् । पदान्तं में षत्व, डत्व और कुत्व होकर -- दिग्भ्याम् ।

'दिशु' शब्द की रूपमाला यथा---

| স৹  | दिक्-ग्      | दिशी      | दिशः         | qo  | दिशः        | दिग्भ्याम्    | दिगम्य: |
|-----|--------------|-----------|--------------|-----|-------------|---------------|---------|
|     | <b>दिशम्</b> | ,,        |              |     |             | <b>दिशो</b> ः | दिशाम्  |
| तु० | दिशा         | दिगम्याम् | "<br>दिग्भिः | स०  | दिशि        | 11            | दिक्षु  |
| •   | दिशे         | ,,        | दिग्भ्य:     | सं० | हे दिक्-ग्! | दिशौ!         | दिशः!   |

इसी शब्द का आपं चैव हलन्तानाम् से आप् करने पर 'दिशा' शब्द बन जाता है, तब 'रमा' की तरह रूप चलते हैं। इसे अव्ययप्रकरण के अन्त में देखें।

[लघु०] त्यदादिषु० (३४७) इति दृशेः निवैन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम् । दृक्, दृग् । दृशो । दृग्भ्याम् ॥

व्याख्या — वृश् (आंख, दिष्ट)। दृश्यन्तेऽर्था अनयेति विग्रहे सम्पदादित्वाद् दशे: विवंप्। 'दश्' शब्द विवंबन्त है विवंशन्त नहीं।

हश् + सुं। यहां अपृक्त सकार का लोप होकर पदान्त में व्रश्चश्रस्त्र (३०७) सूत्र से शकार को षकार, अस्तां जशोऽन्ते (६७) से षकार को डकार, विवेन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से डकार को कुत्व-गकार तथा वाऽवसाने (१४६) सूत्र से वैकल्पिक चर्त्व-ककार करने से— 'इक्, हग्' ये दो रूप बनते हैं।

बक्त क्य — यदापि यहां विश्वँ प्रत्यय न होने से विश्वँ प्रत्ययस्य कुः (३०४) द्वारा कुरव न होना चाहिये था; तथापि 'विवँ प्रत्ययो यस्मात्' ऐसा विग्रह कर बहु-त्रीहिसमास स्वीकार करने से कुरव हो जाता है कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। ताल्पर्यं यह है कि जिस धातु से कहीं भी विवँ प्रत्यय देखा गया हो चाहे अब उस से वह किया गया हो या न हो उसे कुरव हो जायेगा। 'इश्व्रं धातु से यहां तो विवँ न नहीं हुआं किन्तु 'तादृश्' शब्द में त्यदादिषु० (३४७) सूत्र द्वारा देखा जाता है अतः यहां क्विंनु के अभाव में भी कुत्व हो जायेगा ।

ह्य् + म्याम् । षत्व, डत्व और कुत्व होकर — हग्म्याम् । हिम्भः । हग्म्यः । 'ह्यू'' शब्द की रूपमाला यथा—

प्र० दक्-ग् दशी दश: प० दश: दग्म्याम् दग्म्य: द्वि० दशम् ,, ,, दशी: दशाम् तृ० दशा दग्म्याम् दग्भि: स० दशि ,, दशुः स० दशे ,, दग्भ्य: स० हे दक्-ग्! हे दशी! हे दश:!

इसी प्रकार-—तादश्, एतादश्, यादश् आदि के स्त्रीलिङ्ग में रूप समभने चाहियें ।

(यहां शकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] त्विट्, त्विड् । त्विड्भ्याम् ॥

ब्याख्या — त्विष् (कान्ति) । त्विष दीप्ती (म्वा० उभ०) धातु से क्विंप् प्रत्यय करने पर 'त्विष्' शब्द निष्पन्न होता है । 'त्विष्' शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्लुलिङ्ग के 'रत्नमुष्' शब्द के समान होती है । रूपमाला यथा —

प्र० त्विट्-ड्\* त्विषी त्विष: प्र० त्विष: त्विड्म्याम् त्विड्म्यः हि॰ त्विषम् ,, ,, ,, ह्विड्म्यः हि॰ त्विषा त्विड्म्याम् त्विड्म्यः हि॰ त्विष ,, त्विट्त्सु,-ट्सु; स॰ त्विष ,, त्विट्त्सु,-ट्सु; स॰ हिविष् ,, त्विट्त्सु,-ट्सु; स॰ हे त्विष् हे त्विषः!

\*भलां जज्ञोऽन्ते (६७), बाऽबसाने (१४६) । †भलां जज्ञोऽन्ते (६७) । गुजरुत्व करने पर धुँट प्रक्रिया ।

इसी प्रकार—प्रावृष्, (वर्षा ऋतु), रुष् (क्रोध) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं। [लघु ] ससजुषो हैं: (१०५) इति हैंतवम् । सजूः। सजुषौ । सजूभ्यीम् । आशीः। आशिषौ । आशीभ्यीम् ।।

व्याख्या—सजुष् (मित्त्र) । सह जुषते = सेवत इति सजूः। जुष्] प्रीतिसेवनयोः (दुदा॰ आ॰) इति धातोः निवंष् । सहस्य सः सञ्ज्ञायाम् (६.३.७७) इति सूत्रेण, ससजुषो रुं: (१०५) इति निपातनाद्वा सहस्य स-भावः।

'सजुष् — सुँ'। सुँलोप होकर ससजुषो हैं: (१०५) सूत्र से विशेष उल्लेख के कारण सजुष् के षकार को हैं आदेश, बींक्पधाया दीर्घ इकः (३५१) से उपधादीर्घ तथा रेफ को विसर्ग करने से 'सजू:' प्रयोग सिद्ध होता है।

 <sup>&#</sup>x27;ताहश्' शब्द के रूपों से 'ता' हटा दिया जाये तो 'दश्'शब्द के रूप हो जाते हैं।

२. तास्त्री, एतास्त्री, कीस्त्री आदि रूप कअन्त 'तास्त्र' आदि शब्दों से टिड्ढाणअ् (१२५१) द्वारा ङीप् कर भसंज्ञक अकार का लोप करने से बनते हैं। इन का उच्चारण नदीवत् होता है।

'सजुष् — भ्याम्'। पदान्त में हैंत्व और पूर्वोक्तरीत्या उपघादीर्घ होकर— सजूभ्याम् । इसी प्रकार—सजूभिः । सजूभ्यः ।

सजुष् + सुप्। हत्व और उपघादीर्घ होकर—सजूर् + सु। अब षत्व (१५०) के असिद्ध होने से प्रथम खरवसानयोः (६३) से विसर्ग आदेश हो जाता है—सजूः + सु। पुनः वा श्वरि (१०४) से विकल्प कर के विसर्ग को विसर्ग और पक्ष में विसर्जनीयस्य सः (१०३) से सकार आदेश होकर नुम्बिसर्जनीयशव्यंवायेऽपि (३५२) सूत्र से दोनों पक्षों में सकार को मूर्घन्य षकार करने से—१. सजूःषु, २. सजूस्षु। अब सकार वाले पक्ष में ब्दुत्व (६४) हो जाता है। इस प्रकार—१. सजूःषु, २. सजूष्यु —ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'सजुष्' शब्द की रूपमाला यथा—

इसी प्रकार—आशिष् (आशीर्वाद)। आङ् पूर्वक 'शास्' (अदा० आ०) धातु से क्विंप् प्रत्यय, आशासः क्वावुपसङ्ख्यानम् वार्तिक से इत्व तथा शासि-विस्थिताञ्च (५५४) द्वारा मूर्घन्य पकार करने पर 'आशिष्' शब्द निष्पन्न होता है। यहां का षत्व (५.३.६०) ससजुषो हैं: (५.२.६६) की दिष्ट में असिद्ध है; अतः पदान्त में सकार समक्ष कर सर्वत्र ससजुषो हैं: (१०५) से हैंत्व हो जाता है। शेष सम्पूर्ण प्रिक्रया पूर्ववत् होती है। रूपमाला यथा—

(यहां वकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] असौ । उत्व-मत्वे—अमू । अमूः । अमुया । अमूभिः । अमुर्ष्ये । अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमूषाम् । अमुष्याम् । अमूषु ।।

व्याख्या—'अदस्' शब्द की पुल्लिङ्ग में प्रिक्रया लिख चुके हैं, अब स्त्रीलिङ्ग में लिखते हैं।

अदस् — सुं। यहां पुल्लिङ्ग के समान ही अदस औ सुं-लोपश्च (३५५) द्वारा सकार को औकार और सुं का लोप, तदोः सः० (३१०) से दकार को सकार तथा अन्त में वृद्धिरेखि (३३) से वृद्धि होकर—'असी' प्रयोग सिद्ध होता है।

कई लोग शस् में—परमात्मा जनेम्य आशीर्देदाति—इस प्रकार भ्रम से अधुड लिखते हैं; आशिषो ददाति—लिखना चाहिये।

अदस् + औ । त्यदाखत्व, पररूप, टाप् और सवर्णदीर्घ होकर—अदा + औ । आह आपः (२१६) से औ को शी हो गुण एकादेश करने से — 'अदे'। अब अदसोऽसे-र्वादु दो मः (३५६) से एकार को ऊकार तथा दकार को मकार करने पर—अमू।

अदस् + अस् (जस्) = अदा + अस् । दीर्घाज्जिस च (१६२) सूत्र से पूर्व-सवर्णदीर्घं का निषेघ होकर सवर्णदीर्घं हो जाता है — अदाः । अब ऊत्व मत्व करने से — 'अमूः' सिद्ध होता है । घ्यान रहे कि यहां अदन्त सर्वनाम न होने से जस् को शी आदेश तथा एकार न होने के कारण एत ईव्० (३५७) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता ।

अदस् + अम् = अदा + अम् । पूर्व रूप कर ऊत्व मत्व करने से - अमूम् । अदस् + अस् (शस्) = अदा + अस् । पूर्वसवर्णदीर्घ होकर ऊत्व मत्व हो जाते हैं - अमू: ।

अदस् + आ (टा) = अदा + आ। आङि चापः (२१८) से एकार होकर अय् आदेश करने से — अदया। अब उत्व मत्व करने से — अमुया।

अदस् + भ्याम् = अदा + भ्याम् । ऊरव मत्व करने से - अमूभ्याम् ।

अदस् + ए (क्टे) = अदा + ए। सर्वनामसञ्ज्ञा हो कर सर्वनाम्नः स्याड्ढ्स्व-इस (२२०)से स्याट् आगम और आप् को ह्रस्व हो - अद + स्या ए। पुनः वृद्धि कर के उत्व, मत्व और षस्व करने से - अमुष्यै।

अदस् + अस् (ङिसँ वा ङस्) = अदा + अस् = अदस्याः । अब उत्व, मत्व और व्यत्व करने पर - अमुख्याः ।

अदस् — ओस् — अदा — ओस् । आङि चापः (२१८) से एकार तथा एचोऽय-वायावः (२२) से अय् आदेश हो — अदयोः । उत्व मत्व करने पर— अमुयोः ।

अदस् + आम् = अदा + आम् । सर्वनाम होने से आमि सर्वनाम्नः सुँट् (१५५) द्वारा सुँट् आगम कर ऊत्व मत्व और षत्व हो जाता है — अमूषाम् ।

अदस् + इ (ङि) = अदा + इ। ङेराम्नद्याम्नीम्यः (१६८) से ङि को आम् हो स्याट् आगम और आप् को ह्रस्व करने से अदस्याम् । अब उत्व मत्व और पत्व करने पर — अमुख्याम् ।

अदस् + सुप् = अदा + सु । ऊत्व मत्व और षत्व होकर — अमूषु । 'अदस्' शब्द की स्त्रीलिङ्ग में रूपमाला यथा—

प्र० असी अम् अमू: प० अमुष्या: अमूभ्य: अमूभ्याम् हि॰ अमूम् **अ**मुयोः अमूषाम् ष० " " अमूभ्याम् अम्भि: स॰ अमुष्याम् अमूषु त्रु० अमुया च ० अमुष्यै अम् म्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता।

नोट—स्त्रीलिङ्ग में अदस् शब्द की सिद्धि करते समय सुँ को छोड़ अन्य सब विभक्तियों में सर्वप्रथम 'अदा' रूप बना लेना चाहिये। तब 'सर्वा'शब्द के समान प्रक्रिया कर के अवसोऽसेर्बाहु दो मः (३६६) सूत्र प्रवृत्त करना चाहिये। ऐसा करने से प्रक्रिया में अशुद्धि नहीं हो सकेगी। विशेष—अप्सरस्, उषस्, सुमनस् (पुष्प) प्रभृति सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप 'वेधस्' शब्द के तुल्य होते हैं कुछ विशेष नहीं होता। हां ! इन में पुष्पवाचक 'सुमनस्' प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है।

(यहां सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] इति हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः [ शब्दाः ] ।। अर्थः —यहां हलन्त-स्त्रीलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है।

### अभ्यास (४७)

- (१) निम्नलिखित शब्दों के सब विभिक्तयों में रूप कियें— सुमनस् त्विष्, उपानह्, दिव्, अप्, सजुष्, इसम् (स्त्रीलिङ्ग के अम्बा-देश में), एतव् (स्त्रीलिङ्ग), चतुर् (स्त्रीलिङ्ग), किम् (स्त्रीलिङ्ग), अवस् (पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग दोनों)।
- (२) इश्, उष्णिह्, दिश् आदि चाहे पुंलिङ्ग हों या स्त्रीलिङ्ग एक समान रूप बनते हैं पुनः इन्हें स्त्रीलिङ्गी क्यों माना जाता है ?
- (३) 'उपानह् + भ्याम्' में हो ढः सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ?
- (४) अप्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः इस पर यथाधीत नोट लिखें।
- (५) विवाननत न होने पर भी 'इश्' में कुत्व कैसे हो जाता है ?
- (६) निम्निः लिखित सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें— १. अपो भि । २. यः सौ । ३. नहो धः । ४. नहिवृतिवृषि० ।
- (७) सूत्रोपन्यासपूर्वक निम्नलिखित रूपों की सिद्धि करें— १ अद्भिः । २ अनया । ३ उपानत् । ४ अमूषाम् । ५ चतसः । ६ आपः । ७ पूः । द द्यौः । ६ एनया । १० अमूः । ११ सजूष्यु । १२ इयम् । १३ गीर्षु । १४ चतसृणाम् । १५ कस्याम् । १६ उष्णिक् । १७ द्युषु । १८ अमुरुये । १६ तस्याः । २० दिक् ।

--:0:--

इति भैमीव्याख्यथोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कौमुद्यां हलन्त-स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥

# ग्रथ हलन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्

[लघु॰] स्वमोर्लुक् । दत्वम् । स्वनडुत्, स्वनडुद् । स्वनडुही । चतुरनडुहोः० (२५६) इत्याम् । स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत् । शेषं पुंवत् ॥

व्याख्या—स्वनडुह् (अच्छे बैलों वाला कुल वा क्षेत्र आदि)। सु —शोभनाः, अनड्वाहः = वृषभा यस्य तत् स्वनडुत् । यहां 'सु' और 'अनडुह्' का बहुव्रीहिसमास होता है । समाससञ्ज्ञा होने के कारण कृत्तद्धितसमासाद्य (११७) द्वारा प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं ।

स्वनडुह् + स् (सुँ) । यहां हिल्ङचाब्भ्यः० (१७६) द्वारा सुँ-लोप प्राप्त होता है । परन्तु अपवाद होने के कारण उस का बाध कर स्वमोनंपुंसकात् (२४४) द्वारा सुँ का लुक् हो जाता है । पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१६०) द्वारा पदसञ्ज्ञा हो जाने से वसुँश्रंसुँ० (२६२) सूत्र से हकार को दकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-तकार होकर—'स्वनडुत्, स्वनडुद्' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं ।

स्वनडुह् + औ । यहां नपुंसकाच्च (२३५) सूत्र से 'औ' को 'शी' आदेश हो कर अनुबन्धलोप करने से—स्वनडुही ।

स्वनडुह् + जस् । यहां जन्नसोः शिः (२३७) से जस् को शि आदेश, शि सर्वनामस्थानम् (२३८) से उस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा, जनुरनडुहोरामुदात्तः (२५६) से आम् का आगम तथा नपुंसकस्य भलचः (२३६) से नुंम् का आगम होकर — 'स्वनडु आन् ह् +इ'। अब इको यणचि (१५) से यण् और नन्न्वापदान्तस्य भलि (७८) से नकार को अनुस्वार करने से — 'स्वनड्वांहि' प्रयोग सिद्ध होता है।

स्वन डुह - अम् । यहां भी स्वमोर्न पुंसकात् (२४४) से अम् का लुक्, पदान्त में हकार को दकार तथा वैकल्पिक चर्त्व करने से —स्वन डुत्, स्वन डुद् ।

औट में औं की तरह तथा शस् में जस् की तरह रूप बनते हैं। शेष विभक्तियों में पुंवत् (पुल्लिङ्ग की तरह) रूप होते हैं। 'स्वनडुह्' की रूपमाला यथा—

१. पुनः उसी प्रकार अर्थात् द्वितीया विभक्ति के रूप भी प्रथमाविभक्ति के समान होते हैं। क्योंकि नपुंसक में सुं के समान अम् का भी जुक् हो जाता है। 'औ' तथा 'औट्' में तो कोई अन्तर ही नहीं; और शस् को भी जस् के समान 'शि' आदेश होता है। यह नियम प्रायः सर्वत्र नपुंसक में प्रयुक्त होता है।

घ्यान रहे कि पदसञ्ज्ञा अङ्गकार्य नहीं क्योंकि यह अङ्ग (प्रकृति) और प्रत्यय दोनों की समुदित सञ्ज्ञा है। अतः पदसञ्ज्ञा करने में न लुमताङ्गस्य (१६१) द्वारा प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं होता।

३. वसुंखंसुं० (२६२) यह अङ्गाधिकारस्य कार्य है, अतः यह तदन्त में भी प्रवृत्त होता है। देखें - पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प०)।

प्र० स्वनडुत्,-द् स्वनडुही स्वनड्वांहि । प० स्वनडुहः स्वनडुद्भ्याम् स्वनडुद्भयः हि॰ ,, ,, ,, ,, ,, ,, स्वनडुहाः स्वनडुहाम् नि॰ स्वनडुहाः स्वनडुहाम् स्वनडुहाः स्वनडुह

भ्याम्, भिस्, भ्यस् और सुप् में बसुंद्रांसुं (२६२) से दत्व हो जाता है। (यहां हकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

--;;0;;---

## [लघु०] वाः । वारी । वारि । वाभ्यीम् ।।

, व्याख्या-वार् (जल) । आपः स्त्री मूम्नि वार्वार-इत्यमरः ।

वार्-|-सुं। स्वमोनंपुंसकात् (२४४) से सुं का लुक् होकर अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाता है—-वाः।

वार्+ औ । नपुंसकाच्च (२३४) से औ को शी हो — वार्+ शी = वारी । वार्+ जस् । जश्भासोः शिः(२३७) से जस् को शि हो — वार्+ शि = वारि । रेफ का भोलों में पाठ न होने से यहां नपुंसकस्य भालचः (२३६) से नुंम् का आंगम नहीं होता । 'वार्' (जल) शब्द की रूपमाला यथा —

प्र० वाः वारी वारि प० वारः वार्म्याम् वार्म्यः द्वि० ,, ,, ,, ,, ,, ,, वारोः वाराम् वृ० वारा वार्म्याम् वार्भिः स० वारि ,, वार्षः च० वारे ,, वार्मः स० हेवाः ! हेवारी ! हेवारि !

† यहां हैं का रेफ न होने से विसर्ग आदेश नहीं होता—रोः सुपि(२६८)। [लघु०] चत्वारि।।

व्याख्या—'चतुर्' शब्द त्रिलिङ्गी तथा नित्य बहुवचनान्त होता है। यहां नपुंसक में इस की प्रक्रिया दर्शाई जाती है—

चतुर् + जस् = चतुर् + शि । शि सर्वनामस्थानम् (२३८) द्वारा 'शि' की सर्व-नामस्थानसञ्ज्ञा होकर चतुरनडुहोः (२५९) से आम् का आगम तथा इको यणि (१५) सूत्र से यण् आदेश होकर - चत्वारि । इसी प्रकार शस् में । शेष विभक्तियों में पुंवत् प्रिक्रया जाननी चाहिये । रूपमाला यथा--

| विभक्ति     | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन  | विभक्ति | एकवचन     | द्विवचन    | बहुवचन    |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| স৹          | •     | ٥       | चत्वारि |         | 0         | 0          | चतुम्यः   |
| द्वि०       | o     | •       | . 11    | ष०      | •         | 0          | चतुर्णाम् |
| <b>तृ</b> ० | 0     | 0       | चतुभिः  | स०      | •         | 0          | चतुर्षु   |
| व           | 0     | 0       | चतुभ्यः |         | सम्बोधन न | हीं होता । |           |
|             |       |         | - N     |         |           | . 4 . 1    |           |

(यहां रेफान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] किम्। के। कानि।।

व्याख्या—िकम् + सुं। स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुं का लुक् होकर—िकम्। अब विभक्ति परे न होने से किमः कः (२७१) से 'क' आदेश नहीं हो सकता, प्रत्यय-सक्षण भी न लुमताङ्गस्य (१६१) के निषेध के कारण नहीं हो पाता।

किम् + औ । यहां विभक्ति परे होने के कारण किमः कः (२७१) से क आदेश होकर औ को शी और गुण करने से — के ।

किम् 🕂 जस् । क आदेश होकर ज्ञानशब्दवत् — कानि । रूपमाला यथा--

† सर्वनाम्नः स्मैं (१५३) । \* ङसिङघोः स्मात्स्मिनौ (१५४) ।

្នុំ आिम सर्वनाम्नः सुँट् (१५५), बहुवचने० (१४५), आदेशप्रत्यययोः (१५०)।

[लघु०] इदम् । इमे । इमानि ॥

ब्यास्या—नपुंसकलिङ्ग में 'इदम्' शब्द की प्रक्रिया यथा—

इदम् + सुँ । स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक् होकर—इदम् । विभक्ति का लुक् होने रो इदमो मः (२७२) तथा त्यदाद्यत्व आदि नहीं होते ।

इदम् — औ । त्यदाद्यत्व, पररूप, शी आदेश, गुण और दश्च (२७६) द्वारा दकार को मकार होकर—इमे ।

इदम् — जस् । त्यदाद्यत्व, पररूप, शि आदेश, उस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा, अकारान्त होने से नुँम् आगम, उपधादीर्घ और दकार को मकार करने पर—इमानि । दितीया में भी इसी तरह रूप बनते हैं । शेष पुंवत् जानें । रूपमाला यथा —

[लघु०] वा॰—(२६) अन्वादेशे नपुंस्क एनद्वक्तव्यः ॥

एनत्, एनद् । एने । एनानि । एनेन । एनयोः २ ॥

अयं: - द्वितीया, टा और ओस् विभक्ति परे होने पर नपुंसकलिङ्ग में अन्वा-देश में इदम् और एतद् शब्द के स्थान पर 'एनत्' आदेश हो जाता है।

व्याख्या—यह वात्तिक द्वितीयादौस्स्वेनः (२८०) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया है; अतः यह तद्विषयक ही है।

यह 'एनत्' आदेश, अम् के लिये ही किया गया है, क्योंकि अन्य विभिन्तियों (बीट्, शस्, टा, ओस्) में तो द्वितीयाटीस्स्वेनः (२००) से भी कार्य निकल सकता

है । भाष्यकार ने भी यही स्वीकार किया है—एनदिति नपुंसक एकवचने वक्तव्यम्, कुण्डमानय, प्रक्षालयैनत् ।

इदम् - अम् । यहां स्वमोनंपुंसकात् (२४४) से अम् का लुक् होकर प्रत्यय-लक्षण का निषेध होने पर भी एनिहिधानसामर्थ्यं से अम् को मानकर प्रकृतवार्तिक से 'एनत्' आदेश हो जाता है । पुनः जश्त्व-चर्त्व कर्त्ने पर—'एनत्, एनद्' ये दो रूप सिद्ध होते हैं।

इदम् +औट् = इदम् +शी = एनत् +ई। त्यदाद्यत्व, पररूप, तथा गुण एका-देश होकर—एने।

इदम् + शस् = इदम् + शि = एनत् + इ। त्यदाद्यत्व, पररूप, नपुंसकस्य भलचः (२३६) से नुंम् आगम तथा सर्वनामस्थाने चाऽसंबुद्धौ (१७७) से उपधादीर्घ होकर—एनानि।

इदम् — टा = एनत् - आ । त्यदाद्यत्व, पररूप तथा टाङसिँङसामिनात्स्याः (१४०) से टा को इन आदेश और गुण एकादेश करने पर—एनेन ।

इदम् + ओस् = एनत् + ओस् = एन + ओस् । ओसि च (१४७) से अकार को एकार होकर अय् आदेश करने से—एनयोः।

नोट—वस्तुत: अम् से भिन्न अन्य विभक्तियों में उपर्युक्त भाष्य के वचन से दितीयाटोस्स्वेन: (२८०) द्वारा 'एन' आदेश ही होता है, एनत् नहीं। हम ने यह सब मतान्तर के आश्रय से ही लिखा है।

नपुंसकलिङ्ग के अन्वादेश में 'इदम्' शब्द की रूपमाला यथा-प्र० इदम् आभ्याम् एभ्यः इमे इमानि । प० अस्मात् एनानि एनयोः द्वि० एनत्-द् एने ष० अस्य एषाम् स० अस्मिन् तृ० एनेन एभिः एषु आभ्याम् सम्बोधन में प्रयोग नहीं होता। च० अस्मै एभ्यः ।

(यहां मकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] अहः । विभाषा ङिश्योः (२४८)—अह्नी, अहनी । अहानि ॥ व्याख्या—अहन् (दिन) । घन्नो दिनाहनी वा तु क्लीबे दिवसवासरी—इत्य-मरः ।

अहन् + सुँ। स्वानेनंपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक्, रोऽसुँपि (११०) से नकार को रेफ आदेश और खरवसानयोः (६३) से उसे विसर्ग करने पर 'अहः' प्रयोग सिद्ध होता है।

अहन् + औ। यहां यचि भम् (१६५) सूत्र द्वारा भसञ्ज्ञा होने के कारण

१. यहां अहन् (३६३) से ईंत्व न होकर 'असुँपि' के सामर्थ्य से रत्व होगा।

२. 'अहः - इदम्' की सन्धि 'अहरिदम्'। इसी प्रकार 'अहभति'। देखें (११०)। ल० प्र० (३२)

विभाषा डिश्योः (२४८) से अन् के अकार का विकल्प से लोप हो जाता है— अह्नी, अहनी।

अहन् — जस् — अहन् — िशः । यहां सर्वनायस्थाने ० (१७७) से उपधादीर्घ हो कर—अहानि । असंज्ञा न होने से अन् के अकार का लोप न होगा ।

अहन् + आ (टा) । भसञ्ज्ञा होकर अल्लोपोऽनः (२४७) से अन् के अकार का नित्य लोप हो जाता है—अह्ना ।

अहन् + भ्याम् । यहां अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है -

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३६३) अहन् ।८।२।६८।।

अहन् इत्यस्य हँ: पदान्ते । अहोभ्याम् ॥

अर्थ:-- पदान्त में 'अहन्' के नकार के स्थान पर हैं आदेश हो जाता है।

व्याख्या—अहन् ।६।१। (यहां षष्ठी का लुक् हुआ है)। रुँ: ।१।१। (ससजुषो रुँ: से)। पदस्य ।६।१। (अधिकृत है)। अन्ते ।७।१। (स्कोः० से) अर्थः — (पदस्य) पद के(अन्ते) उन्त में (अहन्) अहन् शब्द के स्थान पर(रुँ:) रुँ आदेश हो जाता है। अलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल्—नकार के स्थान पर होता है।

अहन् + भ्याम् । यहां प्रकृतसूत्र से नकार को हँ आदेश होकर हिश च (१०७) से उत्व तथा आद् गुणः (२७) से गुण करने पर—अहोभ्याम् । इसी प्रकार—अहोभिः, अहोभिः।

अहन् + इ (ङि)। भसञ्ज्ञा होकर विभाषा ङिश्योः (२४८) से विकल्प कर के अन् के अकार का लोप हो जाता है—अह्नि, अहनि।

अहन् — सुप्। रुँत्व विसर्ग होकर — अहःसु। वा ज्ञारि (१०४) से विकल्प कर के विसर्ग तथा पक्ष में विसर्जनीयस्य सः (६६) से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होकर — अहःसु, अहस्सु। रूपमाला यथा —

अह्नी, अहनी प्रथमा <sup>®</sup> अहानि अह: द्वितीया ,, तृतीं या अहोम्याम् अह्ना अहोभि: चतुर्थी अहें अहोभ्य: पञ्चमी अहाः षष्ठी अह्नोः अह्नाम् अह्नि, अहनि सप्तमी अहःसु, अहस्सू सम्बोधन हे अहः ! हे अह्नी, अहनी ! हे अहानि !

### [लघु०] दण्डि ॥

व्याख्या—दण्डोऽस्यास्तीति—दण्डि (कुलम्) । अत इनिँठनौ (११६१) । दण्डिन् — सुँ । यहां स्वमोनंपुंसकात (२४४) से सुँ का लुक् होकर—न लोपः० (१८०) से नकार का भी लोप हो जाता है—दण्डि । हे दिण्डिन् + सुँ । सुँलुक् हो नकारलेप प्राप्त हुआ, **म डिसम्बुद्ध्योः** (२८१) से उसका निषेध हो गया । अब अग्रिमवार्त्तिक से लोप का विकल्प करते हैं—

## [लघु०] वा०—(३०) सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः ॥

हे दिण्डिन् ! , हे दिण्डि ! । दिण्डिनी । दिण्डिना । दिण्डिन्याम् ॥ अर्थः — सम्बुद्धि परे होने पर नपुंसकों के नकार का विकल्प से लोप हो ।

च्याख्या—'हे दिण्डिन्' यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है। लोपपक्ष में —हे दिण्डि!, लोपाभावपक्ष में— हे दिण्डिन्!।

दण्डिन् + औ == दण्डिन् + शी == दण्डिनी ।

दण्डिन् + अस् (जस्) ==दण्डिन् + कि । सर्वनामस्याने चासम्बुद्धी (१७७) से उपधादीर्घ होकर---दण्डीनि ।

दण्डिन् (दण्ड वाला कुल आदि) शब्द की रूपमाला यथा-

दण्डिनी दण्डीनि प० दण्डिनः दण्डिम्याम् **স০** दण्डि दण्डिम्य: द्वि० दण्डिनोः दण्डिनाम् ष० 11 स० दण्डिन तृ० दण्डिना दण्डिभ्याम् दण्डिभिः दण्डिषु च० दण्डिने दण्डिम्यः | सं० हे दण्डि,-न्! दण्डिनी दण्डीनि!

### [सघु०] सूपथि । टेर्लोपः--सूपथी । सुपन्थानि ॥

व्याख्या--सुन्दराः पन्थानो यस्मिन् तत् सुपिथ नगरम् । बहुव्रीहिसमासः ।

सुपथिन् — सुँ । यहां 'दण्डिन्' के समान सुंलुक् तथा नकारलोप होकर— सुपथि ।

सुपथिन् + औ = सुपथिन् + ई (शी) । भसञ्ज्ञा होकर भस्य टेलोंपः (२६६) से 'इन्' भाग का लोप हो जाता है — सुपथी ।

सुपथिन् — जस् = सुपथिन् — शि । यहां 'शि' की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होकर इतोऽत्सर्वनामस्थाने (२६४) से इकार को अकार तथा थो न्थः (२६५) सूत्र से थकार को न्थ् आदेश हो जाता है। अब सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) से उपघादीर्घ करने पर — सुपन्थानि ।

सुपिथन् (सुन्दर मार्गौ वाला नगर आदि) शब्द की रूपमाला यथा-प्र० सुपिथ सुपथी सुपियम्यः सुपन्थानि । प० सुपथ: सूपियम्याम् द्वि० सुपयोः सुपथाम् **g**o सुपथिभ्याम् सुपथिभिः स० सुपथि सुपविष् **तृ**० सुपथा सुपियम्यः | सं० हे सुपिय,-न् ! सुपथी! सुपन्यानि ! च ० सुपथे

(यहां नकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

यहां इन्हन्पूषार्यम्णां शी (२८४) के नियम के कारण दीर्घनिषेध नहीं होता ।

[लघु०] ऊर्क्, ऊर्ग्। ऊर्जी। ऊर्न्जि। नरजानां संयोगः।।

ह्याख्या—ऊर्ज् (बल वा तेज)। ऊर्ज बलप्राणनयोः (चु० उभ०) धातु से विवेष प्रत्यय करने पर उस का सर्वापहार लोग हो 'ऊर्ज्' शब्द निष्पन्न होना है।

ऊर्ज् म सुँ। सुँ का लुक् होकर चोः कुः (३०६) द्वारा जकार को गकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक ककार करने पर —ऊर्क्, ऊर्ग्।

ऊर्ज + औ = ऊर्ज् + शी = ऊर्जी।

ऊर्ज् + जस् = ऊर्ज् + शि । यहां नपुंसकस्य भलचः (२३६) द्वारा अच् से परे नुँम् आगम होकर — 'ऊर्न्जि' सिद्ध होता है। समग्र रूपमाला यथा—

(यहां जकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समान्त होता है।)

[लघु०] तत्। ते। तानि । यत् । ये । यानि । एतत् । एते । एतानि ।।

च्याख्या—तद् + सुँ। सुँका लुक् हो वैकल्पिक चर्त्व करने से—तत्, तद्। ध्यान रहे कि यहां सुँका लुक् हो जाने से तदोः सः०(३१०) द्वारा तकार को सकारा-देश नहीं होता। इसी प्रकार एतद् शब्द में भी समभ लेना चाहिये।

तद + औ । त्यदाद्यत्व, पररूप, 'औ' को शी कर गुण करने से -- ते ।

तद् - जस् । त्यदाद्यत्व, पररूप, जस् को शि आदेश, नुँम् आगम और उपधा-दीर्घ होकर — तानि । द्वितीया में भी इसी प्रकार होता है । शेष पुंवत् जानें ।

'तद्' (वह) शब्द की नपुंसकलिङ्ग में रूपमाला यथा---

तानि । प० तस्मात्-द् ताभ्याम तेभ्य: प्र॰ तत्, तद् ते ष० तस्य तयोः तेषाम् द्धि० 11 तै: स० तस्मिन् तेष तृ० तेन ताभ्याम सम्बोधन नहीं होता। तेभ्यः । च ० तस्मै

इसी प्रकार नपुंसकलिङ्ग में यद् (जो) शब्द की रूपमाला यथा-

१. 'ऊन्जि' लिखने वाले सावधान रहें । क्यों कि वैसा लिखने से रेफ सब से पहले पढ़ा जायेगा, जैसे—'कारस्न्यें' आदि में होता है । परन्तु हमें नकार (नुंम्) का पाठ रेफ से पूर्व करना इच्ट है । अतः 'ऊर्न्जि' इस ढंग से ही लिखना चाहिये । ग्रन्थ-कार ने भी लेखकों की इस भ्रान्ति की ओर ध्यान देते हुए—नरजानां संयोगः (नकार, रेफ और जकार का संयोग है) ऐसा स्पष्ट लिख दिया है । अत एव रेफ का बीच में व्यवधान पड़ने से नकार को श्चुत्व नहीं होता ।

| স৹     | यत्-द्  | ये                 | यानि       | प०  | यस्मात्-द्  | याम्याम्     | येभ्य:         |
|--------|---------|--------------------|------------|-----|-------------|--------------|----------------|
| द्धि ० | 11      | 11                 | 22         | व॰  | यस्य        | ययो:         | येषाम्         |
| तृ०    | येन     | याभ्याम्           | यै:        | स०  | यस्मिन्     | 11           | येषु           |
| च॰     | यस्मै   | 11                 | येभ्यः     |     | सम्बोवः     | न नहीं होता। | ,              |
|        | इसी     | प्रकार नपुंसकलिङ्ग | में 'एतद्' | (यह | ) शब्दकी स  | ल्पमाला यथा- | <del>_</del> ` |
| স৹     | एतत्-द् | एते                | एतानि      |     | एतस्मात्-द् |              | एतेभ्यः        |
| द्वि०  | "       | "                  | "          | ब॰  | एतस्य 🕟     | एतयो:        | एतेषाम्        |
| तृ०    | एतेन    | एताभ्याम्          | एतै:       | स०  | एतस्मिन्    | 22           | एतेषु          |
| च०     | एतस्मै  | "                  | एतेम्यः    |     | सम्बोधः     | न नहीं होता। |                |

(यहां दकारान्त नपुंसक-शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु o ] गवाक् । गोची । गवाञ्चि । पुनस्तद्वत् । गोचा । गवाग्भ्याम् ॥ व्याख्या—गो अञ्च् (गौ के पीछे चलने वाला कुल आदि) ।

गामञ्चितीति—गवाक्। 'गो' कर्म उपपद होने पर गत्यर्थक अञ्चुं (म्वा॰ प॰) धातु से ऋत्विग्दधृक्० (३०१) सूत्र से विवंन्प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप, अनिदि-ताम्० (३३४) से उपधा के नकार का लोप होकर—गो अच्। अब इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं—

'सूँ' में—गो अच् — स् । स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक्, क्विंन्प्रत्य-यस्य कुः (५.२.६२) के अति इहोने से चोः कुः (५.२.३०) द्वारा चकार को ककार होकर जरुत्व-चर्त्व प्रक्रिया करने से—'गो अक्, गो अग्'। अब 'गो' शब्द के ओकार तथा 'अक्' शब्द के अकार के मध्य तीन प्रकार की सिन्ध [अवङ् स्फोटायनस्य (४७) से वैकित्पिक अवङ् हो कर सवर्णदीर्घ, अवङ्-अभाव में सर्वत्र विभाषा गोः (४४) से वैकित्पिक प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के अभाव में एङः पदान्तादित (४३) से पूर्वरूप] होने से छः रूप सिद्ध होते हैं। यथा— (अवङ्पक्ष में) १. गवाक्, २. गवाग्। (प्रकृति-भावपक्ष में) ३. गोअक्, ४. गोअग्। (पूर्वरूपक्ष में) १ गोऽक्, ६. गोऽग्।

'औ' में—गो अच् + औ। यहां नपुंसकाच्च (२३५) से 'औ' को शी, अनुबन्ध-लोप, यचि भम् (१६५) से भसञ्ज्ञा तथा अचः (३३५) सूत्र से अकार का लोप होकर—'गोची' यह एक ही रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार गति अर्थ में भसञ्ज्ञा के सब स्थलों में यही बात समभनी चाहिये।

'जस्' में— गो अच् + जस् । जश्यासोः शिः (२३७) से जस् को शि आदेश, उस की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होकर उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः(२८६) सूत्र से नुंम् आगम, नश्चापदान्तस्य क्राल (७८) से नकार को अनुस्वार, अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः (७६) से परसवर्णं अकार तथा उपर्युक्त तीनों प्रकार की सन्धि करने से—गवाञ्चि, गोअञ्चि, गोऽञ्चि ये तीन रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रक्रिया होती है।

'टा' में—गो अच् + आ (टा) । भसञ्ज्ञा होकर अचः(३३५) से अकार का लोग हो जाना है—-गोचा ।

प्याम्' में—गो अच् +भ्याम् । यहां भसञ्ज्ञा न होने से अकारलोप नहीं होता । पदान्त में चोः कुः (३०६) द्वारा कुत्व-ककार तथा भलां जशोऽन्ते (६७) से उमे गकार करने पर तीन प्रकार की सन्धि हो जाती है—१. गवाग्भ्याम्, २. गो-अग्भ्याम्, ३. गोऽग्भ्याम् । इसी प्रकार—भिस्, भ्यस् और सुप् में तीन २ रूप बना लेने चाहियें । सुप् में खिर च (७४) से चत्वं विशेष है ।

गितपक्ष में 'गोअञ्च्' शब्द की रूपमाला यथा-

थे सब रूप गत्यर्थक 'अञ्चुं' धातु के हैं। यदि 'अञ्चुं' धातु पूजार्थक होगी तो निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होगी—

गो अञ्च् (गाय की पूजा करने वाला)। 'गो' कर्मोपपद 'अञ्चुं' धातु से विवँन्, उस का सर्वापहारलोप, नाञ्चेः पूजायाम् (३४१) से नकार के लोप का निषेध हो जाता है। अब प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं—

'सुं' में—गो अञ्च् + सुं । स्वमोनंपुंसकात् (२४४) से सुं का लुक्, सँयोगा-त्तस्य लोपः (२०) सूत्र से संयोगान्त चकार का लोप; निमत्तापाये नैमित्तिकस्या-ध्यपायः के त्यायानुसार बकार को पुनः नकार तथा उसे विवेन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) सूत्र से ङकार करने पर—'गो अङ्'। अब तीन प्रकार की सन्धि करने से—'१. गवाङ्, २. गोअङ्, ३. गोऽङ्' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं।

'आं' में - गो अञ्च् + औ । नपुंसकाच्च (२३५) सूत्र से 'औ' को शी आदेश होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से —'१. गवाञ्ची, २. गोअञ्ची, ३. गोऽञ्ची' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि लुप्तनकार अञ्चुँ न होने से अचः (३३५) से अकार का लोप न होगा। इसी प्रकार भत्व में सर्वत्र जानना चाहिये।

'जस' में— गो अञ्च् + जस्। जस् को शि आदेश होकर नकारलोप न होने के कारण सर्वनामस्थान परे होने पर भी उगिदचां सर्वनामस्थानीः (२६६) से नुम् आगम नहीं होता। नपुंसकस्य भलचः (२३६) से भी नुंम् न होगा, क्योंकि वहां पर 'अचः परस्यैन भलो नुम्विधानम्' यह व्यवस्था की गई है। अब तीन प्रकार की सिन्ध करने से—१. गवाञ्चि, २. गोअञ्चि, ३. गोऽञ्चि—ये तीन रूप सिद्ध होते हैं।

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत् प्रिक्या होती है।

'टा' में — गो अञ्च् + आ (टा)। नकार का लोप न होने के कारण अचः (३३५) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। केवल तीन प्रकार की सन्धि करने से — १. गवाञ्चा, २. गोअञ्चा, ३. गोऽञ्चा—ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार — ङे, इसिँ, इस्, ओस्, आम् और ङि में प्रकिया होती है।

'भ्याम्' में—गो अञ्च् + भ्याम् । संयोगान्तस्य लोपः (२०) सूत्र से चकार-लोप, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः के न्यायानुसार बकार को नकार तथा क्विं-न्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से उसे ङकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से—१. गवाङ्भ्याम्, २. गोअङ्भ्याम्, ३. गोऽङ्भ्याम्—ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार—भिस् और भ्यस् में भी प्रक्रिया होती है।

'सुप्' में गो अञ्च् + सुप्। संयोगान्तलोप, जकार को नकार तथा क्विंन्प्रत्य-यस्य कुः(३०४) से नकार को ङकार होकर—गोअङ् + सु। आदेश-प्रत्यययोः(१५०) से षत्व, ङ्णोः कुँक् टुँक् शरि (८६) सूत्र से वैकल्पिक कुँक् आगम करने पर तीनों प्रकार की सन्धि हो जाती है—

अवङ्पक्ष में — — { गवाङ्क्षु, गवाङ्षु । } प्रकृतिभावपक्ष में — — { गोअङ्क्षु गोअङ्षु । } पूर्वरूपपक्ष में — — [ गोऽङ्क्षु, गोऽङ्क्षु । } ।

पूजापक्ष में 'गोअञ्च्' शब्द की रूपमाला यथा--

गवाञ्ची [गवाञ्चि तृ० गवाञ्चा नवाङ्भ्याम् (गवाङ्भिः प्रा० गवाङ् ो ∛ गोअञ्चि गोअञ्चा भगोअङ्भ्याम् (गोअङ्भिः गोअञ्ची -गोअङ् } गोऽञ्च गोऽञ्चा । गोऽङ्म्याम् । गोऽङ्भिः गोऽञ्ची गोऽङ् 🗓 [गवाञ्चि **च**० गवाञ्चे | गवाङ्म्याम् (गवाङ्म्यः गवाञ्ची द्वि० गवाङ् गोअञ्चे }गोअङ्म्याम् र् गोअङ्म्यः गोअञ्ची ∢ गोअञ्चि गोअङ् [ गोऽञ्चि गोऽङ्म्यः गोऽञ्चे गोऽङ्भ्याम् गोऽङ् गोऽञ्ची

१. यहाँ पक्ष में चयो दितीयाः शारि पौष्करसादेशित बाच्यम् (वा० १४) से ककार को वर्गदितीय—खकार हो जाता है। इस से सुप् में तीन रूप और बढ़ कर नौ रूप हो जाते हैं।

प॰ गवाञ्चः । गवाङ्भ्याम् (गवाङ्भ्यः । ष॰ गवाञ्चः । गवाञ्चोः (गवाञ्चाम् गोअञ्चः ) गोअङ्भ्याम् (गोअङ्भ्यः । गोअञ्चः ) गोअञ्चोः (गोअञ्चाम् गोऽञ्चः ) गोऽङ्भ्याम् (गोऽङ्भ्यः । गोऽञ्चः ) गोऽञ्चोः (गोऽञ्चाम्

स० गवाञ्चि | गवाञ्चोः (गवाङ्ख्पु, गवाङ्क्षु, गवाङ्क्षु गोअञ्चि | गोअञ्चोः (गोअङ्क्षु, गोअङ्क्षु, गोअङ्कु गोऽञ्चि | गोऽञ्चोः (गोऽङ्ख्पु, गोऽङ्क्षु, गोऽङ्घु

सं० सम्बोधन में प्रथमावत् रूप बनते हैं।

तो इस प्रकार गितपक्ष में ४६ रूप तथा पूजापक्ष में ६६ रूप अर्थात् कुल मिलाकर ४६ + ६६ = ११५ रूप बनते हैं। जस और शस् में पूजा और गित दोनों पक्षों में एक समान रूप बनते हैं; अतः एक सौ पन्द्रह रूपों में छः रूप घटा देने पर — ११५ — ६ == १०६ रूप अविशष्ट रहते हैं । यद्यपि पूजापक्ष में सुप् में चयो दितीयाः० वास्तिक स वर्गदितीय आदेश होने से तीन रूप और बढ़ कर एक सौ बारह रूप होते हैं; तथापि यहां सूत्रकार के मतानुसार एक सौ नौ (१०६) रूपों का परिगणन सम-भना चाहिये। इस शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर बहुत प्रसिद्ध है। तथाहि—

जायन्ते नव सौ, तथाऽमि च नव, भ्याभ्भिस्भ्यसां सङ्गमे | व्यद्सङ्ख्यानि, नवैव सुप्यथ जिस त्रीण्येव तद्वच्छिस । शार्दूलविकी-प्रक्त— चत्वार्यन्यवचःसु कस्य विबुधाः ! इब्दस्य रूपाणि तज्- वितम् जानन्तु प्रतिभास्ति चेन्निगदितुं षाण्मासिकोऽत्र।विधः ॥

भावार्थः — हे बुधजनो ! यदि आप में बुद्धि है तो हम आपको छः मास का अवसर प्रदान करते हैं आप उस शब्द को जानने का प्रयत्न करें जिस के सुँ, अम् और सुप् में नौ नौ, भ्याम्, भ्यस् और भिस् में छः छः, जस् और शस् में तीन-तीन तथा अन्यवचनों में चार-चार रूप बनते हैं।

उत्तर — गवाक्शब्दस्य रूपाणि क्लोबेऽर्चागतिभेदतः। असन्ध्यवङ्पूर्वरूपैर्नविधिकशतं (१०६) मतम् ॥१॥

भावार्थः नपुंसकलिङ्ग में गति और पूजा के भेद से तथा प्रकृतिभाव, अवङ् और पूर्वरूप के कारण गोपूर्वक क्विँन्नन्त अञ्चुँ के एक सौ नौ रूप होते हैं। तथाहि —

्रिवम्सुप्सु नव षड् भादी षट्के स्युस्त्रीणि जङ्गसोः। चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय।।२।।

१. यद्यपि तीन भ्याम् प्रत्ययों, दो भ्यस् प्रत्ययों एवं पञ्चमी पष्ठी तथा इतर विभिक्तियों में भी रूपों के एक जैसा होने से एक सौ नौ (१०६) रूप युक्त नहीं कहे जा सकते; तथापि यहां- - उसी एक विभक्ति में यदि रूपों की समानता पाई जाये तो उसे एक रूप मानना चाहिये, इतरेतर विभक्तियों में नहीं -- यह अभिप्राय इष्ट होने से कोई दोप नहीं आता । किञ्च यहां सम्बोधन के रूपों के परिगणन का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये; क्योंकि सम्बोधन विभक्ति तो विशेष प्रकार की प्रथमा ही होती है [सम्बोधने च (८८६)] ।

भावार्थ:—इस शब्द के सुँ, अम् तथा सुष् में नौ नौ, भ्याम् भिस् आदि छः भकारादियों में छः छः, जस् शस् में तीन-तीन तथा शेप दसों में चार-चार रूप होते हैं।

(यहां चकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन होता है।)

## [लघु०] शकृत् । शकृती । शकृन्ति ॥

व्याख्या - शकुत् (विष्ठा) । उच्चारावस्करौ शमलं शकुत् इत्यमरः ।

शकृत् - र्गुं। स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक् होकर जरुत्व-चर्त्वं प्रक्रिया करने से —शकृत्, शकृद्।

शकृत् + औ = शकृत् + शी = शकृती।

शकृत् — जस् = शकृत् — शि । भलन्त होने से नपुंसकस्य भलचः (२३६) से नुम् आगम, अनुस्वार और परसवर्ण करने पर— शकृन्ति । रूपमाला यथा—

इशी प्रकार - यकुत् (जिगर) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं।

## [लघु०] ददत्। ददती।।

द्याख्या — ददत् (देता हुआ कुल आदि) । शत्रन्तोऽयम् । ददत् + सुँ । सुँ का लुक् होकर जश्त्य — चर्त्व-प्रक्रिया से — ददत्, ददद् । ददत् + औ — ददत् + शी = ददती ।

ददत् — जस् — ददत् — शि — ददत् — इ। यहां उगिदवाम् ० (२८६) भूत्र द्वारा अथवा नपुंसकस्य भलवः (२३६) सूत्र द्वारा नित्य नुंम् का आगम प्राप्त होता है, परन्तु उमे अभ्यस्तम् (३४४) से अभ्यस्तस्टज्ञा होकर नाभ्यस्ताच्छतुः (३४५) द्वारा उस का निषेध हो जाता है। अब वैकल्पिक नुंम् करने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है —

[लघु०] विधि-सूत्रम् -- (३६४) वा नपुंसकस्य १७।१।७६॥

अभ्यस्तात् परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुँम् सर्वनामस्थाने । ददन्ति, ददति ।।

अर्थः अभ्यस्तसञ्ज्ञक से परे जो शतृ प्रत्यय तदन्त नपुंसकलिङ्ग को सर्व-नामस्थान परे होने पर विकल्प से नुंम् का आगम हो जाता है।

१. पद्-दन्-नो-मास्-हृन्-ितञ्-असन्-यूषन्-दोषन्-यकन्-ज्ञकन्-उदन्-आसन् शस्प्रभु-तिषु (६.१.६१) सूत्रद्वारा शस् आदि विभक्तियों में यकृत् को यकन् तथा शकृत् को शकन् ये वैकल्पिक आदेश भी हो जाते हैं। इन का विवेचन सिद्धान्त-कौमुदी में देखें।

व्याख्या—अभ्यस्तात् । ५।१। शतुः ।६।१। (नाभ्यस्ताच्छतुः सं)। नपुंमकस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। (अधिकृत है)। वा इत्यव्ययपदम् । नुंम् ।१।१। (इदितो नुंम् धातोः से)। सर्वनामस्थाने ।७।१। (उगिदचां सर्वनामस्थाने० से)। अर्थः—(अभ्यस्तात्) अभ्यस्तसञ्ज्ञक से परे (शतुः) जो शतृँ प्रत्यय, तदन्त (नपुंसकस्य)नपुंसक (अङ्गस्य) अङ्ग का अवयव (वा) विकल्प कर के (नुंम्) नुंम् हो जाता है (सर्वनामस्थाने परे हो तो।

ददत् - इ। यहां 'शि' यह सर्वनामस्थान परे है; अभ्यस्त होने से नाभ्यस्ताच्छतुः (३४५) से नुँम्निषेध प्राप्त था, पर नपुंसकत्व में प्रकृतसूत्र से विकल्प से नुँम् का आगम होकर अनुस्वार-परसवर्ण करने से—-'ददन्ति, ददति' ये दो रूप बनते हैं। नपुं-

सक में 'ददत्' शब्द की रूपमाला यथा-

ददती ददन्ति,ददति प० ददतः ददद्भ्याम् ददद्भय: प्र० ददत्,-द् ददतो: বৃ০ ददताम् 77 屋0 ,, " ददद्भिः स० ददित ददत्स् ददःद्व्याम् त्० ददता ददद्भयः सं० सम्बोधन प्रथमावत् होता है। च० ददते

[लघु०] तुदत् ॥

व्याख्या-तुदत् (दुःख देता हुआ कुल आदि) । शत्रन्तः ।

तुदं व्यथने (तुदा० उभ०) धातु से शतृ प्रत्यय, उस की सार्वधातुकसञ्ज्ञा, तुदादिभ्यः शः (६५१) से श प्रत्यय, अनुबन्धलोप और अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश करने से—'तुदत्' शब्द निष्पन्न होता है।

तुदत् + सुँ । स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक् होकर जरुत्व-चर्त्व करने से — तुदत्, तुदद् ।

तुदत् + औ = तुदत् + ई (शी) । यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-

[लघु०] विधि-सूत्रम्—(३६५) आच्छीनद्योर्नुंम् ।७।१।८०।।

अवर्णान्तादङ्गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुँम् वा शीनद्योः । तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति ॥

अर्थः अवर्णान्त अङ्ग से परे जो शतृ प्रत्यय का अवयव तदन्त अङ्ग को विकल्प करके नुम् का आगम हो जाता है शीया नदी परे हो तो।

व्याख्या—आत् ।५।१। अङ्गात् ।५।१। (अङ्गस्य इस अधिकृत का विभक्ति-विपरिणाम हो जाता है) । शतुः ।६।१। (नाम्यस्ताच्छतुः से)। अङ्गस्य ।६।१। (अधि-कृत है) । वा इत्यव्ययपदम् । (वा नपुंसकस्य से) । नुंम् ।१।१। शीनद्योः ।७।२। 'आत्' यह 'अङ्गात्' का विशेषण है अतः इस से तदन्तिविधि हो कर 'अवर्णान्तात्' वन जाता है । अर्थः — (आत् = अवर्णान्तात्) अवर्णान्त (अङ्गात्) अङ्ग से परे (शतुः) जो शतृँ-प्रत्यय का अवयव, तदन्त (अङ्गस्य) अङ्ग का अवयव (वा) विकल्प करके (नुंम्) नुंम् हो जाता है (शीनद्योः) शी और नदी परे हो तो। 'नदी' से यहां डीप् आदि इष्ट हैं। तुदत् + ई। यहां 'तुद' यह अवर्णान्त अङ्ग है, इस स परे 'त्' यह शतृ का अवयव है। तदन्त अङ्ग 'तुदत्' है। इस से परे शी के रहने से विकल्प कर के नुँम् का आगम हो जाता है। नुँम्-पक्ष में अनुस्वार परसवर्ण प्रक्रिया करने पर—तुदन्ती। नुँम् के अभाव में — तुदती।

तुदत् — जस् = तुदत् — शि । सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होकर भलन्त होने से नपुंस-कस्य भलचः (२३६) से नुंम् का आगम हो कर अनुस्वार-परसवर्ण-प्रिक्रया करने से — 'तुदन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । सम्पूर्ण रूपमाला यथा—

तुदद्भघः तुदद्भयाम् तुदन्ती,तुदती तुदन्ति । प० तुदतः प्र० तुदत्-द् **तुदतोः** तुदताम् द्धि० ष० तुदत्सु तुदद्भिः स० तुदति तु० तुदता तुदद्भ याम् सम्बोधन प्रथमावत् होता है। तुदद्भचः | सं० च तुदते

प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि शत्रन्त तथा अदादिगण की 'या, पा' आदि आकारान्त शत्रन्त धातुओं से तथा स्य के आगे शतृ प्रत्यय होने पर नपुंसक के द्विवचन शी में अङ्ग को वैकल्पिक नुंम् का आगम प्राप्त होता है। इस पर भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्रन्त धातुओं को अग्रिमसूत्र द्वारा नित्य नुंम् का विधान करते हैं—

## [लघु०] विधि-सूत्रम्—(३६६) शप्त्रयनोनित्यम् ।७।१।८१।।

शब्दयनोरात् परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुंम् शीनद्योः। पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत् । दोव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥

अर्थ: - शप् वा श्यन् के अवर्ण से परे जो शतृ प्रत्यय का अवयव (त्), तदन्त अङ्ग को नित्य नुँम् का आगम हो जाता है शी अथवा नदी परे हो तो।

व्यास्मा—शब्दयनोः।६।२। आत्।४।१। (आच्छीनद्योर्नुम् से)। शतुः।६।१। (नाभ्यस्ताच्छतुः से)। अङ्गस्य।६।१। (यह अधिकृत है)। नित्यम्।२।१। (क्रिया-विशेषणम्)। नुँम्।१।१। (आच्छीनद्योर्नुम् से)। अर्थः—(शब्दयनोः) शप् वा स्यन् के (आत्) अवर्ण से परे (शतुः) जो शतृ का अवयव, तदन्त (अङ्गस्य) अङ्गका अवयव (नित्यम्) नित्य (नुँम्) नुँम् हो जाता है (शीनद्योः) शी अथवा नदी परे हो तो।

म्वादि और चुरादिगण में शप् तथा दिवादिगण में श्यन् विकरण हुआ करता है। म्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्रन्तों को इस सूत्र से शी या नदी (डीप् आदि) परे होने पर नित्य नुंम् का आगम हो जाता है।

पचत् (पकाता हुआ कुल आदि)। पच् (ड्पचँष् पाके) यह भ्वादिगणीय उभयपदी धातु है। इस से परे लँट् को शतृ प्रत्यय तथा शप् विकरण हो कर—पच् शप्

१. नदी के उदाहरण 'भवन्ती, दीव्यन्ती' आदि हैं।

शतृँ = पच् अ अत्। अब यहां यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् (१३३) सूत्र द्वारा पच् - अ = 'पच' की अङ्गसञ्ज्ञा होकर अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश करने से 'पचत्' शब्द निष्पन्न होता है। अब सुँ का लुक् होकर – पचत्-द्।

पचत् + औं = पचत् + ई (शी) । यहां अन्तादिवच्च (४१) की सहायता से (पच' की अङ्गसञ्ज्ञा हो जाती है। इस से परे 'त्' यह शतृं-प्रत्यय का अवयव है, तदन्त अङ्ग 'पचत्' है। इस से परे 'शी' के रहने से प्रकृतसूत्र द्वारा नित्य नुंम् का आगम होकर अनुस्वारपरसवर्णप्रिकिया हो जाती है — पचन्ती ।

पचत् — पचत् — शि । भलन्त होने से नुंग् का आगम और पूर्ववत् अनुस्वारपरसवर्णप्रिकिया करने से— 'पचन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है ।

'पचत्' शब्द की नपुंसक में रूपमाला यथा---

प्र॰ पचत्-द् पचन्ती पचन्ति प॰ पचतः पचद्भ्याम् पचद्भ्यः हि॰ ,, , , , , , पचतोः पचताम् तृ॰ पचता पचद्भ्याम् पचद्भिः स॰ पचित ,, पचत्सु च॰ पचते ,, पचद्भ्यः सं॰ हे पचत्-द् ! पचन्ती ! पचिन्त !

इसी प्रकार—गच्छत् (जाता हुआ), चलत् (चलता हुआ), भवत् (होता हुआ), नयत् (ले जाता हुआ), नमत् (नमस्कार करता हुआ), वदत् (बोलता हुआ) इत्यादि भ्वादिगणीय तथा चोरयत् (चुराता हुआ) प्रभृति चुरादिगणीय धातुओं के रूप भी समभ लेने चाहियें।

दीव्यत् (खेलता हुआ वा चमकता हुआ कुल आदि) दिवुँ क्रीडाविजिगीषा० (दिवा० प०) घातु से लँट्, शतृँप्रत्यय तथा श्यन् विकरण होकर—दिव् + श्यन् + शतृँ = दिव् य अत् । अब हिल च (६१२) से उपघादीर्घ तथा अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश करने पर 'दीव्यत्' शब्द निष्पन्न होता है ।

दीव्यत् + औ र्दोब्यत् + ई (शी) । यहां श्यन् के यकारोत्तर अवर्ण से परे शतृँ का अवयव तकार विद्यमान है, अतः तदन्त 'दीव्यत्' को शी परे होने पर नित्य नुँम् का आगम होकर अनुस्वारपरसवर्णप्रक्रिया करने से से दीव्यन्ती ।

जस् में पूर्ववत् —दीव्यन्ति । 'दीव्यत्' की नपुंसक में रूपमाला यथा —

प्र॰ दीव्यत्-द् दीव्यन्ती दीव्यन्ति प॰ दीव्यतः दीव्यद्भ्याम् दीव्यद्भ्यः हि॰ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, दीव्यतोः दीव्यताम् तृ॰ दीव्यता दीव्यद्भयाम् दीव्यद्भिः स० दीव्यति ,, दीव्यत्सु प॰ दीव्यते ,, दीव्यद्भयः सं॰ हे दीव्यत्-द्! दीव्यन्ती! दीव्यन्ति!

इसी प्रकार—सीव्यत् (सीता हुआ), अस्यत् (फेंकता हुआ), कुप्यत् (क्रोध करता हुआ), गुच्यत् (गुद्ध होता हुआ) इत्यादि दिवादिगणीय शत्रन्तों के रूप होते हैं।

#### शत्रन्तों पर विशेष स्मरणीय--

(१) अभ्यस्तसञ्ज्ञक शब्द । इस श्रेणी में ददत्, दधत्, जुह्वत्, विभ्यत्,

जाग्रत्, जक्षत्, दिददत् प्रभृति शब्द आते हैं। इन शब्दों को 'शी' में नुंम् का आगम प्राप्त नहीं होता। 'शि' में वा नपुंसकस्य (३६४)से विकल्प कर के नुंम् हो जाता है।

- (२) शप् वा श्यन् विकरण के शतन्त । भ्वादि और चुरादिगणीय धातुओं से शप् विकरण तथा दिवादिगणीय धातुओं से श्यन्विकरण हुआ करता है । इन के शत्रन्तों को शी तथा शि दोनों में नित्य नुंम् का आगम हो जाता है । यथा भवत्, भवन्ती, भवन्ति । बोरयत्, चोरयन्ती, चोरयन्ति । दोव्यत्, दीव्यन्ती, दीव्यन्ति ।
- (३) तुदादि, आकारान्त अदादि तथा लृटः सद्वा (८३५) के शत्रन्त । इन को शी में आज्छीनद्योर्नुम् (३६५) द्वारा वैकल्पिक तथा शि में नपुंसकस्य भलचः (२३९)से नित्य नुँम् का आगम हो जाता है। यथा—तुदत्, तुदन्ती-तुदती, तुदन्ति। यात्, यान्ती-याती, यान्ति। भविष्यत्, भविष्यन्ती-भविष्यती, भविष्यन्ति।
- (४) उपर्युक्त गणों से भिन्नगणीय घातुओं के शत्रन्त । इस श्रेणी में 'शी' परे होने पर नुँग् आगम बिलकुल नहीं होता । 'शि' में भलन्तत्वात् नित्य नुँग् होता है । यथा—(क्यादिगणीय) मुष्णत्, मुष्णति, मुष्णन्ति । (तनादिगणीय) कुर्वत्, कुर्वती, कुर्वन्ति । इत्यादि ।
- १. शतृ -प्रत्ययान्त शब्द उगित् हुआ करते है; अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में उगितश्च (१२४६) सूत्र से डीप् प्रत्यय होता है। डीप् के अनुबन्धों का लोप होकर 'ई' अविशय्ट रह जाता है। यू स्त्र्याख्यों नदी (१९४) से 'ई' की नदीसञ्ज्ञा है। तब 'शी' में जैसे २ नित्य वा वैकल्पिक नुंम् होता है। वैसे २ नित्य वा वैकल्पिक नुंम् 'ई' परे होने पर भी हो आता है। यथा—श्चप् और श्वन् विकरणीय धातुओं से शी नित्य नुंम् होता है, तो नदीसञ्ज्ञक 'ई' में भी नित्य नुंम् हो जायेगा। तथाहि—

(नदीसञ्ज्ञक 'ई' अर्थात् स्त्रीलिङ्ग में) (नपुंसक 'शी' (औ) में) नदीवत् भवन्ती, भवन्त्यौ, भवन्त्यः। भवन्ती नमन्ती, नमन्त्यी, नमन्त्यः। नमन्ती 11 पतन्ती, पतन्त्यी, पतन्त्यः । चोरयन्ती, चोरयन्त्यी, चोरयन्त्यः। गणयन्ती, गणयन्त्यी, गणयन्त्यः । दीव्यन्ती, दीव्यन्त्यी, दीव्यन्त्यः। 27 अस्यन्ती, अस्यन्त्यी, अस्यन्त्यः । " श्राम्यन्ती, श्राम्यन्त्यी, श्राम्यन्त्यः ।

तुदादिगणीय, आकारान्त अदादिगणीय तथा लृटः सद्घा (८३४)वाले शत्रन्तों से 'शी' में वैकल्पिक नुंग् होता है तो 'ई' में भी वैकल्पिक नुंग् होगा। तथाहि --

सं शा म वकाल्पक नुम् हाता हता है में भा वकाल्पक नुम् होगा । तिनाल हिंदि हैं . तुदन्ती, तुदती हिंदी, तुदत्यी, तुदत्यः । हिंदीवत् हिंदी, तुदत्यी, तुदत्यः । हिंदीवत् निवासी, तिखन्ती, तिखन्त्यो, तिखन्त्यः । हिंदीवत् निवासी, तिखन्ती, तिखल्या, तिखल्यः । हिंदीविक् अब बालकों के अभ्यासार्थ नीचे कुछ शत्रन्त अपने श्रेणीबोधक अङ्कसहित लिखे जाते हैं—

१ चलत् (२), २ विन्दत् (३), ३ जाग्रत् (१), ४ पठत् (२), ५ विशत् (३), ६ शासत् (१), ७ लिखत् (३), ६ विश्राम्यत् (२), ६ विभ्यत् (१), १० बुवत् (४), ११ दण्डयत् (२), १२ सृजत्(३), १३ दधत् (१), १४ मुञ्चत्(३), १५ कुर्वत् (४), १६ कथयत् (२), १७ नृत्यत् (२), १८ जुह्वत् (१), १६ सिञ्चत् (३), २० यात् (३), २१ करिष्यत् (३)।।

## (यहां तकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

[लघु०] धनुः । धनुषी । सान्त० (३४२) इति दीर्घः । नुम्विसर्जनीय० (३४२) इति षः ।धनूषि ।धनुषा ।धनुभर्याम् । एवम् - चक्षुर्हविरादयः ।।

व्याख्या— धन धान्ये (जुहो० प०) अथवा धन ज्ञाब्दे (भ्वा० प्रसिद्ध पर अपिठत) धातु से अर्ति-पृ-विष-योज-तिनि-धिन-तिषभ्यो नित् (उणा० २७४)सूत्र द्वारा औणादिक उस् प्रत्यय होकर आदेशप्रत्यययोः (१५०) से प्रत्यय के सकार को पकार करने से 'धनुष्' (कमान) शब्द निष्पन्न होता है।

```
३. यान्ती, यानी ्यान्ती, यान्त्यी, यान्त्यः । ्रीनदीवत् । ्रीयाती, यात्यः । ्रीनदीवत् । ्रीयाती, यात्यः । ्रीपान्ती, पान्त्यो, पान्त्यः । ्रीपान्ती, पान्त्यः । ्रीपान्ती, पात्यः ।
```

लृटः सद्वा र् करिष्यन्ती, करिष्यती र् करिष्यन्ती, करिष्यन्त्यो, करिष्यन्त्यः ो ,,, करिष्यती, करिष्यत्याः । ∫ ,,

उपर्युक्त गणों से भिन्नगणीय शत्रन्त धातुओं के 'शी' में नुँम् नहीं होता तो नदीसञ्ज्ञक 'ई' में भी नुँम् न होगा। तथाहि—

```
अश्नती ।
                                   अश्नती, अश्नत्यौ, अश्नत्यः । ो
ऋयाo
                                                                        नदीवत
                  मृष्णती ।
                                   मुष्णती, मुष्णत्यौ, मुष्णत्यः । ∫
                  अदती।
                                   अदती, अदत्यी, अदत्यः ।
अदा०
                  घ्नती ।
                                   इनती, इनत्यी, इनत्य: ।
जुहो०
                  जुह्नती।
                                   जुह्नती, जुह्नत्यी, जुह्नत्यः ।
                  ददती।
                                   ददती, ददत्यी, ददत्यः।
                  प्राप्नुवती ।
                                   प्राप्नुवती, प्राप्नुवत्यौ, प्राप्नुवत्यः ।
स्वा०
                  शुण्वती ।
                                   शुण्वती, शुण्वत्यी, शृण्वत्यः।
                  कुर्वती ।
                                   कुर्वती, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः ।
तना०
             १० तन्वती ।
                                   तन्वती, तन्वत्यौ, तन्वत्यः ।
             ११ जानती ।
रुघा०
                                   जानती, जानत्यौ, जानत्यः।
                                   रुन्धती, रुन्धत्यी, रुन्धत्यः ।
            १२ यन्धती।
```

धनुष् + स्(सूँ) । स्वमोर्नपुंसकात् (२४४) से सुँ का लुक् हो कर आदेश-प्रत्यययोः (८.३.५६) द्वारा किये गये षत्व के असिद्ध होने से उसे सकार समक्ष कर ससलुषो हैं: (८.२.६६) से हैं तथा रेफ को विसगं आदेश करने से—'धनुः' प्रयोग सिद्ध होता है।

घनुष् + औ । नपुंसकाच्च (२३५) से औ को शी आदेश हो कर अनुबन्धलोप करने से — धनुष् + ई---धनुषी ।

धनुष्— जस् ==धनुष्— इ(शि)। नपुंसकस्य भलचः (२३६) द्वारा नुंम् का आगम और सान्तमहतः संयोगस्य (३४२) से सान्त संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ कर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः से प्रकार को सकार हो कर — धनृन्म् — इ। अब नश्चाऽपदान्तस्य भलि (७८)से नकार को अनुस्वार तथा उसके व्यवधान में नुम्बिसर्जनीयशब्यंवायेऽपि (३५२) द्वारा सकार को पुनः पत्व हो कर 'घन्पि' प्रयोग सिद्ध होता है।

भ्याम्, भिस्, भ्यस् में षत्व के असिद्ध होने से ससजुषो हैं: (१०५ में हैंत्व हो कर रेफ का ऊर्ध्वगमन करने पर—धनुभ्याम्, धनुभिः, धनुभ्यः।

धनुष् + सु(सुप्)। यहां षत्व के असिद्ध होने से उसे सकार समक्ष कर ससजुषो हैं: (१०५) से हँत्व हो जाता है। अब रेफ को विसर्ग आदेश हो कर वा शरि (१०४) से एक पक्ष में वैकल्पिक विसर्ग आदेश और दूसरे पक्ष में विसर्जनीयस्य सः (१०३) से सकार आदेश हो जाता है—'धनुः सु, धनुस् सु'। अब प्रथम रूप में विसर्ग के व्यवधान में तथा दूसरे रूप में शर्-सकार के व्यवधान में नुम्विसर्जनीयशव्यंवायेऽिष (३५२) सूत्र द्वारा प्रत्यय के सकार को षकार हो कर—धनुःषु, धनुस्ष् । अब सकार-पक्ष में हटुना हटुः(६४) से ब्हुत्वद्वारा प्रथम सकार को भी षकार करने से—'धनुःषु, धनुष्षु' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'धनुष्' शब्द की रूपमाला यथा—

धनूंषि । धनुभ्याम् घनुभ्यं: घनुषी प्र० धनुः प० घनुषः धनुषो: हि० ,, घनुषाम् धनु:ष्,-ष्व धनुभ्यमि -धनुभि: स० धनुषि तृ० धनुषा " धनुम्यः | सं० हे धनुः ! हे धनुषी ! हे धनूषि ! घ० धनुषे

इसी प्रकार—१. वपुष् = शरीर । २. हविष = होम में प्रक्षेप्य घृतादि । ३. चक्षुष् = नेत्र । ४. जनुष् = जन्म । ४. यजुष् = यजुर्वेद । ६. ज्योतिष् = नक्षत्र । ७. स्रायुष् = आयु । द. अरुष् = मर्म । १. अचिष् = प्रकाश । १०. सर्पिष् = घृत । ११. तनुष् = शरीर । इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं।

१. कई वैयाकरण इन धनुष् आदि शब्दों को सकारान्त मान कर ही स्वादिप्रत्यय लाते हैं और बाद में जहां-जहां सूत्रअवृत्ति हो सके षत्व कर लेते हैं। उन का कथन है कि यदि इन को षकारान्त मान कर स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति मानेंगे तो उणा-दयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि (परिभाषा)—इस अव्युत्पत्तिपक्ष में स-सजुद्यो हैं:

[लघु०] पयः । पयसी । पर्यासि । पर्यसा । पर्योभ्याम् ।।

व्याख्या — पयस् (जल वा दूध) । पयः क्षीरं पयोऽम्बु च इत्यमरः ।

पयस् 🕂 सुँ । सुँ लुक् होकर सँत्व-विसर्ग करने से — पयः ।

पयस् + औ प्रथस् + शी = पयस् + ई = पयसी ।

पयस् ने जस् पयस् ने इ (शि) । नपुंसकस्य भलचः (२३६) से नुंम् का आगम, सान्तमहतः संयोगस्य (३४२)से उपधादीर्घ तथा नश्चापदान्तस्य भिलि(७८) से अनुस्वार होकर - पयांसि ।

पयस् + भ्याम् । यहां ससजुवो रुँः (१०५) से रुँत्व, हिश च (१०७)से उत्व

तथा आद् गुणः (२७) व गुण होकर-पयोभ्याम् । रूपमाला यथा-

प्रविधास प्राप्त प्र प्राप्त 
इसी प्रकार निम्नलिखित सब्दों के रूप होते हैं-

| इसा प्रकार विस्तालाका राज्या के देन होता है |                 |                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|
| शब्दअर्थ                                    | शब्द—अर्थ       | शब्दअर्थ          |  |  |  |  |
| अनस् == छकड़ा                               | छन्दस् = छन्द   | रहस् == एकान्त    |  |  |  |  |
| अम्भस् = जल                                 | तपस् == तप      | रंहस् == वेग      |  |  |  |  |
| अयस् = लोहा                                 | तसस् = अन्धकार  | रेतस् == वीर्य    |  |  |  |  |
| अर्णस् == जल                                | तरस् = वेग      | रोधम् = तट        |  |  |  |  |
| अर्शस् = बवासीर                             | तेजम् = तेज     | वक्षस् = छाती     |  |  |  |  |
| आगस् = अपराध                                | नभस् = आकाश     | वचस् ==वचन        |  |  |  |  |
| उरम् == छाती                                | पाथस् = जल      | वर्चस् = तेज      |  |  |  |  |
| ऊधस् = चड्डा                                | मनस् = मन       | वयस् = आयु, पक्षी |  |  |  |  |
| एधस् = ईंधन                                 | महस् = तेज      | वासस् == कपड़ा    |  |  |  |  |
| एनस् ==पाप                                  | मेदम् = चर्ची   | शिरस् == सिर      |  |  |  |  |
| ओकस्'= घर                                   | यशम् == यश      | श्रवस् = कान      |  |  |  |  |
| ओजस् = बल, तेज                              | यादम् = जलजन्तु | सरस्=तालाब        |  |  |  |  |
| अंहस् = पाप                                 | रक्षस् = राक्षस | स्रोतस् = भरना    |  |  |  |  |
| चेतस् = चित्त                               | रजस् = धूल      | सहस्=बल           |  |  |  |  |
|                                             | •               |                   |  |  |  |  |

(१०५)की प्रवृत्ति न हो सकेगी क्योंकि वहां सकार तो होगा नहीं षकार होगा। अन्य लोगों का कथन है कि उणादयो बहुलम् (८४८) में 'बहुलम्' ग्रहण के कारण सर्वप्रकार के व्यभिचारों की निवृत्ति हो जाती है कोई दोष नहीं आता। अन्यथा सकारान्त मान कर भी अव्युत्पत्तिपक्ष में 'धनुषा, यजुषा' आदि में प्रत्यय का अवयव न होने से आदेशप्रत्यययोः (१५०) से षत्व न हो सकेगा।

 इसी का कूट प्रश्न पूछा जाता है —कदागुरोकसो भवन्तः? । 'कदा-अगुः, ओकसो भवन्तः' यह छेद है (आप घर से कब गये ?) ।

ये ही शब्द जब बहुन्नीहि में किसी के विशेषण बन जायें, तब नपुंसक ज़ि में तो उच्चारण इसी प्रकार होगा । परन्तु पुर्ल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में 'वेधस्' के समान उच्चारण होगा- प्रसन्नमनाः पुरुषः, प्रसन्नमनाः स्त्री । प्रसन्नमनसः पुनांसः स्त्रियो वा । प्रसन्नमनसं पूमांसं स्त्रियं वा ।

## [लघु०] सुपुम् । सुपुंसी । सुपुमांसि ।।

व्याख्या - शोभनाः पुनांसो यस्मिन् तत् सुपुम् (कुलम्) । जिस कुल या नगर अरिद में सुन्दर या अच्छे पुरुष हों उस कुल या नगर आदि को 'सुपुंस्' कहते हैं।

सुपुंस् 🕂 सुँ। यहां सुँ का लुक् होकर संयोगान्तस्य लोपः (२०) द्वारा सकार का भी लोप हो जाता है। अब निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः द्वारा अनुस्वार अपने पूर्व वाले रूप मकार में परिणत हो जाता है-सुपुष्।

सुपुंस्+औ=सुपुंस्+शी=सुपुंस्+ई=सुपुंसी।

सुपुंस् - जिस् । यहां जस् के स्थान पर भावी 'शि' सर्वनामस्थान की विवक्षा में पुंसोऽसुंङ् (३५४) द्वारा अर्सुङ् आदेश हो कर--सुपुमस् + जस् । पुनः 'शि' आदेश, भलन्तलक्षण नुंम्, सान्तमहतः० (३४२) से दीर्घ तथा नश्चापदान्तस्य भलि (७८) से अनुस्वार होकर—सुपुमांसि । 'सुपुंस्' शब्द की नपुंसक में रूपमाला यथा—

सुपुमांसि प० सुपुंसः सुपुंसी सुपुम्म्याम् स्पुम्भ्यः प्र० सुपुम् सुपुंसोः सुपुंसाम् द्वि० सुपुम्भिः सर् सुपुंसि सुपुंसु सुपुरस्याम् तृ० सुपुंसा स्पुम्भ्यः । सं० हे सुपुम्! हे सुपुंसी! हे सुपुमांसि ! च० सुपुंसे

नोट—वस्वन्त नपुंसकों का उच्चारण—विद्वत्-द्, विदुषी, विद्वांसि । उपे-यिवत्, उपेयुषी, उपेयिवांसि । उपेयिवद्भचाम् । उपेयिवत्सु । इस प्रकार होगा । अन्य सकारान्तों का नपुंसक में -- ज्यायः, ज्यायसी, ज्यायांसि आदि।

[लघु०] अदः । विभक्तिकार्यम् । उत्व-मत्वे । ग्रम् । अमूनि । शेषं पुंवत् ।। व्याख्या अब 'अदस्' शब्द के नपुंसक में रूप सिंख किये जाते हैं-

अदस् + सुँ । सुँलुक् होकर रुँत्व विसर्ग करने से - अदः ।

अदस् + औ = अदस् + ई (शी)। उत्व-मत्व के असिद्ध होने से प्रथम त्यदा-द्यत्व, पररूप, और गुण एकादेश होकर---'अदे' । अब **अदसोऽसेर्दादु दो मः** (३५६) सूत्र से एकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर-अमू।

अदस् + जस् = अदस् + शि । त्यदाद्यत्व, पररूप, नुंम् बागम तथा उपघादीर्घ (१७७) होकर-अदानि । अब अदसोऽसेर्दादु दो मः (३५६)सूत्र से ऊत्व-मत्व करने से--अमूनि।

यहां अदस् शब्द के सान्त होने से अदसीऽसेर्दादु दो मः (३५६) द्वारा उत्व-मत्व नहीं होता । विभक्ति परे न होने के कारण त्यदादीनामः (१६३) सूत्र से अत्व भी नहीं हो सकता। ल० प्र० (३३)

द्वितीया में भी इसी तरह प्रयोग बनते हैं। शेष प्रक्रिया पुंवत् होती है। नपुंसक में 'अदस्' शब्द की रूपमाला यथा—

अमू प्र० अदः अमृनि प० अमुष्मात् अमुभ्याम् अमीभ्यः ष० अमुष्य अमुयोः अमीपाम 佞。·" 11 . त्० अमुना अमूभ्याम् अमीभि: स० अमुध्मिन् अमीष् चा० अम्हमै अमीभ्यः सम्बोधन नहीं होता।

(यहां सकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।)

### अभ्यास (४८)

- (१) 'ऊर्न्जि' पर नरजानां संयोगः लिखने की क्या आवश्यकता थी ?
- (२) नपुंसक में भसञ्ज्ञा और सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा कहां २ होती है ?
- (३) हलन्त-नपुंसक में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके सुँ और अम् के रूपों में भेद होता है ? (उत्तर—अन्वादेश में 'इदम्' शब्द)।
- (४) गतिपक्ष के 'गवाक्षु' में चयो द्वितीयाः वयों प्रवृत्त नहीं होता ?

(५) धनुस् को सान्त मानें या षान्त ? विवेचन करें।

- (६) 'अदः' प्रयोग में त्यदाद्यत्व तथा उत्व-मत्व क्यों नहीं होते ?
- (७) 'इदम्' के नपुंसक के अन्वादेश में 'एनत्' क्यों विधान किया गया है, क्या 'एन' आदेश से काम नहीं चल सकता था ?
- (८) नपुंसक में शत्रन्त शब्द चार प्रकार के होते हैं-स्पष्ट करें।
- (६) वारि, ददित, तुदिति, पचिति, दीव्यिति, दीव्यिति, के, इमे, ते, ये, एते— प्रयोग क्या अन्यज्ञब्द वा धातु की वा अन्य विभक्ति की भ्रान्ति तो उत्पन्न नहीं कराते ? स्पष्ट करें।
- (१०) 'गो अञ्च्' शब्द के १०६ रूपों की सङ्क्षिप्तरीत्या सिद्धि करें।
- (११) गवाक्शब्द के १०६ रूपों की सङ्ख्या पर आपत्ति उठाते हुए उन का समाधान करें।
- (१२) तत्, यत्, एतत् —में तदोः सः ० द्वारा सकारादेश क्यों न हो ?
- (१३) 'वार्षु' में खर् परे होने पर रेफ को विसर्ग आदेश क्यों नहीं होता ?
- (१४) ऊन्जि, चत्वारि, सुपुमांसि, धनूषि, पयोभिः, धनुष्षु, तपांसि, हे दण्डि, सुपन्थानि, अह्नी, इमे, स्वनडुत्, अमूनि इन प्रयोगों की सूत्रनिर्देश-पूर्वक सिद्धि करें।

[लघु०] इति हलन्ता नपुंसकलिङ्गाः [शब्दाः] ॥

अर्थः यहां हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है। व्याख्या — षड्लिङ्गप्रकरण भी यहां समाप्त समक्षता चाहिये।

-: :0: :--

इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त-कोमुद्यां हलन्त-नपुंसकलिङ्ग-प्रकरणं समाप्तम् ॥ [समाप्ता चात्र षड्लिङ्की बोध्या ॥]

## अथाऽव्यय-प्रकरणम्

सँस्कृतसाहित्य में दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। १. विकारी, २. अविकारी। जो शब्द विभक्तिवचनवशात् विकार को प्राप्त होते हैं वे 'विकारी' कहाते हैं। इस कोटि में सुँबन्त' और तिङन्त शब्द आते हैं। जो शब्द सदा सब विभक्तियों में विकाररहित अर्थात् एकसगान रहते हैं वे 'अविकारी' कहाते हैं। यथा—च, न, यदि, अपि, नाना, विना आदि। व्याकरण में अविकारी शब्दों को 'अव्यय' कहते हैं। अब यहां उन अव्ययों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है।

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(३६७) स्वरादिनिपातमव्ययम् ।१।१।३६।।

स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसञ्ज्ञाः स्युः ॥

अर्थः-स्वर् आदि शब्द तथा निपात अव्ययसञ्ज्ञक हों।

द्याख्या —स्वरादिनिपातम् ।१।१। अन्ययम् ।१।१। समासः — 'स्वर्'शब्द आदिर्येषान्ते स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम् । समाहारद्वन्दः । अर्थः — (स्वरादिनिपातम् ) स्वर् आदि शब्द तथा निपात (अव्ययम्) अव्ययसञ्ज्ञ होते हैं । स्वरादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित 'गणपाठ' में पढ़े गये हैं । निपात — अष्टा-ध्यायी के प्रथमाध्याय के चतुर्थपादान्तर्गत प्रार्रोश्वरान्निपाताः (१.४.५६) के अधिकार में पढ़े गये हैं । अव्ययसञ्ज्ञा का प्रयोजन सुंब्लुक् आदि आगे मूल में ही स्पष्ट हो जायेगा।

अब मूलगत स्वरादिगण—अर्थ, उदाहरण तथा विस्तृत टिप्पण सहित नीचे दिया जा रहा है। इस गण में बालोपयोगी अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिह्न (\*) कर दिया गया है।

### स्वरादि-गण

[१] स्वर्\*॥

स्वर्गे परे च लोके स्वः—इत्यमरः। १. स्वर्ग-लोक—पुण्यकर्माणः स्वर्गच्छिन्ति। देवाः स्वस्तिष्ठन्ति। २. परलोक—स्वर्गतस्य क्रिया कार्या पुत्त्रः परमभक्तितः (उद्धृत । ३. सुखिवशेष—यन्त दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् (तन्त्रवात्तिक)।

[२] अन्तर्\*॥

१. में, अन्दर, भीतर, मध्य आदि—अन्स्वन्तरमृतम् अन्सु भेषजम् (ऋ० १. २३.१६), जल में अमृत है जल में औषध है। अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्ति-रिक्त्यां लभते। निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्घ्यो बह्निर्न तु ज्वलितः (पञ्च० १. ३२)। अन्तर्यद्व मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभिर्मृग्यते (विकमो०), निरुद्धप्राण मुमुक्षुओं से वह

१. यहां सुँबन्त से तात्पर्य अव्ययभिन्न सुँबन्तों से है ।

भगवान् अन्दर अर्थात् अपने हृदय में खोजा जाता है। इन अर्थों में इस अव्यय के साथ प्रायः सप्तम्यन्त पद का प्रयोग होता है पर कहीं-कहीं षष्ठयन्त वा द्वितीयान्त का भी प्रयोग देखा जाता है। यथा—त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरिस साक्षिवत् (याज्ञ ७.१०४)। अन्तर्देवान् मत्यांश्च (ऋ० ८.२.४), देवों और मत्यों के बीच में। २. पकड़ना —अन्तहंत्वा मूषिकां श्येनो गतः (काशिका १.४.६५), बाज चृहिया को मार कर पकड़ ले गया।

### [३] प्रातर्\* ॥

१. प्रातःकाल, सुबह, सवेरे—प्रातर्द्यूतप्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः । रात्रौ चौरप्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम् (सुभाषित) । द्यूतप्रसङ्गः = महाभारतम्, स्त्री-प्रसङ्गः = रामायणम्, चौरप्रसङ्गः = भागवतम् ।

### [४] पूनर\* ॥

१. फिर, दुबारा—न पुनरेवं प्रवित्तित्व्यम् (शाकुन्तल० ६)। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः?। गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय (स्वप्न०१)। २. 'तु' के अर्थ में —पदं सहेत अमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतित्रणः (कुमार० ५.४)। पुनः-पुनः वार-वार—विघनः पुनःपुनरिष प्रतिहन्यमानाः प्रारम्य चोत्तमजना न परित्य-जन्ति (मुद्रा० २.१७)। कि पुनः कहना ही क्या — मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्य-थावृत्ति चेतः। कण्ठाव्लेषप्रणियनि जने कि पुनर्द्र्रसंस्थे (मेघ० १.३)। पुनरिष = पुनः पुनः वार वार —पुनरिष जननं पुनरिष मरणं पुनरिष जननीजठरे शयनम्। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि सुरारे (चर्षट० ८)।

### [४] सन्तर्।।

१. छिपना सनुतश्चौरो गच्छित (गणरत्न०)। इस अव्यय का प्रयोग लोक में नहीं पाया जाता। अमरकोष आदि लौकिक कोषों में इस का कहीं उल्लेख नहीं। वेद में इस के प्रयोग मिलते हैं। १

नोट—उपर्युक्त पाञ्चों अव्यय रेफान्त हैं अतः हैं का रेफ न होने से हिश च (१०७) आदि द्वारा उत्व आदि कार्य नहीं होते। यथा—स्वर्गतः, प्रातर्गच्छ, पुनरत्र,

१. निघण्टु में यह 'निर्णीतान्तिहित' अर्थ में पढ़ा गया है। निर्णीतं च तद् अन्तिहितं चेति कर्मघारयः (स्कन्दमाहेश्वरकृत निरुक्तभाष्यटीका)। जो छिपा हुआ पर निर्णीत हो उसे 'सनुतर्' कहते हैं। श्रीसायण अपने वेदभाष्य में सर्वत्र इस का अर्थ 'छिपा हुआ' करते है— सनुतश्चरन्तम्—निगूढं चरन्तम् (ऋ० ५.२.४ सायणभाष्य)। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायीभाष्य तथा वेदाङ्गप्रकाश के 'अव्ययार्थ' में 'सनुतः' का 'सदा' अर्थ लिखा है। सनुतः पुरुषार्थं प्रयतेरन् — यह उन्होंने उदाहरण भी दिया है। इस प्रकार आरे द्वेषांसि सनुतर्वधाम (ऋ० ५.४५.५)इस ऋचा का अर्थ होगा—हम सदा शत्रुओं को दूर रखें। यह अर्थ भी सुसंगत प्रतीत होता है।

अन्तर्गृहे, सनुतर्धेहि तं ततः (ऋ० ८.६७.३)। प्रातोऽत्र, पुनोऽपि लिखने वाले विद्यार्थी सावधान रहें।

### [६] उच्चैस्\* ॥

१. महान्—िक पुनर्यस्तथोच्चैः (मेघ० १.१७) । २. ऊँचे पर, ऊँचे में— पश्चादुच्चैर्भुजतरुवन० (मेघ० १.३६) । विषद्युच्चैः घैर्यम् (नीति० ५६) । उच्चैर-दात्तः (१.२.२६) । ३. जोरदार आवाज में—उच्चैिवहस्य (रघु० २.१२) । ४. अत्यधिक— विदधित भयमुच्चैविध्यमाणा बनान्ताः (ऋतु० १.२२) ।

## [७] नीचैस्\*॥

१. मन्द आवाज से (प्रायः कियाविशेषण)—नीचैः शंस हृदि स्थितो ननु स मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति (अमरु० ६८)। २. नीचे, नीचे की ओर—नीचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (मेघ० २.४६)। ३. धीरे से, मन्दगित से—नीचेर्वाति समीरणः (व्या० च०)। ४. विनीत, नम्र—तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत (रघु० ३.३४)।

## [८] शनैस्\*॥

१. धीरे से (कियाविशेषण)—शनैयिति पिपीलिका(व्या० च०)। धर्म शनैः सिञ्चिनुयाहल्मीकिमव पुत्तिकाः (मनु० ४.२३८)। कुरु पदानि घनोरु! शनैः शनैः शनैः विणी० २.२१)। शनैश्चरः। शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वतलङ्कनम् (सुभाष्टित०)।

### [६] ऋधक्।।

१. सत्य — ऋधग्वदिन्त विद्वांसः (गणरत्न०)। गणरत्नमहोदिधि में इस के कुछ अन्य अर्थ भी लिखे हैं — वियोग-शी घ्र-सामीप्य-लाघवेष्वित्यन्ये। लौकिककोषों में इस का प्रायः उल्लेख नहीं मिलता पर वेद में इस के प्रचुर प्रयोग हैं — कि स ऋधक् कृणवद् (ऋ० ४.१८.४)।

### [१०] ऋते\* II

१. विना, बगैर—ऋते ज्ञानान्त मुक्तिः (सुप्रसिद्ध), ज्ञान के विना मुक्ति नहीं। ऋते रवेः क्षालियतुं क्षमेत कः क्षपा-तमस्काण्ड-मलीमसं नभः (माघ० १.३८), सूर्य के विना रात्रि के अन्धकार से मिलन आकाश को कौन धो कर निर्मल बना सकता है?

नोट—'ऋते' के योग में अन्यारादितरतें दिक्छब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते (२. ३.२६) सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान किया गया है। जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों में स्पष्ट है। लोक में इस के योग में कहीं कहीं द्वितीया का प्रयोग भी देखा जाता है। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वें (गीता० ११.३२)। चान्द्रव्याकरण में इस के योग में द्वितीया का विधायकसूत्र भी पढ़ा गया है—ऋते द्वितीया च (चान्द्र०२.१.५४)। पाणिनीय वैयाकरण इस का समाधान—ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इस वाक्तिकांश से करते हैं।

[११] युगपत्\* ॥

१. एक साथ, एक ही समय में— सहस्रमक्ष्णां युगपत् पपात (कुमार० ३.१)। युगपज्ज्ञानानुपपत्तिमंनसो लिङ्गम् (न्यायदर्शन १.१.१६)।

[१२] आरात्\* ॥

आराद् दूरसमीपयोरित्यमरः । १. दूर—आराद् दुष्टात् सदा वसेत् । दुष्ट से सदा दूर रहे । २. समीप, निकट— तमर्च्यम् आराद् अभिवर्तामानम् (रघु० २.१०)। ग्रामादारादारामः—गांव के पास बगीचा है ।

नोट—'आरात्' के योग में अन्यारादितरतेंदिक्छब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते (२. ३.२६) सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान है।

[१३] पृथक्\* ॥

१. अलग, भिन्न—शं**लान् दध्मुः पृथक् पृथक्** (गीता० १. १८) । सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः (गीता० ५.४) । २. विना, वग्रैर—रामं पृथग् निह सुखम् ।

नोट—'विना' अर्थ वाले पृथक् के योग में पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्य-तरस्याम् (२.३.३२) सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान है। [१४] ह्यस्\*।।

१. बीत चुका पिछला दिन (Yesterday) — ह्योऽस्माकं परीक्षाऽभूत् । ह्यो भवम् — ह्यस्तयं ह्यस्तनं वा । ऐषमोह्यः इवसोऽन्यतरस्याम् (४.२.१०४) सूत्र से पाक्षिक त्यप् हो जाता है । तदभाव में सायं-चिरं-प्राह्में प्रगेऽव्ययेभ्यष्टचुत्चुली तुंट् च (४.३.२३) से टचुप्रत्यय हो कर उसे तुंट् का आगम हो जाता है । ह्यस्त्यम् = अतीत कल से सम्बन्ध रखने वाला कार्यं आदि ।

### [१५] श्वस्\*॥

१. Tomorrow आने वाला कल—इवःकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहणे चाऽपरा-ह्यिकम्। नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् (महाभारत० १२.३२१.७३)। वरमद्य कपोतः इवोमयूरात्—नौ नकद न तेरह उधार।

## [१६] दिवा\*॥

१. दिन—दिवा च रात्रिश्च दिवारात्रम्, दिन और रात । निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः (भागवत० १.१६.६) । २. दिन में —पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते (लोकोक्ति) ।

### [१७] रात्रौ॥

१. रात में — रात्री वृत्तं तु द्रक्ष्यसि । रात्रीचरः । ये दोनों उदाहरण गणरत्न-महोदिध के हैं । 'रात्री' को अव्यय मानना हमारे विचार में युक्त प्रतीत नहीं होता । 'रात्रि' शब्द से ही काम चल सकता है । यदि इसे अध्यय मानना ही अभीष्ट है तो 'रात्री' को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय माना जा सकता है ।

### [१८] सायम्\*॥

१. सायङ्काल, शाम का समय—प्रयता प्रातरन्वेतु प्रत्युद्वजेदिष (रघु॰ १.६०) । सायंप्रातर्मनुष्याणामश्चनं वेदनिर्मितम् । नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी तथा भवेत् (महाभारत० १२.१६३.१०)।

नोट—इसी अर्थ में घजन्त 'साय' शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। वह घजन्त होने से पुंलिङ्ग माना जाता है। संख्या-वि-सायपूर्वस्या-ह्नस्याहनन्यतरस्यां डी (६.३. १०६) सूत्र में इसी का ग्रहण होता है—सायाह्नि, सायाह्नि, सायाह्ने। इस विषय में सायंचिरंप्राह्नेप्रगेऽव्ययेभ्यव्टपुटपुली गुंट् च (४.३.२३) सूत्र की काशिका-वृत्ति भी द्रव्टव्य है।

[१६] चिरम् ॥

१. देर तक -- मुहूत्तं ज्यलितं धेयो न च धूमायितं चिरम् (महाभारत ५.१३३. १५); देर तक धूँआ देने की अपेक्षा थोड़ी देर तक प्रज्वलित होना श्रेष्ठ है। चिरं जीवतु मे भर्ता।

नोट—दीर्घकालवर्त्ती पदार्थ में त्रिलिङ्की चिर शब्द बहुधा प्रयुक्त होता है। इसी से ही चिरजीविन्, चिरायुष्, चिरिक्तय, चिरकारिन् आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। 'चिरं जीवतु मे भर्ता' आदि 'चिरम्' अव्यय के उदाहरण भी चिरशब्द से कियाविशेषणत्वेन निष्पन्न हो सकते हैं। इस अव्यय का फल 'चिरञ्जीवी, चिरञ्जीवकः' प्रभृति कतिपय शब्दों में ही देखा जाता है। 'चिरन्तनः' भी चिरशब्द से निष्पन्न हो सकता है। देखें — सार्यचिरंप्राह्में ० (४.३.२३) सूत्र पर काशिकावृत्ति।

[२०] मनाक्\*।।

१. जरा, थोड़ा-सा— कुतूहलाकान्तमना मनागभूत् (नैषध० १.११६) । रे पान्थ विह्वलमना न मनागिष स्याः(भामिनी० १.३६) ।

[२१] ईषत्\*॥

१. थोड़ा, स्वल्प, कुछ—ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः (शाकुन्तल० १०४)। ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः (पञ्च० १.१५२)। २. आसानी से, बिना कठिनाई से—ईषत्करः कटो भवता; (८७६)सूत्र पर इस व्याख्या में इस उदाहरण का विवेचन देखें।

[२२] जोषम्\*॥

तूब्णीमर्थे सुले जोषम् इत्यमरः। १. चुप्प, शान्त—जोषमाप न विशिष्य बभाषे (नैषघ० ५.७८)। किमिति जोषमास्यते ? (शाकुन्तल० ५)। २. सुलपूर्वक—जोषमास्ते जितेन्द्रिय पुरुष सुल से रहता है।

[२३] तृष्णीम्\*॥

भौने तु तूष्णीम् इत्यमरः । चुप्प-न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह (गीता० २.६) । [२४] बहिस\*॥

१. बाहर, बाहर से—स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः (मनु०२. १०३)। अन्तिविषमया ह्येता बहिद्यवैव मनोहराः। गुञ्जाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः (पञ्च० ४.५७)। २. बाह्य-न खलु बहिष्पाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते (उत्तर-राम०६.१२)।

[२५] अवस् ॥

१. बाहर, नीचे आदि—अवो गच्छित (गणरत्न०)। इस के प्रयोग अन्वे-ष्टव्य हैं।

नोट-पञ्चम्यन्तात् सप्तम्यन्तात् प्रथमान्ताद्वा अवरशब्दात् पूर्वाऽधराऽवरा-णामिस पुरधवश्चेषाम् (५.३.३६) इति असिँप्रत्यये अवरशब्दस्य च 'अव्' इत्यादशे तिद्धतश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) इत्यनेनैवाव्ययत्वे सिद्धे स्वरादौ पाठश्चिन्त्य इति केचित्।

[२६] अधस्\*॥

१. नीचे—अधः पश्यसि कि वृद्धे तव कि पतितं भृवि । रे रे मूढ न जानाित गतं तारुण्यमौक्तिकम् (चाणक्य०) । अधोऽधः चनीचे और नीचे—अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिव्रति (हितोप० २.२)।

[२७] समया\*॥

१. समीप—ग्रामं समया रम्या पुष्पवाटिका । वि सिन्धवः समया सस्तुरद्रिम् (ऋ० १.७३,६); पर्वत के समीप निदयां बहती हैं । अमरकोष में इस का अर्थ 'मध्य' भी दिया गया है—समयाऽन्तिकमध्ययोरित्यमरः । इस अर्थ में प्रयोग कम हैं ।

नोट—इस के योग में द्वितीया का विधान है [देखें विभक्त्यर्थप्रकरणपरि-शिष्ट (११)]।

[२८] निकषा\*॥

१ समीप—विलङ्घ्य लङ्कां निकला हनिष्यति (माघ० १.६८), क्या आप को याद है कि आप ने समुद्र पार कर के लङ्का के समीप रावण को मारा था ? अभिज्ञावचने लृँद् (७६१) से भूतकाल में लृँद् का प्रयोग है। पूरा श्लोक सार्थ इस व्याख्या की लकारार्थप्रक्रिया में इसी सूत्र पर देखें।

नोट - इस के योग में भी पूर्ववत् द्वितीया विभक्ति का विधान है।

[२६] स्वयम्\*॥

१. आत्मना, अपने आप—इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः (चाणक्य०)।

१. दो सहेलियां अपने-अपने पित का गुणबलान इस प्रकार करती हैं— चतुरः सिल में भर्ता यिल्लिलित च तत् परो न वाचयित । तस्मादप्यधिको में स्वयमिप लिखितं स्वयं न वाचयित ।। (समयोचित०)

[३०] वथा\*॥

१. व्यर्थ, वेकार, निरर्थक — वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम् । वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवाऽपि च (सुभाषित०)।

[३१] नक्तम्\*॥

रात्रि (में)—न नक्तं दिध भुञ्जीत (चरक सूत्र० ७.५८), रात में दही सेवन न करे। २. रात—नक्तं च दिवा च नक्तंदिवम्। अचतुर० (५.४.७७) सूत्र से निपातन होता है।

नोट— संस्कृतसाहित्य में 'नक्त' इस प्रकार का अजन्त नपुंसक शब्द भी रात्रि-वाचक विद्यमान है। इस से नक्तचर, नक्तभोजिन्, नक्तान्य, नक्तमाल प्रमृति शब्द बनते हैं। पर यहां मकारान्त अव्यय मानना भी परम आवश्यक है। अन्यथा—नक्त-ञ्चरः, नक्तञ्चारी, नक्तन्तनम्, नक्तन्दिनम्, नक्तन्दिनम् प्रमृति शब्द न बन सकेंगे। [३२]नव्य\*।।

१. नहीं, प्रतिषेध—एकः स्वादु न भुञ्जीत, स्वार्थमेको न चिन्तयेत् । एको न गच्छेद्रव्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् (सुभाषितसुधा०) । प्रतिषेध दो प्रकार का होता है—पर्युदास और प्रसज्य । इस का विवेचन पीछे (१८) सूत्र पर कर चुके हैं।

नोट — 'नल्' के अन्त्य जकार का लोप हो जाता है अतः प्रयोग में 'न' ही आता है। यह अनुबन्ध इसलिये लगाया गया है कि नलोपो नकः (१४७) सूत्र में इसी नकार का ग्रहण हो अग्रिमपिठत 'न' का न हो। अतः 'नैकघा' (नैषष० २.२) आदियों में उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। इस नल् के अनेक अर्थ होते हैं। यहां सरल साधारण प्रसिद्ध अर्थ लिख दिया है। 'ईषत्' अर्थ में भी यह कुछ २ प्रसिद्ध है — अनुदरा (अल्पोदरी) कन्या। नल् के अर्थों का विशेष विस्तार वैयाकरणभूषणसार आदि उच्च ग्रन्थों में देखें।

[३३] न\*॥

१. नहीं, प्रतिषेघ—योगयुक्तो मुनिबंह्य निचरेणाधिगच्छित (गीता० ५.६)।
न चिरेण = निचरेण। सुप्सुपेति समासः। चित्रं चित्रं किमय चरितं नैकभावाश्रयाणाम्।
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः (हितोप० २.१६०)। इसी प्रकार—नैकघा,
नान्तरीयम्, गमिकर्मीकृतनैकनीवता (नैषघ० २.४०) आदियों में समक्षना चाहिये।

[३४] हेतौ ॥

१. निमित्त (में) - हेतौ हृष्यति (गणरत्न०)।

नोट—यह अव्यय हमें किसी ग्रन्थ में नहीं मिला। गणरत्नमहोदिष का यह उदाहरण भी सप्तम्यन्त हेतुशब्द से सिद्ध हो सकता है। अतः इस के प्रयोग अन्वे- उटव्य हैं।

[३५] इद्धा ॥

१. प्रकट, जाहिर-सिमद्धिमद्धेश महो दद्यासि (गणरत्न०)।

नोट—यह अव्यय हमें किसी ग्रन्थ में नहीं मिला। किसी कोषकार ने इस का उल्लेख नहीं किया। वैदिक साहित्य में भी इस का कहीं पता नहीं चला। उपर्युक्त उदाहरण गणरत्नमहोदिधकार श्रीवर्धमान (वैक्रम० ११६७) का है। अन्य सब व्याख्या-कारों ने इसे ही उद्धृत किया है। वाचस्पत्यकोषकार ने यह उदाहरण भागवत का माना है परन्तु हमें यह भागवत में नहीं मिला।

#### [३६] अद्धा ॥

१. वस्तुतः, यथार्थतः—एष ह वा अनढा पुरुषो यो न देवानचंति न पितृन् न मनुष्यान् (शत० न्ना० ५.३.१.२४); जो देवताओं पितरों और मनुष्यों की पूजा नहीं करता वह वस्तुतः मनुष्य नहीं। को अद्धा वेद (ऋ० ३.५४.५); इस संसार को यथार्थतः कौन जान सकता है?। २. सचमुच, निस्सन्देह—अद्धा निकरन्यस्त्वावान् (ऋ० १.४२.१३); हे प्रभो! सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं। यास्यत्यद्धाऽकुतोभयम् (भागवत० १.१२.२५); निस्सन्देह वह अमरपद को पायेगा। ३. साक्षात्— त्विय मेडनन्यविषया मितर्मधुपतेऽसकृत्। रितमुद्धहतादद्धा गङ्गेवौधमुदन्वति (भागवत० १.४२); हे मधुपते! जैसे गङ्गा का प्रवाह निरन्तर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है वैसे ही साक्षात् आप में मेरी सर्वदा अनन्यप्रीति हो।

## [३७] सामि\*॥

१. आघा—सामिकृतम्, सामिभुक्तम् । सामिभुक्तिविषयाः समागमाः (रघु० १६.१६) । अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः (माघ० १३.३१) । सामि (२.१.२२) इति समासः । २. निन्दित, आक्षेपयोग्य—उदाहरणम्मृग्यम् । तुलना करें-Semi.

# [३८] वत्\*। ब्राह्मणवत् । क्षत्त्रियवत् ।।

नोट—'वत्' यह प्रत्यय है। वितंप्रत्ययान्त अव्यय हों—यह इस के ग्रहण का प्रयोजन है। यहां तेन तुल्यं किया चेद्वितः (११४८), तत्र तस्येव (११४६), तद्दंम् (५.१.११६) इन तीन सूत्रों से विहित वितंप्रत्यय का ही ग्रहण समफना चाहिये। बाह्यणवत्, क्षत्त्रियवत्—ये दो वितंप्रत्ययान्त के उदाहरण दिये गये हैं। इसी प्रकार —नृपवत्, बालवत्, चौरवत् आदि अन्य वत्यन्त शब्द भी जान लेने चाहियें। यह वितंप्रत्यय सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा—बाह्यणवत् = बाह्यण के समान, क्षत्त्रियवत् = क्षत्त्रिय के समान इत्यादि। वस्तुतः इस अव्यय का पाठ यहां उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वितंप्रत्ययान्तों की अव्ययसंज्ञा तो तद्धितश्चासर्वविभक्तिः (३६८) से ही सिद्ध है।

### [३६] सना ॥

१. सदा, हमेशा, नित्य—सना भूवन् धुम्नानि मोत जारिषुः (ऋ० १.१३६. ८); धन नित्य रहें कभी नष्ट न हों। सना भवः—सनातनो धर्मः, सायंचिरंप्राह्हें - प्रगेडव्ययेम्यष्टचुटचुलौ तुंद् च(४.३.२३)इति टचुप्रत्ययस्तस्य च तुंडागमः। एष धर्मः सनातनः (उत्तरराम० ५.२२)।

[४०] सनत् ॥

१. सदा, हमेशा, नित्य—सनत्कुमारः (नित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्र)।

[४१] सनात्।।

१. सदा, हमेशा, नित्य अशत्त्रु जंनुषा सनादिस (ऋ० १.१०२.८), हे इन्द्र! तूं जन्म से ही सदा शत्रुरहित है। यह अव्यय वेद में ही देखा जाता है।

[४२] उपधा ॥

नोट-इस अव्यय का प्रयोग हमें कहीं नहीं मिला। श्रीसभापतिश्वर्मोपाध्याय सिद्धान्तकौमुदी की 'लक्ष्मी' व्याख्या में इस अव्यय पर टिप्पण करते हुए उपधा धर्मा-द्यैर्यत्परीक्षणम् इस अमरकोषोक्त वचन की विवृति करने लगते हैं। यह ठीक नहीं। क्यों कि अमरकोषोक्त 'उपघा' आबन्त स्त्रीलिङ्ग है अव्यय नहीं।

[४३] तिरस्\*॥

१. टेढ़ा या तिरछा—स तिर्यंड् यस्तिरोऽञ्चिति—इत्यमरः। तिरोडब्ट्या समीक्षते । २. छिपना—इति व्याहृत्य विबुधान् विश्वयोनिस्तिरोदधे (कुमार० २.६२)। ३. अनादर-गीभिर्गुरूणां परुवाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् । अलब्ध-शाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मोलो मणयो वसन्ति (भामिनी० १.७२) ।

नोट--छिपना आदि अर्थों में तिरस् का प्रयोग प्रायः घातु के साथ ही पाया जाता है। तिरोडन्तधौ (१.४.७०) सूत्र द्वारा छिपना अर्थ में तिरस् की गतिसंज्ञा हो जाती है। गतिसंज्ञा होने से कुगतिप्रादयः (६४६) द्वारा समास हो जाता है। समास होने के कारण समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप् (८६४) से क्त्वा को ल्यप् हो जाता है। यथा—तिरोभूय, तिरोधाय इत्यादि । परन्तु कृत् धातु के योग में 'छिपना' अर्थ होने पर भी विभाषा कृति (१.४.७१) सुत्रद्वारा 'तिरस्' की विकल्प से गतिसंज्ञा होती है। गतिपक्ष में कुगतिप्रादयः (१४६) से समास हो कर क्त्वा को ल्यप् हो जाता है। यथा--तिरस्कृत्य। गतिसंज्ञा के अभाव में समास न होने से क्तवा को ल्यप् नहीं होता । यथा—तिरः कृत्वा ।

[४४] अन्तरा\*॥

१. अन्दर से — भवद्भिरन्तरा प्रोत्साह्य कोपितो वृष्तः (मुद्रा० ३); आप

२. गतिपक्ष में तिरसोऽन्यतरस्याम् (द.३.४२) द्वारा विसर्ग को विकल्प से सकारा-देश हो जाता है। यथा — तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य। परन्तु 'तिरःकृत्वा' में गतिसंज्ञा

न होने से सकारादेश भी नहीं होता।

१. वैदिक साहित्य में 'तिरस्' अव्यय का प्रयोग घातुयोग के विना अकेले भी बहुत आता है यथा—तिर इव वै देवा मनुष्येम्यः (शत० क्रा० ३.१.१.८), देवता मनुष्यों से छिपे से रहते है । स्त्रियस्तिर इवैव पृंसो जिघत्सन्ति (शत० वा० १.६. २.१२), स्त्रियां पुरुषों को मानो गुप्तरूप से ला जाती हैं। परन्तु लौकिक साहित्य में इस का प्रयोग प्रायः भू, घा, कृ घातुओं के योग में ही दिष्टगोचर होता है।

लोगों ने अन्दर से भड़का कर चन्द्रगुप्त को कुपित कर दिया है। २. मध्य में, बीच में — त्रिशङ्कुरिव अन्तरा तिष्ठ (शाकुन्तल० २), त्रिशङ्कु की तरह मध्य में लटके रहो। मैनम् अन्तरा प्रतिबन्धय (शाकुन्तल० ६); इसे बीच में मत टोको। नाऽद्याच्चैव तथान्तरा (मनु० २.५६) सवेरे-शाम दो भोजनों के मध्य में कुछ न खाए। ३. अन्दर ही अन्दर — अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यित (मनु० १०.७१), अयोग्य खेत में डाला गया बीज अन्दर ही अन्दर नष्ट हो जाता है। ४. विना, बग़ैर— न प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽिष चेष्टते (मुद्रा०), प्रयोजन के विना चाणक्य स्वप्न में भी चेष्टा नहीं करता। ५. मार्ग में, रास्ते में — अन्तरा चारणे भ्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं श्रुत्वा त्वामिहस्थमुपागताः (विकमो० १), मार्ग में ही चारणों से तुम्हारी यशोगाथा सुनकर तुम्हारे पास यहां आये हैं। ६. सदश—न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा (रामायण० २.५७.१३) राम सदश धार्मिक पुरुष फिर हम कभी नहीं देखेंगे।

नोट — अन्तराऽन्तरेणयुक्ते (२.३.४) सूत्रद्वारा अन्तरा के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान है।

## [४५] अन्तरेण\*॥

१. बिना, बगैर—न राजापराधमन्तरेण प्रजास्वकालमृत्युद्रचरित (उत्तरराम०२)। न चान्तरेण नावं तरीतुं शक्येयं सिरत्। क्रियान्तरान्तरायमन्तेरण आयं द्रष्टु-मिच्छामि (मुद्रा०३), यदि किसी काम में विघ्न न हो तो आप के दर्शन करना चाहता हूं। २. मध्य में, बीच में, के विषय में—त्वां माञ्चान्तरेण कमण्डलुः (महाभाष्य), तेरे और मेरे बीच कमण्डलु है। अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशोऽस्या दृष्टिरागः? (शाकुन्तल०२), आप के विषय में इस का चक्षूराग कैसा था?

नोट-इस के योग में भी पूर्ववत् द्वितीया का विधान है।

[४६] ज्योक् ॥

१. दीर्घ काल तक, लम्बे समय यक—-ज्योक् च सूर्य दृशे (ऋ० १.२३.२१)। सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान् प्रजया पशुभिभवित महान् कीर्त्या (छान्दोग्योपनिषत् २.११.२)।

नोट-यह अव्यय प्रायः वैदिकसाहित्य में प्रयुक्त देखा जाता है।

[४७] कम्।।

१. जल—कं (जले) जायत इति कञ्जम् (कमलम्) । कम् (जलम्)अलं-करोतीति कमलम् । २. सुख—कम् = सुखम् अस्त्यस्येति कंयुः = सुखी । कंशम्भ्यां व-भ-युस्-ति-तु-त-यसः (५.२.१३८) इति मत्वर्थीयो युस् । सिति च (१.४.१६)इति पदत्वेनानुस्वारपरसवर्णौ । ३. सिर—कं (शिरसि) जायन्त इति कञ्जाः = केशाः ।

१. अन्तराइन्तरेणयुक्ते (२.३.४) सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने अन्तरा और अन्तरेण को निपात मात्रा है। परन्तु निपातसंज्ञा करने के लिये तब इन का पाठ चादियों में मानना होगा। अतः यहां स्वरादियों में इन का पाठ प्रक्षिप्त समक्तना चाहिये

कं (शिरः) धारयतीति कन्धरा = ग्रीवा । ४. निन्दनीय—कं (कुत्सितः) दर्पोऽस्येति कन्दर्पः = कामः ।

[४८] शम्\*॥

१. सुख, शान्ति, कल्याण—शं (कल्याणं) करोतीति शङ्करः । शङ्करः शं करोतुनः । शं (सुखम्) अस्त्यस्येति शंयुः = सुखी । पूर्ववद् युस् ।

नोट —कम्-शम्शब्दयोविभक्तिप्रतिरूपकाव्ययत्वे सिद्धे स्वरादौ पाठिश्चन्त्य इति केचिदाहः।

[४६] सहसा\* ॥

१. विना, विचारे, यकदम, अचानक—सहसा विद्यात न क्रियामविवेकः पर-मापदां पदम् (किरात० २.३०) । सहसोत्पितताः सर्वे स्वासनेभ्यः ससंभ्रमम् (रामा-यण० २.१६.४) ।

[५०] विना\*॥

१. विना, बग़ैर—दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना (हितोप० १.१८)। नोट—इस अव्यय के योग में पृथिग्वनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् (२.३. ३२) सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान है।

[५१] नाना\* ॥

१. विना, बग़ैर—नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणरत्न०), विना स्त्री के लोकयात्रा निष्फल है। २. अनेक प्रकार के—नानाफलैः फलित कल्पलतेव भूमिः (नीति० ३७)। नानाज्ञस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविज्ञारदाः (गीता० १.६)। ३. पृथक् रूप में—मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित (कठो० ४.१०)। विश्वं न नाना शम्भुना (बोपदेव), यह जगत् शम्भु से पृथक् नहीं।

नोट-इस अव्यय के योग में भी पूर्वोक्तसूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी

विभक्ति का विधान है।

वक्तव्य — विना और नाना का पाठ भी 'वत्' की तरह यहां स्वरादियों में व्यर्थ सा प्रतीत होता है। तिहतक्वाऽसर्वविभक्तिः (३६८) से ही इन की अव्यय-संज्ञा सिद्ध हो सकती है।

[५२] स्वस्ति\*॥

१. मङ्गल, कल्याण, सुख—स्वस्त्यस्तु ते (रघु० ५.१७)। स्वस्ति भवते (शाकृन्तल० २)।

नोट - इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाह।स्वधाऽलंबषड्योग।च्च (८६८)

सूत्र से चतुर्थी विभिन्ति का विधान है।

[५३] स्वधा ॥

१. पितरों के निमित्त अन्न आदि देते समय उच्चार्यमाण विशिष्ट शब्द— पितृभ्यः स्वधा । नोट—इस अव्यय के योग में भी पूर्ववत् चतुर्थी का विधान है।
[५४] अलम \*।।

१. भूषित करना, सजाना—वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते (नीति॰ १५) । अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रवक्षते (मनु॰ ३.२८)³ । २. पर्याप्त होना, काफी होना, समर्थ होना—तस्यालभेषा क्षुधितस्य तृष्ट्यं (रघु॰ २.३६)। अर्हस्येनं शम्यितुमलं वारिधारासहस्रैः (मेघ॰ २.५३) । अलम्मल्लो मल्लाय (काशिका)² । ३. निषेध करना, मना करना, रोकना—अलं महीपाल तव अमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् (रघु॰ २.३४) । अलं हिसतेन³। अलं बहु विकथ्य, बहुत डींग न मारिये । अलम् अन्यथा गृहीत्वा, अन्यथा ग्रहण न कीजिये । यहां के स्पष्टीकरण के लिये (५७८) सूत्र पर हमारी व्याख्या देखें ।

[४४-४७] वषट् । श्रौषट् । वौषट् ।।

१. देवताओं के निमित्त हिवर्दान में —वषडस्तु तुम्यम् (यजु० ११.३६) । अस्तु श्रौषट् पुरो अग्निम् (ऋ० १.१३६.१) । सोमस्याग्ने वीहि वौषट् (ऐतेरय ब्रा० ४.५.४.६) ।

नोट — इन में से 'वषट्' के योग में नमःस्वस्ति० (८६८) द्वारा चतुर्थी विभिन्त होती है।

[५८] अन्यत् ॥

१. अन्य, पुनः, इस के अतिरिक्त — देवदत्त आयातोऽन्यच्च यज्ञदत्तः (गण-रत्न०)। प्रयोग अन्वेषणीय हैं। विभिक्त-प्रतिरूपक अव्यय मान कर काम चल सकता है।

[५६] अस्ति ॥

१. विद्यमान, मौजूद—अतिथिर्बालकइचैव राजा भार्या तथैव च । अस्ति नास्ति न जानन्ति देहि देहि पुनः पुनः (चाणक्य०) । अस्तिक्षीरा (अस्ति == विद्यमानं क्षीरमस्याः) गौः । अस्ति (विद्यमानः परलोकः) इति मितरस्येत्यास्तिकः । अस्ति-नास्ति-दिष्टं मितः (४.४.६०) इति ठक्, ठस्येकः (१०२७) इति ठस्य इका-देशः । अस्तित्वम ।

नोट—इसे तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय भी माना गया है। विशेष चादिगण में 'अस्तिक्षीरा' शब्द पर देखें।

१. यहां भूषणेऽलम् (१.४.६३) सूत्र से 'अलम्' की गतिसंज्ञा हो कर कु-गित-प्रादयः (६४६) द्वारा समास हो कर समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप् (८४४) से क्त्वा को ल्यप् हो जाता है ।

२. इस अर्थ में नमःस्वस्तिस्वाहा० (८६८) सूत्रस्य अलिमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम् (वा० ५२) वात्तिक से अलम् के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।

३. ऐसे स्थलों में अलम् के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस के स्पष्टी-करण के लिये इस व्याख्या के विभक्त्यर्थ-परिशिष्ट में (२०) संख्या देखें।

[६०] उपांशु ॥

उपांशु विजनेऽब्ययम् इति विश्वः । १. एकान्त —परिचेतुमुपांशु धारणां कुश-पूतं प्रवयास्तु विष्टरम् (रघु० ८.१८); रघु ने वृद्धावस्था को प्राप्त हो कर एकान्त में धारणा का अभ्यास करने के लिये कुशापिवत्र आसन को ग्रहण किया।

नोट — जिह्नौष्ठौ चालयेत् किञ्चिद् देवतागतमानसः । निजश्रवण-योग्यः स्यादुपाञ्चः स जपः स्मृतः । इस प्रकार का जप भी 'उपांशु' कहाता है परन्तु वह प्रायः उकारान्त पुंलिङ्ग होता है अव्यय नहीं ।

#### [६१]क्षमा ॥

१. क्षमा, माफ़ी—क्षमा करोतु भवान् (व्या० सि० सु०)।

नोट—इस अव्यय के संस्कृतसाहित्य में प्रयोग अन्वेषणीय हैं। यदि इसे अव्यय मानना ही हो तो विभिक्तप्रतिरूपक माना जा सकता है, अथवा स्वरभेदार्थ यहां पाठ किया गया है।

[६२] विहायसा ॥

१. आकाश — विहायसा पश्य विहङ्गराजम् (हेमचन्द्र) । विहायसा रस्यमितो विभाति (व्या० सि० सु०)। इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। संस्कृत में आकाश-वाचक तथा पक्षिवाचक सकारान्त विहायस् शब्द बहुत प्रसिद्ध है — विहायाः शकुनौ पुंसि, गगने पुन्नपुंसकम् — इति मेदिनी ।

[६३] दोषा ॥

१. रात्रि — दोषापि नूनमहिमां शुरसी किलेति (माघ० ४.४६), रात्रि के समय भी वह (चन्द्र) सूर्य है ऐसा समक्ष कर । दोषामन्यम् अहः (महाभाष्य), घने बादलों या घुन्ध के कारण अपने आप को रात्रि समक्षने वाला दिन । यहां 'दोषा' के अव्यय होने से खित्यनव्ययस्य (८०६) से हस्व नहीं होता ।

नोट—'दोषा' यह रात्रिवाचक आकारान्त स्त्रीलिङ्ग भी प्रयोग में देखा जाता है। यथा — ततः कथाभिः समतीत्य दोषाम् (भट्टि० २२.२४)।

[६४] मृषा\* ॥

असत्य, भूठ, मिथ्या । अयं दित्रो भिवतित वैधसी लिपि ललाटेर्डायजनस्य जाग्रतीम् । मृषा न चक्रेऽल्पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्रभदरिद्रता नलः । (नैवध० १.१४) । मृषा मिथ्या च वितये —इत्यमरः ।

[६५] मिथ्या\* ॥

१.भूठ असत्य — निष्यं व व्यसनं वदन्ति मृगयामीवृग्विनोदः कुतः (शाकृत्तल० २.५)। २. व्यर्थ, बेकार — ज्योतिषं जलवे मिथ्या, निष्या क्वासिनि वैद्यकम्। योगो बह्वक्वने निष्या, निष्याक्वानं च मद्यपे (समयोचित०)।

[६६] मुघा ॥ १. व्यर्थ में --रात्रिः सैव पुनः स एव विवसो मत्वा मुघा जन्तवः (वैराग्य० ४४)। सीतया रामचन्द्रस्य गले कमलमालिका । मुधा बुधा भ्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि क्रियापदे (सुभाषित०) । 'प्रत्यक्षेपि' इति कर्मणि लुँङ्प्रयोगः ।

[६७] पुरा\* ॥

१. प्राचीन समय में, व्यतीतकाल में—पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे किनिष्ठकाधिष्ठितकालिदासा । अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावाव् अनामिका सार्थवती वभूव (सुभाषितः) । पुरा सरिस मानसे विकचसारसालिस्खलत्-परागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं
वयः । स पत्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले, मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम्
(भामिनी० १.२)। २. प्रवन्ध (कियासातत्य) में—उपाध्यायेन स्म पुराधीयते (गणरत्न०)
उपाध्याय ने निरन्तर पाठ किया । ३. निकट भविष्य में—आलोके ते निपतित पुरा
सा बलिव्याकुला वा (मेघ०२.२२), बलिकर्म में लगी हुई शीघ्र ही वह तेरी दिष्ट
में आएगी। पुरा सप्तद्वीपां जयित वसुधामप्रतिरथः (शाकुन्तल० ७.३३), आगे निकट
भविष्य में यह (सर्वदमन) अप्रतिम योधा वन कर सप्तद्वीपा सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय
करेगा । इस अर्थ में 'पुरा' के योग में यावत्पुरानिपातयोर्लट् (३.३.४) से भविष्यत्काल
में भी लँट् का प्रयोग होता है ।

## [६८] मिथो।।

१. एकान्त । २. परस्पर--- मन्त्रयन्ते मिथो (शब्दकीस्तुभ) ।

नोट—इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। कुछ लोग 'मिथो + अत्र, मिथो + इति, इत्यादियों में ओत् (५६) सूत्रद्वारा प्रगृह्यसंज्ञा कर प्रकृतिभाव करते है। परन्तु इस प्रकार मानने से इस का पाठ चादियों में करना होगा अन्यथा चादयोऽसत्त्वे (५३) से निपातसंज्ञा न हो सकेगी।

## [६६] मिथस् ॥

मिथोऽन्योग्यं रहस्यिष — इत्यमंरः । १. परस्पर — तिन्मथः सवर्णसंज्ञं स्यात् (लघुसिद्धान्तकौमुदी १० सूत्र पर) । कामान् माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः (मनु॰ २.१४७)। २. एकान्त — रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हिरित्युवाच (रघु॰ १३.१), मिथः = रहिस । भर्तुः प्रसादं प्रतिनन्द्य सूर्घ्नां वक्तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम् (कुमार॰ ३.२)।

### [७०] प्रायस \* ॥

१. बहुवा, अनसर, बहुत बार—प्रायो मृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः (मुद्रा० ४.२२) । प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः (नीति० ६४) । २. सम्भवतः—तव प्राज्ञ प्रसादादिह प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम् (महाभारत०)

नोट — इसी अर्थ में घजनत पुंलिङ्ग 'प्राय' शब्द का भी बहुत प्रयोग देखा जाता है। यथा — मृतप्रायो गर्दभः, शालिप्राया भूमिः, कष्टप्रायं शरीरम्। पूर्ण अर्थ में भी इस घजनत का प्रयोग देखा जाता है — अमृतप्रायं वचनम्। प्रायोपवेशनम् = अन्ना-दित्यागपूर्वक मृत्यु के लिये बैठ जाना, मरणव्रत रखना।

[७१] मुहस्\* ।।

१. पुनः पुनः, बार बार—ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतित स्यन्दने दत्तवृष्टिः (शाकुन्तल० १.७) । मुहुर्लक्ष्योद्भोदा मुहुरिधगमाभावगहना, मुहुः सम्पूर्णाङ्गी मुहुरितिक्शा कार्यवश्चतः । मुहुर्भश्यद्वीजा मुहुरिप बहुप्रापितफलेत्यहो विश्वाकारा नियतिरिव नीतिर्नयविदः (मुद्रा० ५.३) । मुहुर्मुहुः = बार बार—मुहुर्मुहुर्वारि पिवेदभूरि (सुभाषित) ।

[ॅ७ॅ२-७३] प्रवाहुकम् । प्रवाहि**का ।।** 

१. समानकाल, उसी समय । २. ऊर्घ्व । प्रवाहुकं गृह्णीयात् (गणरत्न०) ।

नोट—कई गणपाठों में 'प्रवाहुकम्' के स्थान पर 'प्रवाहिका' पाठ पाया जाता है। इन अव्ययों के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। किसी कोष में इन का उल्लेख नहीं। ग्रहणीरोगवाची 'प्रवाहिका' शब्द टाबन्त होता है। स्वामी दयानन्दसरस्वती ने 'प्रवाहुकम्' पाठ मान कर उस का 'प्राबल्य' अर्थ किया है। इस अर्थ में 'प्रवाहुक्' शब्द तो काठकसंहिता में देखा जाता है—देवा वा असुरान् यज्ञमभिजित्य ते प्रवाहुग्- ग्रहान् गृह्णाना आयन् (काठकसंहिता २६६)। सम्भव है कि इस शब्द का किसी लुप्तशाखा में उल्लेख हो।

[७४] आर्यहलम् ॥

१. बलपूर्वक, जबरदस्ती—आर्यहलं गृह्णाति (गणरत्न०)। नोट—इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं।

[७४] अभीक्ष्णम्\* ॥

१. निरन्तरे, बार बार, पुनः पुनः —क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्णम् (पञ्च० २.१६२)।

[७६] साकम्\* ॥

१. के साथ-आरस्व साकं मया सौधे माधिष्ठा निर्जनं वनम् (भट्टि॰ ८.७६)। साकं ग्रावगणैर्लुठन्ति मणयो बालाकंबिम्बोपमाः (भामिनी॰ १.४०)।

नोट—साकम्, सार्घम्, समम्, सह आदि सहार्थक अव्ययों के योग में अप्रधान में सहयुक्तेऽप्रधाने (२.३.१६) द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान है।

[७७] सार्धम्\* ॥

१. के साथ—नाश्नीयाद् भार्यया साध नैनामीक्षेत चाश्नतीम् (मनु० ४.४३)। वनं मया सार्धमिस प्रपन्नः (रघ्० १४.६३)।

[७८] नमस्\*॥

१. नमस्कार—नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरिप न येभ्यः प्रभवति (नीति० ६१)। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः। तमश्च।ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः (पाणिनीयशिक्षा ४८)।

नोट—इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाहा० (८६८) सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति का विधान है। इस अव्यय के 'अन्न, वज्ज' आदि अन्य अनेक अर्थ भी वेद में प्रसिद्ध हैं।

ल० प्र० (३४)

[७६] हिरुक् ॥

पृथिग्विताऽन्तरेणतें हिरुङ्नाना च वर्जने —इत्यमरः । १. विना, वर्गर —हिरुक् कमं न मोक्षः स्यात् (व्या० च०), विना कमं के मोक्ष दुर्लभ है । २. समीप — पर्वत-स्य हिरुङ् नदी (व्या० च०), पर्वत के समीप गदी है । ३. तिरोहित —य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् (ऋ० १.१६४.३२) ।

नोट-यह अन्यय प्रायः वैदिकसाहित्य में उपलब्ध होता है।

[ ५० ] धिक \*।।

१. धिक्कार — धिक् तां च तं च मदनं च इमाञ्च माञ्च (नीति०२)। रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिग् धिक्। अस्मिन् पद्ये योऽपञ्चढदं न वेत्ति व्यर्थप्रज्ञं पण्डितं तञ्च धिग्धिक् (सुभाषित०)।

नोट—इस अव्यय के योग में उभसर्वतसोः कार्या० (वा०) द्वारा द्वितीया का विधान है ।

[ ८१ ] अथ \* ।।

 आरम्भ अर्थ में—अथ शब्दानुज्ञासनम् (अष्टाध्याय्या आदौ)। अथ योगा-नुशासनम् (योगदर्शन १.१) । २. अनन्तर अर्थ में —अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया-प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् । वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच (रघ्० २.१); अथ = निशानयनानन्तरिमत्यर्थः । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (वेदान्तसूत्र १.१.१), अथ = साधनचतुष्टयानन्तरिमत्यर्थः । ३. विकल्प अर्थ में --- शब्दो नित्योऽथानित्यः (गणरत्न०), शब्द नित्य है या अनित्य ? । ४. प्रश्न या प्रश्नावतरण में (यह बताइये —इस अर्थ में)—अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी (शाकुन्तल० ७), अच्छा तो यह बताइये कि वह आदरणीया किस राजिष की पत्नी है ?। न चेन्मुनि-कुमारोऽयम अथ कोऽस्य व्यपदेशः ? (शाकुन्तल० ७),यदि यह मुनिकुमार नहीं तो इस का कूल क्या है ? । अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः (गीता० ३.३६), तो यह पुरुष किस से प्रयुक्त हुआ पापाचरण करता है ? । ५. समुच्चय में - गणितमथ कलां वैशिकीम् (मृच्छ० २.३), गणित तथा वेश्यागृहसम्बन्धी कला को । मातृष्वसा मातुलानी इवश्रूरथ पितृष्वसा । सम्पूज्या गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्यया (मन्० २.१३१) । ६. यदि, अगर (पक्षान्तर) अर्थ में --अथ चेत् त्विममं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि (गीता० २.३३);यदि तुम इस धार्मिक संग्राम को नहीं करोगे । अथ मर-णमवश्यमेव जन्तोः किमिति मुधा मलिनं यशः क्रियेत (हितोप० ३.१४१), यदि मृत्य अवश्य होनी ही है तो व्यर्थ में अपना यश क्यों कलिङ्कत किया जाये ?। ७. मङ्गल-इस अर्थ का विवेचन चादिगणप्रोक्त 'अथ' निपात पर देखें।

[६२] अम्।।

१. शीघ्र, २. अल्प । इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं।

१. अत्र इवे प्रतिकृतौ (१२३८) इति विहितस्य कनः जीविकार्थे चापण्ये (५.३.६६) इति लुपोऽभावाद् 'रामकम्, सीतिकाम्, लक्ष्मणकम्' इत्येव प्रयोगाः साघवः ।

नोट—वर्त्तमान उपलब्ध लौकिक वा वैदिकसाहित्य में हमें यह अब्यय कहीं नहीं मिला। दीक्षित आदि इसे प्रत्यय मानते हैं। उन का कथन है कि अमुं च च्छ-च्दिस (५.४.१२) सूत्र से विहित अम्प्रत्ययान्त की अब्ययसंज्ञा होती है। उदाहरण यथा—प्रतं नय प्रतरं वयस्यः (यजु० १२.२६)। परन्तु चाहे यहां 'अम्' से प्रत्यय भी समभ लें तो भी तद्धितश्चाऽसवंविभक्तिः (३६८) से ही इस के अव्ययसंज्ञक हो जाने से यहां ग्रहण व्यर्थ सा प्रतीत होता है। [८३] आम्।।

१. स्वीकृति या स्मृति द्वारा 'जी हां' के अर्थ में — अ।म् ! ज्ञातम् (शाकुन्तल० ३)।

नोट—कई वैयाकरण यहां भी पूर्ववत् किमेत्तिङ्ख्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे (५.४.११) आदि सूत्रों से विहित आम्प्रत्ययान्तों की अव्ययसंज्ञा मानते हैं। [८४] प्रताम ।।

१. ग्लानि-इस के उदाहरण अन्वेष्टव्य हैं।

नोट—'प्रताम्' शब्द प्रपूर्वक तम् (तमुं काङ्क्षायाम्) धातु से क्विंप् प्रत्यय कर उपधादीर्घ (७२७) करने से निष्पन्न होता है। यहां सुंब्लुक् हो जाने पर मो नो धातोः (२७०) से इस के मकार को नकार नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा करना होता तो आचार्य इस गण में प्रशान् (प्रतान्) शब्दों को नकारान्त निर्दिष्ट न करते।

१. तुल्य, सदश, समान — प्रशान् देवदत्तो यज्ञदत्तोन (गणरत्न०)।
नोट — इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। कई वैयाकरण 'प्रशान्' के स्थान पर
'प्रशाम्' पाठ मानते हैं। कुछ अन्य लोग यहां 'प्रतान्' शब्द को भी पढ़ते हैं।
[८६] मा\*।।

१. निषेध (मत) अर्थ में — मा जानीत विदर्भजामिवदुषीम् (नैषध० १५.८६)। मा बूहि दीनं वचः (नीति० ६१)। माऽसमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत् (हितोप० १.१०२)। मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मण (गीता० २.४७)। २. 'ऐसा न हो' इस अर्थ में — मा किश्चन्ममाप्यनर्थो भवेत् (पञ्च० ५), ऐसा न हो कि मुभ पर भी कोई अनर्थ आ पड़े। लघु एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यित (शाकुन्तल० २), शीघ्र ही इसे बचाइये ऐसा न हो कि यह किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाये। ३. धिक्कार — मा जीवन् यः परावज्ञादुःखदग्बोऽपि जीवित (माघ० २.४५), धिक्कार है उस के जीवन पर जो शत्रुओं से तिरस्कृत हुआ भी जीता है।

नोट — कुछ वैयाकरण इस अव्यय को नहीं मानते केवल अग्रिम 'माङ्' को ही स्वीकार करते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण इस व्याख्या के द्वितीय-भागस्य माङि लुँङ् (४३५) सूत्र पर देखें।
[८७] माङ्\*।।

१. मत-पापे रित मा क्रयाः (भागवत० २.७७), पाप में प्रेम मत कर।

'स्म' के साथ इस के प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हैं — क्लैंड्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते (गीता॰ २.३) । माङि लुँङ् (४३५) तथा स्मोत्तरे लुँङ् च (४३६) सूत्रों द्वारा केवल माङ् के योग में लुङ् तथा स्म के साथ लुँङ् लुँङ् का विधान है । न माङ्योगे (४४१) से अट् आट् के आगम नहीं होते ।'

### आकृतिगणोऽयम ॥

यह स्वरादिगण आकृतिगण है अर्थात् स्वरादिशब्द केवल इतने ही नहीं जितने परिगणित किये गये हैं, अपितु इन के अतिरिक्त अन्य जिन शब्दों में अव्ययकार्य पाया जाये उन को भी इस गण में सिम्मिलित कर लेना चाहिये। आकृतिगण का स्पष्टीकरण पीछे (३६)सूत्र पर कर चुके हैं। स्वरादिगण में गिनने योग्य कुछ अन्य शब्द यथा—

- (१) समम् \* = के साथ । दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिञ्चापि न कारयेत् । उढणो दहित चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम् (हितोप० १.५०) । इस के योग में तृतीया विभक्ति होती है -सहयुक्तेऽप्रधाने (२.३.१६) ।
- (२) सत्रा\* = साथ । सत्रा पुत्रकलत्रमित्रनिवहैः (रामचरितम् ० २.६४) । पूर्ववतु तृतीया ।
  - (३) भटिति\*=शीघ्र। भटिति पराशयवैदिनो हि विज्ञाः (नैषध०? )।
- (४) तरसा\* =शीघ्र । तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली (रामायण० ५.४४.११)। तृतीयान्त 'तरस्' से काम चल सकता है, इसे अव्यय मानना अनावश्यक है।
  - (१) द्राक्\* = शीघ्र । द्राग्विदृतं कातरै: (गणरत्न०), कायर शीघ्र भाग गये।
- (६) अञ्जसा = शीघ्र । स गच्छत्यञ्जसा विष्रो ब्रह्मणः सद्म शाक्ष्वतम् (मनु॰ २.२४) ।
- (७) मङ्क्षु —शीघ्र । मङ्क्षूदपाति परितः पटलैरलीनाम् (माघ० ५.३७), भौरों के समूह चारों तरफ भटपट उड़ गये ।
  - ( s) सपदि\* =शीघ्र, तत्क्षण । सपदि कुमुदिनीभिर्मीलितम् (माघ० ११.२४)।
- (६) भूयस्\* = पुनः, फिर । भूयः स भूतेत्रवरपाद्यवित्तीं किञ्चिद्वहस्यार्थपति बभाषे (रघु० २.४६) । अत्यिधिक, बार बार । भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब-बक्षो मधुरत्वमेति (सुभाषित०) ।
- (१०) कामम्\* = भले ही । कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः (स्वप्न० ४.८) । मनस्वी स्त्रियते कामं कार्पण्यं नैव गच्छति (हितोप० १.१३३) । निश्चय ही । कामं व्यसनवृक्षस्य मूलं दुर्जनसंगतिः (कथासरित्०) । कामम् = निश्चय ही ।
  - (११) संवत्\* (सवँ्वत्) =वर्षं, विशेषतः वैकमाब्द। 'संवत्सर' का संक्षेप है।

१. मा निषाद! प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतीः समाः । यत्कौञ्चिमयुनादेकम् अवधीः काम-मोहितम् ॥ (रामायण० १.२.१५) यहां 'अगमः' में अट् आगम आर्षं समम्मना चाहिये । अथवा यहां माङ् का प्रयोग न हो कर पूर्वोक्त 'मा' का प्रयोग ही समझा जा सकता है ।

- (१२) बदि\* = कृष्णपक्ष । 'बहुलदिवस' का संक्षेप है । 'वदि" भी लिखते हैं।
- (१३) शुदि\*= शुवलपक्ष । 'शुवल-दिवस' का संक्षेप है। 'सुदि' भी होता है।
- (१४) साक्षात्\*=प्रत्यक्ष, सामने उपस्थित । मृगानुसारिणं साक्षात् पश्वामीव पिनाकिनम् (शाकुन्तल० १.६) । साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बसूवुः (निरुक्त १) ।
  - (१५) साचि=टेढ़ा। साचि लोचनयुगं नमयन्ती (किरात॰ ६.४४)।
- (१६) अजस्रम्\*=िनरन्तर । पश्चात्पुच्छे वहित विपुलं तच्च धूनोत्यजस्रम् (उत्तरराम० ४.२६) ।
- (१७) अनिशम्\* = निरन्तर । तपित तनुगान्नि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव (शाकुन्तल० ३.१४) ।
- (१८) वरम्\*=अच्छा, अपेक्षाकृत अच्छा । वरमद्य कपोतः व्योमयूरात् (लोकोक्ति) । याच्या मोघा वरमधिगुणे नाऽयमे लब्धकामा (मेघ० ६)। वरं भिक्षा- वित्वं न च परधनाऽऽस्यादनसूखम् (हितोप० १.१३७)।
- (१६) स्थाने\* = उचित, ठीक, योग्य । स्थाने भवानेकनराधिपः सन्निकञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति (रघु० ४.१६) ।
- (२०) कृतम्\*= 'अलम्' के अर्थ में, बस, निषेष, रोकना। अथवा कृतं सन्देहेन (शाकुन्तल० १), अथवा अब सन्देह नहीं करता चाहिये। प्रत्युवाच तमृषिनिशम्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम् (रघु० ११.४१)। इस के योग में तृतीया का प्रयोग होता है।
- (२१) प्रादुस्\* = प्रकट, उत्पन्न । ज्यानिनादमस गृह्धती तयोः प्रादुरास बहुल-क्ष्मपाच्छितिः (रघु० ११.१५), राम-लक्ष्मण के धनुष की टंकार को सुनती हुई कृष्णपक्ष की रात्रि के समान वर्ण वाली ताडका प्रकट हुई । इस का प्रयोग प्रायः भू, कृ, अस् घातुओं के साथ ही मिलता है ।
- (२२) आविस्\*=प्रकट । तमस्तपित घर्माशी कथमाविभविष्यिति (शाकुन्तल॰ ५.१४), सूर्य के चमकते हुए अन्धेरा कैसे प्रकट होगा?। तेषामाविरभूद् बह्या परिम्लान-मुखिश्रयाम् (कुमार॰ २.२)।
- (२३) प्रकामम्\* = यथेच्छ, बहुत । प्रकाममन्यस्यतु नाम विद्यां सौजन्यमन्यास-वज्ञावलम्यम् (सुभाषित) । जातो ममायं विज्ञदः प्रकामं प्रत्यिपतन्यास इवान्तरात्मा (ज्ञाकुन्तल० ४.२२) । अनव्यय 'प्रकाम' शब्द भी बहुषा प्रयुक्त होता है — न प्रकाम-भुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः (रघु० १.६६) ।
- (२४) उषा रात्रि का अन्त, भौर वेला, प्रातः काल । उषा रात्रेरवसाने इत्यमरः । उषा स्याद्रजनीशेषे 'उषः' इत्यपि दृश्यते इति रभसः । इस के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं । सुप्रसिद्ध 'उषस्' शब्द सकारान्त स्त्रीलिङ्ग है उषाः, उषसौ, उषसः ।
- (२४) ओम्\* स्वीकार करना । द्वितीयश्चेद् ओमिति बूमः (साहित्यदर्पण॰ १) । ओमित्युक्तवतोऽथ क्वाङ्मिणः (माष० १.७५) । बोमित्युक्यताममात्यः (मालती० ६), मन्त्री को कह दो कि हमें स्वीकार है। 'ओम्' यह परब्रहा का वाचक भी है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण बवीम्योमित्येतत् (कठोप० २.१५) ।

- (२६) अवश्यम्\* = जरूर, अवश्य । अवश्य यातारिहचरतरमुषित्वाऽपि विषयाः (वैराग्य० १२) । समास में कृत्यप्रत्ययान्त शब्द के परे होने पर 'अवश्यम्' के मकार का लोप हो जाता है लुम्पेदवश्यमः कृत्ये (वा०) । यथा अवश्यपाच्यम्, अवश्य-लाव्यम्, अवश्यस्तुत्यः ।
- (२७) सम्प्रति\*=अब। सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते यस्यायमाद्यः इलोकः (हितोप०१)।
- (२८) साम्प्रतम्\* अब, आजकल । धनं साम्प्रतं वन्द्यमास्ते न विद्या (कस्य-चित्) । उचित, युक्त, मुनासिब हन्त स्थानं कोधस्य साम्प्रतं देव्याः (वेणीसंहार० १) । युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने इत्यमरः ।
- (२६) सुष्ठु\* अच्छा, ठीक, युक्त । अथवा सुष्ठु खित्वदमुच्यते । सुष्ठूक्तं त्वया । बहुत अच्छी तरह सुष्ठु शोभस आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन (उत्तरराम० १) । इस का स्वरभेदार्थ चादियों में भी परिगणन किया गया है ।
- (३०) दुष्ठ = बुरा । यत्र मा दुष्ठ मन्यसे (बुद्धचरित० ४.५४) । निन्दायां दुष्ठ सुष्ठ प्रशंसने इत्यमरः ।
- (३१) मिथु या मिथुर् (?) = दोनों, परस्पर । ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्छ-मानाः (भागवत० ११.६.१४)।
- (३२) असाम्प्रतम्\* अयुक्त । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तु ससाम्प्रतम् (कुमार० २.५५) ।
- (३३) कु\* = कुत्सित, बुरा । कुपुत्रो जायेत क्विचिदिष कुमाता न भवित (देवी-क्षमा० १) । थोड़ा, अल्प सुपूरा स्यात् कुनिदका (पञ्च० १.२६) । पृथ्वीवाचक 'कु' अव्यय नहीं है उकारान्त स्त्रीलिङ्ग है गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माविनमें दिनी मही—इत्यमरः । की मोदत इति कुमुदम् ।
- (३४) सु\*=अच्छा, अच्छी तरह । सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुज्ञासिता स्त्री नृपितः सुसेवितः । सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्यं यःकृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विकि-याम् (हितोप० १.२२) ।
- (३५) चिरेण\* = चिर काल बाद । कियन्चिरेण आर्यपुत्रः प्रतिपत्ति दास्यति (शाकुन्तल० ६), कितने चिर बाद आर्यपुत्र सन्देश भेजेंगे ? । चिरेण संज्ञां प्रतिलम्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा (रामायण० सुन्दर० ३२.८), बहुत काल के बाद होश में आकर वह विशालाक्षी पुनः सोचने लगी । नचिरेण, अचिरेण = शीद्र । 'न' अव्यय के साथ सुप्सुपा-समास हो कर 'नचिरेण' तथा 'नज्' अव्यय के साथ नञ्तत्पुरुषसमास होकर 'अचिरेण' बनता है । योगयुक्तो मुनिबंह्य नचिरेणाधिगच्छति (गीता० ५.६) । अचिरेणंव सीदति (मनु० ७.१३४) ।
  - (३६) चिराय\*=चिर काल तक, देर तक । प्रीताऽस्मि ते सौम्य चिराय जीव

(रघु० १४.५६) । काकोऽपि जीवति चिराय बलिङ्च भुङ्क्ते (पञ्च० १.२५) ।

(३७) चिररात्राय = चिरकाल के लिये। प्रतियाते महारण्यं चिररात्राय राघवे। बभूव नगरे मूर्च्छा बलमूर्च्छाजनस्य च (रामायण० २.४०.१८), राम के चिरकाल के लिये वन को चले जाने पर नगर में मूर्छा छा गई।

(३८) चिरात्\* च बहुत काल के बाद । भो भगिनीसुत ! किमिति चिरात् दृष्टोऽसि (पञ्च०४), हे भाञ्जे ! क्या कारण है बहुत काल के बाद दिखाई दिये हो ? । चिर तक, बहुत काल तक—तदक्षयं महद् दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् (रामा-यण० २.२०.४६), मैं उस अक्षय महान् दुःख को बहुत काल तक न सह सकूंगी । निच-रात्-अचिरात् च शोघ्र । तेषामहं समुद्धत्तां मृत्युसंसारसागराव् । भवामि निचरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम् (गीता० १२.७) । अचिरादुषकर्त्तु राचरेदथवाऽऽत्मौपियकीमुपिक-याम् । पृथुरित्थमथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिह ग्रहः (नैषष० २.१४) ।

(३६) चिरस्य = चिरकाल के बाद । समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाज्यं न गतः प्रजापितः (शाकुन्तल० ५.१५), तुल्य गुणों वाले वधू-वर का जोड़ा बनाते हुए आज चिरकाल के बाद प्रजापित निन्दा को प्राप्त नहीं हुआ । चिरस्य बत पश्यामि दूराद् भरतमागतम् (रामायण० २.१००.५)।

(४०) चिरे=देर तक। चिरे कुर्यात् (शतपथब्रा०)। इस का लोक में प्रयोग

बहुत कम होता है।

इस प्रकार शिष्टग्रन्थों के प्रयोग से अन्य स्वरादि भी जानने चाहियें।

स्वरादिनिपातमञ्ययम् (३६७) सूत्र में निपातों की भी अव्ययसंज्ञा की गई है। निपातों का सम्पूर्ण वर्णन अव्टाच्यायी में प्रार्गीद्वरान्निपाताः (१.४.५६) सूत्र के अधिकार में किया गया है। इस अधिकार के दो सूत्र चादयोऽसन्ते (५३) तथा प्रादयः (५४) पीछे अन्सन्धिप्रकरण में निदिष्ट किये जा चुके हैं। चादि तथा प्रादि गणों में पठित शब्द असन्त अर्थ में निपात होते हैं। इन में से प्रादिगण का निर्देश (३५) सूत्र पर पीछे किया जा चुका है अब चादिगण का परिगणन करते हैं। निपात होने से चादि अव्यय हैं—यह नहीं भूलना चाहिये।

१. चादिगण को यदि स्वरादिगण में सम्मिलित कर देते तो भी इस की अव्ययसंज्ञा सिद्ध हो सकती थी तो पुनः इस की निपातसंज्ञा का यह प्रयोजन है कि चादयो- ऽसत्त्वे (५३) सूत्र में 'असत्त्व' कथन के कारण द्रव्यवाचक चादियों की निपात- संज्ञा और उस के कारण अव्ययसंज्ञा न हो। यथा—

<sup>&#</sup>x27;पशु' शब्द चादिगण में पढ़ा गया है। 'पशु' शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक—पशु = चौपाया, जानवर, दूसरा पशु = सम्यक्, अच्छी तरह। चौपाया अर्थ वाला 'पशु' शब्द द्रव्यवाचक होने से न निपातसंज्ञक होता है और न अव्यय-संज्ञक। यथा—पशुं पश्य (चौपाये को देखो), यहां अव्ययसंज्ञा न होने से पशु शब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुक् (३७२) नहीं होता। पशु पश्य (ठीक

[१] च\*॥

१. समुच्चय<sup>1</sup>--अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत् (हितोप०३)। स कापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः (रघु० १.७८) । २. अन्वाचय – भो भिक्षामट गाञ्चानय (गणरत्न०), भिक्षा के लिये घूमो और (यदि मार्ग में गी मिल जाये तो) गाय को भी लेते आना। ३. इतरेतरयोग - तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी । तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः (रघु० १.५७) । ४. समा-हार -पाणी च पादी च पाणिपादम् (गणरत्न०) । ५. परन्तु, लेकिन -- झान्तमिदमा-श्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलिमहास्य (शाकुन्तल० १.१५) । अजातमृतसुर्खागां वरमाद्यो न चान्तिमः (हितोप॰ १३)। ६. तुल्ययोगिता (ज्यों ही त्यों ही) -- ते च प्रापुरु-दःवन्तं बुबुधे चादिपूरुषः (रघु० १०.६); ज्योंही वे क्षीरसागर पर पहंचे त्योंही <mark>आ</mark>दिपुरुष (विष्णू) जाग गये । ७. अवधारण (ही) – अतीतः पन्यानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः (गणरत्न०), हे देव ! यस्तव महिमा स वाङ्मनसयोः पन्थानं मार्ग-मतीत एव । कर्मक्षयाच्च निर्वाणम् (व्या० च०), कर्मो के क्षय से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ८. यदि (अगर) — जीवितुं चेच्छसे मूढ हेतुं मे गदतः शृगु (महाभारत), हे मूढ ! यदि तुम जीना चाहते हो तो मुक्त से कारण सुनो। ६. पादपूत्ति - भीम: पार्थस्तथैव च (गणरत्न०)। [२] वा\* ॥

१. विकल्प—यवैर्वा ब्रीहिभिर्वा यजेत (सुप्रसिद्धा श्रुतिः) । २. अथवा, या— काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छिति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा (हितोप० १.१) । क्वशुरगृहनिवासः स्वर्गतुल्यो नराणां यदि भवित विवेकी पञ्च वा षड् दिनानि (समयोज्वित०) । ३. समुच्चय—अस्ति ते माता स्मरसि वा तातम्

तरह से देखो), यहां 'पशु' शब्द द्रव्यवाचक नहीं अतः निपात होने से उस की अव्ययसंज्ञा हो कर सुंब्लुक् हो जाता है। इसीप्रकार लक्ष्मीवाचक 'मा' शब्द की अव्ययसंज्ञा नहीं होती, निषेधवाचक की ही होती है।

अब यदि चादियों का पाठ स्वरादियों में ही होता और उन की निपात-संज्ञा न की जाती तो 'पशु पश्य' इत्यादि स्थलों की तरह 'पशुं पश्य' इत्यादियों में भी अव्ययसंज्ञा हो जाने से अनिष्ट हो जाता जो अब नहीं होता। सार यह है कि—स्वरादियों में तो द्रव्यवाचक की भी अव्ययसंज्ञा हो जाती है, यथा— स्वः पश्य (स्वर्ग को देख)। परन्तु चादियों में द्रव्यवाचक की नहीं होती। किञ्च—निपाता आद्यदासाः (फिट्सूत्र ५०) द्वारा आद्युदात्तस्वर भी निपात-संज्ञा का प्रयोजन है।

- १. समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग, समाहार—शब्दों की विस्तृत व्याख्या इस व्याख्या के द्वन्द्वसमासप्रकरण में **चार्थे द्वन्द्वः** (६८२) सूत्र पर देखें।
- २. इस क्लोक का उत्तरार्ध इस प्रकार है दिध-मधु-घृतलोभान्मासमेकं वसेच्चेद् भवति विगतलज्जो मानवो मानहीनः । (मालिनी छन्द है) ।

(उत्तररामचरित ४) । ४. इव = सदश — जातां मन्ये तुहिनमथितां पिचनीं वाऽन्य-रूपाम् (मेघ० २.२०), मैं मानता हूं कि वह मेरी प्रिया हिममर्दित कमिलनी की तरह विकृतरूप को प्राप्त हो गई है। हृष्टो गर्जित चातिर्दापतवलो दुर्योधनो वा शिखी (मृच्छ० ५.६), प्रसन्त एवम् अतिर्गावत वल वाले दुर्योधन के समान मोर गरज रहा है। ५. वाक्यालंकार — परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते (पञ्च० १.२५)। [३] ह।।

१. कहते हैं, सुनते हैं—इस प्रकार पिछली अतीत घटना को बताने में—तस्य ह शतं जाया बसूबुः (ऐतरेयत्रा०), कहते हैं कि उस की सौ स्त्रियां थीं। द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च (बृहदारण्यकोप० १.३.१), सुनते हैं कि देव और असुर दोनों प्रजापित की सन्तानें हैं। उषस्तिहं चाकायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास (छान्दो-ग्योप० १.१.१), कहते हैं कि चक्र का गोत्रापत्य उपस्ति महावतों के ग्राम में दुर्गत अवस्था में रहता था। पादपूर्ति में—इति ह स्माहुराचार्याः (गणगतन०)।

नोट - इस का प्रयोग बहुधा वैदिक ब्राह्मणसाहित्य में देखा जाता है।

[४] अह ॥

१. आचारातिकमण—स्वयमह ओदनं भुड्षत आचार्यं सक्तून् पाययित । स्व-यमह रथेन याति, उपाध्यायं पदाति गमयित (काशिका ५.२.१०४) । २. पूजा— अह माणवको भुड्कते (गणरत्न०)। ३. विनियोग—त्वमह ग्रामं गच्छ । अयमहारण्यं गच्छतु (गणरत्न०) ।

प्रि एव\*।।

१. अवधारण (ही)—सत्यमेव जयते नाऽनृतम् (मुण्डकोप० २.१.६)। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः (गीता० ३.२०)। भवितव्यं भवत्येव नारिकेल-फलाम्बुवत् (सुभाषित०)। अथोषमणा विरहितः पुरुषः स एव (पञ्च० ४.२६)। २. ज्यों ही, as soon as—उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतित एव यत् (रघु० १.५७)। ३. की तरह—श्रीस्तवैव मेऽस्तु (गणरतन०), तेरे समान मेरा धन हो।

नोट — ध्यान रहे कि 'च' से लेकर 'एव' तक का प्रयोग पाद या वाक्य के आदि में नहीं होता। पादादौ न च वक्त ध्याक्याक्यादयः प्रायक्षो बुधैः (वाग्भटालङ्कार)। इसी तरह 'खलु' 'तु' आदि के विषय में भी जानना चाहिये।

[६] एवम\* ॥

१. इस प्रकार, इस तरह, ऐसे—एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सद्यारं चापं शोकसंविग्नमानसः (गीता० १.४७)। तस्मादेवं विदित्वैनं नाऽनुशोचितुमर्हसि (गीता० २.२५)। यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः (माघ० २.१३)।
[७] ननम्\*।।

१. निश्चय से, सचमुच—नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधाये नित्यमाहुरबला इति कामिनीस्ताः । याभिविलोलतरतारकदृष्टिपातैः शकादयोऽपि विजितास्त्वबलाः

कथं ताः (शृङ्गार० १०) । क्षुद्रेऽिप नूनं शरणं प्रयन्ते समत्वमुच्चैःशिरसां सतीव (कुमार० १.१२) । नूनं न दृष्टः किवनापि तेन दारिद्रचदोषो गुणराशिनाशो (सुभा- वितसुघा०) । तन्नूनं सा वानरी भविष्यति यतस्तस्या अनुरागतः सकलमिष दिनं तत्र गमयसि (पञ्च० ४) । २. तर्कं करना, अनुमान करना, खयाल दौड़ाना—पूर्वं मया नूनमभीष्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि । तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि (रामायण० ३.६३.४)। वेद में इस अन्यय के 'अब, अभी, आज' आदि अन्य अर्थ भी होते हैं ।

[८] शश्वत्\* ॥

१. नित्य, हमेशा, सदा, निरन्तर—जीवन्युनः शश्वदुपण्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि (रघु० २.४८)। क्षिप्रं भवित धर्मात्मा शश्ववच्छान्तिं निगच्छिति (गीता० ६.३१)। शश्वदुवं शाश्वतं वैरम्, तत्र भवः (१०८६) इत्यण् । अनित्योऽव्ययानां टिलोपः, बहिषिष्टिलोपवचनाज्ज्ञापकात् । २. पुनः पुनः, बार बार—उपदा विविद्युः शश्ववन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम् (रघु० ४.७०), कोसलेश्वर रघु को बार बार उपहार प्राप्त हुए परन्तु उस में गर्व उत्पन्न नहीं हुआ । ३. साथ साथ, एक साथ— शश्ववद् भुज्जाते (गणरत्न०) । शश्वतं मुनयस्तत्र तमसेवस्त योगिनम् (व्या० च०)। र

[६] युगपत्\* ॥

१. एक साथ — युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशम् युगपत्पतितैश्चैव विकीणां वसुधाऽभवत् (रामायण० ३.२५.४१) । इस अव्यय का उल्लेख पीछे स्वरादियों में नं०(११) पर हो चुका है।

[१०] भूयस्\* ॥

१. पुनः, फिर—गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्या नरा भारतभूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् (विष्णुपुराण २.३.२४)। भूयोभूयः पुनः पुनः, बार बार— भूयोभूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति व्याप्ति

दैवं न विदधे नूनं युगपत्सुखमावयोः। शक्वद् बभूव तद्दुःस्थं यतो नाविति हाकरोत्।।

१. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्।
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ (कुमार० १.३)
कालिदास की इस सुन्दर उक्ति पर किसी किव की सुन्दर चुटकी यथा—
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे।
मृनं न दृष्टः कविनापि तेन दारिद्रचदोषो गुणराज्ञिनाज्ञी॥ (सुभाषितसुधा०)

२. 'ह' और 'शश्वत्' के योग में भूतानद्यतन परोक्ष काल में लिंट् और लँड् दोनों का प्रयोग हो सकता है—हश्ववतोर्लंड् च (३.२.११६)। यथा—इति ह अक-रोत्, इति ह चकार। शश्वदकरोत्, शश्वच्चकार। यथा च भट्टिकाव्ये (६.१४३)—

गृहीत्वा (तर्कसंग्रह) । भूयोभूयः शरान् घोरान् विससजं महामृधे (रामायण॰ ६.४५.१४) । २. अघिक— रामभद्र ! उच्यतां कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि (उत्तरराम॰ अन्ते) । इस अव्यय का वर्णन पीछे (पृष्ठ ५३२) स्वरादियों के आकृतिगणत्व के कारण परिगृहीत शब्दों में भी आ चुका है ।

[११] कूपत्।।

२. प्रश्न या प्रशंसा में कूपदयं गायति (गणरत्न०)। नोट-इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं।

[१२] सूपत् ॥

प्रश्न या प्रशंसा में । इस का प्रयोग कहीं उपलब्ध नहीं हुआ ।

[१३] कुवि<mark>त्</mark> ॥

२. बहुत — कुवित् सोमस्यापाम् (ऋ० १०.११६.१), मैं ने बहुत सोम पिया। नोट—इस के प्रयोग वैदिक साहित्य में बहुत हैं पर लोक में नहीं।

[१४] नेत्॥

१. ऐसा न हो नेजिस्सायन्त्यो नरकं पताम (ऋ० खिलपाठ, ३.२२), ऐसा न हो कि कुटिल आचरण करती हुई हम नरक में पड़ जायें। नेच्छत्रुः प्राशं जयाति (अथर्व० २.२७.१), ऐसा न हो कि शत्रु हमारा भक्ष्य छीन ले।

नोट—वेद में 'नेत्' का प्रयोग तो अनेक बार आया है परन्तु पदपाठकारों ने सर्वत्र 'न + इत्' ऐसा छेद ही माना है। अतः यह निपातसमुदाय है।

[१४] चेत्\* ॥

१. अगर, यदि — लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकः । सत्यं चेस्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् (नीति० ४४) । उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कमं चेदहम् (गीता० ३.२४) । अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्य-भाक् । साधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः (गीता० ६.३०)। किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः (रघु० २.५७) । अथ चेत् (और अगर) — अथ चेत्विममं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधमं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि (गीता० २.३३)।

नोट-इस अव्यय का प्रयोग वाक्य के आदि में नहीं होता ।

[१६] चण्।।

१. यदि, अगर- इन्द्रश्च मृष्ठयाति नः (नागेशद्वारा उद्धृत), इन्द्र यदि हमें सुखी करे। अयं च मरिष्यति (काशिका ८.१.३०), यदि यह मरेगा।

नोट—इस निपात में णकार इत्संज्ञक है अतः उस का लोप हो कर 'च' ही अविधिष्ट रहता है। इस णित् 'च' निपात के योग में निपातं यंद्-यदि-हस्त-कुविन्ने-ध्येष्ट्यण्-किच्य्-यत्र-युवतम् (द.१.३०) सूत्र द्वारा तिङन्त को निघातस्वर का निषेष हो जाता है। समुच्ययाद्यर्थक पूर्वोक्त निरनुबन्ध 'च' से पृथक् रखने के लिये ही इसे णित् किया गया है। अतः पूर्वोक्त 'च' के योग में निघातस्वर का निषेध नहीं होता।

[१७] यत्र\* ॥

१. जिस स्थान या काल में, जहां — प्रायो गच्छित यत्र भाग्यरिहतस्तत्रैव यान्त्यापदः (नीति० ८४)। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरिष । निरस्त-पादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते (हितोप० १.६९)। यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति (सुभा-षित०)।

नोट — त्रल्प्रत्ययान्त होने से यद्यपि तिद्धतश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) सूत्र द्वारा ही इस की अव्ययसंज्ञा हो सकती है तथापि यहां चादियों में पाठ निपातसंज्ञा के लिये है। निपातसंज्ञा का प्रयोजन निपातैयंद्यदिहन्त० (८.१.३०) सूत्र से निघातस्वर का प्रतिषेध करना है।

[१८] कच्चित्\*।।

१. इष्ट बात के पूछने में—आयस्ते विपुलः किच्चित् किच्चित्त्पतरो व्ययः । अपात्रेषु न ते किच्चित् कोशो गच्छित राघव (रामायण० २.१००.५४), राम भरत से पूछते हैं —हे राघव (भरत) क्या तुम्हारा खर्च तुम्हारी आमदनी से कम तो है ? क्या तेरा धन कहीं कुपात्रों पर तो खर्च नहीं हो रहा ? । किच्चित् स्वादुकृतं भोज्य-मेको नाइनासि राघव । किच्चिदाझंसमानेभ्यो मित्त्रेभ्यः सम्प्रयच्छित (रामायण० २.१००.७५), हे भरत ! क्या तुम स्वादिष्ट भोज्य वस्तु इच्छुक मित्रों को दिये विना अकेले तो नहीं खा जाते ? । आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः किच्चन्महर्षे स्त्रिविधं तपस्तत् (रघु० ५.५), महर्षि का त्रिविधं तप कहीं विघ्नों से नष्ट तो नहीं हो रहा ? [१६] नह ।।

१. प्रत्यारम्भ = निश्चितनिषेध — नह भोक्ष्यसे (गणरत्न०), तूं नहीं खायेगा (न खा)। चोदितस्यावधीरणे उपालिष्सया प्रतिषेधयुक्त आरम्भः प्रत्यारम्भः (काशिका ५.१.३१)। २. निषेधमात्र — नह वै तस्मिंश्च लोके दक्षिणामिच्छन्ति (अनुपलब्ध-मूलं काशिकायां प्रत्युदाहरणम्)। दिष्सन्त इद् रिपयो नह देभुः (ऋ० १.१४७.३), शत्रु घोखा देना चाहते थे पर दे न सके।

नोट - यह निपात 'न + ह' इन दो निपातों के समुदाय से बना है।

२० | हन्त\* ॥

१. हर्ष प्रकट करना—हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धिमदानीं स्वास्थ्यम् (शाकुन्तल० ४)। हन्त प्रवृत्तं संगीतकम् (मालविका० १)। २. अनुकम्पा—
हा हन्त ! हन्त ! निलनीं गज उज्जहार (सुभाषित०)। ३. वाक्यारम्भ में हन्त ते
कथिष्ठयामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः (गीता० १०.१६)। ४. विषाद में काचमूल्येन
विकीतो हन्त चिन्तामणिर्मया (सुभाषित०)। हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः
—इत्यमरः।

[२१] माकिर्।।

१. मत (मत कोई) —माकिनों दुरिताय धायो: (ऋ० १.१४७.५)। मा-

१. यत्र — अनवक्लूप्त्यमर्षगर्हाऽऽइचर्येषु । नाऽवकल्पयामि, न मर्षये, गर्हे, आइचर्यं वा, यत्र भवान् वृषलं याजयेत्—इति तत्त्वबोधिनी ।

किस्तोकस्य नो रिषत (ऋ० ५.६७.११) । शाकटायन इसे सान्त मानते हैं। [२२] माकीम्।।

१. मत (मत कोई) — माकिनेंशन्माकीं रिषन्माकीं संज्ञारि केवटे (ऋ० ६.५४.७)। गण में 'माकिम्' पाठ अपपाठ है।

[२३] निकर्॥

१. न कोई सत्यमद्धा निकरन्यस्त्वावान् (ऋ० १.५२.१३), सचमुच वेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। निकर् वक्ता ना दादिति (ऋ० ५.३२.१५), कोई यह कहने वाला नहीं है कि इन्द्र नहीं देता। निकस्तं व्नन्त्यन्तितो न दूरात् (ऋ० २.२७.१३), उसे कोई भी न तो समीप से मार सकता है और न दूर से।

[२४] नकीम् ॥

१. न कोई—नकीम् इन्द्रो निकर्तवे (ऋ० ८.७८.५), कोई इन्द्र का तिर-स्कार नहीं कर सकता। इस गण में उपलम्यमान 'निकम्' पाठ अपपाठ है।

नोट-माकिर् आदि चारों निपात वेद में ही उपलब्ध होते हैं।

[२४] माङ्\* ॥

१. निषेध (मत)—धर्म एव हतो हन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः । तस्माइमी न हन्तव्यो मा नो धर्मी हतो वधीत् (मनु० प.१५) ।

नोट—अनुबन्ध इकार का लोप हो कर 'माइ' का 'मा' ही अविशष्ट रहता है। घ्यान रहे कि इस का स्वरादियों में भी पाठ किया गया है। नागेशभट्ट के विचार में इस का स्वरादियों में पाठ व्यर्थ है; क्योंकि वहां पढ़ने से स्वर (अन्तोदात्त) में तो कोई अन्तर आता ही नहीं, उल्टा यहां पढ़ने के कारण लक्ष्मीवाची 'मा' शब्द की अव्ययसंज्ञा नहीं होती—जो न करनी ही अभीष्ट है। विशेष विचार सिद्धान्तकी मुदी की व्याख्याओं में देखें।

[२६] नल्\* ॥

१. नहीं — न हि सुशिक्षितोऽपि वदुः स्वस्कन्धमारोढुं पदुः (मुवनेश॰)।
नोट — इस का स्वरादियों में विवेचन कर चुके हैं। नागेशभट्ट के अनुसार
इस का भी स्वरादियों में पाठ अप्रामाणिक है।

[२७] यावत्\* ॥

१. अविध (पर्यन्त)—स्तन्यत्यागं यावत् पुत्रयोरवेक्षस्व (उत्तरराम० ७) । सर्पकोटरं पावत् (पञ्च० १) । २. यदा, जब —यावदुत्याय निरीक्षते तावद् हंसोऽव-लोकितः (हितोप० ३) । ३. जब तक—यावत्स्वस्थिमदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा (वैराग्य० ७५)। यावदित्तोपार्जनसक्तस्तावन्तिजपरिवारो रक्तः (मोहमुद्गर० ६) । ४. तब तक, तब तक के लिये—यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि (शाकुन्तल० १) । तद् यावद् गृहिणीमाह्य सङ्गीतकमनुतिष्ठामि (शाकुन्तल० १) । ५. निश्चय ही —यावद् भृङ्कते (वह निश्चय ही खायेगा) । यावत्पुरानिपातयोर्लट् (३.३.४) इति लेट ।

नोट—'जितना' अर्थ में त्रिलिङ्गी 'यावत्' शब्द का भी बहुधा प्रयोग देखा जाता है। यथा—यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्म-णस्य विजानतः (गीता॰ २.४६)। यावती सम्भवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति (मनु॰ ५.१६५)। यावन्ति पशुरोमाणि (मनु॰ ५.३८)। [२८] तावत्\*।।

१. तब तक—तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किञ्चिन्न भाषते (हितोप० १)।
२. पहले (अन्य कार्य करने से पूर्व) — आर्ये! इतस्तावदागम्यताम् (शाकुन्तल० १)।
३. तो— एवं कृते तब तावत् क्लेशं विना प्राणयात्रा भविष्यति (पञ्च० १ कथा ८)।
विग्रहस्तावदुपस्थितः (हितोप० ३)। ४. निश्चित ही — त्वमेव तावत् प्रथमो राजद्रोही
(मुद्रा० १)। ५. यावत् के प्रतिसम्बन्ध में — एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं
पारमिवार्णवस्य । तावद् द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति (पञ्च०
२.१०६)। यावत् त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् (मनु० २.२३५), माता, पिता
और गुरु जब तक जीवित रहें तब तक उन की ही सेवा में रत रहे।

नोट—'उतना' अर्थ में त्रिलिङ्गी 'तावत्' शब्द का भी बहुधा प्रयोग होता है। उदाहरण ऊपर 'यावत्' के नोट में देखें।

[२६] त्वै ॥

१. विशेष—अयं त्वै प्रकृष्यते (गणरत्न०) । २. वितर्क—कस्त्वा एषोऽभि-गच्छति (गणरत्न०) ।

नोट — यह निपात ब्राह्मणग्रन्थों के कितपय प्रयोगों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । शतपथ (माध्यन्दिनीय) के (१२.२.२१२) में इस का प्रयोग देखा जाता है । एवम् अन्य ब्राह्मणों में भी क्वाचित्क प्रयोग हैं ।
[३०] न्वै ।।

१. वितर्क — को न्वा एषोऽभिगच्छति (गणरत्न०)। पादपूरणेऽपि — इति वर्धमानः।

नोट - कई लोग 'त्वै' के स्थान पर 'न्वै' का पाठ मानते हैं। परन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों में दोनों का पाठ देखा जाता है। निदर्शनार्थ 'न्वै' का पाठ माध्यन्दिनीय शतपथ में (१२४१.३) के स्थान पर देखें।

[32] है।।

 वितर्क । इस का प्रयोग वर्त्तमान उपलब्ध वैदिक वा लौकिक वाङमय में हमें कहीं नहीं मिला ।

[३२] रै॥

१. अनादर—त्वं ह रै कि करिष्यसि (गणरत्न०) । दान—रै करोति(गण-रत्न०), दानं ददातीत्यर्थः ।

नोट — इस के उदाहरण अन्वेष्टब्य हैं। वर्षमानोक्त उदाहरण ही दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में उद्धृत किये हैं। किसी को भी अन्य कोई उदाहरण नहीं मिला।

[३३--३७] श्रौषट्, वौषट्, स्वाहा, स्वधा, वषट् ॥

इन की व्याख्या स्वरादियों में की जा चुकी है। इन का यहां पुनर्ग्रहण स्वर (आद्युदात्तू) के लिये ही समभना चाहिये।

[३८] तुम्।।

१. तूं तूं कह कर निरादर करना—गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विम्नं निर्जित्य वादतः । इमज्ञाने जायते घोरे काकगृश्लोपसेविते (सुप्रसिद्ध) ।

नोट - यहां 'तुम्' से उपर्युक्त उदाहरणगत 'तुम्' के ग्रहण में हमारा मन सन्देह करता है। किसी कोषकार ने इस का उल्लेख नहीं किया।

[३६] तथाहि\*॥

१. क्योंकि, कारण कि, इसीलिये—तं वेधा विदधे तूनं महाभूतसमाधिना । तथाहि सर्वे तस्यासन् परार्थेकफला गुणाः (रघु० १.२६) । २. इस तरह, इस प्रकार — तथाहि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपितः । न वैव चन्ने गमनाय सत्त्ववान् मित पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः (रामायण० २.१०६.३३) ।

नोट--यह निपात 'तथा' और 'हि' इन दो निपातों को मिला कर बना है। [४०] खलु\*।।

१. शैलीवशात् दबाव (Stress) डालते हुए वाक्यालंकार में - न सलु घोमतां किश्चिदिविषयो नाम (शाकुन्तल० ४)। न खलु स उपरतो यस्य वल्ल्भो जनः स्मरित मृद्नि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः (शाकुन्तल० १)। न खलु न खलु मुग्धे साहसं कार्य-मेतत् (नागानन्द० ३)। ३. निरुचय ही, निस्सन्देह, सचमुच - अनुत्सेकः खलु विक्रणाऽ-लङ्कारः (विक्रमो० १), निश्चय ही अभिमानशून्यता वीरता का अलङ्कार है। न खत्वनिजित्य रघुं कृती भवान् (रघु० ३.५१), निश्चय ही रघु को जीते विना आप कृतकृत्य नहीं हो सकते। दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः (शाकुन्तल० १.१६), निस्सन्देह वन की बेलों ने बाग की बेलों को मात दे दी। पुत्रादिप प्रियंतरं खबु तेन दानम् (पञ्च० २.५५), सचमुच दान पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। ४. प्रश्न पूछने में -- न खलु तामिम मुद्धी गुरः (विकमो० ३), तो क्या गुरु उस पर कृद्ध नहीं हुए ? न खलु विदितास्ते तत्र निवसन्तश्चाणक्यहतकेन (मुद्रा० २), तो क्या उन्हें वहां रहते हुए दुष्ट चाणक्य ने नहीं जाना ? ५. निषेध में--पीत्वा सनु(मत पिओ), यहां अलंखत्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा (८७८) सूत्र से क्त्वा प्रत्यय हो जाता है। निर्धारितेऽर्थे लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम् (माघ० २.७०), लेख द्वारा अर्थ के जान लेने पर फिर मौखिक अभिप्राय समभाना व्यर्थ है। ६. हेत्वर्थ में (कारण कि, वयोंकि) —न विदीयें कठिनाः खलु स्त्रियः (कुमार० ४.५), मैं विदीणं नहीं हो रही कारण कि स्त्रियां कठोर होती हैं।

नोट — न पावादौ खल्वादयः (वामनसूत्र ५.१.५)यह सूत्र निषेघार्थक से भिन्न 'खलु' के लिये है।

[४१] किल\*।।

१. वार्ता अर्थात् ऐतिह्य वात कहने में - बभुव योगी किल कार्त्तवीर्यः (रघ० ६.३८), सुनते हैं कि कार्तवीर्य नाम वाला एक ब्रह्मवेत्ता था। जधान कंसं किल वासु-देवः (महाभाष्ये ३.२.१११), कहते हैं कि वासूदेव ने कंस को मार डीला। २. निश्चय से—इदं किलाव्याजसनोहरं वपुः (शाकुन्तल० १.१८), निश्चय से यह शरीर स्वाभाविक सुन्दर है। स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायम् (ऋ० १.४७.१) निरुचय ही यह सोम स्वादु है और मधुर है। ३. अलीक अर्थात् अवास्तविक बात कहने में — प्रसह्य सिंहः किल तां चकर्ष (रघु० २.२७), सिंह ने बलपूर्वक उस नन्दिनी को दबो-चने का बहाना किया। अधि कठोर यज्ञः किल ते प्रियम् (उत्तरराम० ३.२७), ऐ निर्दय ! तुभे यश प्यारा है यह भूठ है। द्राघीयसा वयोऽतीतः परिक्लान्तः किला-ष्वना (किरात० ११.२), वह बूढ़ा कपटरूप से दीर्घ मार्ग के कारण थका हुआ प्रतीत हो रहा था। ४. सम्भावना में - पार्थः किल विजेष्यते कुरून् (गणरत्न०), आशा है कि अर्जुन कोरवों को जीतेगा। गुरुन् किलातिशेते शिष्यः (व्या० च०), सम्भावना है कि शिष्य गुरुओं से वढ़ जायेगा । ५. अरुचि में — एवं किल के चिद्वदन्ति (गणरःन०), [हम तो नहीं मानते] परन्तु कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ६. निरादर में — त्वं किल योत्स्यसे (गणरत्न०), तूं और फिर युद्ध करेगा अर्थात् युद्ध करना तेरे वूते से बाहर है। ७. हेतु अर्थ में (क्योंकि)—क्षतातु किल त्रायत इत्युदग्नः क्षत्त्रस्य शब्दो भूवनेषु रूढः (रघू० २.५३), क्योंकि घाव से बचाता है इस कारण उग्र क्षत्रशब्द तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।

[४२] अथो ॥

इस के भी प्रायः 'अथ' की तरह अर्थ होते हैं। १. समुच्चय ('च' के अर्थ)
में—स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः (मनु० २.४०)। २. अनन्तर — अथो वयस्या परिपार्श्वर्वित्तनीं विवित्तिताऽनञ्जननेत्रमेक्षतः (कुमार० ५.५१), तब अञ्जनशून्य नेत्रों वाली पास खड़ी सखी
को पार्वती ने देखा।

नोट — 'अथो' निपात (५३) है अतः इस के आगे स्वर वर्ण आने पर ओत् (५६) सूत्र द्वारा प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती है। तब प्रकृतिभाव होने से सन्धि नहीं होती। यथा — अनेन व्याकरणमधीतमथो एनं छन्दोऽध्यापयेति (सि० कौ०)। [४३] अथ\*।।

इस का विवेचन स्वरादियों में हो चुका है। स्वरादियों में इस के पढ़ने का प्रयोजन यह है कि मञ्जलरूपसत्त्ववाचक 'अथ' शब्द की भी अव्ययसंज्ञा सिद्ध हो

जाये। यथा नैषघ० (१५६) में --

उदस्य कुम्भीरथ शातकुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि वैदिकोदरे । यथाकुलाचारमथावनीन्द्रजां पुरिन्धिवर्गः स्नपयाम्बभूव ताम् ॥ यहां 'अथ स्नपयाम्बभूव' का 'मङ्गलं स्नपनं चकार' ऐसा अर्थ है । निपातों में पढ़ा गया यह 'अथ' अन्य अर्थ का वाचक होता हुआ केवल स्वरूपमात्र से मञ्जल का खोतन कराता है। यथा — अथातो ब्रह्माजिबासा (वेदान्तदर्शन १.१.१), यहां आनन्तर्य अर्थ का वाचक 'अथ' शब्दस्वरूप अर्थात् व्वितिमात्र से माञ्जलिक (मञ्जलद्योतक) है। कहा भी है—

ऑकारक्वायशब्दक्व द्वावेती ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भिस्या विनिर्याती तेन माङ्गलिकावुभी।।

[४४] सुष्ठु\*॥

इस का विवेचन स्वरादियों के आकृतिगणत्वेन परिगणित संग्रह में कर चुके हैं। यहां निपातों में इस का पुनर्ग्रहण निपाता आखुवात्ताः (फिट्सूत्र ८०) द्वारा आखुवात्तस्वर के लिये ही किया गया है। स्वरादियों में प्रायः फिबोऽन्त उवात्तः (फिट्सूत्र १) से अन्तोदात्त स्वर होता है। जिन में दोनों स्वर अभीष्ट होते हैं उन अनेकाचों का दोनों जगह पाठ किया जाता है। ध्यान रहे कि एकाचों में स्वरसंबंधी कोई अन्तर नहीं होता।

[४५] स्म\* ॥

१. भूतकाल में — भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसित स्म (पञ्च० १) । क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्यैर्यशांसि (माघ० १८.१५)। इस के योग में भूतकाल में भी लँट् का प्रयोग होता है — देखें लँट् स्में (७६३) तथा अपरोक्षे च (३.२.११६)। २. शब्द सौन्दर्य बढ़ाने के लिये प्रायः 'मा' (मत) के साथ — भर्तुविष्रकृतािष रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः (शाकुन्तल० ४.१८)। मा स्म सीमन्तिनी कािचण्जनयेत् पुत्रमीदृशम् (हितोप० २.७)। ३. पादपूर्ति के लिये — तु हि च स्म ह वै पादपूरणे — इत्यमरः।

[४६] आदह ॥

१. हिंसा — आदहारीन् पुरन्दर (गणरत्न०) । २. उपक्रम — आदह भक्तस्य भोजनाय (गणरत्न०)। ३. कुत्सन — कुर्वादह यदि करिष्यसि (गणरत्न०)।

नोट—इस अव्यय का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिल सका । भट्टोजिदीक्षित को भी इस का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ, यह उन्होंने शब्दकौस्तुभ में स्पष्ट स्वीकार किया है।

उपसर्ग-विभिवत-स्वर-प्रतिरूपकारव (गणसूत्रम्) ॥

अर्थः - उपसगंप्रतिरूपक, विभक्तिप्रतिरूपक तथा स्वरप्रतिरूपक भी चादियों में पढ़ने चाहियें। जो वस्तुतः उपसगं तो न हों पर आकृत्या उपसगं के समान प्रतीत हों उन्हें 'उपसगंप्रतिरूपक' कहते हैं। इसी प्रकार विभक्ति अर्थात् विभारयन्त के समान प्रतीत होने वाले 'विभक्तिप्रतिरूपक' तथा स्वर अर्थात् अच् के समान प्रतीत होने वाले 'स्वरप्रतिरूपक' कहलाते हैं। उपसगंप्रतिरूपक यथा—

## [४७] अवदत्तम् ॥

१. दिया जा चुका। किमन्नम् अवदत्तं त्वया?

नोट—अव — दा — कत = अव — दद् — त = अवदत्तम् । यहां 'अव' उपसर्गं नहीं अपितु उपसर्गंप्रतिरूपक (उपसर्गं के सदृश दिखाई देने वाला) निपात हैं। अतः उपसर्गं न होने से इस से परे 'दा' घातु के आकार को अच उपसर्गातः (७.४.४७) धूत्रद्वारा त् आदेश नहीं होता। दो दद् घोः (५२७) दारा सम्पूर्ण 'दा' के स्थान पर दद् आदेश ही होता है। ध्यान रहे कि 'अव' उपसर्ग के योग में 'दा' के आकार को त् आदेश करने पर—अव — द् त् — कत = अवत्तम् रूप बनता है। इसी प्रकार —

अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तञ्चादिकर्मणि। सुदत्तमनुदत्तञ्च निदत्तमिति चेष्यते।। (महाभाष्ये)

इन में अनु, प्र, सु, वि और नि को भी उपसर्गप्रतिरूपक निपात समभना चाहिये। विभक्तिप्रतिरूपक यथा---

## 🏮 े अहंयुः ॥

१. अहङ्कारवान्—स गुभुवांस्तद्वचनं मुमोह राजाऽसिह्ण्णः सुतविप्रयोगम् । अहंपुनाऽय क्षितियः गुभंपुरूचे वचस्तापसकुञ्जरेण (भट्टि० १.२०), महाराज दशरथ विश्वामित्र के उन वचनों को सुन कर पुत्रवियोग को सहन न करते हुए मोह को प्राप्त हो गए। तब अहंकारवान् तापसश्रेष्ठ विश्वामित्र ने अपना कल्याण चाहने वाले राजा को यह वचन कहा।

नोट— 'अहम्' यह अहङ्कारवाचक विभक्तिप्रतिरूपक निपात है। 'अस्मद्' शब्द के प्रथमैकवचनान्त के समान प्रतीत होता है, परन्तु है यह उस से नितान्त ही भिन्न। इस निपात (अव्यय) से मत्वर्थ में अहंशुभमोर्युस् (१९६६) सूत्रद्वारा युस् प्रत्यय हो जाता है। अहम् (अहङ्कारः) अस्त्यस्येति—अहंगुः। 'अहंगुं' शब्द उकारान्त त्रिलिङ्की हो जाता है। घ्यान रहे कि इसे सकारान्त समभना भूल है। प्रत्यय का सित्त्व पदसंज्ञार्थ है। अतः भसंज्ञा न हो कर पदसंज्ञा के कारण मोऽनुस्वारः (७७) से मकार को अनुस्वार हो जाता है। 'अहंगुं' शब्द में यदि 'अस्मद्' शब्द होता तो प्रत्वयोत्तरपदयोश्च (७.२.६८) द्वारा मपर्यन्त मद् आदेश होकर 'मद्युः' ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता।

इसी प्रकार 'शुभम्' (सुख, कत्याण) इस विभक्तिप्रतिरूपक निपात से भी युस् प्रत्यय हो कर—शुभम् अस्त्यस्येति 'शुभंयुः' निष्पन्न होता है। इस का साहित्यगत प्रयोग भी ऊपर के श्लोक में आ चुका है। अहंकारवानहंयुः शुभंयुस्तु शुभान्वितः— इत्यमरः।

चिरेण, चिराय, चिरात्, चिरे, चिरस्य—इत्यादि अव्ययों को भी कई लोग

अच उपसर्गात्तः (७.४.४७) — अजन्त उपसर्ग से परे घुसंभक दा घातु के आकार को 'त्' आदेश हो जाता है तकारादि किंत् प्रत्यय परे हो तो ।

२. वो वव् घो: (८२७)—घुसंज्ञक दा घातु को 'दव्' यह सर्वादेश हो जाता है तकारादि कित् प्रत्यय परे हो तो।

अन्यय-प्रकरणम् ५४७

स्वरादियों में न पढ़ कर चादियों में ही पढ़ते हैं। ये सब विभक्तिप्रतिरूपक निपात या अव्यय हैं। विभक्ति न होने पर भी इन में विभक्ति का सा भ्रम होता है। सुब्विभक्त्यन्त का भ्रम होने से इन को सुबन्तप्रतिरूपक निपात भी कहते हैं। अब तिङन्तप्रतिरूपक निपात का उदाहरण देते हैं—

## [४६] अस्तिक्षीरा॥

अस्तिक्षीरा = क्षीरवती (गाय आदि) । अस्ति (विद्यमानम्) क्षीरं (दुग्धम्) यस्याः सा—अस्तिक्षीरा । बहुन्नीहिसमासः । यहां 'अस्ति' यह विद्यमानार्थक तिङ्ग्त-प्रतिरूपक निपात (अव्यय) है । यदि यह वस्तुतः तिङ्ग्त होता तो इस का सुँबन्त क्षीरशब्द के साथ बहुन्नीहिसमास न हो सकता [देखें —अनेकमन्यपदार्थे (६३६)]। किसी घटना, कथा या वर्णन को आरम्भ करने में भी 'अस्ति' निपात का प्रयोग देखा जाता है । यथा —अस्ति पूर्वमहं व्योमचारी विद्याधरोऽभवम् (कथासरित्० २२.६६)। इसी निपात से अस्तिकायः, अस्तित्व आदि शब्द बनते हैं ।

कुछ लोगों का कहना है कि 'अस्ति' का पीछे स्वरादियों में पाठ आ चुका है अतः इसे तिङन्तप्रतिरूपक के रूप में उदाहृत करना बेकार है'। इस के स्थान पर अस्मि (मैं) का उदाहरण यहां के लिये उपयुक्त है। 'अस्मि' के उदाहरण यथा— स्वामस्मि विजय विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठित (साहित्य०४), अस्म = अहं विचम इत्यर्थः। दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां पादप्रहार इति सुन्दिर नास्मि दूये (साहित्य०१०), हे सुन्दिर! अपराधी सेवक पर प्रभु पादप्रहार करें यह उचित ही है अतः मैं दुःखी नहीं हो रहा हूं। अन्यत्र यूयं पुष्पावचायं कृष्ण्वमत्रास्मि करोमि सख्यः (काव्यप्र०३.२०), हे सखियो! आप दूसरी जगह फूल चुनो मैं यहां चुनता हूं। नृमांसमस्मि विकीणे गृह्यतामित्युवाच सः (कथासिरत्०), मैं नरमांस वेच रहा हूं लीजिये ऐसा उस ने कहा। योगशास्त्र में प्रसिद्ध अस्मिता शब्द भी इसी निपात से निष्यन्न होता है। इसी प्रकार—'अस्तु' आदि अन्य भी तिङन्तप्रतिरूपक निपात समभ लेने चाहियें।

१. उन का यह भी कहना है कि 'अस्ति' शब्द का अर्थ 'धन' भी होता है इस से अस्तिमान् (धनवान्) शब्द निष्पन्न होता है। अतः सत्त्ववानक होने से स्वरादियों में ही इस का पाठ उचित है। क्योंकि यहां चादयोऽसत्त्वे (५३) में 'असत्त्वे' कथन के कारण धनवानक 'अस्ति' शब्द की निपातसंज्ञा न हो सकेगी। परन्तु अन्य लोग उन के इस विचार से सहमत नहीं उन का कथन है कि (५,२.६४) सूत्रस्थ महाभाष्य के अवलोकन से यह सुतरां प्रमाणित होता है कि इस का स्वरादियों में पाठ अप्रामाणिक है चादियों में ही पाठ उचित है। अस्तिमान् का वास्तिवक अर्थ 'सत्ता वाला' है। लोक में सत्ता प्रायः धनमूलक मानी जाती है अतः इस का अर्थ 'धनवान्' भी हो गया है।

स्वरप्रतिरूपक यथा--

### [५०] अ॥

१. सम्बोधन—अ अनन्त । २. आक्षेप (निन्दा) में —अपचित जाल्म (सि॰ की॰), हे दुष्ट ! तुम गहितरीत्या पकाते हो । अनेक वैयाकरण इस अर्थ में नज् के नकार का नजो नलोपस्तिङ क्षेपे(वा॰)वार्तिक द्वारा लोप हुआ मानते हैं, स्वतन्त्रतया 'अ' निपात का प्रयोग नहीं।

#### [४१] आ॥

१. पूर्व प्रकान्त वाक्य के अन्यथा करने में — आ एवं नु मन्यसे (काशिका), अब तूं ऐसा मानता है, अर्थात् पहले तूं ऐसा नहीं मानता था अब मानने लगा है। २. स्मरण में — आ एवं किल तत् (काशिका), ओह ! वह ऐसा ही है। इस का विवेचन पीछे निपात एकाजनाङ् (४४) सूत्र पर कर चुके हैं।

### [४२] इ॥

१. सम्बोधन—इ इन्द्रं पश्य (काशिका), ऐ! इन्द्र को देखो। २. विस्मय— इ इन्द्रः (सि॰ कौ॰), ओह! यह इन्द्र है।

### [५३] ई॥

सम्बोधन—ई ईश ! । ई ईदृशः संसारः (गणरत्न०) ।

#### [५४] उ॥

१. सम्बोधन — उ उत्तिष्ठ (गणरत्न०)। २. वितर्क — उ उमेशः (सि० कौ०), जान पड़ता है कि उमेश है।

## [४४-४६] ऊ।ए।ऐ।ओ।औ॥

१. सम्बोधन — ऊ ऊषरे बीजं वपति । ए इतो भव । ऐ वाचं देहि । ओ आवय (गणरत्न०)। औ महात्सन् ! ।

नोट—इन स्वरप्रतिरूपक निपातों की अच् परे होने पर निपात एकाजनाङ् (५५) सूत्रद्वारा प्रगृह्यसंज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है, अतः स्वरसिष्घ नहीं होती।

## [६०] पशु।।

हैं।

१. ठीक तरह से -लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः (ऋ० ३.५३.२३)।

## [६१] शुकम्।।

१. शीघ्र — शुकं गच्छिति (गणरत्न०), शीघ्र जाता है। नोट—इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। कुछ कोषकार यहां 'शकम्' पाठ मानते

१. स्वरादिरिति सम्बोधन-भर्त्सनाऽनुकम्पा-पादपूरण-प्रतिषेधेषु यथासम्भवं भवति — इति गणरत्नमहोदधौ वर्धमानः ।

#### [६२] यथाकथाच ॥

१. अनादर—यथाकथाच दीयते (गणरत्न०)। यथाकथाच दक्षिणा (गण-रत्न०)। यथाकथाच दीयते कियते वा याथाकथाचम् (व्या० च०)। 'याथाकथाचम्' तिद्धतान्त प्रयोग है।

नोट — यह निपातसमुदाय है। इस के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं। [६३-६४] पाट्। प्याट्॥

१. सम्बोधन-पाट् पान्य, प्याट् पावक (हेमचन्द्र) ।

## [६४] अङ्ग\*॥

१. सम्बोधन अङ्ग किच्चित्कुराली तातः (कादम्बरी०)। प्रभुरिष जनका-नाम ङ्ग भो याचकस्ते (महावीर० ३.५)। अङ्गाधीष्व भक्तं ते दास्यामि (काशिका ८.२.६६), अरे भाई पढ़ो मैं तुर्भे भात दूंगा। २. किम् + अङ्ग = कितना अधिक — तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्गः वाग्हस्तवता नरेण (पञ्च० १.७१)। ३. बात ही क्या — शक्तिरस्ति कस्यचिद्विदेहराजस्य च्छायामप्यवस्कन्दियतुं किमङ्ग जामातरम् (महावीर० ३)।

नोट—कोषकारों ने इस निपात के ये अर्थ गिनाये हैं — क्षिप्रे च पुनर्थे च सङ्गमासूययोस्तथा। हर्षे सम्बोधने चैव ह्याङ्गशब्दः प्रयुज्यते।

[६६] है।।

१. सम्बोधन—है राम पाहि माम्।

[६७] हे\*॥

१. सम्बोधन-हे कृष्ण हे यादव हे सखेति (गीता० ११.४१)।

[६८] भोस्\*॥

१. सम्बोधन — भोस्तपोधनाः! चिन्तयन्निप न खलु स्वीकरणमत्रभवत्याः स्म-रामि (शाकुन्तल० ५) । भो भोः पण्डिताः श्रूयताम् (हितोप० प्रस्तावना) । र

[६६] अये\*॥

१. सम्बोधन—अये गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन ! (वैराग्य० ८७) । २. आश्चर्य — अये कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः (उत्तरराम० १) ।

सम्बोधनेऽङ्ग भोः प्याट् पाट् हे है हंहो अरेऽिय रे—इत्यिभधानिचन्तामणिः।

२. कुछ वैयाकरण 'भो' इस प्रकार का ओदन्त निपात भी मानते हैं। अहो आहो हो उताहो च नो अंहो अथो इमे। भो प्रयुक्ताइच ओदन्ता अव्टादित्यागमे स्मृताः (शाकटायन लघुवृत्ति पृ० २६ बनारससंस्करण)। भो सुन्दरि (जैनेन्द्रमहावृत्ति ५.४.३)। साहित्य में इस के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं [पाणिनीयतन्त्र में इस प्रकार की मान्यता हमारे इंगोचर कहीं नहीं हुई]।

[७०] द्य।

१. पादपूर्ति; २. हिंसा; ३. प्रातिलोम्य । **छ हिनस्ति मृगं व्याघः** (प्रक्रिया० प्रसाद) ।

नोट—इस निपात का प्रयोग हमें कहीं नहीं मिला। अथर्ववेद में 'द्य' का पाठ तीन स्थानों पर आया है परन्तु वहां सर्वत्र अव्यय का प्रयोग न हो कर घातु का रूप प्रयुक्त किया गया है।

[७१] विष् ॥

१. साम्य, समता । विषु (साम्यम्) अस्त्यस्येति विषुवान् । समरात्रिन्दिवः कालः (Equinox) इत्यर्थः । विषुवद् वृत्तम् = भूमघ्यरेखा = Equator । २. चहुँ ओर, नाना दिशाओं में —विषु (सर्वासु दिक्षु) अञ्चतीति विष्वक् । छायासुप्तमृगः शकुन्तिनवहैविश्विष्वजुप्तच्छदः (पञ्च० २.२) । समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्व-गित्यपि—इत्यपरः ।

[७२] एकपदे\*।।

१. एकदम, एकसाथ — निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव (माघ० २.६४)। २. अकस्मात्, अचानक — अयमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे (विक्रमो० ४.३)। कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे (रघु० ८.४८)। [७३] युत्।।

१. कुत्सा, गर्हा । उदाहरणम्मृग्यम् ।

नोट—शब्दकौरतुभ, प्रौढमनोरमा, व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि आदि ग्रन्थों में यहां 'पुत्' पाठ दे कर—पुत् कुत्सितमवयवं छादयतीति पुच्छम् — ऐसा उदाहरण भी लिखा हुआ मिलता है।

[७४] आतस्।।

१. इतोऽपि = इस कारण से भी — आतश्च सूत्रत एव (महाभाष्य० पस्पशा-ह्निक) । आतस्त्वां प्रति कोपनस्य तरतः शापोदकं दक्षिणः (व्या० सि० सु०) । आकृतिगणोऽयम् ।।

यह चार्दिभी आकृतिगण है। प्रयोग में देखे जाने वाले कुछ अन्य अव्यय यथा—

(१) अयि\*=१. कोमल सम्बोधन। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम् (उत्त-रराम०३२७)। अयि विद्युत् प्रमदानां त्वमिप च दुः लं न जानासि (मृच्छ० ४,३२)। अयि मातर्वेवयजनसम्भवे देवि सीते (उत्तरराम०४)। २. पूछने में — अयि जानीधे रेभिलस्य सार्ववाहस्योव्वसितम् ? (मृच्छ०४)। अयि जीवितनाथ जीविस (कुमार०४.३)।

(२) रे\* =सम्बोधन । रेरे चातक साबधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्

- (नीति॰)। रे पान्ध! विह्वलमना न मनागिष स्याः (भामिनी॰ १.३६)। दिने बिने रखं तनुरेधि रेऽधिकस् (नैषध॰ १.६०)।
- (३) अरे = अपने से निकृष्टों के सम्बोधन में आत्मा वा अरे ब्रष्टक्यः श्रोतक्यो मन्तव्यो निविध्यासितक्यः (बृ० उ० २.५), अरी ! आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य तथा मनन करने योग्य है। यहां याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को सम्बोक्धित कर रहे हैं।
- (४) अरेरे = क्रोध या निरादर भरे सम्बोधन में। अरेरे राषागर्भभारभूत० (वेणी०३)। (अरे इत्यस्य वीप्सायां द्वित्वे पूर्वरूपे च 'अरेरे' इति)।
- (५) भगोस् = देवों या मान्यों के सम्बोधन में भगो नमस्ते (भगवन् ! आप को नमस्कार हो)। सा होवाध मैं अये यन्तु में इयं भगोः सर्घा पृथिवी बित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनामृता स्यामिति (वृ० उ० २.४.२), वह मैं त्रेयी बोली हे भग-वन् ! यदि यह सम्पूर्ण पृथ्वी बन से परिपूर्ण हुई मेरी हो जाये तो भी मैं कैंसे उस से मुक्त हो जाऊंगी ?
- (६) अघोस् = निक्रब्ट पापी या बुब्ट को सम्बोधित करने में अघो याहि (रे दुब्ट ! तूं जा)।
- (७) हंहो = प्रायः मध्यमदर्जे के जनों को सम्बोधित करने में हंहो बाह्यण ! मा कुप्य (मुद्रा० १)। हंहो तिष्ठ सखे ! विवेक ! बहुभिः प्राप्तोऽसि पुण्यैर्मया (हेम-चन्द्र), हे मित्र विवेक ! तूं भेरे पास रह जा, मैं ने तुम्हें बड़े पुण्यों से पाया है।
- (८) हा\*= १. दुःख, शोक या खेद प्रकट करने में—हा कध्दं लिलता लब्द्गुल्लिका दावाग्निना दहाते (भामिनी० १.५५)। हा पितः ! क्वासि हे सुभू ! (भट्टिंग् ६.११)। हाहा तथापि विषया न परित्यजन्ति (वैराग्य० १५)। हाहा देवि ! स्फुटित हृदयं स्नंसते देहबन्धः (उत्तरराम० ३. ३८)। २. आश्चर्यं प्रकट करने में हा कर्षं महाराजदशरथस्य धर्मदाराः प्रियसस्ती ने कौशल्या (उत्तरराम० ४)।
- (६) अहह = १. खेवातिशय प्रकट करने में तुषाराद्रेः सूनोरहह पितरि क्लेशिवविशे, न खासौ सम्पातः प्रथित प्रथसं पत्युवितः (नीति० २८), पिता हिमान्लय के क्लेशिवविश होने पर उस के पुत्र मैनाक का समुद्र में बुबकी लगाना अच्छा न था। २. आश्चर्य या अद्मृत अर्थ में अहह महतां निःसीमानश्चरित्रविमूतयः (नीति० २७), आश्चर्य है कि महापुरुषों के चरित का माहात्म्य सीमारिहत होता है।
- (१०) अहो \*= १. महत्त्व या आश्चर्यं प्रकट करने में—अहो मधुरमासां बर्शनम् (शाकुन्तल० १) । अहो दुरन्ता बलबिंदरोधिता (किरात० १.३३) । अहो कामी स्वतां पश्यित (शाकुन्तल० २.२) । अहो रूपमहो वीर्यमहो सत्त्वमहो द्युतिः । अहो शिप्तरहो कान्तिरहो शीलमहो बलम् । अहो शिक्तरहो भिक्तरहो प्रज्ञा हनूमतः (रामचरित० १.५२) । २. बेद या दुःख प्रकट करने में—अहो दुष्यन्तस्य संशयमा-रूशः (पाकुन्तल० ५) । विधिरहो बलवानिति मे मितः (नीति० ८५) ।

अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता ययम् (गीता० १.४४) । ३. सम्बोधन — अहो हिरण्यक ! क्लाव्योऽसि । अतोऽहमपि त्वया सह मैत्रीमिच्छामि (हितोप०) ।

- (११) सह<sup>#</sup>=के साथ। श्राह्मिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तिहत् प्रलीयते (कुमार० ४.३३)। सहैव दशिम: पुत्रैर्भारं वहित गर्दभी (चाणक्य०)।
- (१२) जातु\* सर्वथा, बिलकुल, कभी भी न जातु कामः कामानामुप-भोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते (मनु० २.६४) । अलब्ध-शाणोत्कषणा नृपाणां न जातु भौलौ मणयो वसन्ति (भामिनी० १.७२) ।
- (१३) इत् = ही अक्षैर्मा दीव्यः कृषिभित् कृषस्व (ऋ० १०.३४.१३), जूआ मत खेल, खेती ही कर । अर्थंज इत् सकलं भद्रमश्नुते (निरुक्त) । लौकिक-साहित्य में इस का स्थान प्रायः 'एव' ने ले लिया है ।
- (१४) नो\* = नहीं, नम् के अर्थ में । भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च, न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां निह स्याद्धनम् (पञ्च० ५.२४) । पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रिवतो नो कुन्दजात्यादिभिः (अमरु० ४३) । विदुषां वदना-द्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः । याताश्चेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव (भामिनी० १.६४) ।
- (१५) नोचेत्\* = यदि नहीं तो नोचेच्चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधौ (वैराग्य० ६६)। धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते, नोचेद् अनूत्पद्यन्ते न धर्महानिर्भवति (आपस्त० घ० १.२०.३.४)। १
- (१६) निह\* = नहीं, निश्चित निषेध । निह तापियतुं शक्यं सागराम्भ-स्नृणोल्कया (हितोप० १.८६) । अनुहुङ्कुरुते घनध्वनि निह गोमायुरुतानि केसरी (माघ० १६.२५)। निह प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति षट्पदाली (रघु० ६.६९) । कियन्मात्रं जलं विष्र ! जानुदध्नं नराधिप । तथापीयमवस्था ते निह सर्वे भवादृशाः (सुभाषितरत्न०) ।
- (१७) उत\*=१. अथवा, या, विकल्प—वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव (वीरचरित०)। किमिदं गुरुभिरुपदिष्टमुत धर्मशास्त्रेषु पठितमुत मोक्षप्राप्तियुक्तिरियम् (कादम्बरी०)। तिकमयमातपदोषः स्यादुत यथा मे मनिस वर्त्तते (शाकुन्तल० ३)। एकमेव वरं पुंसामुत राज्यमुताश्रमः (गणरत्न०)। २. भी, 'ग्रपि' के अर्थ में प्रियं
- १. इन अव्ययों या निपातों में अनेक शब्द दो अव्ययों के संयोग से बने हैं। यथा— नोचेत्, निह, प्रत्युत, यद्यपि, अतीव, किमपि, किञ्च आदि। क्या इन को एक ही अव्यय मानें या दो का समुदाय? इस विषय में हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। कारण कि पाणिनिद्वारा अव्ययों के निरूपण का मूल आघार स्वरव्यव-स्था थी जो उस समय लोक और वेद दोनों में समानरूप से व्यापृत थी। अद्यत्वे स्वरव्यवस्था लोक से सर्वथा उठ चुकी है अतः इन लौकिक अव्ययों में कौन संयुक्त और कौन एक अव्यय है—यह निर्देश करना एक दुष्कर कार्य है।

भा कृणु देवेषूत शूद्ध उतार्ये (अथवं० १६.६२.१), मुभे देवताओं का प्यारा बना, शूद्र और आर्य का भी । ३. क्लोक के अन्त में पादपूर्यर्थ— धर्मे नच्छे कुलं कुल्नम-धर्मोऽभिभवत्युत (गीता० १.४०)।

- (१८) किम्\* = १. क्यों, क्या । कि बद्धः सरितां नाथः क्लेशिताः कि वनौं-कसः । त्यक्तव्या यदि वैदेही कि हती दशकन्धरः (रामचरित० ४०.६३), यदि मुक्तें सीता का त्याग ही करना था तो समुद्र को क्यों बांधा, वनवासी वानरों को क्यों क्लेश दिया, रावण को क्यों मारा ? । न जाने संसारः किमपृतमयः कि विषमयः (वैराग्य० ८९) । २. कुत्सा, निन्दा अर्थ में — स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपम् (किरात० १.५), वह कुत्सित मित्र है जो राजा को ठीक सलाह नहीं देता।
- (१६) किमुत\* कहना ही क्या। ऋषिप्रभावान्मिय नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतुँ किमुतान्यहिलाः (रघु० २.६२), ऋषि के प्रभाव से मुक्त पर यम भी प्रहार नहीं कर सकता दूसरे हिंसक जीवों का तो कहना ही क्या ?
- (२०) किमु\*—१. कहना ही क्या। यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् (हितोप० प्रस्तावना) । २. अथवा क्या—िकमु विषविसर्पः किमु मदः (उत्तरराम० १.३५)। ३. क्या—िप्रयमुहृत्सार्थः किमु त्यज्यते (आप्टे०)।
- (२१) किमिति\* = किस कारण से, किस लिये -- किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम् (कुमार० ५.४४)। तत् किमित्युदासते भरताः (मालती० १), तो नटवर्ग क्यों उदास है ?
- (२२) किमिव\*=क्या (इव वाक्यालंकार में है)—किमिव हि सथुराणां मण्डनं नाऽऽकृतीनाम् (शाकुन्तल० १.१८)। स्पृक्षन्त्यास्तारुण्यं किमिव न हि रम्यं मृगवृक्षः (शृङ्गार०६)।
- (२३) किमपि\*=१. कुछ अनिर्वाच्य—किमपि कमनीयं वपुरिवम् (शाकुन्तल०३.७), यह शरीर इतना सुन्दर है कि बलान नहीं किया जा सकता। २. कुछ—जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नेष यतनः (मालती०१.८)।
- (२४) प्रत्युत\* के विपरीत, उल्टा—कृतमिष महोपकारं पय इव पीत्वा निरातङ्कः । प्रत्युत हन्तुं यतते काकोवरसोवरः खलो जगित (भामिनी० १.७४), किये हुए महोपकार को दूध की तरह पी कर निःशङ्क हुआ दुर्जन सांप की तरह उल्टा मारने को दौड़ता है । विषादे कतंच्ये विद्यति जडाः प्रत्युत मुदम् (वैराग्य० ४५), दुःख प्रकट करना चाहिये पर मूढ लोग इस के विपरीत प्रसन्नता प्रकट करते हैं।
- (२५) अकाण्डे\* = अचिन्तित रूप से, अचानक दर्भांड्कुरेण चरणः क्षत द्वत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कितिचिदेव पदानि गत्वा(शाकुन्तल० २.१३), कुछ कदम चल कर वह सुन्दरी कुशाङ्कुर से पांव छिल गया है इस का बहाना कर अचानक रुक गई।
  - (२६-२७) चित्\*, चन\*। ये दोनों निपात प्रायः किसी भी विभक्त्यन्त या

प्रत्ययान्त किम् शब्द के अन्त में जुड़ कर असाकत्य या अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। यथा—कश्चित् (कोई), काचित्, किञ्चित्, केनचित्, कस्मैचित्, किश्मित्, क्विचित्, क्विचित, क्विच, क्विचित, क्विचित, क्विचित, क्विचित, क्विचित, क्विचित, क्विचित, क्विच, क्विचित, क्विच

- (२८) अमा = अमा सह समीपे च इत्यमरः। साथ या समीप अमा (सह) वसतश्चन्द्राकौं अस्यां साऽमावस्या। अमा (राज्ञः समीपे) वर्तत इत्यमात्यः। वेद में इस के गृह आदि अन्य अर्थं भी होते हैं।
- (२६) आहो\* == अथवा, या—वैखानसं कियनया व्रतमाप्रदानाद् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् । अत्यन्तमेव सदृशेक्षणवल्लभाभिराहो निवत्स्यति समं हरिणा-क्शनाभिः (शाकुन्तल० १.२४) । दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्वशंपांसुलः (शाकुन्तल० ४.२६) ।
- (३०) उताहो\* = अथवा, या उताहो हतवीर्यास्ते बभूवुः पृथिवीक्षितः (रामायण० ७.३१.४)। कच्चित् त्वमिस मानुषी उताहो सुराङ्गना (व्या० व०)।
- (३१) स्वित् = वितर्क में दनुजः स्विद्यं क्षपाचरो वा वनजे नेति बलं बतास्ति सत्त्वे (किरात० १३.८), क्या यह दानव हो सकता है या राक्षस ? क्योंकि जंगली प्राणी में तो इतना बल नहीं हो सकता । तपोबलेनेष विधाय भ्रूयसीस्तन् रदृश्याः स्विद्यून् निरस्यति (किरात० १४.६०), क्या यह तपस्वी अपने तपोबल से अनेक शरीरों को रच कर बाण छोड़ रहा है ? । किम् (सर्वनाम न कि अव्यय) शब्द के साथ जुड़ कर वितर्कपूर्वक जिज्ञासा में कास्विद्ययमवगुण्ठनवती (शाकुन्तल० ५.१३), यह घूंघट वाली स्त्री कौन हो सकती है ? । किम् + स्वित् = केवल प्रश्न में कस्य-स्विद् हृदयं नास्ति किस्वह्रेगेन वधंते । अश्मनो हृदयं नास्ति नदी बेगेन वधंते । किस्वद् गुरुतरं भूमेः किस्वद्रुच्यतरं च खात् । माता गुरुतरा भूमेः खात् वितोध्यतर-स्तथा । महाभारतवनपर्वस्थ यक्षोपाख्यान में इस के बहुत सुन्दर उदाहरण हैं । इन स्थानों पर 'किस्वित्' का अर्थ 'कौन सी वस्तु' है ।
- (३२) आहोस्वित्\* अथवा आहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैविष्टम्भितो वीदधाम् (शाकुन्तल० ५.६), अथवा मेरे पापों के कारण पौद्यों में पुष्पादि का आना दक गया है।
- (३३) अतीव\* = बहुत ही, अत्यन्त । भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः (गीता० २.२०) । अतीव खलु ते कान्ता बसुधा बसुधाधिप । गतासुरिप यां गात्रेमां विहास निषेवसे (रामायण० ४.२०.६), तारा अपने पित की मृत्यु पर विलाप करती हुई कहती है हे राजन् ! निश्चय से तुभे वसुधा मेरे से भी अधिक प्यारी है जो तुम

मुफे छोड़ कर मर कर भी इस से लिपटे हुए हो। त्वञ्चातीव दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यं वातुं सयत्नोऽहम् (हितोप० १)।

(३४) बत\*=१. सम्बोधन में—बत वितरत तोयं तोयवाहा नितान्तम् (गणरत्न०), ऐ बादलो खूब पानी बरसाओ। त्यजत मानमलं बत विग्रहैनं पुनरेति गतं चतुरं वयः (रघु० १.४७), हे ललनाओ ! मान का त्याग कर दो, कलह करना छोड़ दो, उपभोगयोग्य यह जवानी फिर वापस नहीं माती। २. खेद या दुःख प्रकट करने में—अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् (गीता० १.४५), आश्चर्यं तथा खेद है कि हम इतना बड़ा पाप करने में उद्यत हो रहे हैं। ३. अनुकम्पा प्रकट करने में—क्व बत हरिणकानां जीवितञ्चाितलोलं क्व च निश्चितनिपाता वक्तसाराः शरास्ते (शाकुन्तल० १.१०),हाय ! कहां तो इन बेचारे हरिणों का अतिचञ्चल जीवन और कहां वच्च की तरह तीक्ष्ण धार वाले तुम्हारे बाण। ४. आश्चर्यं प्रकट करने में—अहो बत महच्चित्रम् (कादम्बरी०)। ५. प्रसन्नता या सन्तोष प्रकट करने में—अदि बतासि स्पृहणीयवीर्यः (कुमार० ३.२०)।

(३५) अद्यापि\* = आज भी, अब तक भी - अद्यापि नोज्भति हरः किल कालकूटम् (चौरपञ्चा० ५०)। अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः (सुभाषित०)। गुरुः खेदं खिन्ने मिय भजति नाद्यापि कुरुषु (वेणी० १.११)। मुख्णे जूम्भिस पापकर्मपिधुने नाद्यापि संतुष्यसि (वैराग्य० २)।

(३६) प्रभृति\* = तब से ले कर (आज तक)। शंशवात् प्रभृति पोषतां प्रियाम् (उत्तरराम० १.४४)। इस के योग में पञ्चमी का प्रयोग होता है। तहिनात् प्रभृति, ततः प्रभृति, अतः प्रभृति, अद्यप्रभृति आदि। इस को विशेष विवेचन (४५२) सूत्रस्थ टिप्पण में देखें।

(३७) तु\*=१. किन्तु, परन्तु, लेकिन—स सर्वेषां सुखानामन्तं ययो । एकं तु सुत्तमुखवर्शनसुखं न लेभे (कादम्बरी०)। मनस्वी स्त्रियते कामं कापंण्यं न तु गच्छिति (हितोप० १.१३३)। इस अर्थं में किम् या परम् के साथ इस का प्रयोग बहुषा देखा जाता है। 'किन्तु' और 'परन्तु' ये निपातसमुदाय 'तु' की तरह अर्थं देते हैं—भाग्येनंतत् सम्भवति किन्त्वस्मिन्नात्मसन्वेहे प्रवृक्तिं कार्या (हितोप० १)। अवैमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान् मतो में (रघु० १४.४०)। २. अवधारण (ही) अर्थं में —भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः (गणरत्न०), भीम ही पाण्डवों में भयद्भर या। धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः (हितोप० १.१०३)। स तु भवतु दरिन्नो यस्य तृष्ठणा विद्याला (वैराग्य० ५३)। ३. वैपरीत्यप्रतिपादन करने में —अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुदुम्बकम् (हितोप० १.७०)।

१. ध्यान रहे कि 'तु' का वाक्य के आदि में प्रयोग नहीं होता लेकिन 'किन्तु' 'परन्तु' का हो सकता है—किन्तु वध्वां तवैतस्यामवृष्टसदृशप्रजम् । न मामवित सद्वीपा रत्नसूरिप मेदिनी (रघु॰ १.६४)।

मृद्घटवत् सुलभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति । सुजनस्तु कनकघटवद् दुर्भेद्यश्चाशु सन्धेयः (हितोप० १.६२) । ३. विशेषता या उच्चता प्रतिपादन करने में—मिष्टं पयो मिष्टतरं तु दुग्धम् (गणरत्न०), पानी मीठा होता है पर दूध उस से अधिक मीठा होता है । सकृद्दुः सकरावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे (हितोप० प्रस्तावना १३) । ४. हेतु (क्योंकि)—वृद्धानां वचनं ग्राह्ममापत्काले ह्युपस्थिते । सर्वत्रंवं विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तम् (हितोप० १.२३)। हत्वार्यंकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् (गीता० २.५) । ५. और अब (दूसरो तरफ)—अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्तिबोध दिजोत्तम (गीता० १.७)। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ (गीता० १८.३६) । ६. पादपूर्ति के लिये—अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्थाल्पमेधसः । कियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्टमे कुसरितो यथा (हितोप० १.१२५) ।

(३६) ननु\*। १. अवधारण (निश्चय ही, वस्तुतः, सचमुच)—ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः (शाकुन्तल०६), तोफ़ान में भी निश्चय ही पर्वत निश्चल रहते हैं। ननु विज्ञण एव वीर्यमेतद विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्याः (विक्रमो०१.१७), वस्तुतः यह इन्द्र का ही वल है जो उस के पक्षपाती शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। मन्निन्दया यदि जनः परितोषमेति नन्वप्रयत्नसुलभोऽयमनुग्रहो में (शान्तिशतक), मेरी निन्दा से यदि लोग प्रसन्न होते हैं तो यह निश्चय ही मुक्ते बिना यत्न उन का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। ननु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः (किरात०२.५), सचमुच भाषण के विषय में गुणग्राही विद्वज्जन वक्ता की ओर ध्यान नहीं दिया करते वे तो भाषण की सारासारता को ही देखा करते हैं। २. सम्बोधन— ननु मूर्खाः पठितमेव युष्मामिस्तत्काण्डे (उत्तरराम०४), ऐ मूर्खों! उस काण्ड में यह विषय तो तुम पढ़ ही चुके हो। ३. प्रार्थना, याचना—ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम् (कुमार०४.३२), कृपया मुक्ते मेरे पित के पास पहुंचा दो। ४. पूछताछ (Enquiry) करने में—ननु समाप्तकृत्यो गौतमः (मालविका०४), क्या गौतम ने अपना काम समाप्त कर लिया है?। परवर्त्तीं भारतीय तर्क शैली में प्रायः 'ननु' से ही शङ्का का आरम्भ किया जाता है।

(३६) हि\*। १. केवल, सिर्फ—धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण होनाः पशुभिः समानाः (हितोप० १.२६)। मूढो हि मदनेनायास्यते (कादम्बरी०)। २. हेत्वर्थं में (क्योंकि)—अग्निरिहास्ति धूमो हि दृश्यते (गणरत्न०)। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रीवं जन्म मृतस्य च (गीता० २.२७), हि यतः। ३. अवघारण (ही, वस्तुतः, निश्चय से आदि)—न हि सुशिक्षितोऽपि वदः स्वस्कन्धमारोढुं पटः (लौकिक० २२०)। देव प्रयोगप्रधानं हि नाटचशास्त्रं किमत्र वाग्व्यवहारेण (मालविका० १)। प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् (नीति० ५२)। ४. उदाहरण प्रदर्शन करने में— प्रजानामेव सूत्यर्थं स ताम्यो बिलमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्स्वव्यास्त्रे हि रसं रिवः (रघु० १.१८)। ५. पादपूर्ति या वाक्यालंकार के लिये—भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि (गीता० १.११)। 'हि' का वाक्य के आदि में प्रयोग नहीं होता।

(४०) नाम\*। १. नामक, नाम वाला, नाम से प्रसिद्ध — अस्ति दाक्षिणात्मे अनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् (पञ्च ०१)। अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नाम अरण्यानी (हितोप॰ १) । अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः (कुमार० १.१) । २. वस्तुतः—वीणा हि नाम असमुद्रोत्थितं हि रत्नम् (मृच्छ० ३), चीणा वस्तुतः एक ऐसा रत्न है जो समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ। विनीतवेषेण प्रवेष्ट-ष्यानि तपोवनानि नाम (शाकुन्तल० १), वस्तुतः तपोवन में विनीतवेष से प्रवेश करना चाहिये। तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः (मृच्छ० ५.३२), वस्तुतः पुरुष कठोर होते हैं। ३. सम्भावना को नाम राज्ञां प्रियः (पञ्च० १.१६६) राजाओं का कीन प्यारा हो सकता है ? को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुर्द्वाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे (उत्तरराम० ७.४), जब दैव फल देने को उद्यत हो तो भला कौन पुरुष उस के द्वार बन्द कर सकता है ? अतनुषु विभवेषु जातयः सन्तु नाम (शाकुन्तल॰ ४.८), धन के आधिक्य में बन्धुओं के बन जाने की सम्भावना है। अये पदशब्द इव, मा नाम रक्षिणः (मृच्छ० ३), अरे पांव की आहट सुनाई दे रही है। मेरे विचार में रक्षी का शब्द न होगा। ४. अपमानाश्रित कोघ प्रकट करने में -- ममापि नाम दशाननस्य परै: परिभवः (गण-रत्न०), क्या शत्रुओं द्वारा मुक्त रावण का भी तिरस्कार ! । ममापि नाम सत्त्वैरिभ-भूयन्ते गृहाः (शाकुन्तल॰ ६), क्या हमारे भवनों पर भी भूतों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है ? ५. मिथ्या-छल-कपट प्रकट करने में -परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम् (कुमार ॰ ५.३२), क्षण भर थकावट को दूर करने का बहाना कर के। कार्तान्तिको नाम भूत्वा (दशकु०), कपट से ज्योतिषी बन कर। ६. आश्चर्य में -- आइचर्यमन्धी नाम पर्वतमारोक्ष्यति (काशिका ३.३.१५१), आश्चर्य है कि अन्वा होता हुआ भी पहाड़ पर चढ़ रहा है। आश्चर्यं बिधरो नाम व्याकरणमध्येष्यते (काशिका ३,३.-१५१) । आक्वर्यं यदि मूको नामाधीयीत (सि० की०) । ऐसे स्थलों पर शेषे लुडयदी (३.३.१५१) सूत्र से लृँट् का प्रयोग होता है। परन्तु 'यदि' शब्द का भी साथ में प्रयोग हो तो लिँड् ही होता है।

(४१) इव\*। १. सादृश्य (के समान, की तरह) — छायेव तां भूपितरन्यगच्छत् (रघु० २.६), छाया के समान राजा दिलीप उस निन्दिनी का अनुसरण करता था। असत्युरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता (मृच्छ० १.३४), दुर्जन पुरुष की सेवा के समान दृष्टि अन्धकार में व्यर्थ अर्थात् असफल हो रही है। शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विख्या विना (चाणव्य०), विद्या के विना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूछ की तरह व्यर्थ है। २. उत्प्रेक्षा (जैसा कि, मानो) — साक्षात् पद्यामीव पिनाकिनम् (शाकुन्तल० १.६), जैसा कि मानो में साक्षात् शिव को देख रहा हूं। वर्षतीवाञ्चनं नभः (मृच्छ० १.३४), आकाश मानो सुरमा बरसा रहा है। ३. स्वल्प — कडार इवायम् (गणरत्न०), यह कुछ कुछ पीला है। ४. वाक्यालंकार — कथमिवतद्भविष्यति (गणरत्न०)।

(४२) इति\*। १. समाप्ति अर्थ में —इति रघुवंशे प्रथमः सर्गः। २. हैत्वर्थं में —वैदेशिकोऽस्मीति पृष्छामि (उत्तरराम० १), मैं विदेशी हूं इसलिये पूछ रहा हूं। पुराणिमत्येव न साधु सर्वम् (मालिवका० १.२), पुराना है इसलिये सव ठीक नहीं होता। हन्तीति पलायते (सि० कौ०), मारता है इसलिये भागता है। अयं रत्नाकरोऽन्मोधिरित्यसेवि धनाश्या। धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभः (साहित्य०)। शरीरस्य विनाशो मा भूविति मयेदमुत्किप्य समानीतम् (कादम्वरी०)। ३. पूर्वोकत्या कथित के निर्देश में — इत्थममुं विलयन्तममुञ्चद् दीनदयालुतयाऽविनपालः। रूपमर्वाश धृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय (नैषध० १.१४३)। इत्युक्तवन्तं परिरम्य दोभ्याम् (किरात० ११.५०)। श्रास्यति कियद्भुजो मे रक्षिति मौवींकिणाङ्क इति (शाकुन्तल० १.१३)। ४. शब्दिनिर्देश में — सर्व्यशिश्वति भाषायाम् (४.१.६२)। विदाङ्कुवंन्त्वित्यत्यत्यतरस्याम् (५७०)। अहो, अथो इति निपातेषु पठितौ । अमरा निर्जरा देवा इत्यमरः। ५. वक्ष्यमाण के निर्देश में — रामाभिधानो हरिरित्युवाच (रघु० १३.१), राम ने वक्ष्यमाण प्रकारेण वचन कहे। ६. के विषय में, के सम्बन्ध में — शोद्रमिति सुकरं निभृतमिति चिन्तनीयम् (शाकुन्तल० ३), जहां तक शीद्रता का सम्बन्ध है वह आसान है पर जहां गुप्तरूप का सम्बन्ध है वह चिन्तनीय है। ७. विवक्षा में — तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुपँ (११५५), वह उस का है अथवा उस में है ऐसी विवक्षा होने पर प्रथमान्त समर्थं से मतुप् प्रत्यय होता है।

(४३) दिष्टचा\*। हर्ष का विषय, आनन्द का विषय, सौभाग्य—दिष्टचा प्रतिहतसमङ्गलम् (मालती०४), हर्ष का विषय है कि अमङ्गल नष्ट हो गया है। दिष्टचा धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चाऽऽयुष्मान् वर्धते (शाकुन्तल०७)। दिष्टचा सोऽयं महाबाहुरञ्जनानन्दवर्धनः। यस्य वीयंण कृतिनो वयं च भुवनानि च (उत्तरराम०१.३२)। यह विभक्तिप्रतिरूपक निपात है।

(४४) नु\*। १. सन्देहिमिश्रित प्रश्न में—स्वप्नो नु माया नु मितभ्रमो नु (शाकुन्तल० ६.१०), क्या यह स्वप्न था या कोई माया अथवा बुद्धि का व्यामोह ही था? इस का 'किम्' शब्द या किम्शब्दोत्पन्न कथम्, क्व आदि शब्दों के साथ बहुधा प्रयोग उपलब्ध होता है। तब 'क्या' के साथ 'सम्भवतः' या 'वस्तुतः' का भाव भी जुड़ा रहता है—ततो दु:खतरं नु किम् ? (गीता० २.३३), वस्तुतः इस से अधिक और क्या दु:ख हो सकता है। कथं नु गुणवद् विन्देयं कलत्रम् (दशकृ०), गुणवती भार्या को पाना कैसे मेरे लिये सम्भव हो सकेगा ?

(४५-४६) यद्, तद् । चूंकि — इसिलये । यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्व-लित सिवतुरिनकान्तः । तस्तेजस्वी पुरुषः परकृतिनकृति कथं सहते (नीति० २६) । चूंकि अचेतन सूर्यकान्त भी सूर्य के पादों (किरणों) से छुआ हुआ जलने लग जाता है इसी कारण तेजस्वी पुरुष दूसरों के किये तिरस्कार को कैसे सह सकता है ? केवल 'यद्' का भी बहुत प्रयोग देखा जाता है—कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत् (मुद्रा० २.१८), क्या शेषनाग के शरीर में भारजनित पीड़ा नहीं होती जो वह पृथ्वी को फेंक नहीं देता । (४७) यदिप = यद्यपि । बक्रः पन्था यदिप भवतः प्रेस्थितस्योत्तरस्याम् (मेघ० १.२७) ।

(४८-४९) ते, मे । ये दोनों विभक्तिप्रतिरूपक निपात हैं जो कमशः 'त्वया' और 'मया' के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं । अतं ते वचनं तस्य (वामनवृत्ति ६२.१०), स्वया तस्य वचनं श्रुतिमत्यर्थः । वेदानधीत इति नाधिगतं पुरा में (वही, ४.२.१०), में = मया । बिलस्य वाणी न कदापि में भूता (पञ्च० ३.२१२), मया न श्रुतेत्यर्थः । श्रुतं ते राजशार्द्ल । श्रुतं में भरतथंभ (गणरत्न०) । वामन ने अपने सूत्रों में भी इन को निपात माना हैं — ते-मे-शब्दों निपातेषु (वामनसूत्र० ४.२.१०) ।

- (५०) मम मेरा । इसे निपात मान कर 'ममत्व, ममता, निर्मम' आदि शब्द सिद्ध होते हैं क्षुद्रेऽपि न्नं शरणं प्रयन्ने ममत्वमुख्यैः शिरसां सतीव (कुमार० १.१२), ममशब्दात् त्वप्रत्यय इति मिल्लनाथः । ममेति षष्ठचन्तप्रतिरूपको निपात इति तल्लभः ।
- (४१) वाम् चतुम दोनों । इसे भी कई वैयाकरण विभक्तिप्रतिरूपक निणत मानते हैं । गेये केन विनीतौ वाम् (रघु॰ १५.६९), वाम् चयुवाम् इत्यर्थः । प्रथमा के द्विवचन में 'वाम्' दुर्लभ है अतः इसे निपात माना है ।
- (५२) अस्तु = १. स्वीकृति—एवमस्तु को नाम होषः (गणरत्न०)। अस्तु-द्धारः = 'अस्तु' करने वाला। अस्तोइचेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन मुँम्। अस्त्विति तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययम् इति तत्त्वबोधिनी। २. असूया (क्रोध)— अस्तु ज्ञास्यसि कालेन सोऽल्पेनंच न सूयसा (सूलं मृग्यम्)। ३. पीड़ा (दुःख)—अस्तु नाम विषुरेण वैद्यसा साधुरप्यलमुपाधिभिर्ध्युवम्। बाध्यते—(सूलं मृग्यम्), दुःख का विषय है कि प्रतिकूल दैव सज्जन को भी नाना छलों से बहुत दुःखी करता है। ४, निषेध — अस्तु साझ्ना (गणरत्न०), अब सामप्रयोग (ज्ञान्त्युपाय) को रहने दो इस से कुछ सिद्ध न होगा।
- (५३) नास्ति = अविद्यमान । यह भी तिङन्तप्रतिरूपक निपात है। इसी से 'नास्तिकः, नास्तिवादः, नास्तिक्यम्, नास्तिक्षीरा' प्रभृति शब्द सिद्ध होते हैं। देखें पाणिनिस्त्र—अस्ति-नास्ति-विष्टं मतिः (४.४.६०)।

(५४) येन = जिस से। वितर गिरमुदारां येन मूकाः पिकाः स्युः (गणरत्न०), ऐसी वाणी बोलो जिस से कोयलें चुप हो जायें।

- (५५) तेन == इस से, इस कारण से। अपराद्धोऽहमत्रभवत्सु, न च मिनतः, तेन तत्त्वे नितान्तम् (न्या० च०)। येन दाता तेन क्लाव्यः (गणरत्न०)।
- (५६) अकस्मात्\* = अचानक, एकदम, विना कारण के । इक्ष्याकुवंशप्रभवः कथं त्यां त्यजेदकस्मात् पतिरार्यवृत्तः (रघु० १४.५५)। नाऽकस्मान्छाण्डिको मार्तिवकी-णाति तिलैस्तिलान् (पञ्च० २.७२)। अकस्माद्भवः आकस्मिकः ।
- (६७) प्रसद्ध \* = बलपूर्वक, जबरदस्ती। प्रसद्धा मणिमुद्धरेद् मकरववत्रदंख्यान्त-रात् (नीति०३)। प्रसद्धा सिंहः किल तां चकर्ष (रघु०२.२७)। प्रसद्धा वितानि

हरन्ति चौराः(हेमचन्द्र)। इसी से ही 'प्रसद्यकारी, प्रसद्यहरणम्' आदि शब्द बनते हैं।

(५८) अह्नाय = शीघ्र, फौरन । अह्नाय ताबदरुणेन तमो निरस्तम् (रघु० ५.७१) ।

- (४६) व = सदृश । मणीव उष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम (महाभारत १२.१७२.१२)। अत्र तु इवार्षे वशब्दो वाशब्दो वा बोध्यः —सि० कौ०।
- (६०) समन्तात्\* = चहुँ ओर'। हेमचन्द्र ने इसे विभक्तिप्रतिरूपक निपात माना है। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् (गीता० ११.३०)। कालागुरुर्दहनमध्यगतः समन्तात् लोकोत्तरं परिमलं प्रकटीकरोति (भामिनी० १.६६)।
- (६१) भवतु = अलम् (बस, निषेध) का अर्थ। गोत्रेण पुष्करावर्तः ! कि त्वपा गिंकतैः कृतम् । विद्युताऽलं भवत्विद्भहँसा ऊर्चुबिलं घनम् (द्वचा०)।
- (६२) बलवत् = पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । बलवदिष शिक्षितानासात्मन्यप्रत्ययं चेतः (शाकुन्तल० १.२)। पुनर्वशित्वाद् बलवन्निगृह्य (कुमार० ३.६६)।
- (६३) तदिप तो भी । तदिप तव गुणानामीश पारं न याति (शिवमहिम्न-स्तोत्र)।
- (६४) यस्मात् = जिस कारण से, क्योंकि । अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा (रघु० १.७७)।
  - (६४) तस्मात् = इसलिये । तस्माद् युघ्यस्व भारत (गीता० २.१८)।
- (६६) आः (स्)। १. स्मरण में—आः, उपनयतु भवान् भूजंपत्त्रम् (विक्रमो० २)। २. कोघ प्रकट करने में—आः कयमद्यापि राक्षसत्रासः (उत्तरराम० १)। आः पापे तिष्ठ तिष्ठ (मालती० ८)। ३. कोघपूर्वक अपाकरण में —आः क एव मिय स्थिते वन्द्रमिभवितुमिच्छति बलात् (मुद्रा० १)। आः ! वृथामङ्गलपाठक (वेणी० १)। ४. सन्ताप (दुःख) प्रकट करने में—विद्यामातरमाः प्रदर्श्य नृपञ्चन् भिक्षामहे निस्त्रपाः (उद्भट)। (आः स्मरणेऽपाकरणे कोपसन्तापयोस्तथा—इति मेदिनी)।
- (६७) ही । विस्मय में हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः (माघ० ११.६४), आश्चर्य है कि अभागे विधाता की चेष्टाओं का विचित्र फल है।
- (६८) वै\* = अवघारण(हो) पिता वै गार्हपत्योऽग्निः (मनु० २.२३१)। आपो वै नरसूनवः (मनु० १.१०)। आत्मा वै पुत्रनामासि (कौषी० ब्रा० २.१६)।
- (६९) किञ्च \* अगैर भी, इस के अतिरिक्त, पुनः। किञ्च सर्वगुणसम्पन्नोऽपि मेदेन बध्यते (पञ्च०४)। किञ्च काव्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणेऽप्युक्तम् (साहित्य० १)। किञ्च काव्याद् धर्मप्राप्तिभंगवन्नारायणचरणारिवन्दस्तवादिना (साहित्य० १)। (७०) यदि \* अगर (पक्षान्तर) —यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः

१. इसी अर्थ में 'समन्ततस्' अव्यय भी बहुत प्रसिद्ध है। यथा—मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।गीता० ६.२४)। समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि—
इत्यमरः । समन्तादिति समन्ततः, आद्यादित्वात्तसिरित्यमरव्याख्यायां भानुजिदीक्षतः।

(पञ्च० २.१३८) । नोलूकोऽप्यवलोकते यहि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम् (नीति० ६३)।

(७१) यद्यपि = अगरने, यद्यपि — यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतमः (गीता० १.३७)। यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो का सुत्सकलं शकलं सकुच्छकुत् (सुभाषित०)।

(७२) यहा\* = अथवा । यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः (गीता० २.६) ।

(७३) यदि वा\*=अथवा । स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । आराधनाय लोकानां बुञ्चतो नास्ति मे व्यथा (उत्तरराम० १.१२) ।

(७४) अथवा\* । १. 'वा' के अर्थ में—व्यवहारं परिकाय वध्यः पूज्योऽथवा अवेत् (हितोप० १.५८)। २. पक्षान्तर में—अथवा कृतवाग्दारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः (रघ० १.४)।

(७५) वारं वारम्\* = बारबार - मनिस विचारय वारं वारम् (चर्षेट० ११)।

(७६) प्रेत्य । १. परलोक — अन्यो धनं प्रेत्यगतस्य भुङ्कते (गणरत्न०)। २. इस संसार से गया हुआ — प्रेत्यभावः, प्रेत्यलोकः । प्रेत्यामुत्र भवान्तरे इत्यमरः ।

(७७) पुरतः (स्) \* = सामने, आगे । यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा बूहि हीनं वचः (नीति०) । स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः —इत्यमरः ।

(७८) प्रायंण\* — प्रायः, अक्सर, बहुधा। प्रायेणाऽधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते (पञ्च० १.२७३)। प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति देवं न तु कुकृतं स्वम् (महाभारत० ८.६१.१)। वामन शिवराम आप्टे आदि कोषकारों ने इसे अव्यय माना है। परन्तु अनेक वैयाकरण 'प्राय' (पुं०) शब्द से प्रकृत्यादिस्य उपसंख्यानम् (वा०) द्वारा नृतीया विभक्ति हुई मान कर इसे अव्यय नहीं मानते।

(७६) प्रायशः (स्)\*=प्रायः, अवसर, बहुधा । आशाबन्धः कुसुमसवृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति प्रणिय हृदयं विप्रयोगे रणिद्ध (मेघ० १.१०) । इसे तिद्धतशस्-प्रत्ययान्त माना जा सकता है । तब तिद्धतश्चासवंविभक्तिः (३६८)से अव्यय-संज्ञा हो जायेगी ।

(८०) वस्तुतः (स्)\* = यथार्थतः, दर असल, हकीकत में, सत्यतः, मूलतः -वस्तुतः लुकारस्य ऋकारग्राहकत्वं न कुत्राप्युपलम्यते (तत्त्ववोधिनी संज्ञाप्रकरण)।

(८१) अथ किम्\* = जी हां । सर्वथा अप्सरःसम्भवेषा । अथ किम् (शाकुन्तल०१)। अपि वृषलमनुरक्ताः प्रकृतयः ? अथ किम् (मुद्रा०१)।

(दर्) अन्वक् = पीछे । तां वेवतापित्रतिथिकियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः (रघु० २.१६)। अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं क्लीबमन्ययम् — इत्यमरः ।

(८३) अपि वा\*=अथवा । हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः स्यामिकापि वा (रघु० १.१०)।

(८४) कस्मात्\* = क्यों, किस कारण, किस लिये। अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेन्मयैव कस्मादवधीरिता प्रिया (शाकुन्तल० ६.१३)। इस विभक्तिप्रतिरूपक ल० प्र० (३६) अव्यय से नञ्समास होकर 'अंकस्मात्' अव्यय बनता है । पुनः इस अव्यय से अकस्माद्भव आकस्मिकः (विनयादित्याट् ठिक टेर्लोपः) सिद्ध होता है ।

- (८५) प्रगे = प्रातःकाल, सुबह सवेरे । सायं स्नायात् प्रगे तथा (मनु० ६.६) । इसी से ही 'प्रगेशयः' (प्रभात में सोने वाला) आदि निष्पन्न होते हैं । सायंचिरंप्राह्नेप्रगे० (१०८६) सूत्र में अनव्यय प्रगशब्द को एत्व निपाता किया गया है ।
- (८६) परश्वः (स्) = आगामी कल से अगला दिन, परसों । परश्वो यास्यति मुनिः । अनागतेऽद्धि श्वः परश्वश्च परेऽहनि–इत्यमरः ।
  - (८७) स्नाक् = शीघ्र । स्नाक् सरन्त्यभिसारिकाः (हमचन्द्र) ।
  - (८८) अरम् = शीघ्र । अरं याति तुरङ्गमः (हमचन्द्र) ।
- (८९) रहः (स्) = एकान्त, एकान्त में, चुपके से । अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् संगतं रहः (शाकुन्तल० ५.२४) । रहो भवं रहस्यम्, दिगादित्वाद्यत् । रहस् शब्द सकारान्त नपुंसक भी है । यथा– रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः (किरात०- १.३) ।
- (९०) उपजोषम् = १. अपनी इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा से । यथोपजोषं वासांसि परिचाय—(भागवत० ८.९.१५), अपनी इच्छानुसार वस्त्र धारण करके । २. 'दिष्ट्या' अर्थ में— उपजोषं ते पुत्रो जातः (हमचन्द्र), बड़े आनन्द की बात है कि तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है । 'समुपजोषम्' भी देखा जाता है । दिष्ट्या समुपजोषञ्चेत्यानन्दे— इत्यमरः ।
- (९१) अद्यत्ये = आजकल । **किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति** (महाभाष्ये पस्पशा) ।
- (९२) तदनु इसके बाद । सन्देशं मे तदनु जलद (मेघदूते) । यहां 'तस्य अनु' इस विग्रह में पूरणगुण० (२.२.९९) से समास का निषेध है अतः इसे अव्यय मानना चाहिये ।

स्वरादियों और चादियों का ठीक तरह से पृथक् २ निरूपण एक दुष्कर कार्य है । कुछ स्वरादि शब्द चादियों में तथा कुछ चादि शब्द स्वरादियों में मिश्रित हो गये हैं । कुछ शब्द तो दोनों ही गणों में पढ़े गये हैं । परन्तु यहां यह ध्यातव्य है कि जिन में निपातस्वर (आद्युदात्त) इष्ट हो उन्हें चादियों में तथा जिन में अन्तोदात्तस्वर इष्ट हो उन्हें स्वरादियों में गिनना चाहिये । किञ्च जहां दोनों प्रकार के स्वर अभीष्ट हों उनको दोनों ही गणों में पढ़ना चाहिये । इन चादियों से अतिरिक्त अन्य भी बहुत से निपात होते हैं । इन सबकी भी स्वरादिनिपातमव्ययम् (३६७) सूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है । इन सबका विवेचन जानने के इच्छुक प्रागरीश्वरान्निपाताः (१.४.५६) के अधिकार को अष्टाध्यायी या काशिकावृत्ति में देखें ।

इयन्त इति संख्यानं निपातानां न विद्यते । प्रयोजनवशादेते निपात्यन्ते पदे पदे ॥

परन्तु यह स्वरव्यवस्था अनेकाच् शब्दों के लिये ही समझनी चाहिये क्योंकि एकाच् शब्दों में चाहे आद्युदात्त स्वर हो या अन्तोदात्त, कोई अन्तर ही नहीं पड़ता ।

२. निपातों के विषय में एक सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है-

प्र आदि शब्द भी निपाताधिकार में प्रादयः (५४) सूत्रद्वारा निपातसंज्ञक होकर अव्ययसंज्ञक हो जाते हैं। इन प्र आदियों का किया के योग में तथा कुछ का कियायोग के अभाव में भी स्वतन्त्ररीत्या प्रयोग हुआ करता है। किया के योग में इन की उपसर्गाः कियायोगे (३५) सूत्र से उपसर्गसंज्ञा विशेष है। निपातसंज्ञा तो दोनों अवस्थाओं में ही अक्षुण्ण बनी रहती है। अब प्रादियों में कियायोग के अभाव में स्वतन्त्रतया प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रसिद्ध २ निपातों का विवेचन करते हैं—

- (१) अनु । १. पीछे-विष्णोः पश्चाद् अनुविष्णु (सि० की०)। आस्वास्यादी तवनु कथयेर्माधवीयामवस्थाम् (मालती० ६.२६)। २. के साथ साथ (लम्बाई में)-अनुगङ्गं वाराणसी (न्या॰ च॰), गङ्गातट के साथ साथ बनारस बसा हुआ है। ३. हीन अर्थ में -अनु पाणिनिमन्ये वैयाकरणाः (न्या॰ च०), अन्य वैयाकरण पाणिनि से नीचे हैं। अन्वर्जनं धानुष्काः (व्या० च०), अन्य धनुर्धारी अर्जुन से हीन हैं। इसी प्रकार-अन्वाम्नं फलानि आदि । ४. लक्षण (निशानी) अर्थ में विकासनु विद्योतते विद्युत् (काशिका), बिजली वृक्ष के समीप चमक रही है। इसी प्रकार-कमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदितिष्ठत् (रघु० २.२४) । ५. इत्यम्भूताख्यान (वह इस तरह का है-इस प्रकार कहने) में साधुदेंवदत्ती मातरमन्, देवदत्त माता के प्रति सद्वचवहारी है। ६. भाग (हिस्सा) अर्थ में लक्ष्मीहरिमन (सि॰ कौ॰), लक्ष्मी विष्णु का माग है। ७. वीप्सा-वृक्षं वृक्षमनु सिञ्चति (सि॰ कौ॰), प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। द. हेतुयुक्त अनन्तर अर्थ में जपमनु प्रावर्षत् (सि॰ कौ॰), जप के कारण जप के बाद वर्षा हुई । ६. के अनुसार-अनुक्रमम्, अनुज्येष्ठम्, अनु-रूपम । इस के अन्य भी अनेक अर्थ आकरग्रन्थों में देखें । घ्यान रहे कि प्राय: इन अर्थों में इस की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है तब कर्मप्रवचनीययुक्ते दितीया (२.३.५) सूत्र से इस के योग में द्वितीया विमक्ति हो जाती है। विशेष सिद्धान्तकौमुदी में देखें।
- (२) आङ्—आ। १. ईषत् (थोड़ा) वर्ष में— ओष्णम् (ईषदुष्णम्—कुछ गरम)। २. मर्यादा अर्थ में— ओदकान्ताद् आवनान्ताद्वा प्रियं प्रोध्यमनुव्रजेत् (धर्म-शास्त्रे), तालाव या वन के अन्त तक प्रवास करते बन्धु के साथ जाये। इसीप्रकार—आ परितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगिवज्ञानम् (शाकुन्तल० १.२)। आ विन्ध्याद् उत्तरपथः। ३. अभिविधि अर्थ में—आ कुमाराद् यज्ञः पाणिनेः, पाणिनि का यश्च बच्चों तक अर्थात् बच्चों को भी अभिव्याप्त कर रहा है। इसीप्रकार—आमूलाच्छ्रोतु-मिच्छामि (शाकुन्तल० १)। मर्यादा और अभिविधि अर्थों में आङ् मर्यादावचने (१.४.८८) से आङ् की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है तब इस के योग में पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२.३.१०) सूत्र से पञ्चमीविभक्ति हो जाती है।
- (३) अघि । १. स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध में अधि ब्रह्मदत्ते पाञ्चालाः (काशिका), पाञ्चालदेश ब्रह्मदत्त के अधीन है । अधि पाञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः (काशिका), ब्रह्मदत्त पाञ्चालदेश का अधिकृत राजा है । इसी प्रकार—अधि रामे मूः, अधि भुवि रामः (सि॰ कौ॰) । ध्यान रहे कि यहां अधिरीक्वरे (१.४.६६) सूत्र से 'अधि' की

कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उस के योग में यस्मादिधकं यस्य चेश्वरमचन तत्र सप्तमी (२.३.६) द्वारा कभी स्वामिवाचक से तथा कभी स्ववाचक से सप्तमी विभिवत हो जाती है। २. में, के विषय में—हरौ इत्यिधहरि (हरि में या हरि के विषय में)। अव्ययीमावसमास के नित्य होने से लौकिकविग्रह में 'अधि' लिखा नहीं जा सफता।

- (४) अपि । १. प्रश्न में--अपि सन्निहितोऽत्र कुलपितः (शाकुन्तल० १), क्या कुलपति आश्रम में हैं ? अप्यग्रणीर्मन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते ? (रषु॰ ५.४) । अपि क्रियार्थं सुलभं सिमत्कुशम् (कुमार० ५.३३)। २. थोड़ा, स्तोक, विन्दु, जरा सा अंश आदि अर्थों में — सर्पिषोऽपि स्यात्, मधुनोऽपि स्यात् (काशिका), घृत का अंश होगा, मधु का अंश होगा । ३. कामचारानुज्ञा—अपि सिञ्च अपि स्तुहि (काशिका), तुम्हारी इच्छा है सींची या स्तुति करो। ४. सम्भावना प्रकट करने में (शायद) -- अपि नाम कूलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात् (शाकुन्तल० १) । अपि नाम रामभद्रः पुनरपीदं वनमलङ्कुर्यात् (उत्तरराम० २) । ५. समुच्चय (मी)— अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु (शाकुन्तल० १)। विष्णुशर्मणापि पाठितास्ते राजपुत्राः (पञ्च० प्रस्तावना) । ६. चाहे हो- अपि धन्चन्तरिर्वेद्यः किं करोति गतायुषि (सुभाषित) ७. ज़ोर या Stress देने के लिये- विधुरिप विधियोगाद् ग्रस्यते राहुणाऽसौ (हितोप० १.१९)। अपि प्रावा रोदित्यपि दलति बज्रस्य इदयम् (उत्तरराम० १.२८) । यूयमप्यनेन कर्मणा परिश्रान्ताः (शाकुन्तरु०१) । ८. कवियों द्वारा विरोधाभास प्रदर्शित करने में- **खर्वामपि अखर्वपराक्रमाम्**, श्यामामपि यशःसमूहश्वेतीकृतत्रिभुवनाम् (शिवराज० २) । ९. किम्' के साथ लग कर अनिश्चय में - व्यतिषजित पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः (उत्तरराम० ६.१२) । केऽपि एते प्रवयसः त्वां दिदृक्षवः (उत्तरराम० ४) ।
- (५) अभि । १. लक्षण (निशानी)—वृक्षमि विद्यातते विद्युत् (काशिका), वृक्ष के सामने बिजली चमक रही है। २. इत्यम्भूताख्यान —साधुर्वेवदत्तो मातरमि (काशिका)। ३. वीप्सा वृक्षं वृक्षमि सिञ्चिति। ४. आभिमुख्य में अग्निमि शलभाः पतन्ति (काशिका), पतंगे अग्नि के अभिमुख गिर रहे हैं। आभिमुख्य अर्थ में वैकल्पिक अध्ययीमावसमास का भी विधान है अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति। लक्ष-णादि अर्थों में 'अभि' की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उस के योग में द्वितीया विमक्ति हो जाती है।
- (६) प्रति । १. लक्षण—वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् (काशिका) । तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वक्षी विद्युद्धः (रघु० २.७०) । मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति (शाकुन्तल० १) । २. इत्थम्भूताख्यान—साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति (काशिका) । ३. भाग—यदत्र मां प्रति स्यात्तव् दीयताम् (काशिका), इस में मेरा जो हिस्सा हो वह दीजिये । ४. वीप्सा—वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चिति । ५. प्रतिनिधि—अभिमन्युरर्जुनतः प्रति (काशिका), अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है । प्रद्युक्नो वासु-वेवतः प्रति (काशिका), प्रद्युम्न वासुवेव का प्रतिनिधि है । ६. प्रतिदान (बदले में

á.

देना) — तिलेम्यः प्रति यच्छिति माषान् (काशिका), तिलों के बदले माष देता है। शेफालीम्यो यदुर्लास्यं प्रति गन्धाच्च मास्ताः (व्या० च०), वायु ने शेफालिका से गन्ध ले कर उस के बदले उन्हें नृत्य दे दिया । ७. आभिमुख्य में — अग्नि प्रति शलभाः पतन्ति, प्रत्यिक शलभाः पतन्ति, प्रत्यिक शलभाः पतन्ति। पूर्ववत् वैकल्पिक अव्ययीभावसमास हो जाता है।

- (७) परि । १. लक्षण (निशानी)—वृक्षं परि विद्योतते विद्युत् (काशिका), वृक्षं पर बिजली चमक रही है। २. इत्थम्भूताख्यान—साधुर्देवदत्तो मातरं परि । ३. भाग—यदत्र मां परि स्यात्तद्दीयताम्, इस में मेरा जो भाग है वह दे दीजिये। ४. वीप्सा—वृक्षं वृक्षं परि सिञ्चिति । ५. मर्यादा—परि त्रिगर्तम्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्तदे देश तक (पर त्रिगर्त को छोड़ कर)मेघ बरसा। ६. दुःखी, तंग—परिग्लानोऽध्ययनाय —पर्यध्ययनः ।
- (८) अप । तक, मर्यादा अर्थ में -- अप त्रिगर्तेम्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्तदेश तक (पर त्रिगर्त में नहीं) मेघ बरसा । अवपरी वर्जने (१.४.८७) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उस के योग में -- पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२.३.१०) से पञ्चमी हो जाती है।
- (६) उप। १. हीन, निम्न उप हींर सुराः (सि॰ कौ॰), देवता हिर से निम्नकोटि के हैं। शकादय उपाच्युतम्(बोपदेव), इन्द्र आदि मगवान् विष्णु से निम्नस्तर के हैं। २. अधिक उप पराधें हरेगुंणाः (सि॰ कौ॰), हिर के गुण परार्धसंख्या से भी अधिक हैं। यस्मादिधकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र संप्तमी (२.३.६) इस सूत्र से अधिक अर्थ के वाचक उप के योग में सप्तमी विमक्ति हो जाती है।
- (१०) अति । १. अतिशय, आधिक्य अतिदानाद् बिलबंद्धो नष्टो मानात् सुयोधनः । विनष्टो रावणो लौल्याद् अति सर्वत्र वर्जयेत् (चाणक्य०)। नातिदूरे — बहुत दूर नहीं — निकट । २. अतिक्रमण में — अति देवांस्ते मनुजाः परार्थे ये तनुत्यजः (व्या० च०), वे मनुष्य देवताओं का अतिक्रमण कर जाते हैं जो दूसरों के लिये प्राण देते हैं । अति देवान् कृष्णः (सि० कौ०)। श्रिया समानान् अति सर्वान् स्याम् (अथवं० ११.१.२१), में लक्ष्मी में समान लोगों से आगे बढ़ जाऊँ। अतिरतिक्रमणे च १९४. ६४) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उस के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है।

अब तद्धितान्त अव्ययों का वर्णन करते हैं-

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(३६८) तद्धितश्चाऽसर्वविभिनतः ।१।१।३७॥ यस्मात् सर्वा विभिनतर्नोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात् ॥

अर्थ: — जिस तद्धितान्त से वचनत्रयात्मिका सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो। सकतीं वह अव्ययसञ्ज्ञक हो।

व्याख्या - तद्धितः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । असर्वविभित्तः ।१।१। अव्ययम्

प्रतिनिधि और प्रतिदान में प्रति की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर इस के योग में पञ्चमी हो जाती है। देखें इस व्याख्या का विभक्तचर्थपरिक्षिष्ट (३८, ३९)।

२. पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या (वा० ६१) इस वात्तिक से नित्यसमास हो जाता है अतः लौकिकविग्रह में 'परि' का प्रयोग नहीं हो सकता ।

।१।१। (स्वर। दिनिपातमव्ययम् से)। समासः—नोत्पद्यन्ते सर्वा वचनव्रयात्मिका विभवतयो यस्मात् सोऽसर्वविभिन्तः, बहुत्रीहिसमासः। अर्थः—(असर्वविभिन्तः) जिस से वचनत्रयात्मिका सम्पूर्ण विभिन्तयां उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह (तिद्धतः == तिद्धिन तान्तः वे) तिद्धितान्त (च) भी (अन्ययम्) अन्ययसंज्ञक होता है।

यथा—अतः (इस से) इस तिद्धतान्त से सब विभिन्तियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं, अर्थात् 'इस से को, इस से द्वारा, इस से के लिये' इत्यादि विभिन्तियों वाला व्यवहार यहां सम्भव नहीं हो सकता। इसलिये यह अव्ययसंज्ञक है। अत एव—अत्रतः, तत्रतः, कुत्रतः आदि प्रयोग ठीक नहीं।

प्रशस्तं पचतीति—पचितरूपम् [प्रशंसायां रूपप्(४.३.६६)], ईषद् असम्पूणं पचतीति पचितिकल्पम् [ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः (५.३.६७)]। यहां इन तिह-तान्तों से भी वचनत्रयात्मिका सब विभिवतयां उत्पन्न नहीं हो सकतीं अतः इन की भी अव्ययसंज्ञा हो कर सुँप् का लुक् प्राप्त होता है—जो अत्यन्त अनिष्ट है। किञ्च वचन-त्रयात्मिका सब विभिवतयां तो 'उभय' शब्द से भी उत्पन्न नहीं होतीं और यह तिहतान्त भी है अतः इस की भी अव्ययसंज्ञा हो कर सुँब्लुक् आदि दोष प्राप्त होते हैं। इस पर उन उन तिहतप्रत्ययों का परिगणन करते हैं जिन के अन्त में आने से अव्ययसंज्ञा होती हैं।

[लघु०] परिगणनं कर्तव्यम् । तसिँलादयः प्राक्पाशपः । शस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः । अम् । आम् । कृत्वोऽर्थाः । तसि-वसी । ना-नानौ । एतदन्तम-व्ययम् । अत इत्यादि ।।

अर्थः - उन तद्धित प्रत्ययों का परिगणन करना चाहिये ---

- [क] 'तसिँल्' से ले कर 'पाशप्' के पूर्व तक के सब प्रत्यय।
- [ख] 'शस्' से ले कर समासान्तों के पूर्व तक के सब प्रत्यय।
- [ग] 'अम्' और 'आम्' प्रत्यय।
- [घ] 'कृत्वसुँच्' तथा उस के अर्थ वाले अन्य प्रत्यय।

१. एकवचनमुत्सर्गतः करिष्यते—इस महामाष्य के कथन से सब विभक्तियों का एक-वचन तो सब शब्दों से स्वतः सिद्ध है ही, अतः 'असर्वविभक्तिः' यह कथन व्यर्थ हो जाता है। इसलिये यहां इस का आशय यह समभना चाहिये कि जिस तद्धि-तान्त से सब विभक्तियों के सब वचनों की उत्पत्ति न हो उस की अव्ययसंज्ञा होती है।

२. केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगामावेन फलामावात् संज्ञाविधावपि तदन्तविधिः।

३. यहां यह घ्यान रहे कि इस परिगणन के विना दोषनिवृत्ति असम्भव है, अतः यह तिद्धितःचासर्वविभक्तिः (३६८) सूत्र व्यर्थ सा है। अत एव प्राचीन वैयाकरणों ने इस परिगणन को स्वरादिगण में सम्मिलित कर दिया है। देखें काशिकावृत्ति (१.१.३६)।

[ङ] 'तसिं' और 'वतिं' प्रत्यय।

[च] ना' और 'नाज्' प्रत्यय।

ये तिद्धितप्रत्यय जिन के अन्त में हों उन की अव्ययसंज्ञा होती है। यथा—

'अतः' (यहां एतद् शब्द से तिसँल् प्रत्यय किया गया है)।

व्याख्या—उपर्युक्त सब प्रत्यय अष्टाध्यायी के कम से कहे गये हैं। जिन को अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ कण्ठस्थ है उन के लिये यह सब समभना अत्यन्त सुकर है। हम यहां इन प्रत्ययों का ससूत्र गोदाहरण विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

[क] तसिँलादयः प्राक पाशपः ।।

(तसिँल् से लेकर पाशप् के पूर्व तक के सब प्रत्यय)

(तसिँल्) — [पञ्चम्यास्तसिँल् (४.३.७), पर्यभिभ्यां च (४.३.६)]।

इतः (स्) = इस से, इस कारण से । तस्भादितो मयान्यत्र गन्तव्यं कानने क्विचित् (कथासरित्०)।

ततः (स्) = उस से, उस कारण से । इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ।

अतः (स्) = इस से, इस कारण से । अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् सङ्गतं रहः (शाकुन्तल० ५.२४) । अतोऽहम्ब्रवीमि (पञ्च० १) ।

कुतः (स्) = किस से, किस कारण से, कहां से । कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे

समुपस्थितम् (गीता० २.२)।

यतः (स्) = जिस से, जिस कारण से, जहां से । यतो जातानि भुवनानि विश्वा (श्वेता० ४.४) । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तै० उप० ३.१) ।

सर्वतः (स्) = सब ओर से, चहुं ओर से । सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षि-श्विरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठित (गीता० १३.१३) । सर्वतो नगरं प्राकारः ।

अन्यतः (स्) = अन्य से । तीर्थोदकं च विह्नश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः (उत्तर-

राम० १.१३)।

परितः (स्) = चहुं ओर से । वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रकीणिश्छायाश्चरितः वहुधा भयमादधानाः (शाकुन्तल० ३.२४) । परितः कृष्णं गोपाः ।

अभितः (स्) = चारों ओर, दोनों ओर, निकट । परिजनो यथाव्यापारं राजा-नमभितः स्थितः (मालविका० १) । पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजद्भिरभितो नदीम् (रामा-यण० २.६५.८) । ततो राजाऽब्रवीद् वाक्यं सुमन्त्रमभितः स्थितम् (रामायण) ।

उभयतः (स्) = दोनों ओर । उभयतो मार्गं वृक्षाः ।

नोट—उभयतः, सर्वतः, परितः, अभितः—इन के योग में द्वितीया विभिनति का विधान है। देखें—इसी व्याख्या के तृतीयमाग का विभिनत्यर्थपरिशिष्ट (१०, ११)।

१. 'इतः' आदि ये तद्धितान्त अव्यय प्रायः सब प्रसिद्ध हैं अतः इन पर \* यह चिह्न अङ्कित नहीं किया है।

(त्रल्)—[सप्तम्यास्त्रल् (५.३.१०)]।

सर्वत्र = सब जगह, सब में, सब स्थानों पर। साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने (चाणक्य०)। अति सर्वत्र वर्जयेत् (चाणक्य०)।

कुत्र = कहां, कहां पर । कुत्र नु खलु गत आर्यवसन्तकः (स्वप्न० ४)। राङ्काभिः सर्वमाकान्तमन्तं पानं च भूतले । प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवतव्यं कथं नु वा (हितोप० १.२४) ।

अन्यत्र = अन्य जगह, दूसरी जगह पर । विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहित (पञ्च० १.४१) ।

अत्र = यहां, यहां पर, इस पर, इस में । यत्ने कृते यदि न सिष्यिति कोऽत्र दोषः (पञ्च० १.२१७)। तन्भद्रं न कृतं यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः (हितोप० १)।

यत्र = जहां, जिस में । तत्र = वहां, उस में । यत्र विद्वज्जनो नास्ति क्लाच्य-स्तत्रार्ल्योरिष । निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि दुमायते (हितोप० १.६६) ।

एकत्र = एक जगह पर, एक में । घृतकुम्भसमा नारी तप्ताङ्कारसमः पुमान् । तस्माद् घृतं च विह्नञ्च नैकत्र स्थापयेद् बुधः (हितोप० १.११८) ।

अमुत्र = उस में, परलोक में । अनेनैवार्भकाः सर्वे नगरेऽमुत्र भिक्षताः (कथा-सरित्०) । नामुत्र हि सहायार्थं पिता भाता च तिष्ठतः (मनु० ४.२३६) । प्रेत्यामुत्र भवान्तरे— इत्यमरः ।

बहुत्र = बहुतों में, बहुत स्थानों में । पूर्वत्र = पूर्व में । उत्तरत्र = अगले में । उभयत्र (दोनों में) इत्यादि ।

(ह)—[इदमो हः (५.३.११), वा ह च च्छन्दिस (५.३.१३)]।

इह = यहां, इस में । इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते (पञ्च० १.५)। अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमइनुते (हितोप० १.८३)।

कुह = कहां। वेद में ही प्रयोग होता है। यं स्था पृच्छन्ति कुह सेति घोरम् (ऋ० २.१२.५)।

(अत्)—[िकमोऽत् (५.३.१२)]।

वन = कहां, किस स्थान पर । वन गताः पृथिवीपालाः ससैन्यबलवाहनाः ।

१. 'अत्र' और 'तत्र' के आगे भवत् (आप) शब्द का प्रयोग 'पूज्य, आदरणीय' आदि अथ को प्रकट करने के लिये किया जाता है। पूज्ये तत्रभवानत्रभवांश्य भगवानिय—इत्यभिधानिचन्तामणी हेमचन्द्रः। जब आदरणीय पुरुष या स्त्री, वक्ता के सामने या निकट हो तो 'अत्रभवान्, अत्रभवती' आदि का, जब दूर हो तो 'तत्रभवान्, तत्रभवती' आदि का प्रयोग होता है। यथा— अत्रभवान् प्रकृति-मापन्नः (शाकुन्तल० २)। वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवतीं लक्षये (शाकुन्तल० १)। असाधुदर्शो तत्रभवान् काश्यपः, य इमामाश्रमधर्मे नियुङ्कते (शाकुन्तल० १)। इनका विशेष विवेचन (१२०८) सूत्र पर देखें।

वियोगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठित (हितोप० ४.६४) । क्व वयं क्व परोक्ष-सन्मथो मृगज्ञावैः सममेधितो जनः (ज्ञाकुन्तल० २१६)। क्व सूर्यप्रभवो वंशः (रघु० १.२) । क्वचित् = कहीं पर, कभी, किसी दिन । क्वचित् पृथ्वीज्ञय्यः क्वचिदिप च पर्यञ्कर्षायनः (नीति० ७३)। कुपुत्रो जायेत क्वचिदिष कुमाता न भवति (देवीक्षमा० १)। इसी प्रकार—क्वापि = कभी, कहीं पर ।

(दा) --- [सर्वेकान्यिकयत्तदः काले दा (४.३.१४)]।

सर्वदा = हमेशा । स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते (पञ्च० १.५) ।
सदा = हमेशा । 'दा' प्रत्यय के परे रहते सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि (१२०६)
से 'सर्व' को वैकल्पिक 'स' आदेश हो जाता है। सदाभिमानैकधना हि मानिनः (माघ० १.६७)।

एकदा = एक बार, कभी । अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपश्यम् (हितोप० १)। अन्यदा = अन्य समय में । अन्यदा भूषणं पुंसां क्षमा लज्जेव योषिताम् । परा- क्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव (माघ० २.४४) ।

कदा = कब, किस समय। परदारपरव्रव्यपरद्रोहपराङ्मुखः। गङ्गा सूते कदागत्य स्थाभयं पाविषयित (सुभाषित ०)। कदागुरोकसो भवन्तः ?। कदाचित्, कदाचन, कदापि = कभी। कदाचित् कुपिता माता न कदाचिद् हरीतकी (सुभाषित ०)। आनुदं स्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन। (तै० उप० २.४)।

यदा = जब । यदा किञ्चिज्जोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम् (नीति० ७) । तदा = तव । यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् (गीता० ४.७) ।

(हिल्) — [इदमो हिल् (५.३.१६), अनदातने हिलन्यतरस्याम् (५.३.२१)]।
एतिह = इस समय, अब। भवन्तमेतिह मनस्विगहिते विवर्त्तमानं नरदेव
वर्त्मिन । कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुक्किमवाग्निरुच्छिखः (किरातक्
१.३२)।

र्काह = कब। वेद में प्रायः प्रसिद्ध है। लोक में - किहिचित् = कभी भी। अकामस्य क्रिया काचिव् वृक्यते नेह किहिचित् (मनु० २.४)।

यहि = जब। तहि = तब। सुषिरो व पुरुषः स व तहाँव सर्वो यहाँशितः (मैत्रा० सं० ३.६.२), मनुष्य निश्चय ही भीतर से खोखला है, वह तभी पूर्ण हो जाता है जब खा कर तृष्त हो जाता है।

(धुना)--[अधुना (५.३.१७)]।

eleg-

अधुना = अब, इस समय। पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम् (उत्तर-राम० २.२७)।

(दानीम्) — [दानीञ्च (४.३.१८), तदो दा च (४.३.१६)]। इदानीम् = अव। तदानीम् = तव। वस्से प्रतिष्ठस्वेदानीम् (शाकुन्तल० ४)। नासदासीन्नो सदासीत्तवानीम् (ऋ॰ १०.१२६.१)। (सद्यस् आदि निपातन) — [सद्यःपरुत्परार्यंषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्यु-रितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः (५.३.२२), द्युरचोभयाद्वन्तव्यः (वा०)]।

सद्यः (स्) = समानेऽहिन, उसी दिन, उसी समय, फौरन, तत्काल। सद्यो बलहरा नारी सद्यो बलकरं पयः (चाणक्य०)। नाऽधर्मञ्चिरितो लोके सद्यः फलित गौरिव (मनु० ४.७२)।

परुत् = पिछले वर्ष, गत वर्ष में । परुज्जातस्सुतस्तव । परारि = गत वर्ष से पूर्व वर्ष में । परारि वृष्टिः समभूदपूर्वा ।

ऐषमः (स्) == इस वर्षं में । महार्घता वृद्धिमुपागतैषमः, इस वर्षं महंगाई बढ़ गई है ।

परेद्यवि = परले दिन, परसों । स तु गन्ता परेद्यवि, वह तो परसों जायेगा । अद्य = इसी दिन, आज । इवःकार्यमद्य कुर्वीत (महाभारत० १२.३२१.७३) । पूर्वेद्युः(स्) = पूर्व दिन, गत दिन, पिछले दिन । प्रातःकृतार्थानि यथा विरेजु-स्तथा न पूर्वेद्युरलङ्कृतानि (भट्टि० ११.२१)।

अन्येद्युः (स्) = अन्य दिन । अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोम-थेनुः (रघु० २.२६) । अन्यतरेद्युः (स्) = दो में से एक दिन ।

इतरेद्युः (स्) = अन्य दिन । अपरेद्युः (स्) = अन्य दिन । ततोऽपरेद्युस्तं देशमा-जगाम स वीर्यवान् (रामायण० १.११.२४) । अधरेद्युः (स्) = परले दिन, परसों । उभयेद्युः (स्) = दोनों दिनों में । उत्तरेद्युः (स्) = अगले दिन । उभयद्युः (स्) = दोनों दिनों में ।

(थाल्) — [प्रकारवचने थाल् (५.३.२३)]।

यथा = जैसे । तथा = वैसे । यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां गुश्रूषुरिधगच्छित (मनु० २.२१८) । यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम् (मनु० ६.६०) ।

सर्वथा = सब प्रकार से, सब तरह से । सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः (उत्तरराम० ५) ।

अन्यथा = अन्य प्रकार से, विपरीत । यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । इति चिन्ताविषक्नोऽयमगदः किं न पीयते (हितोप० प्रस्तावना ३०) ।

उभयथा — दोनों प्रकार से, दोनों अवस्थाओं में । उभयथाऽपि घटते (विक्रमो ० ३) । छन्दस्युभयथा (३.४.११७)।

(थर्मु)—[इदमस्थर्मुः (४.३.२४), किमश्च (४.३.२५)]।

इत्थम् — इस तरह, इस प्रकार । **इत्थममुं विलयन्तममुञ्चद् दीनदयालुतया-**ऽविनयाल: (नैषघ० १.१.४३) ।

कथम् चर्कं से किस तरह, किस प्रकार । कथं मारात्मके त्विय विश्वासः ? (हितोप० १) । कथं नु शक्योऽनुनयो महर्षे विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम् (रघु० २.५४) । कथमपि ≔िकसी तरह, बड़ी किउनता से । तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः

कौतुकाधानहेतोः (मघ० १.३)। कथमपि भुवनेऽस्मिन् तावृ्द्धाः सम्भवन्ति (मालती० २.६)। कथं कथमपि = वड़ी कठिनता से। कथं कथमप्युत्थाय चिलतः (पञ्च० १)। कथिञ्चत्, कथञ्चन = किसी तरह, बड़ी मुश्किल से। कथिञ्चदीशा मनसां बभूवुः (कुमार० ३.३४)। न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन (मनु० ४.११)।

(था) - [था हेती च च्छन्दिस (४.३.२६)]।

कथा = किस कारण से। वेद में ही प्रयोग होता है । कथा विधात्यप्रचेताः (ऋ० १.१२०.१), अज्ञानी कैसे कार्य कर सकता है ?

(अस्तातिँ)—दिक्छब्देभ्यः सप्तमी-पञ्चमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः

(4.3.20)1

पुरस्तात् = सामने, पूर्व में, पूर्व से, पूर्व (दिशा, देश या काल), गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेनंश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम् (रघु० २.४४)। रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् (मेघ० १.१५)। पुरस्तादपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्त-रान् (परिभाषा)। इसी प्रकार—

परस्तात् = आगे, परे, दूसरी ओर । वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः

परस्तात (श्वेता० ३.४) । परस्ताज्ज्ञायत एव (शाकुन्तल० १)।

अधस्तात् = नीचे, नीचे की ओर । धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद् भवत्य-धर्मेण (सांख्यका॰ ४४) । तस्याधस्ताद् वयमपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु (उत्तरराम॰ २.२४) ।

(अतसुँच्) — [ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुँच् (४.३.२८), विभाषा परावराभ्याम्

(4.3.78)]1

दक्षिणतः (स्) = दक्षिण में, दक्षिण से, दक्षिण (दिशा और देश केवल दो के लिये)। उत्तराहि वसन् रामः समुद्राद् रक्षसां पुरीम्। अवेल्लवणतोयस्य स्थितां दक्षिणतः कथम् (भट्टि० ८.१०७)। इसी प्रकार—उत्तरतः = उत्तर में, उत्तर से, उत्तर। परतः = परे, पर से, पर। अवरतः = पीछे से। ये दिशा, देश और काल तीनों के लिये प्रयुक्त होते हैं।

(अस्तातेर्लुक्)—[ अञ्चेर्लुक् (४.३.३०) ]।

प्राक् = पहले, आगे, पूर्व में, पूर्व से, पूर्व (दिशा, देश या काल)। प्राक् पादयोः पतित खादित पृष्ठमांसम् (हितोप० १.५१)। प्राङ् नाभिवर्धनात् पृंसो जातकर्म विधीयते (मनु० २.२६)। प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः प्राङ्मुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयित स्म, तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थेन भिवतुं किम्पुनिरयता सूत्रेण (महाभाष्य १.१.१)। प्राग्गामि पृण्यं नृणाम् (हेमचन्द्र), मनुष्यों का पृण्य आगे चलता है। इसी प्रकार प्रत्यक् = विपरीत दिशा। आदि शन्द जानने चाहियें।

(रिल्, रिष्टात्) — [जपर्युपरिष्टात् (५.३.३१)]। जपरि = ऊपर (दिशा, देश, काल)। अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृद्धिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता (रघु० २.६०) । उपर्युपरि = ऊपर अपर । उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति (हितोप० २.२)।

उपरिष्टात् =ऊपर (दिशा, देश, काल,) । संजातन्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधः (वैराग्य० ११०) । इत्युपरिष्टाद् न्याख्यातम् ।

(आति) -- [ पश्चात् (५.३.३२) ]।

पश्चात् = पीछे, अस्तात्यर्थे । लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् (नीति ० ४६)। गच्छिति पुरः शरीरं धावित पश्चादसंस्तुतं चेतः (शाकुन्तल ० १.३३) । पश्चात्पुच्छं वहिति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्रम् (उत्तरराम० ४.२६) । पश्चात्तापः ।

 $(a, a_1,)$  — [ पश्च पश्चा च च्छन्दिस (x. 3. 33) ] । पश्च — पीछे । पश्चा — पीछे । वेद में ही प्रयुक्त होते हैं ।  $(a_1 f_1^2)$  — [ उत्तराधरदक्षिणादातिः (x. 3. 38) ] ।

उत्तरात्, अधरात्, दक्षिणात् । अस्ताति वाला अर्थ । उत्तराद् वसति (उत्तर-स्यां दिशि वसतीत्यर्थः) । उत्तरादागतः । उत्तराद् रमणीयम् (काशिका)। इसी प्रकार —अधराद्वसति, दक्षिणाद्वसति आदि ।

(एनप्) — [ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः (५.३.३॥) ]।

उत्तरेण, अधरेण, दक्षिणेन । सब जगह 'अस्ताति' वाला अर्थ, केवल पञ्चमी का ग्रहण नहीं । इस के योग में एनपा द्वितीया (२.३.३१) द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान है—तत्रागारं धनपितगृहान् उत्तरेणास्मदीयम् (मेघ० २.१२), हमारा घर कुवेर के भवन के निकट उत्तर में है । दण्डकां दक्षिणेनाहं सरितोऽद्वीन् वनानि च (भट्टि० ८.१०८) । उत्तरेण स्रवन्तीम् (मालती० ६.२४) । दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम् आलाप इब श्रूयते (शाकुन्तल० १) ।

(आच्) — [ दक्षिणादाच् (५.३.३६) ]।

दक्षिणा = दक्षिण में, आदि । अस्तात्यर्थे । दक्षिणा ग्रामात् (सि० की०), ग्राम के दक्षिण में । आच्प्रत्ययान्त के योग में अन्यारादितरर्ते दिक्छब्दाञ्चूत्तरपदानाहियुक्ते (२.३.२६) सूत्र से पञ्चमी विभक्ति हो जाती है ।

(आहि) — [ आहि च दूरे (५.३.३७), उत्तराच्च (५.३.३८) ]।

दक्षिणाहि = दक्षिण में। उत्तराहि = उत्तर में। अस्तात्यर्थे। दक्षिणाहि ग्रामात्, उत्तराहि ग्रामात् (सि० कौ०), ग्राम से दूर दक्षिण में, ग्राम से दूर उत्तर में। इस के योग में भी पूर्ववत् पञ्चमी विभक्ति होती है। उत्तराहि वसन् रामः समुद्रात् (भट्टि॰ ५.१०७), समुद्र से दूर उत्तर में रहते हुए राम ने।

(असिँ) -- [ पूर्वाधरावराणामसिँ पुरधवक्षणम् (५.३.३६) ]।

पुरः (स्) = आगे, सामने, पूर्व में, पूर्व से, पूर्व (अस्तात्यर्थे) । अमृं पुरः पश्यित देवदारुम् (रघु० २.३६) । तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः (शाकुन्तल० ७.३०), तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः (मेघ० १.३) ।

अधः (स्) = नीचे, नीचे में, नीचे से (अस्तात्यर्थे)। इस का पहले स्वरादियों पें व्याख्यान किया जा चुका है।

अवः (स्) = न्यून, निम्न, बाह्य आदि (अस्तात्यर्थे)। इस का भी पहले स्वरादियों में व्याख्यान कर चुके हैं।

(घा)—[ सङ्ख्याया विद्यार्थे घा (५.३.४२) ] ।

एकथा = एक प्रकार से । न एकथा = अनेकथा, नैकथा । जगत्कृत्सनं प्रविश्वतः मनेकथा (गीता० ११.१३) । अधुनीत खगः स नैकथा (नैषघ० २.२) ।

द्विधा = दो प्रकार, दो प्रकार से । द्विधा कृत्वाऽऽत्मनी देहमधेन पुरुषोऽभवत् (मनु॰ १.३२) । द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः (रघु॰ १.३६) ।

त्रिघा = तीन प्रकार से । **एकैव मूर्त्तिबिभिदे त्रिधा सा** (कुमार० ७.४४) । चतुर्घा = चार प्रकार से । चतुर्घा विभजात्मानम् आत्मनैव दुरासदे (रामा-यण० ७.८६.११) । इसी प्रकार—पञ्चधा, षड्धा, षोढा, सप्तधा, अष्टघा, नवधा,

बहुधा आदि । (ध्यमुँज्)—[ एकाद्धी ध्यमुँजन्यतरस्याम् (४.३.४४) ]।

ऐकध्यम् = एक बार । **ऐकध्यं भुङ्क्ते** (काशिका) ।

(धमुँज्)—[ द्विज्योदच धमुँज् (५.३.४५) ] । द्वैधम् =ःदो प्रकार । श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ (मनु०

२.१४) ।

त्रैधम् = तीन प्रकार । त्रैधमेष भजित त्रिभिर्गुणैः (माघ० १४.६१) । (एधाच् ) — [ एधाच्य (५.३.४६) ] ।

द्वेघा = दो प्रकार से । वैद्या द्वेघा भ्रमं चन्ने कान्तासु कनकेषु च । तासु तेष्व-प्यनासक्तः साक्षाद् भर्गो नराकृतिः (कुवलया०) ।

त्रेघा ==तीन प्रकार से । त्रेघा विभज्य रिवतां वहसेऽद्य वेणीम् (चम्पूभारत ६.३०) । तुभ्यं त्रेघा स्थितात्मने (रघु० १०.१६) ।

अब इस के आगे याच्ये पाशप् (४.३.४७) सूत्र से पाशप् प्रत्यय का विधान किया जाता है। तिस्लादयः प्राक् पाशपः— में पाशप् से पूर्व का ग्रहण होने से पाशप् प्रत्ययान्त की अव्ययसंज्ञा नहीं होती। अत एव – याप्यो (निन्दितो) वैयाकरणः = 'वैयाकरणपाशः' इत्यादियों में सुंप् का लुक् नहीं होता, क्योंकि सुंब्लुक् तो अव्यय से परे ही हुआ करता है। देखें अव्ययादादसुंपः (३७२)।

[ख] शस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः ॥

(शस् से ले कर समासान्तों से पूर्व तक के प्रत्यय)

(शस्) — [ बह्वल्पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम् (५,४४२)]।

बहुशः (स्) = बहुतों को, बहुतों से, बहुतों के लिये आदि । प्रत्येक कारक में प्रयोग होता है। बहूनि ददातीति बहुशो ददाति। बहुभिर्ददातीति बहुशो ददाति। बहुभ्यो

ददातीति बहुशो ददाति । इसी तरह अन्य कारकों में भी समक्त लेना चाहिये । एवम् — अल्पशः । भूरिशः । स्तोकशः । आदि । एकशः, द्विशः, त्रिशः, शतशः, सहस्रशः — आदि में सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् (५.४.४३) द्वारा वीप्सा में शस् प्रत्यय होता है । एकशो ददाति — एक एक करके देता है । द्विशो ददाति — दो दो देता है । न एकशः — अनेकशः = ग्रनेक वार, अनेकशो निजितराजकस्त्वम् (भट्टि० २.५२) । इसी प्रकार — पादशो ददाति, कार्षापणशो ददाति । आदि ।

(तसिँ) — [ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिँः (५.४.४४) ]।

प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, प्रद्युम्न वासुदेव का प्रतिनिधि है । अभिमन्युरर्जुनतः प्रति, ग्रामिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है । कर्मप्रवचनीय 'प्रति' के योग में जो पीछे (पृष्ठ ५६५ पर) पञ्चमी कह चुके हैं उसी का यहां ग्रहण है ।

(तसिँ) — [आद्यादिभ्य उपसंख्यानम् (वा०)]।

इस वार्त्तिकद्वारा सब विभक्तियों के अर्थ में तिसँ प्रत्यय होता है अतः इसे 'सार्वविभक्तिकस्तिसः' कहा जाता है। यथा—आदौ इति आदितः = आदि में। तस्यादित उदात्तमधंह्रस्वम् (१.२.३२), आदित आदावित्यर्थः। मध्य इति मध्यतः। अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः (महाभारते यक्षोपाख्याने), वृत्तेनेति वृत्ततः। विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्त्रियाणां तु वीर्यंतः (मनु० २.१५५), ज्ञानेनेति ज्ञानतः, वीर्येणेति वीर्यंतः। अस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि (शाकुन्तल० ७), नाम्ना इति नामतः।

(तिसँ) — [ अपादाने चाहीयरुहोः (५.४.४५) ]। चौरादिति चौरतो बिभेति । अध्ययनादिति अध्ययनतः पराजयते । (तिसँ) — [ अतिग्रहाच्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः (५.४.४६) ]।

वृत्ततोऽतिगृह्यते । चारित्रतोऽतिगृह्यते । अन्यानितक्रम्य वृत्तेन चारित्रेण वा गृह्यत इत्यर्थः । वृत्ततो न व्यथते । वृत्तेन न चलतीत्यर्थः । वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन निन्दित इत्यर्थः । इत्यादि ।

(च्विँ) [क्रम्बस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः (५.४.५०)] । अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते तं करोतीति शुक्ली करोति । शुक्ली भवति । शुक्ली स्यात् । अस्मद्विना मा भृशम् उन्मनी भूः (किरात० ३.३९) ।

(सातिँ)-[विभाषा सातिं कात्स्न्यें (५.४.५२) बादि]।

कृतस्नम् अनुदकम् उदकं सम्पद्यत इति उदकी भवति, उदकसाद् भवतीति वा । वर्षासु कृतस्नं लवणिण्डमुदकसाद् भवति । अग्नी भवति, अग्निसाद् भवति शस्त्रम् ।

१. च्वौ, तस्य सर्वापहारलोपे, प्रत्ययलक्षणेन तमाश्रित्य अस्य च्वौ (१२४३) इति अकारस्य ईकारः । जुक्लीति पृथक् पदमव्ययम् । अव्ययत्वात् सुँपो लुक् ।

२ अनुन्मना उन्मना भवतीति विग्रहः । च्वौ सर्वापहारलोपे, अरुमैनश्चक्षुश्चेतोरहो-रजसां लोपश्च (४.४.४१) इति सकारलोपे, अस्य ईत्वे च कृते रूपसिद्धिः ।

३. च्व्यन्तमेतद्रूपम् । च्वौ च (१२४६) इति दीर्घः।

(त्रा) — [देये त्रा च (६.४.५६), तदधीनवचने (५.४.६४) आदि]। व्राह्मणत्रा करोति । त्राह्मणाधीनं देयं करोतीत्यर्थः। राजसात् करोति । राजाधीनं करोतीत्यर्थः। राजा स यज्वा विबुधवजनता कृत्वाध्वराज्योपमयैव राज्यम् (नैषष॰ ३.२४)।

(डाच्)—[अन्यक्तानुकरणाव् द्वयजवरार्धादनितौ डाच्(५.४.५७)इत्यादि]। पटपटा करोति (पटत् इस प्रकार की व्वनि करता है)। दमदमा करोति।

इन की सिद्धि इस व्याख्या के पञ्चमभागस्य (१२४७) सूत्र पर देखें !

इस के बाद समासान्त आरम्भ हो जाते हैं। तदन्तों की अव्ययसंज्ञा नहीं होती। यथा — व्यूढोरस्क:।

[ग] अम्। आम् - अम् और आम् प्रत्यय।

(अमुं) — [अमुं च च्छन्दिस (५.४.१२)]।

प्रतरं न आयुः (ऋ० ४.१२.६) । वेद में ही प्रयोग होता है ।

(आमुँ)--[ किमेत्तिङब्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे (५.४.११)]।

किन्तराम् । किन्तमाम् । पचिततराम् । पचिततमाम् । इस का विवेचन इस व्याख्या के पञ्चमभागस्य (१२२१) सूत्र पर देखें ।

[घ] कृत्वोऽर्थाः -- कृत्वसुँच् तथा उस के अर्थ वाले प्रत्यय।

(कृत्वसुँच्)—[संख्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसुँच् (५४.१७)]।

पञ्चकृत्वो मुङ्क्ते (पांच बार खाता है) । सप्तकृत्वः = सात बार ।

(सुँच्)—[द्वित्रिचतुम्यः सुँच् (५.४.१८)]।

द्विर्मुङ्क्ते (दो बार खाता है)। त्रिस्=तीन बार। चतुस्=चार बार। त्रिराचमेदपः पूर्वं द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखम् (मनु० २.६०)।

(सुँच्) --- [एकस्य सकृच्च (५.४.१६)]।

सकृत् = एक बार। सकृदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते। सकृदाह बदानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् (मनु० ६.४७)। न सकृत् असकृत् = बार बार। असकृदेकर-थेन तरस्विना (रघु० ६.२३)।

(धा) — [विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले (५४.२०)]।

बहुधा = थोड़े २ अन्तर पर बहुत बार । बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते (काशिका)। बहुकृत्वो दिवसस्य भुङ्क्ते (काशिका)।

[ङ] तसिँ-वती—तिसँ और वितँ प्रत्यय ।

(तसिँ) — [तेनैकदिक् (४.३.११२), तसिँश्च (४.३.११३)]।

सुदामतः (स्) = जो सुदामन् पर्वत (या मेघ) की दिशा में हो 📞 हिमवत्तः (स्) = जो हिमालय की दिशा में हो । पीलुमूलतः (स्) = जो पीलुमूल की दिशा में हो । घ्यान रहे कि यहां का तिसं प्रत्यय पीछे शस्प्रभृति में आये तिसंप्रत्यय से नितान्त

भिन्न है।

१. एकशब्दात्सुंचि एकस्य च सकृदादेशे संयोगान्तलोपे रूपसिद्धिः।

(विति) — [तेन तुल्यं किया चेद्वतिः (५.१.११४)]।

त्राह्मणेन तुल्यं वर्तत इति ब्राह्मणवद् वर्तते । ब्राह्मण जैसा व्यवहार करता है । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् (चाणक्य०) । गुरुवद् गुरुपुत्त्रे वर्तित-व्यम् । इसी प्रकार—यद्वत् = जैसे, तद्वत् = वैसे, यथावत् = ठीक तरह । आदि ।

(वतिँ) —[तत्र तस्येव (५.१.११५)]।

मथुरायामिव स्नुष्टने प्राकार:—मथुरावत् स्नुष्टने प्राकारः । मथुरा में जैसे प्राकार है वैसे स्नुष्टन में है । यज्ञदत्तस्येव—यज्ञदत्तवद् देवदत्तस्य दन्ताः । यज्ञदत्त के दान्तों की तरह देवदत्त के दान्त हैं ।

(वतिं) — [तदर्हम् (५.१.११६)]।

राजानमर्हतीति — राजवदस्य पालनं कियताम् । ऋषिवदस्य समादरः कर्तव्यः । [च] ना-नाजी —ना और नाज्र प्रत्यय ।

(ना, नाज्) — [विनञ्भ्यां ना-नाजौ न सह (४.२.२७)]।

विना == वग्रैर । विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति (पञ्च० १.४१) ।

नाना = वगैर। नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणरत्न०)। इन दोनों का उल्लेख पीछे स्वरादिगण में हो चुका है। विशेष वक्तव्य वहीं देखें।

यहां पर तिद्वतान्त अव्ययों का वर्णन समाप्त होता है। अब अग्रिम दो सूत्रों द्वारा कृदन्त अन्ययों को प्रस्तुत करते हैं---

[लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(३६६) कृत्मेजन्तः ।१।१।३८।।

कृद् यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्। स्मारं स्मारम्। जीवसे। पिबध्यै।।

अर्थः—मकारान्त कृत्प्रत्यय या एजन्त कृत्प्रत्यय जिस के अन्त में हो उस की अव्ययसङ्ज्ञा हो जाती है।

व्याख्या—कृत् ।१।१। मेजन्तः ।१।१। अव्ययम् ।१।१। (स्वरादिनिपातमव्ययम् से) । समासः —म् च एच् च—मेचौ, इतरेतरदृन्दः । मेचौ अन्तौ यस्य स मेजन्तः, बहुवीहिसमासः । सौत्रभत्वात्कुत्वाभावः । ध्यान रहे कि केवल कृत्प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता अतः संज्ञाविधि में भी तदन्तविधि हो कर 'कृत्' से कृदन्त का ग्रहण होता है । अर्थः — (मेजन्तः) मकारान्त या एजन्त (कृत् —कृदन्तः) जो कृत्, वह जिस के अन्त में हो ऐसा शब्द (अव्ययम्) अव्ययसंज्ञक होता है ।

णमुँल्, कमुँल्, खमुँब्, तुमुँन्—ये चार प्रत्यय ही कृत्प्रत्ययों में मान्त होते हैं। इन के उदाहरण कमशः यथा—

णमुँल्—स्मारं स्मारम् । स्मृ चिन्तायाम् (म्वा० प०) धातु से आभीक्ष्णे णमुँल् च (८८५) सूत्रद्वारा णमुँल् प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अचो ज्ञिणित (१८२) से वृद्धि और रपर करने से—स्मारम् । 'स्मारम्' यह कृदन्त है, इस के अन्त में णमुँल् (अम्) यह कृत्प्रत्यय किया गया है । अतः प्रकृतसूत्र से अञ्ययसंज्ञा होने के कारण

कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वेन उत्पन्न सुंप् का अव्ययादाष्सुंपः (३७२) से लुक् हो जाता है। अब नित्यवीप्सयोः (८८६) से द्वित्व हो कर 'स्मारं स्मारम्' प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार—व्यायं व्यायम्'। व्यायं व्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः। सिद्धान्तकीपुदीव्याख्यां कुर्मः प्रौद्धमनोरमाम् (प्रौद्धमनोरमादौ), परब्रह्म का बार बार व्यान कर तथा गुरुजी के वचनों का बार बार स्मरण कर मैं (भट्टोजिदीक्षित) सिद्धान्तकीमुदी की व्याख्या प्रौदमनोरमा की रचना करता हं।

कर्मुल्—यह प्रत्यय वेद में ही प्रयुक्त होता है। अग्नि वै देवा विभाजं नाश-ज्नुबन् (मैत्रा० सं० १.६.४), विभाजम् = विभक्तुमित्यर्थः। यहां विपूर्वक भज् धातु से णर्मुल् प्रत्यय किया गया है। अपलुपं नाशक्नीत् (मैत्रा० सं० १.६.५), अपलुपम् = अपलोप्तुमित्यर्थः। अपपूर्वक लुप् धातु से कर्मुल् प्रत्यय किया गया है। विभाजम् और अपलुपम् दोनों के अन्त में मकारान्त कृत् है अतः इन की प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो कर अध्ययादाप्सुंपः (३७२) से सुंप् का लुक् हो जाता है।

खमुँज्—चोरङ्कारम् आक्रोशित (तुम चोर हो — ऐसा कह कर गाली देता है)। यहां 'कृ' घातु से कर्मण्याक्रोशे कृतः खमुँज् (३.४.२६) सूत्र द्वारा खमुँज् प्रत्यय किया गया है। मकारान्त कृत् प्रत्यय अन्त में होने के कारण 'चोरङ्कारम्' की बव्ययसंज्ञा हो कर सुँब्लुक् हो जाता है।

तुर्मुंन्—पिठतुम् (पढ़ने के लिये), भिवतुम् (होने के लिये)। इन में तुर्मुंज्व्यूली० (८४९) आदि सूत्रों से तुर्मुंन् (तुम्) प्रत्यय किया जाता है। मकारान्त
कृत् प्रत्यय अन्त में होने के कारण अध्ययसंज्ञा हो कर इन से परे सुँप् का लुक् हो
जाता है। अनुवादोपयोगी तीन सी से अधिक सार्थं तुर्मुंन्प्रत्ययान्तों का एक बृहत्संग्रह
इस ब्याख्या के तृतीयभागस्थ (८५०) सूत्र पर दिया गया है वहीं देखें।

घ्यान रहे कि णमुँल् आदि चारों कृत्प्रत्यय अनुबन्धों का लोप हो जाने से मकारान्त हो जाते हैं। यथा—णमुँल् = अम्, कमुँल् = अम्, खमुँब् = अम्, तुमुँन् = तुम्।

कृत्प्रत्ययों में एजन्तप्रत्यय (एकारान्त, ओकारान्त, ऐकारान्त, औकारान्त) तुमर्थे से-सेन्॰ (३.४.१) आदि सूत्रों से वेद में विधान किये जाते हैं। तदन्तों की भी प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है। अव्ययसंज्ञा का प्रयोजन सुंब्लुक् आदि है। तथाहि—

- १. से—वक्षे (कहने के लिये)। ३. असे—जीवसे (जीने के लिये)। २. सेन्(से) = एषं (जाने के लिये)। ४. असेन्(असे) पूर्वोक्त उदाहरण।
- इन की पूरी सिद्धि इस व्याख्या के तृतीयभागस्थ (८८६) सूत्र पर देखें।

२. तुमथें से-सेन्-असे-असेन्-कसेन्-अध्यै-अध्यैन्-कध्यै-कध्यैन्-कध्यै-कध्यैन्-कध्यैन्-कध्यैन्-कध्यैन्-तबै-तबेङ्-तबेनः (३.४.६)—वेद में तुमुँन् प्रत्यय के अर्थ में धातु से परे से, सेन् ल० प्र० (३७)

पू. क्से (से) — प्रेषे (भेजने के लिये)।
६. कसेन् (असे) — श्रियसे (श्रियतुम्)।
७. अध्यै — पृणध्यै (भरने के लिये)।
६. अध्यै न् (अध्यै) — पूर्वोक्त उदाहरण।
१. कध्ये (अध्यै) — आहुवध्ये (आहोतुम्)।
१०. कध्यन् (अध्यै) — पूर्वोक्त उदाहरण।
११. शध्यै (अध्यै) — मादयध्यै (मादयितुम्)।
१२. शध्यै न् (अध्यै) — पिबध्यै (पीने के लिये)।
१३. तवै — दातवै (देने के लिये)।
१४. तवेड् (तवे) — सूतवे (जनने के लिये)।

१६. के प्रत्ययान्त—प्रयं (जाने के लिये)। १८. इष्यं ,, —रोहिष्यं (रोढुम्)।
१८. ,, ,, —अव्यिषष्यं (अव्ययन्ताय)
१६. के प्रत्ययान्त— दृशे (देखने के लिये)। १८. तवं —न म्लेच्छितवं (अपशब्द नहीं बोलने चाहिये)। १८. वेन् (ए) — अवगाहे (अवगाहित-व्यम्)।
२३. एश्प्रत्ययान्त—अवचक्षे (अवख्यात-व्यम्)।

अब ग्रन्थकार अन्य कृदन्त अव्ययों का निरूपण करते हैं---

# [लघु०] सञ्ज्ञा-सूत्रम्—(३७०) क्त्वा-तोसुँन्-कसुँनः ।१।१।३६॥

एतदन्तमन्ययम् । कृत्वा । उदेतो: । विसृपः ॥

अर्थः -- करवा, तोसुँन् और कर्सुँन् प्रत्यय जिस के अन्त में हो वह भी अव्यय-संज्ञक होता है।

व्याख्या—करवा-तोसुँन्-कसुँनः ।१।३। अव्ययानि ।१।३। (स्वरादिनिपातम-व्ययम् से वचनविपरिणाम द्वारा) । केवल प्रत्यय की संज्ञा का कुछ भी प्रयोजन न होने मे तदन्तविधि हो जाती है। अर्थः — (क्रवा-तोसुँन्-कसुँनः) क्रवा, तोसुँन् या कसुँन् प्रत्यय जिन के अन्त में हों वे शब्द (अव्ययानि) अव्ययसंज्ञक होते हैं। उदा-हरण यथा—

भावि पन्द्रह प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों में अनुबन्धभेद स्वरभेद के लिये या गुणवृद्धिनिषेघ आदि के लिये समभना चाहिये।

- १. प्रये-रोहिष्यं अव्यथिष्यं (३.४.१०) तुमुँन् प्रत्यय के अर्थ में प्रये, रोहिष्ये और अव्यथिष्ये ये तीन कृदन्त गब्द वेद में निपातित किये जाते हैं।
- दृशे विख्ये च (३.४.११) तुमुँ न् प्रत्यय के अर्थ में दृशे और विख्ये ये दो कृदन्त शब्द वेद में निपातित किये जाते हैं।
- इत्यार्थे तब-केन्-केन्य-त्वनः (३.४.१४) क्रत्यप्रत्ययों के अर्थ में वेद में तबै, केन्, केन्य और त्वन् प्रत्यय घातु से परे होते हैं। तबै और केन् प्रत्यय एजन्त कृत्प्रत्यय हैं अतः एतदन्तों की ही अव्ययसंज्ञा होती है अन्यदन्तों की नहीं।
- ४ अवच्छा च (३.४.१५) कृत्यप्रत्यय के अर्थ में वेद में 'अवचक्षे' यह कृदन्त शब्द निपातित किया जाता है।

क्तवा (त्वा) —कृत्वा, पिठत्वा, भूत्वा, गत्वा आदि । यहां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले (५७६) सूत्र से क्तवा प्रत्यय हो जाता है । अतः क्तवाप्रत्ययान्त होने के कारण इन की प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है । अव्ययसंज्ञा का प्रयोजन सुंब्लुक् (३७२) आदि होता है ।

तोसुँन् (तोस्) — उदेतोः (उदय होने तक), प्रविदतोः (बोलने तक), प्रव-रितोः (चलने तक) आदि । यहां भावलक्षणे स्थेण्क्रञ्विदचरिहुतिमिजिनस्यस्तोसुँन् (३.४.१६) सूत्र द्वारा तोसुँन् (तोस्) प्रत्यय हो जाता है । अतः इन की अव्ययसंज्ञा हो जाती है ।

कसुँन् (अस्) — विसृपः, आतृदः। यहां सृपितृदोः कसुँन् (३.४.१७) सूत्र-द्वारा कसुँन् प्रत्यय हो जाता है। अतः प्रकृतसूत्र से तदन्तों की अव्ययसंज्ञा हो जाती है।

वत्वा, तोसुँन् और कसुँन् इन तीन प्रत्ययों में तोसुँन् और कसुँन् केवल वेद में तथा क्तवा प्रत्यय लोक और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होता है। ये तीनों प्रत्यय भी कुत्संज्ञक हैं।

अब अव्ययीभावसमास की भी अव्ययसंज्ञा करते हैं-

[लघु०] संज्ञा-सूत्रम्—(३७१) अव्ययीभावश्च ।१।१।४० ॥ अधिहरि॥

अर्थ: -- अन्ययीभावसमास भी अन्ययसंज्ञक होता है।

व्याख्या—अव्ययीभावः ।१।१। च इत्यव्ययपदम् । अव्ययम् ।१।१। (स्वरादि-निपातमव्ययम् से) । अर्थः— (अव्ययीभावः) अव्ययीभावसमास (च) भी (अव्ययम्) अव्ययसंज्ञक होता है ।

अव्ययीभावसमास का विवेचन इस व्याख्या के समासप्रकरण में किया गया है वहीं देखें। उदाहरण यथा —

अधिहरि [हरौ —इत्यधिहरि, हरि में] । यहां विभक्त्यर्थ में अव्ययं विभक्ति-सभीप-समृद्धि० (६०८) सूत्र द्वारा अव्ययीभावसमास हो कर समासकार्य करने पर 'अधिहरि' शब्द निष्पन्न होता है' । इस की प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है अतः समासत्व के कारण प्रातिपदिक से उत्पन्न सुँ —सुँप् का अव्ययादाष्सुंपः (३७२) से लुक् हो जाता है । इसी प्रकार—'यथाशक्ति' आदियों में समभ लेना चाहिये।

अब अव्ययसंज्ञा करने के मुख्य प्रयोजन सुंब्लुक् का प्रतिपादन करते हैं-

[लघु०] विधि-स्त्रम् — (३७२) अव्ययादाप्सुँपः ।२।४।६२॥ अव्ययाद्विहितस्य आपः सुँपश्च लुक् । तत्र शालायाम् ॥

इस की सम्पूर्ण सिद्धि अव्ययीभावसमास प्रकरण में देखें ।

ं अर्थैः — अव्यय से विधान किये गये आष् (टाप् आदि स्त्रीप्रत्ययों) तथा सुँप् प्रत्ययों का लुक् हो जाता है।

व्याख्या —अव्ययात् ।५।१। आप्सुंपः ।६।१। लुक् ।१।१। (ण्यक्षत्त्रियार्षक्रितो यूनि लुगणिजोः से) । आप् च सुंप् च आप्सुंप्, तस्य —आप्सुंपः, समाहारद्वन्द्वः । अर्थः — (अव्ययात्) अव्यय से विधान किये गये (आप्सुंपः) आप् और सुंप् प्रत्यय का (लुक्) लुक् हो जाता है । आप् से टाप्, डाप्, चाप् आदि स्त्रीप्रत्ययों का तथा सुंप् से सुं, औ, जस् आदि का ग्रहण होता है । उदाहरण यथा —

तत्र शालायाम् (उस शाला में) । यहां 'तत्र' यह अव्यय 'शाला' इस स्त्री- । लिक्सी पद का विशेषण है अतः इस से अजाद्यतब्दाप् (१२४५) द्वारा टाप् प्रत्यय हो कर प्रकृतसूत्र से लुक् हो जाता है।

सुँप् का लुक् तो प्रत्येक अव्यय से होता ही है—च + सुँ = च । वा + सुँ = वा । इस सूत्र पर विशेष विचार सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओं में देखें।

अब अव्यय का लक्षण करने के लिये एक प्राचीन श्लोक (गोपथवाह्मण की ब्रह्मपरक श्रुति) उद्धृत करते हैं—-

[लघु०] सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभित्तषु। वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्।।

अर्थः — जो तीनों लिङ्गों, सब विभक्तियों और सब वचनों में विकार की प्राप्त नहीं होता — एक जैसा रहता है — बदलता नहीं, वह अव्यय कहाता है।

व्याख्या—अव्ययम् यह अन्वर्थ अर्थात् अर्थानुसारिणी संज्ञा है। नास्ति व्ययः =िवनाशः =िवकृतिर्यस्य यस्मिन् वा तद् अव्ययम् । जिस में किसी प्रकार की विकृति न हो—प्रत्येक अवस्था में एक जैसा स्वरूप रहे उसे अव्यय कहते हैं। इसी लक्षण को ऊपर के श्लोक में और अधिक परिष्कृत किया गया है। श्लोक में 'विभक्ति' से तात्पर्य कर्म आदि कारक और 'वचन' से एकत्व, द्वित्व, बहुत्व का ग्रहण समस्नना चाहिये।

अब 'अव' और 'अपि' उपसर्गों के विषय में भागुरि आचार्य का मत दर्शात

[लघु०] विष्टि' भागुरिरल्लोपम् अवाप्योरुपसर्गयोः। आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ।।

वर्गाहः । अवगाहः । पिघानम् । अपिघानम् ।।

अर्थ: भागुरि आचार्य 'अव' और 'अपि' उपसर्गों के (आदि) अकार का लोप चाहते हैं तथा हलन्त शब्दों से स्त्रीत्वबोधक 'आप्' प्रत्यय भी विधान करना चाहते हैं।

वशेश्छान्दसत्वेन प्रयोगिश्चन्त्य इति नागेशः। एतज्ज्ञापकाद् भाषायामप्यस्य प्रयोग इति तत्त्वबोधिनी-बालमनोरमाकारादयः।

व्याख्या—भागुरि आचार्य सम्भवतः पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरण हो चुके हैं। जगदीश तर्कालङ्कार ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में उन के अनेक मन्तव्यों का उल्लेख किया है। परन्तु अष्टाध्यायी में पाणिनि ने उन के मत का कहीं उल्लेख नहीं किया। भागुरि के मत में 'अव' और 'अपि' उपसर्गों के आदि अकार का लोप हो जाता है'। अन्य आचार्यों के मत में न होने से विकल्प सिद्ध हो जाता है। उदाहरण यथा —

(१) वगाहः, अवगाहः (स्तान आदि) । अवपूर्वक गाह् (गाहुँ विलोडने, म्वा० आ०) धातु से भाव आदि में घन प्रत्यय हो कर अनुवन्धलोप करने से 'अवगाहः' प्रयोग सिद्ध होता है । परन्तु भागुरि आचार्य के मत में 'अव' उपसर्ग के अकार का लोप हो कर—'वगाहः' प्रयोग बनता है । हमें सब आचार्य मान्य हैं अतः लोक में 'अवगाहः, वगाहः' दोनों प्रयोग मान्य हैं । इसी प्रकार शिष्टप्रयोगानुसार अन्य प्रत्ययों में भी समभ्र लेना चाहिये । साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा—सुभगसिललाऽवगाहाः (शाकुन्तल० १.३) । जलावगाहक्षणमात्रशान्ता (रघु० १.४७) । दग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम् (शृङ्गारितलक) । पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्य (कुमार० १.१) । तमोऽपहन्त्री तमसां वगाह्य (रघु० १४.७६) । सुरभोकृतमि नीरं वगाह-मानमत्तमतङ्गजमदधाराभिः कटूकुर्वन् (शिवराज० २) ।

इसी प्रकार—अवतंसः—वतंसः (कर्णभूषण या शिरोभूषण, श्रेष्ठ) । यैर्वतंसफुसुमैः प्रियमेताः (माघ० १०.६७)। पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस
(नैषध० ३.६४) । अवस्था —वस्था (हालत, दशा) । कुम्भोऽप्येतां पितुरुपनतां वीक्ष्य
वस्थां वपुष्मान् (महावीर० ६.४४) । अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोषयति च
(नीति० ३६) । अवक्रयः – वक्रयः (मूल्य)। अवक्रीयतेऽनेनेति अवक्रयः, पुंति संज्ञायां
घः प्रायेण (५७२) इति घः । मूल्यं वस्नोऽप्यवक्रय इत्यमरः । भागुरिमतेऽकारलोपे
वक्रयः । मूल्ये वस्नाऽर्घ-वक्षया इति हेमचन्दः । अवक्रमः—वक्रमः (आप्टे०) ।

(२) पिघानम्, अपिघानम् (ढांपना या ढक्कन) । अपिपूर्वंक घा (उधात् धारण-पोषणयोः, जुहो । उ०) धातु से भाव या करण में ल्युट् प्रत्यय करने पर युवोर-नाको (७८४) सूत्र से यु को अन आदेश हो कर विभक्ति लाने से 'अपिधानम्' प्रयोग निष्पन्न होता है । भागुरि आचार्य के मत में 'अपि' के अकार का लोप हो कर—'पिघानम्' बनेगा । हमें सब आचार्य मान्य हैं अतः लोक में 'अपिधानम्, पिधानम्' दोनों प्रयोग चलते हैं । इसी प्रकार अन्य प्रत्ययों में भी शिष्टप्रयोगानुसार जान लेना चाहिये । 'अपि' के अकारलोप के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा— गुरोर्यंत्र परीवाबो निम्दा वाऽपि प्रवक्तंते । कणो तत्र पिधातस्यौ गन्तत्यं वा ततोऽन्यतः (मनु० २.२००)। भुजङ्गिपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति (रघु० १.५०) । अधित काऽपि मुखे सिललं सखी प्यधित कापि सरोजदलैः स्तनौ (नैषघ० ४.१११)। लोपाभाव पक्ष में भी प्रयोग

१. यहां यह ध्यातव्य है कि 'अपि' के साहचर्य के कारण 'अव' के भी आद्य अकार का ही लोप होता है अन्त्य का नहीं।

उपलब्ध होते हैं—अपिधाय बिलद्वारं गिरिकृङ्गेण तत्तदा (रामायण० ४.१०.५)। ह्वनित मधुपसमूहे श्रवणमपिद्याति (गीतं० ५.३)।

इसी प्रकार—नह् (णहें बन्धने, दिवा० उ०) धातु के साथ प्रायः 'अपि' के अकार का लोप देखा जाता है—मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा (शाकुन्तल० ७.२)। कुसुमिव पिनद्धं पाण्डुपत्त्रोदरेण (शाकुन्तल० १.१६)। कवचं पिनह्य (भट्टि० ३.४७)। पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवणिनी (महाभारत० १३.४२.६)। लोपाभाव में भी — अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण। अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने (रामायण० ३.६४.२७)।

यहां यह विशेष घ्यातव्य है कि भागुरि का यह मत हमें यहां विस्तृत रूप से नहीं लेना चाहिये। अतः यह विकल्प हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि कुछ शिष्टप्रयोगों तक ही सीमित है। पाणिनीयमत में भागुरिसम्मत प्रयोगों को पृषोदरा-दित्वेन सिद्ध किया जा सकता है।

किञ्च—'हलन्त शब्दों से स्त्रीलिङ्गबोधक आप् (टाप्) हो' यह भी भागुरि आचार्य चाहते हैं। पाणिनि के मत में हलन्त शब्दों से टाप् का विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं अतः विकल्प सिद्ध हो जायेगा। उदाहरण यथा —

| १. वाच् (वाणी)                     | भागुरिमते—वाच् + आ (आप्) = वाचा ।                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| २. निश् (रात्रि)                   | भागुरिमते – निश् + आ (आप्) = निशा।                  |
| ३. दिश् (दिशा)                     | भागुरिमते—दिश् + आ (आप्) = दिशा।3                   |
| इसी प्रकार—                        |                                                     |
| ४. क्षुघ् (भूख)                    | भागृरिमते—क्षुध् $+$ आ (आप्) $=$ क्षुधा $i^*$       |
| ५. गिर् (वाणी)                     | भागुरिमते $-$ गिर् $+$ आ (आप्) $=$ गिरा। $^{\flat}$ |
| ६. तृष् (प्यास, लोभ)               | भागुरिमते - तृष् + आ (आप्) = तृषा। ध                |
| ७. रुज् (पीडा)                     | भागुरिमते—रुज्∔आ (आप्) = रुजा।"                     |
| <ul><li>मुद् (प्रसन्नता)</li></ul> | भागुरिमते—मुद् $+$ आ (आप्) = मुदा। $^{q}$           |

- १. बह्याणी वचन वाचा जिल्पतं गदितं गिरा—इति शब्दार्णवः। तच्छ्रत्वा ब्राह्मणेन तिस्भिर्वाचाभिः स्वजीवितार्धं दत्तम् (पञ्च० ४)।
- २. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गात संयमी (गीता०२.६६) । निशाकर, निशाचर आदि शब्द इसी से बनते हैं । दिवा-विभा-निशा० (३,२.२१) ।
- ३. दिशागजस्तु तच्छ्रत्वा प्रत्याहांशुमतो वचः (रामायण० १.४१.६)।
- ४. स्त्रीरत्नं विविधान् भोगान् वस्त्राण्याभरणानि च । न चेच्छति नरः किञ्चित् क्षुधया कलुषीकृतः (विह्निपुराण, प्रेतोपाख्यान) ।
- तां गिरां कक्णां श्रुत्वा (दश्चरथिवलापनाटकम्, शब्दकल्पद्रुम में उद्धृत) ।
- ६. लोमेन बुद्धिश्चलित लोभो जनयते तृषाम् (हितोप० १.१४२)।
- ७. निपातात्तव शस्त्राणां शरीरे याऽभवद् रुजा (महाभारत० द.३४.१४६) ।
- तत्पाद्यवित्तिनी कन्या युश्रावाय मुदावती (मार्कण्डेयपु० ११६.३०) ।

आदि समभने चाहियें।

१०. वीरुष् (पड़वा तिथि) भागुरिमते—प्रतिपद् +आ (आप्) = प्रतिपदा ११०. वीरुष् (विस्तृत बेल) भागुरिमते—वीरुष् +आ (आप्) वीरुषा। विरुष्यम्—दश्—दशा (नेत्र); शुच्—शुचा (शोक); रुष्—रुषा (क्रोध ; विपद्—विपदा (विपत्ति); आपद्—आपदा; रुच्—रुचा (कान्ति); मृद्—मृदा (मिट्टी); त्वच्—त्वचा (चमड़ी); त्विष्—त्विषा(कान्ति); ऋच्—ऋचा (ऋग्मन्त्र)

परन्तु शेखरकार श्रीनागेश इस आप् वाले पक्ष की अप्रामाणिक मानते हैं। विशेष जिज्ञासु उन का मत वहीं देखें।

[लघु०] इत्यव्ययप्रकरणं समाप्तम् ॥ इति सुँबन्तम् ॥ इति पूर्वार्धम् ॥

अर्थ: - यहां अव्ययप्रकरण और इस के साथ सुबन्तप्रकरण समाप्त होता है। किञ्च ग्रन्थ का पूर्वार्घ भी यहां समाप्त समभना चाहिये।

#### अभ्यास (४६)

- (१) 'मिथो' का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त है या नहीं, विवेचन करें।
- (२) तिद्धतश्चासर्वविभक्तिः सूत्रगत 'असर्वविभक्तिः' को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इस सूत्र के रहते परिगणन की क्या जरूरत है ?
- (३) उपसर्गप्रतिरूपक तथा विभक्तिप्रतिरूपकों का सोदाहरण विवेचन करें।
- (४) निम्तस्य अव्ययों को सार्थ सोदाहरण स्पष्ट करें तथा इन की अव्यय-संज्ञा करने वाला सूत्र भी अर्थसहित लिखें— अथ, पठितुम्, परस्तात्, स्थाने, अलम्, नाना, विसृपः, यहि, पुरा, अस्ति, ऐषमः, अन्तरा, चिरम्, सार्थम्, किचत्, परुत्, जीवसे, खलु, प्रसन्धा, यथाशक्ति, किल, सनुतर्।
- (५) 'परिगणनं कर्तव्यम्' कह कर किन र प्रत्ययों का परिगणन किया है ?
- (६) स्वर्, अन्तर्, प्रांतर् यदि सकारान्त हों तो क्या अनिष्ट होगा ?
- (७) भागुरि के मत में निम्नस्थों का क्या रूप होगा सोदाहरण लिखें— क्षुघ्, वाच्, अपिधानम्, प्रतिपद्, मुद्, अवगाहः, निश्।
- (८) मान्त कृत्प्रत्यय कौन २ से हैं ? तदन्तों की अध्ययसंज्ञा कैसे होती है ?
- (ह) अव्ययसंज्ञा की अन्वर्थता सिद्ध कर अव्यय का सार्थ लक्षण लिखें।
- (१०) 'यत्र' का पाठ चादियों में क्यों किया गया है ?
- देवानामय यक्षाणां गःधर्वाणां, च सत्तम । आवौ प्रतिपदा येन त्वमुत्पन्नोऽसि
  पावक (वराहपुराण, महातपोपाख्यान, अग्न्युत्पत्तिनामाध्याय) ।
- २. श्रेष्ठमसि मेषजाना वसिष्ठं वीरुधानाम् (अथर्व ० ६.२१.२) ।

- (११) निम्न प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दें-
  - (क) चादयोऽसत्त्वे में 'असत्त्वे' क्यों कहा गया है ?
  - (ख) 'चण्' और 'च' में तथा 'नज्' और 'न' में अन्तर बताएं।
  - (ग) तिरःकृत्वा और तिरःकृत्य में प्रक्रिया-भेद स्पष्ट करें।

#### - & -

शून्य - बेद - नभो - नेत्रे वैक्रमे शुभवत्सरे । आश्विनस्य सिते पक्षे परिबंहितरूपधृक् ॥१॥

सर्वत्र शोषितो यत्नाद् बहुत्र परिवर्धितः । समापन्ननवाऽऽकारः पुनराद्यः प्रकाशितः ॥२॥

पूर्वमुद्रितभागेऽस्थिन् संशुद्धि-परिवर्धने । विदुषा लेखकेनैव कृते नाऽन्येन केनचित् ॥३॥

श्रमस्यास्य महन्मूल्यं ज्ञास्यन्ति वीतमत्सराः । रत्नस्यार्घे प्रमाणं हि ज्ञातारो न पृथग्जनाः ॥४॥

विद्वत्सु छात्त्रवर्गेषु गवेषणपरेषु च । आदरं प्राप्नुयान्नूनं मत्कृतिः पूर्वतोऽधिकम् ॥५॥

द्वितीयावृत्तिः – आश्वन २०४०, वैक्रमाब्द अक्तूबर सन् १९८३ तृतीयावृत्तिः – वैशाख २०५०, वैक्रमाब्द मई सन् १९९३

इति भूतपूर्वाखण्ड-भारतान्तर्गत-सिन्धुतटवर्ति-डेराइस्माईलखाना-ख्यनगरवास्तव्य-भाटियावंशावतंस-स्वर्गत-श्रीवद्रामचन्द्र-वर्मसूनुना एम्० ए० साहित्यरत्नेत्याद्यनेकोपाधि-भृता वैद्येन भीमसेनशास्त्रिणा विरचितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्या भैमीव्याख्याया-मव्ययप्रकरणं पूर्तिमगात् ॥

( समाप्तञ्चात्र पूर्वाऽर्धम् )

( शुभम्भूयादध्यायकानामध्यापकानाञ्च )

### (१) परिशिष्ट-विशेषस्परणीयपद्यतालिका

(भैमीव्याख्या के इस प्रथम भाग में आये व्याकरण-सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी पद्य तथा तत्संलग्न कुछ अन्य उपयोगी वचन यहां विद्यार्थियों के कण्ठस्थीकरण के लिये पृथक् संकलित किये गये हैं।)

- (१) प्रत्ययाः शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा । धातुपाठो गणे पाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ (पृष्ठ ८)
- (२) परेणैवेण्य्रहाः सर्वे पूर्वेणैवाऽण्य्रहा मताः । ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ (पृष्ठ २९)
- (३) हकारो द्विरुपात्तोऽयमिट शत्यिप वाञ्छता । अर्हेणाधुक्षदित्यत्र द्वयं सिद्धं भविष्यति ॥' (पृष्ठ ३३)
- (४) संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ (पृष्ठ ३५)
- (५) तुम्बिकातृणकाष्ठं च तैलं जलमुपागतम् । स्वभावादूर्ध्वमायाति रेफस्यैतादृशी गतिः ॥ (पृष्ठ ५४)
- (६) अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाऽङ्गाष्टैकद्विकैर्गजैः । रथैरेतैर्हयैस्त्रिध्नैः पञ्चध्नैश्च पदातिभिः ॥ (पृष्ठ ६१)
- (७) ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । एतमातं ङितं विद्याद् वाक्यस्मरणयोरङित् ॥ (पृष्ठ ९०)
- (८) अहो आहो उताहो च नो हो हंहो अथो इमे । मिथोयुक्ताश्च ओदन्ता निपाता अष्टधा स्मृताः ॥
- 9. प्रत्याहारसूत्रों में सब वर्ण एक ही बार आये हैं परन्तु हकार दो बार आया है— 'हयवरद्' में और 'हल्' में, ऐसा क्यों किया गया है ? इसका उत्तर इस श्लोक मे दिया गया है । आचार्य चाहते हैं कि अट् और शल् दोनों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो । अट् में हकार के आने से 'अईल' प्रयोग तथा शल् में हकार के आने से 'अधुक्षत्' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 'अईल' प्रयोग में अट्खुवाइ० (१३८) से णत्व हो जाता है और 'अधुक्षत्' में शल इगुपधाद० (५९०) से च्लि को क्स हो जाता है ।
- २. केचित्पद्यमिदमेवं पठन्ति-

अहो आहो हो उताहो च नो अंहो अयो इमे । भोप्रयुक्ताश्च ओदन्ता अष्टावित्यागमे स्प्रताः ॥

- (९) ञछौ ञचछा ञचशा ञशाविति चतुष्टयम् । रूपाणामिह तुक्-छत्व-चलोपानां विकल्पनात् ॥ (पृष्ट १३१)
- (१०) समुपागतवित नाथे गेहे कृष्णे च किं करोम्यद्य । स्मर सिख पाणिनि -सूत्रं विप्रतिषेधे परं कार्यम् ॥
- (११) सैष दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः । सैष कर्णो महात्यागी सैष भीमो महाबलः ॥ (पृष्ठ १५६)
- (१२) विद्वान् कीट्टग्वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिकः । कस्याश्चन्द्रं न पश्यन्ति सूत्रं तत्पाणिनेर्वद ॥ (१६०)
- (१३) रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम! मां पालय ॥°
- (१४) जकारश्च शकारश्च टकारश्च ङपाविप । सुङस्योरुदितौ चैव सुपि सप्त स्मृता इतः ॥ (पृष्ट १९१)
- (१५) सकारो जश्शसोरोसि ङसि भ्यसि न चेद्रिसि ।

  मकारश्च तथा ज्ञेय आमि भ्यामि स्थितस्त्वमि ॥ (पृष्ठ १९२)
- (१६) संयोगान्तस्य लोपे हि नलोपादिर्न सिध्यति । रात्तु तेर्नेव लोपः स्यादु हलस्तस्मादिधीयते ॥ (पृष्ठ २३०)
- (१७) लक्ष्म्या वै जायते भानुः सरस्वत्यापि जायते । अत्र षष्टीपदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (पृष्ठ २८१)
- (१८) एकोना विंशतिः स्त्रीणां स्नानार्थं सरयूं गता । विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षितः ॥ (पृष्ठ २८१)
- (१९) अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्मी-तरी-धी-ही-श्रियां भियः । अङ्ग्रन्तत्वात् स्त्रियामेषां न सुलोपः कदाचन ॥ (पृष्ठ ३०९)

<sup>9.</sup> रामशब्दस्य प्रत्येकविभक्तेरेकवचनान्तरूपाण्यत्र निर्दिष्टानि ।

- (२०) पाणिनेर्न नदी गङ्गा यमुना च स्थली नदी । प्रभुः स्वातन्त्र्यमापन्नो यदिच्छति करोति तत् ॥ (पृष्ठ ३०९)
- (२१) नीचैः सङ्गे गुरुरिप तुच्छत्वं याति कौतुकम् । किमिह दीर्घोऽपि यथा स्वरो हस्वो नपुंसके ॥' (पृष्ठ ३३२)
- (२२) यन्निमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवर्तते । क्लीबवृत्तौ तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥ (पृष्ठ ३४२)
- (२३) पीलुर्वृक्षः फलं पीलु पीलुने न तु पीलवे । वृक्षे निमित्तं पीलुत्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः ॥ (पृष्ठ ३४३)
- (२४) इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्त्ति चैतदो रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥ (पृष्ठ ३७०)
- (२५) काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे ग्रध्नासि बाले ! किमिदं विचित्रम् । विचारवान् पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह ॥ (पृष्ठ ३९३)
- (२६) पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठीप्रथमयोरिप । यान्यद्विवचनान्यत्र शेषेलोपो विधीयते ॥ (पृष्ठ ४२२)
- (२७) जिक्ष-जागृ-दिरद्रा-शास्-दीधीङ्-वेवीङ्-चकास्तथा । अभ्यस्तसञ्ज्ञा विज्ञेया धातवो मुनिभाषिताः ॥ (पृष्ठ ४५५)
- (२८) सम्बोधने तूशनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम् । माध्यन्दिनिर्विष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्टः ॥ (पृष्ट ४७१)
- (२९) जायन्ते नव सौ, तथामि च नव, भ्याम्भिस्भ्यसां सङ्गमे, षट् संख्यानि, नवैव सुप्यथ जिस त्रीण्येव तद्वच्छिति । चत्वार्यन्यवचःसु कस्य विबुधाः ! शब्दस्य रूपाणि तज् जानन्तु प्रतिभास्ति चेन्निगदितुं षाण्मासिकोऽत्रावधिः ॥ (पृष्ठ ५०४)

<sup>9.</sup> हस्बो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (२४३) इति सूत्रं लक्ष्यीकरोतीदग्पद्यम् ।

- (३०) गवाक्शब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्चागतिभेदतः । असन्ध्यवङ्पूर्वरूपैर्नवाधिकशतं यतम् ॥ (पृष्ट ५०४)
- (३१) सीतया रामचन्द्रस्य गले कमलमालिका । मुधा बुधा भ्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि क्रियापदे ॥ (पृष्ठ ५२८)
- (३२) अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तञ्चादिकर्मणि । सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते ॥ (पृष्ठ ५४६)
- (३३) इयन्त इति संख्यानं निपातानां न विद्यते । प्रयोजनवशादेते निपतन्ति पदे पदे ॥ (पृष्ठ ५६२)
- (३४) सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥ (पृष्ठ ५८०)
- (३५) वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः । आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ (पृष्ठ ५८०)
- (३६) न्णुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः । तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥
- (३७) बहवो विषया यस्य स सामान्यविधिर्भवेत् । अल्पः स्याद्विषयो यस्य स विशेषविधिर्मतः ॥
- (३८) षष्ठी सूत्रे ततः स्थाने पञ्चमी च तदुत्तरे । सप्तमी च परे वाच्ये गम्ये चोपपदे क्वचितु ॥
- (३९) स्थाने शत्त्रवदादेशा भाले पुण्ड्रवदागमाः । दन्तानामिव लोपः स्याच्छत्त्रवतु प्रत्ययाः स्मृताः ॥
- (४०) यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत् ॥
- (४१) अष्टाध्यायी जगन्माताऽमरकोषो जगत्पिता । भट्टिकाव्यं गणेशश्च त्रयीयं सुखदाऽस्तु नः ॥

### (२) परिशिष्ट-ग्रन्थ-संकेत-तालिका

[इस व्याख्या में प्रायः ग्रन्थों का पूरा नाम दिया गया है। क्वचित् जो ग्रन्थ-संकेत दिये गये हैं उन की तालिका यहां प्रस्तुत की जा रही है।]

अथर्व ० == अथर्व वेद

अमरः = अमरुशतक

आप० घ० = आपस्तम्बधर्मसूत्र

ऋ० = ऋग्वेद

ऋतु० = ऋतुसंहार

उत्तरराम० = उत्तररामचरित

ऐ० ब्रा० - ऐतरेयब्राह्मण

कठोप० == कठोपनिषत्

कथासरित् = कथासरित्सागर

काव्यप्र ० = काव्यप्रकाश

किरात० = किरातार्जुनीय

कुमार० = कुमारसम्भव

कुवलया० = कुवलयानन्द

कौषी० बा० = कौषीतिकब्राह्मण

गणरत्न० = गणरत्नमहोदिध

गीत ० = गीतगोविन्द

गीता० =श्रीमद्भगवद्गीता

चर्पट० = चर्पटपञ्जरिका

चाणक्य = चाणक्यनीतिकथा (लुडविक)

चौरपञ्चा० == चौरपञ्चाशिका

तै॰ उ॰ = तैत्तिरीयोपनिषत्

दशकु० = दशकुमारचरित

देवीक्षमा = देवीक्षमापनस्तोत्र

द्या ० == द्वाश्रयकाव्य

नागानन्द० ==नागानन्दनाटक

नीति० = नीतिशतक (भर्तृहरि)

न्यायद० वा०भा० = न्यायदर्शनवात्स्यायन०

पञ्च ० == पञ्चतन्त्र

**बृ**० उ० = बृहदारण्यकोपनिषत्

भट्टि० = भट्टिकाव्य

भामिनी == भामिनीविलास

मनु = मनुस्मृति

महावीर० = महावीरचरित

मालती = मालती माघव

मालविका = मालविकाग्निमित्र

मार्कण्डेयपु० = मार्कण्डेयपुराण

मुण्डकोप • = मुण्डकोपनिषत् मुद्रा० = मुद्राराक्षस

मृच्छ० == मृच्छकटिक

मेघ० = मेघदूत

मैत्रा॰ सं॰ = मैत्रायणीसंहिता

मोहमुद्गर० = मोहमुद्गरस्तोत्र

यजु० = यजुर्वेद

याज्ञ = याज्ञवल्क्यस्मति

रघू० = रघुवंश

रामचरित = रामचरित (युवराजकि)

लौकिक ० == भुवनेशलौकिकन्यायसाहस्री

वामनवृत्ति = काव्यालंकारसूत्रवृत्ति

विक्रमो० = विक्रमोर्वशीय

वेणी० = वेणीसंहार

वैराग्य० = वैराग्यशतक (भृत हरि)

व्या० च० = व्याकरणचन्द्रोदय

व्या० सि०सु० = व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि

शत० बा• = शतपथब्राह्मण

शिवराज० = शिवराजविजय

शृङ्गार॰ = शृङ्गारशतक (मर्तृ हरि)

श्वेता • = श्वेताश्वतरोपनिषत्

समयोचित • समयोचितपद्यमालिका

सांख्यका • = सांख्यकारिका साहित्य • = साहित्यदर्पण

सि० कौ० = वैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी

सुभाषित ० = सुभाषितरत्नभाण्डागार

सुभाषितसुघा = सुभाषितसुघानिधि स्वप्न = स्वप्नवासंवदत्त (भास)

हितोप ० = हितोपदेश

# (३) परिशिष्ट-अव्यय-तालिका [इस ग्रन्थ में व्याख्यात अव्ययों की वर्णानुक्रमणिका यहां दी गई है।]

|                       |                      | •                          |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| १ अ (५४८)             | ३४. अनेकशः (५७४)     | ६७. अवरतः (५७१)            |
| २. अकस्मात् (५५६)     | ३५. अन्तः (५१५)      | ६८. अवः (५२०,५७३)          |
| ३ अकाण्डे (५५३)       | ३६. अन्तरा (५२३)     | ६६. अवश्यम् (५३४)          |
| ४. अग्निसात् (५७४)    | ३७. अन्तरेण (५२४)    | ७०. अव्यथिष्यै (५७८)       |
| ५. अग्नी (५७४)        | ३८. अन्यतः (५६७)     | ७१. अष्टघा (५७३)           |
| ६. अघोः (५५१)         | ३६. अन्यत् (५२६)     | ७२. असकृत् (५७५)           |
| <b>ં. अङ्ग</b> ( ૫૪૬) | ४०. अन्यत्र (५६८)    | ७३. बसाम्प्रतम् ५३४)       |
| द. अजस्रम् (५३३)      | ४१. अन्यथा (५७०)     | ७४. अस्ति (५२६)            |
| ६ अञ्जसा (५३२)        | ४२. अन्यदा (५६९)     | ७५. बस्तु (५५६)            |
| १०. अतः ( ५६६,५६७)    | ४३. अन्येद्युः (५७०) | ७६. बस्मि (५४७)            |
| ११. अति (५६५)         | ४४. अन्वक् (५६१)     | ७७. अह (५३७)               |
| १२. अतीव (५५४)        | ४५. अप (५६५)         | ७८. अहम् (५४६)             |
| १३. अत्र (५६८)        | ४६. अपरेद्युः (५७०)  | ७६. अहह (५५१)              |
| १४. अथ (५३०,५४४)      | ४७. अपलुपम् (५७७)    | ८०. अहो (५४१)              |
| १५. अथिकम् (५६१)      | ४८. अपि (५६४)        | ८१. अह्नाय (५६०)           |
| १६. अथवा (५६१)        | ४६. अपिवा (५६१)      | हर. आ (५४८)                |
| १७. अयो (५४४)         | ५०. अभि (५६४)        | ८३. वा (ङ्) (५६३)          |
| १८. अद्धा (५२२)       | ध्रुश. अभितः (५६७)   | ८४. आतः (४४०)              |
| १६. अद्य (५७०)        | ५२. अभीक्ष्णम् (५२६) | ८५. आतृदः (५७६)            |
| २०. बद्यापि (५५५)     | ५३. अमा (५५४)        | ८६. बादह (५४५)             |
| २१. अधरात् (५७२)      | ५४. अमुत्र (५६८)     | ८७. स्रादितः (५७४)         |
| २२. अधरेद्युः (५७०)   | ५५. अम् (५३०,५७५)    | ८८. आम् ५३१, ५७५)          |
| २३. अघरेण (५७२)       | ५६. अयि (५५०)        | ८६. आरात् (५१८)            |
| २४. अघ:५२०, ५७३)      | ५७. अये (५४६)        | ६०. आर्यहलम् (५२६)         |
| २५. अघस्तात् (५७१)    | ५८. अरम् (५६२)       | ६१. आविः (५३३)             |
| २६. अघि (५६३)         | ५६. बरे (५५१)        | हर. बाः (५६०)              |
| २७. अधिहरि (५७६)      | ६०. अरेरे (५५१)      | ६३. बाहुवच्ये (५७८)        |
| २८. अधुना (५६६)       | ६१. अर्जुनतः (५७४)   | <b>१४. आहो</b> (५५४)       |
| २६. अघोऽघः (५२०)      | ६२. अलम् (५२६)       | ६५. आहोस्वित् (५५४)        |
| ३०. अध्ययनतः (५७४)    | ६३. अल्पद्यः (५७४)   | ६६. इ (५४८)                |
| ३१. अनिशम् (५३३)      | ६४. अवगाहे (५७८)     | १७. इतरे <b>द्धः</b> (५७०) |
| ३२. अनु (५६३)         | ६५. अवचको (५७८)      | ६८. इतः (५६७)              |
| ३३. अनेकथा (५७३)      | ६६. अवदत्तम् (५४५)   | <b>६६. इति</b> (५५७)       |
| Advantage (nag)       |                      | •                          |

| <b>१०</b> ०. इत् (५५२)                  | १३५. क (५४८)        | १७०. कस्मात् (५६१)      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| १०१. इत्यम् (५७०)                       | १३६. ऋते (४१७)      | १७१. कामम् (५३२)        |
| १०२. इदानीम् (५६६)                      | १३७. ऋषक् (५१७)     | १७२. कार्षापणशः ५७४     |
| १०३. इद्धा (५२१)                        | १३८. ऋषिवत्(५७६)    | १७३. किञ्च (५६०)        |
| १०४. इव (४५७)                           | १३६. ए (५४८)        | १७४. किन्तमाम् ५७५)     |
| १०५ इह (५६८)                            | १४०. एकत्र (५६८)    | १७५. किन्तराम् ५७५)     |
| १०६. ई (५४८)                            | १४१. एकदा (५६६)     | १७६. किमङ्ग (५४६)       |
| १०७. ईषत् (५१६)                         | १४२. एकघा (५७३)     | १७७. किमपि (४४३)        |
| १०८. च (५४८)                            | १४३. एकपदे (५५०)    | १७८. किमिति (५५३)       |
| १०६. उच्चैः (५१७)                       | १४४. एकशः (५७४)     | १७६. किमिव (५५३)        |
| ११०. उत (५५२)                           | १४५. एतहि (५६९)     | १८०. किसु (५५३)         |
| १११. उताहो (५५४)                        | १४६. एव (५३७)       | १८१. किमुत (५५३)        |
| ११२. उत्तरतः (५७१)                      | १४७. एवम् (५३७)     | १८२. किम् (५५३)         |
| ११३. उत्तरत्र (५६८)                     | १४८ एवे (५७७)       | १८३. किम्पुनः (५१६)     |
| ११४. उत्तरात् (५७२)                     | १४६ ऐ (५४८)         | १८४ किल (५४४)           |
| ११५. उत्तराहि(५७२)                      | १५०. ऐंकध्यम् (५७३) | १८५. कु (५३४)           |
| ११६. उत्तरेण (४७२)                      | १५१. ऐषमः (५७०)     | १८६. कुतः (५६७)         |
| ११७. उत्तरेद्युः(५७०)                   | १५२. ओ (५४८)        | १८७. कुत्र (५६८)        |
| ११८. उदकसात्५७४)                        | १५३. ऑम् (५३३)      | १८८. कुवित् (५३६)       |
| ११६. उदकी (५७४)                         | १५४. औ (५४८)        | १८६ कुह (५६८)           |
| १२०. उदेतोः (५७६)                       | १५५. कच्चित् (५४०)  | १६०. कूपत् (५३६)        |
| १२१. उन्मनी (५७४)                       | १५६. कथञ्चन (५७१)   | १६१. कृतम् (५३३)        |
| १२२. उप (५६५)                           | १५७. कथञ्चित्५७१)   | १६२. कृत्वा (५७६)       |
| १२३. उपजोबम् ५६२)                       | १५८. कथमपि (५७०)    | १६३. क्व (५६८)          |
| १२४. उपधा (५२३)                         | १५६. कथम् (५७०)     | १६४. क्वचित् (५६९)      |
| १२५. उपरि (५७१)                         | १६०. कथंकथमपि ५७१   | १९५. ववापि (५६९)        |
| १२६. उपरिष्टात् ५७२                     | १६१: कथा (५७१)      | १६६. क्षत्त्रियवत् ५२२) |
| १२७. उपर्युपरि (५७२)                    | १६२ कदा (५६९)       | १६७. क्षमा (५२७)        |
| १२८. उपांशु (५२७)                       | १६३. कदाचन (५६६)    | १६८. खलु (५४३)          |
| १२६. उभयतः (५६७)                        | १६४. कद।चित् (५६६)  | १६६. गत्वा (५७६)        |
| १३०. उभयत्र (५६८)                       | १६५. कदापि (५६६)    | २००. गुरुवत् (५७६)      |
| १३१: उभयथा (५७०)                        | १६६. कम् (४२४)      | २०१. च (५३६)            |
| १३२. उभयद्युः (५७०)                     | १६७. कर्तवे (५७८)   | २०२. चतुर्घा (५७३)      |
| १३३. उभयेद्युः (५७०)                    | १६८. कहि (५६८)      | २०३. चतुः (४७४)         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १६६. कहिचित् ५६६)   | २०४. च(ण्) (५३६)        |
| १३४. उषा (५३३)                          | 1240 216129 4401    | 124. 21.51 (410)        |

२७५. न(ञ्) २४०. ते (3 x x) २०५. चन ( \ \ \ \ \ \ \ \ २०६. चारित्रतः ५७४) २४१. तेन (348) २०७. चित् ( \ \ \ \ \ \ \ २४२. त्वै ( 483) २४३. त्रिधा (xo3) २०८. चिरम् (५१६) २०६: चिररात्राय ५३५ २४४. त्रिशः २७६. नह (%0%) २४५. त्रिः ( ५७५) २१०. चिरस्य (५३५) २४६, त्रेधा ( ধ্ও ই ) २११. चिरात् (५३५) २४७. त्रैधम् २१२. चिराय (५३४) ( ধুও३ ) रे१३. चिरे २४८. दक्षिणतः (५७१) ( \* \* \* ) २१४. चिरेण (५३४) २४१. दक्षिणा (५७२) २५०. दक्षिणात् (५७२) २१४ चेत (35%) २५१. दक्षिणाहि ५७२) २१६. चोरङ्कारम् ५७७ २५२. दक्षिणेन (५७२) २८७. नू २१७. चौरतः (५७४) २१८. जातु २५३ दमदमा (५७५) ( \ \ \ \ \ \ \ २१६. जीवसे (५७७) २५४. दातवै (५७८) २२०. जोषम् (५१६) २५५. दिवा (५१८) २२१. ज्ञानतः (५७४) २५६. दिष्टचा (५५८) २२२. ज्योक् (५२४) (४३४) २५७ दुष्टु २२३. भटिति (५३२) २६३. न्वै २५८. दृशे (২৩১) २२४. ततः २५६. दोषा (५२७) (५६७) ( ५५० ) २२५. तत्र (५६८) २६०. द्य (५३२) २६१. द्राक् २२६. तथा ( १७०) २२७. तथाहि (५४३) २६२. द्विधा (X03) २२८. तदपि २६३. द्विशः (১২৩४) ( ५६० ) २२६. तदा २६४. द्विः 🕝 (५७५) (४६६) २६५. द्वेधा २३०. तद् (戈堤雪) (५७३) २६६. है (५४२) २३१ तद्वत् (५७६) (१७३) २३२. तरसा (५३२) २६७. द्वैधम् २३३. तहि २६८. धिक् ( ¥,30) (448) २३४. तस्मात् (५६०) २६९. धिग्धिक् (५३०) २७०. घ्यायं घ्यायं ५७७ २३५. तावत् ( 487) २३६: तिर: २७१. न ( 4, 2 8 ) ( 423) २७२. निकः (५४१) २३७. तु · (ধ্ধ্ধ্ २७३. नकीम् (६४१) २३८. तुम् (483) २३६ तूष्णीम् (५१६) २७४. नक्तम् (५२१)

(478) ( \( \text{\quad} \) २७६. ननु २७७. नमः (378) २७८. नवधा ( ২৩३) (480) २८०. नहि (५५२) (५२५) २८१. नाना २८२. नाम (५५७) २८३. नामतः (५७४) २८४. नास्ति (322) २८५. निकषा (५२०) २८६. नीचै: ( ५१७) ( \ \ \ \ \ \ \ (५३७) २८८. नूनम् (38%) २८६. नेत् ( ধ্ওই ) २६०. नैकधा २६१. नो (५५२) २१२. नोचेत् ( & 4 7 ) (५४२) २९४. पचतितमाम्५७५ २६५. पचिततराम्५७५ २१६. पञ्चकृत्वः ५७५ २६७. पञ्चघा (५७३) २६८. पटपटा (५७५) २९१. पठितुम् (५७७) ३००. पठित्वा (५७६) (५७१) ३०१. परतः ३०२. परक्वः ( ५६२) ३०३. परस्तात् (५७१) ३०४. परारि (५७०) ३०५. परि (५६५) ३०६. परितः (५६७) ३०७. पहत् ( ५७०) ३०८. परेद्यवि (५७०) ३०६. पशु (५४८) ३१०. परच ( ২৩২ ) (५७२) ३११. पश्चा ३१२. पश्चात् (५७२) ३१३. पाट् (38%) ३१४. पादशः (५७४) ३१५. पिबध्यै (५७८) ३१६. पीलुमूलतः ५७५) ३१७. पुत् (xx0) ३१८. पुनरपि (५१६) ३१६. पुनः (५१६) ३२०. पुनःपुनः (५१६) (५६१) ३२१. पुरतः ३२२. पुरः (५७२) ३२३. पुरस्तात् (५७१) ३२४. पुरा (५२८) ३२५. पूर्वत्र (५६८) ३२६. पूर्वेद्युः (५७०) ३२७. पृथक् (২१५) ३२८. पृथकपृथक् ५१८) ३२६. पृणध्ये (५७८) ३३०. प्याट् (38%) ३३१. प्रकामम् (५३३) ३३२. प्रगे (५६२) ३३३. प्रचरितोः ५७६) ३३४. प्रतरम् (५७५) ३३५. प्रतान् (५३१) ३३६. प्रताम् (५३१) ३३७. प्रशाम् (५३१) ३३८. प्रति (४६४) ( ५७१) ३३६. प्रत्यक् ३४०. प्रत्युत (५५३) (५५५) ३४१. प्रभृति ३४२. प्रवदितोः (५७६) ३४३. प्रवाहिका ५२६) ३४४. प्रवाहुकम् ५२६) ३४५. प्रय (২৩১)

(५३१) ३४६. प्रशान् ३४७. प्रसद्धं (3XX) (५७१) ३४८. प्राक् (५१६) ३४६. प्रातः ३५०. प्रादुः (१३३) ३५१. प्रायः (५२८) (५६१) ३५२. प्रायशः (५६१) ३५३. प्रायेण ३५४. प्रेत्य (५६१) ३५५. प्रेषे (২৩১) ३५६. बत ( \ \ \ \ \ \ \ (४३३) ३५७ वदि ३५८. बलवत् (५६०) (५२०) ३५६. बहिः ३६०. बहुकृत्वः (५७५) (५६८) ३६१. बहुत्र ३६२. बहुधा (২৩২) ( ধূও ই) ३६३. बहुशः ३६४. ब्राह्मणत्रा (५७५) ३६५. ब्राह्मणवत् ५२२) ( \ \ \ \ \ \ \ \ ३६६. भगोः ३६७. भवत् (५६०) ३६८. भवितुम् (५७७) (30%) ३६९. भूत्वा ३७०. भूयः५३२,५३८) ३७१. भूयोभूयः (५३८) ३७२. भुरिशः (५७४) ३७३. भो (388) ३७४. भोः (488) ३७५. मङ्क्ष् (५३२) ३७६. मथुरावत् ५७६) ३७७. मध्यतः (५७४) ३७८. मनाक् (४१६) (५५६) ३७६. मम ३८०. मा 🦠 (५३१) (480) ३८१. माकिः

३८२. माकीम् (५४१) ३८३. माङ्४३१,४४१) ३८४. मादयध्यै (५७८) ३८४. मास्म (५३२) ३८६. मित्रवत् (५७६) ३८७. मिथः (४२८) (४३४) ३८८. मिथु: ३८६. मिथ् (४३४) (४२५) ३६०. मिथो ३९१. मिथ्या ( 470) (४२७) ३१२. मुधा ३६३. मुहुर्मुहुः (५२६) (५२६) ३९४. मुहुः (५२७) ३९५. मुषा (3xx)३९६. मे ३६७. म्लेन्छितवै५७८) ३९८. यज्ञदत्तवत्५७६) (५६७) ३९६. यतः ४००. यत्र५४०,५६८) (५७०) ४०१. यथा ४०२ यथाकथाच ५४६ ४०३. यथावत् (५७६) ४०४. यथाशक्ति (५७६) (322) ४०५. यदपि (488) ४०६. यदा (५६०) ४०७. यदि ( ५६१ ) ४०८. यदिवा (५५५) ४०६. यद् (५७६) ४१०. यद्वत् (५६१) ४११. यद्यपि (५६१) ४१२. यद्वा (५६६) ४१३. यहि (५६०) ४१४. यस्मात् (५४१) ४१५. यावत् (५१५) ४१६. युगपत् (५५०) ४१७. युत् (४५६) ४१८. येन

४१६. रहः (५६२) ४२०. राजवत् (५७६) ४२१. राजसात् (५७५) ४२२. रात्रौ ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ ४२३. रे ( \ \ \ \ \ \ \ ४२४. रे रे ( 440 ) ४२५. रै (४४२) ४२६. रोहिष्यै (५७८) ४२७. व ( ሂ독 0 ) ४२८ वक्षे (५७७) ४२६. वत् (४२२,४७४) ४३०. वदि ४३१. वरम् **(** ५३३) ४३२. वषट् (४२६) ४३३ वस्तुतः (458) ४३४. वा (४३६) ४३५. वाम् (४४६) ४३६. वारंवारम् ५६१ ४३७. वासुदेवतः ४७४ ४३८. विख्ये (২৬৯) ४३६. विना (४२४) ४४०. विभाजम् ५७७) ४४१. विषु ( \ \ \ \ \ \ ) ४४२. विसृप: (५७६) ४४३. विहायसा (५२७) ४४४. वीर्यतः ( ২৬४) ४४५. वृत्ततः (४७४) ४४६. वृथा ( 47 ? ) ४४७. वै \_ ( ধ্হ০ ) ४४८. वीषट् (४२६) ४४६. शकम् (४४८) ४५०. शतशः (४७४) ४५१. शबै: ( 486) ४५२. शनैश्वानै: ५१७) ४५३. शम् (४२४) ४५४. शरवत् (४३८)

४५५. शुकम् (४४८) ४४६ शुक्ली (४७४) ४५७. शुदि ( 433) ४५८. शुभम् (५४६) ४५६. श्रियसे (২৩১) ४६०. श्रीषट (४२६) ४६१. श्वः (५१८) ४६२. षड्घा ( ধ্ভই ) ४६३. षोढा ४६४. सकृत् (২৩২) ४६५. सत्रा (१३२) (४६६) ४६६: सदा (४७०) ४६७. सद्यः ( 423) ४६८ सनत् ४६९. सना (४२२) ४७०. सनात् ( < < < > ) ४७१. सनुतः (५१६) ४७२ सपदि (४३२) ४७३. सप्तकृत्वः ५७५) ४७४. सप्तधा (५७३) ४७५. समन्ततः (५६०) ४७६. समन्तात् (५६०) ४७७. समम (४२०) ४७८. समया ४७६. समुपजोषम् ५६२ ४८०. सम्प्रति (५३४) ४८१. सर्वतः (५६७) ४८२. सर्वत्र ( १६८) ४८३. सर्वथा (१७०) ४८४. सर्वदा (448) ४८४. सह (४४२) ४८६. सहसा (४२५) ४८७. सहस्रशः (५७४) ४८८. संवत् , (५३२) ४८ है. साकम् (५२६) ४६०. साक्षात् (५३३)

४६१. साचि ४६२. सामि ( 427) ४६३. साम्प्रतम् (५३४) ४६४. सायम् (488) ४६५. सार्धम् (**4**7**E**) ४१६. सू (x3x) ४६७. सुदामतः (५७५) ४६८. सुदि ४६६. सुष्ठु (x3x) ५००. सूतवे (४७८) ५०१. सूपत् (38) ५०२. स्तोकशः (५७४) (१३३) ५०३. स्थाने ५०४. स्म ( 484 ) . ५०५. स्मारंस्मारम् ५७६ ५०६. स्नाक् (५६२) (४२४) ५०७. स्वधा ५०८. स्वयम् (४२०) ५०६. स्वः (५१५) ५१०. स्वस्ति ५११. स्वाहा (४४३) ५१२. स्वित् (४५४) ५१३. ह (५३७) ५१४. हन्त (४४०) ५१५. हंहो (४४१) ५१६. हा ( \ \ \ \ \ \ \ \ ) प्र१७. हि (५५६) ५१८. हिमवत्तः (५७५) ५१६. हिरुक् ( < ₹ 0 } ५२०. ही (५६०) प्र२१. हे (XXE) ५२२. हेतौ ( 47 ? ) प्ररुव. है (XXE) (४१८) ५२४. ह्यः

#### (४) परिशिष्ट---पूर्वार्धगताष्टाध्यायीसूत्रतालिका

[सूत्रों के आगे इस ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या दी गई है।]

[अ] अइउण् (२) अकः सवर्णे ० (७३) अचिरऋतः (३०३) अचि श्नुधातु० (२४६) अचोऽन्त्यादि • (६६) अचो ञ्णित (२३२) अचो रहाम्यां० (१५) अच: (888) अच्च घे: (२२५) (१७७) अट्कुप्वाङ्० अणुदित्० (38) अतो गुणे (३७१) अतो भिस ऐस् (१८०) (३२१) अतोऽम् अतो रोरप्लु० (१४५) अत्रानुनासिक:० (१३३) अत्वसन्तस्य० (४५१) अहन् अदर्शनं लोपः (5) अदस औ सु॰ (४७३) अदसो मात् ( ১४) अदसोऽसेर्दादु० (४७४) अदेङ् गुण: (38) अदड् डतरा० (३२८) अनङ् सौ (२२७) अनचि च (३५) (३७२) अनाप्यकः अनिदितां हल० (४४०) अनुनासिकात्० (१३४) अनुस्वारस्य० (१२०) अनेकाल्शित्० (৩৯) अन्तरं बहियों० (२०६) अन्तादिवच्च (७१)

अपृक्त एकाल्० (२२८) अपो भि (४५५) अप्तृन्तुच् ० (२६३) अमि पूर्वः (१७५) अम्बार्थ ० (२४५) अम्संबुद्धी (३६०) (328) अर्थवदघातु० अर्वणस्त्रसा० (388) (83) अलोऽन्त्यस्य अलोऽन्त्यात्० (२२८) (३३८) अल्लोपोऽनः अवङ् स्फोटा० (७६) अभ्ययादाप्सुपः (५७६) अव्ययीभावश्च (५७६) अष्टन आ विभ० (४०१) अष्टाम्य औश् (४०२) अस्थिदिध० (३३८) (885) [आ] आकडारादेका० (२१८) आङि चापः० (२८७) आङो नास्त्रियाम् (२२४) आङ्माङोश्च (१४१) आच्छीनद्योर्नुम् (५०६) (388) आटश्च (२४६) आण्नद्या. आतो घातोः (385) आदिरन्स्येन • (3) आदेशप्रत्यययोः (१८६) आदे: परस्य (११२) आद् गुणः (48) आद्यन्तवदेक० (३७४) आद्यन्ती० (१२७)

आमि सर्व० (१६६) (४५८) आ सर्वनाम्नः [इ] इकोऽचि वि० (३३४) इको यणिव (38) इकोऽसवर्णे० (88) इग्यणः संप्र० (३५६) इतोत्सर्वनाम० (३६७) इदमो मः (३७०) (३०१) इदुद्भचाम् इदोऽय् पुंसि (३७१) (5?) इन्द्रेच (३८४) <del>इ</del>न्हन्पूषा ० [ & ] ईदूदेद् द्वि० (52) [ ਭ ] उगिदचां सर्व० (३६१) उच्चैरदात्तः (88) (883) उद ईत् उद: स्था० (११०) ( 47 ) उपदेशेऽजन् ० उपसर्गादृति० (६५) उपसर्गाः क्रिया० (६४) उभे अभ्यस्तम् (४५३) ( \$ \$ ) उरण्रपर: [क्र] क्रकालोजभूस्व० (१३)

冤

ऋत्विग्दधृक्० (४०५)

ল০ স০ (३८)

ऋलृक्

ऋत उत्

ऋतो ङि०

ऋत्यकः

(२)

(२६५)

(२६२)

(88)

| 404                                       |
|-------------------------------------------|
| ऋदुशनस्० (२६३)                            |
| ऋन्नेभ्यो० (३१५)                          |
| [y]                                       |
| एओङ् (२)                                  |
| एकवचनस्य च (४२६)                          |
| एकवचनं संबु० (१७२)                        |
| एकाचो बशो० (३५२)                          |
| एकाजुत्तरपदे० (३८६)                       |
| एड: पदान्ता० (७४)                         |
| एङि पररूपम् (६६)                          |
| एङ्ह्रस्वात्० (१७४)                       |
| एच इग्झस्वा० (३४६)                        |
| एचोऽयवायावः (४६)                          |
| एत ईद् बहु० (४७४)                         |
| एतत्तदोः सु० (१५३)                        |
| एत्येघत्यूठ्सु (५६)                       |
| एरनेकाचो० (२५०)                           |
| [₹]                                       |
| ऐऔ च् (२)                                 |
| [ओ]                                       |
| ओत् (६१)                                  |
| ओमाङोश्च (७०)                             |
| ओसिंच (१८४)                               |
| ओः स्ं <mark>ृ</mark> षि (२७०)            |
| [औ                                        |
| औङ आपः (२८६)                              |
| भौतोम्शसोः (२८२)                          |
| औत् (२३४)                                 |
| कि  <br>कपय् (२)                          |
| 300                                       |
| (1112)                                    |
| ( ' ' ' ' '                               |
| कुप्वोः क्रूपौ (१३७)<br>कृत्तद्धितः (१६१) |
|                                           |
|                                           |
| कृत्मेजन्तः (५७६)                         |

```
<del>ब्</del>त्वातोसुन् •
              (খ্ডন)
  क्विन्प्रत्ययस्य० (४०८)
          [स]
  खफछठयचटतव् (२)
  खरवसानयोर्०(१३४)
  खरि च
              ( $ $ 8 $ )
  ख्यत्यात्परस्य (२३३)
         [ग]
  गतिश्च
              (२४४)
 गोतो णित्
              (२५१)
          [घ]
 घढघष्
                 (२)
 घेङिति
              (२२४)
        [종]
 ङमो ह्रस्वाद॰ (१३१)
 ङसिंङसोश्च (२२५)
 ङसिँङ्योः स्मात् (१६५)
               (30)
 ङिच्च
 ङिति ह्रस्वश्च (२६६)
 ङेप्रथमयोरम् (४२०)
 ङेराम्नद्याम्० (२४७)
 ङेर्य:
             (१८०)
ङ्णोः कुँक्० (१२८)
ङ्याप्प्राति०
             (१६३)
         [च]
चतुरनडुहो० (३५६)
चादयोऽसत्त्वे
              (55)
             (१७१)
चुटू
चोः कुः
             (880)
चो
             (४४२)
        [평]
             (880)
छे च
        [폐]
जिसत्यादयः (४५४)
ज़बगडदश्
                (२)
```

जराया जरसन्य (२१२) जश्वासोः शिः (३२३) जसि च (२२२) जसः शी (858) [ 76 ] भभन् (२) भयो होन्य० (११६) भरो भरि० (११३) भलां जशोन्ते (१०५) भलां जश्भिशि (88) គា वमङणनम् (२) टो टाङसिङसाम्० (१७६) (378) डि डति च (२३६) डः सि धुँट् (१२६) [ढ] ढूलोपे पूर्वस्य० (१६१) [त] तदोः सः साव०(४१७) तद्धितश्चा० (४६४) तपरस्तत्काल० (%0) तवममौ ङसि (४३०) तस्माच्छसो नः० (१७६) तस्मादित्यु० (१११) (₹X) तस्मिन्निति ॰ (१३८) तस्य परमा० तस्य लोपः (5) तिरसस्तिर्यं ० (४४४) (४२८) तुभ्यमह्यौ० (38) तुल्यास्य० तृज्वत्ऋोष्टुः (२६२) तृतीयादिषु भा० (३४०)

( ধ্ ६ )

पूर्वत्रासिद्धम्

| 11 (141 - 511 1      |                |
|----------------------|----------------|
| तेमयावेक०            | (४३५)          |
| तोर्लि               | (308)          |
| तोः षि               | (808)          |
| <i>त्</i> यदादिषु ०  | (४५७)          |
| त्यदादीनामः          | (१४१)          |
| त्रिचतुरो:०          | (३०३)          |
| त्रेस्त्रयः          | (२४०)          |
| त्वमावेकवचने         | (४२४)          |
| त्वामौ द्विती०       | (४३५)          |
| त्वाही सी            | (४२०)          |
| [म]                  |                |
| थोन्थः               | (३ <b>६</b> ८) |
| [ <b>द</b> ]<br>दश्च | (३७२)          |
| दादेघीतोर्घः         | (३५१)          |
| दिव उत्              | (३६४)          |
| दिव औत्              | (३६३)          |
| दीर्घाज्जिस च        | (२१५)          |
| दूराद्ध्ते च         | ( = १ )        |
| द्वितीयाटौस्०        | (३७६)          |
| द्वितीयायां च        | (४२५)          |
| द्वचेकयोद्धि०        | (१६६)          |
| [ਬ]                  | (              |
| घात्वादेः षः सः      | (३४४)          |
| [न]                  |                |
| न ङिसम्बु०           | (३७६)          |
| न चवाहा०             | (४३८)          |
| न तिसृचतसृ           | (80K)          |
| न पदान्ताट्टोर       | ० (१०२)        |
| नपरे नः              | (१२५)          |
| नपुंसकस्य भाल        | .० (३२४)       |
| नपुंसकाच्च           | (३२२)          |
| न भूसुिषयोः          | (२५७)          |
| न मुने               | (४७७)          |
| न लुमताङ्गस्य        |                |
| नलोपः प्राति०        | (२३१)          |

| नलोपः सुँप्स्वर | • ( ३ <b>८१</b> ) |
|-----------------|-------------------|
| न विभक्ती तुस्म | <b>गः(१७</b> २)   |
| नशेर्वा         | (348)             |
| नश्च            | (378)             |
| नश्चापदा०       | (१२०)             |
| नरछब्य ०        | (३६)              |
| न षट्स्वस्ना०   | (३१७)             |
| न सम्प्रसारणे०  |                   |
| न संयोगाद्०     | (३५४)             |
| नहि-वृति-वृषि   | •                 |
| नहो घः          | (४=0)             |
| नाञ्चेः पूजा०   |                   |
| नादिचि ``       | (१७०)             |
| नाभ्यस्ताच्छतुः |                   |
| नामि            | (१५४)             |
| निपात एका०      | (দং)              |
| नीचैरनुदात्तः   | ( १४)             |
| नुम्विसर्ज ०    | (४६४)             |
| न्<br>नृच       | (२५०)             |
| नृत्पे          | (१३७)             |
| •<br>नेदमदसो०   | (30X)             |
| नेयङ्वङ्०       | (३१२)             |
| नोपघायाः        | (800)             |
| [प]             | •                 |
|                 |                   |
| पञ्चम्या अत्    |                   |
| पतिः समास०      | (२३४)             |

(386)

(308)

(880)

(१६३)

(38)

(४३८)

(४३८)

(१३५)

(४६८)

पथिमध्यृभु०

पदान्तस्य

पदान्ताद्वा

परः सन्नि०

पश्या**र्थे**श्चा०

पुमः खय्यम्०

पादः पत्

पुंसोऽसुँङ्

परश्च

पूर्वपरावर० (२०२) पूर्वादिम्यो नव० (२०६) प्रत्ययलोपे० (२३८) प्रत्ययस्य लुक्० (२३७) (१६३) प्रत्यय: (२०५) प्रथमचरम० प्रथमयोः पूर्व० (१६६) (४२३) प्रथमायाश्च० (55) प्रादय: (53) प्लुतप्रगृह्या० [ब] (२३६) बहुगणवतु० बहुवचनस्य वस्० (४३४) बहुव वने झ० (१८३) बहुषु बहु० (200) [भ] भस्य टेर्लोपः (३६५) भूवादयो० ( 88) भोभगो० (१४७) भ्यसो भ्यम् (४२८) [म] मघवा बहुलम् (३६८) मय उन्नो वो० (६३) मिदचोन्त्यात्॰ (३२४) मुखनासिका० (१७) मोऽनुस्वारः (388) मो नो घातोः (३६८) मो राजि समः० (१२२) य (२१७) यचि भम् यथासंख्यमनु० (४७) यरोनुनासिके० (१०७) यस्मात्प्रत्यय० (१७३) यस्येति च (३२२)

## भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकीमुद्धाम्

|                                         |                                    | 31110                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| याडापः (२८७)                            | विप्रतिषेधे परं० (१५२)             | सर्वत्र विभाषा० (७६)   |
| युजेरसमासे (४०६)                        | विभक्तिश्च (१७१)                   | सर्वनामस्थःने० (२२८)   |
| युवावी द्वि० (४२३)                      | विभाषा ङिश्यो: (३३६)               | मर्वनाम्नः समै (१६५)   |
| युष्मदस्मदोः (४३३)                      | विभाषा तृती० (२६४)                 | सर्वनाम्नः स्या० (२६२) |
| युष्मदस्मदोर॰ (४२७)                     | विभाषा दिक्० (२६४)                 | सर्वादीनि मर्व०(१६३)   |
| युष्मदस्मद्भग्नां (४२०)                 | विरामोऽवसानम् (१६७)                | समजुषो हैं (१४५)       |
| यूयवयौ जिस (४२४)                        | विश्वस्य वसु० (४१५)                | सहस्य सिद्धः (४४५)     |
| यूस्त्रयास्यी० (२४४)                    | विसर्जनीयस्य सः (१३६)              | सहे: साड:० (३६३)       |
| योऽचि (४२६)                             | विसर्जनीयस्य सः (१४३)              | सान्तमहतः (४५०)        |
| यः सौ (४ <u>५४)</u>                     | वृद्धिरादैच् (५७)                  | साम आकम् (४३१)         |
| [₹]                                     | वृद्धिरेचि (५७)                    | सावनडुहः (३५६)         |
|                                         | वेरपृक्तस्य (४०७)                  | सुंडनपुंसकस्य (२१६)    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | व्रश्चभ्रस्ज० (४१२)                | सुँपि च (१७६)          |
| रात्सस्य $(२६६)$<br>रायो हिन $(२=3)$    | [ <del>1</del> 1]                  | सुंप: (१६५)            |
|                                         | गप्त्रयनोर्० (५०७)                 | सुँग्तिङन्तं० (३१)     |
|                                         | शरोऽचि (३६८)                       | सोचि लोपे० (१५५)       |
|                                         | शश्छोटि (११७)                      | सौच (३६५)              |
| * ' ' ' '                               | शषसर् (२)                          | संप्रसारणाच्च (३५५)    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | शसोन (४२६)                         | संबुद्धौ च (२५६)       |
| [ल]                                     | शःत् (६६)                          | संबुद्धी शाक० (६१)     |
| लेंण् (२)                               | शि तुँक् (१३०)                     | संयोगान्तस्य० (४२)     |
| लशक्वतद्धिते (१७६)                      | शि सर्वनाम० (३२३)                  | स्कोः संयोगा० (४१५)    |
| लोपः शाकल्य० (५५)                       | शेषे लोप: (४२१)                    |                        |
| [व]                                     | शेषो घ्यसिख (२२३)                  |                        |
| वर्षाभ्वश्च (२७२)                       | रवयुवमघो० (३६३)                    | •                      |
| वसुँखंसुँ० (३६०)                        | [ <b>u</b> ]                       | स्त्रियाः (३१०)        |
| वसोः सम्प्र० (४६६)                      | षट्चतुर्भ्यश्च (३६६)               | स्थानिवदा० (१८१)       |
| वा द्रुह० (३४३)                         |                                    | स्थानेऽन्तर० (३७)      |
| वा नपुंसकस्य (५०५)                      |                                    | स्पृशोनुदके० (४६०)     |
| वान्तो यि० (४८)                         | ष्टुना ष्टुः (१०१)                 | स्वमशाति० (२०५)        |
| वा पदान्तस्य (१२१)                      | ष्णान्ता षट् (४००)                 | स्वमोर्नपुंस० (३३३)    |
| वाऽऽमि (३१३)                            | [स]                                | स्वरादिनिपा० (५१५)     |
| वाऽम्शसोः (३१०)                         | सस्युरसंबुद्धी (२३१)               | स्वादिष्वसर्व० (२१६)   |
| वावसाने (१८३)                           | समाहारः स्व० (१५)<br>समः समि (४४४) | स्वौजसमौट्० (१६३)      |
| वा शरि (१४३)                            | समः समि (४४४)<br>समः सुटि (१३३)    | [ह]                    |
| वाह ऊठ् (३५७)                           | सरूपाणामेक० (१६८)                  | हयवरट् (२)             |
|                                         | acudidas (14s)                     | हलन्त्यम् (५)          |
|                                         |                                    |                        |

टेग्लें 1ी

| हलि लोपः      | (३७३) | हल्ङचाब्भ्यो ० | (२२६) | हो हन्तेर्०    | (३८७) |
|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| हलि सर्वेषाम् |       |                | (१४६) | ह्रस्वनद्या •  | (१८४) |
| हलोऽनन्तराः०  |       | हे मपरे वा     | (१२३) | ह्रस्वस्य गुणः | (२२२) |
| हल्           | (२)   | हो ढः          | (388) | ह्रस्वो नपुंस० | (३३२) |

## (५) परिशिष्ट-पूर्वार्धगत-वार्तिकादि-तालिका

[यहां पूर्वार्धमूलगत वार्तिकों तथा उणादि, गण और इष्टिसूत्रों की तालिका दी गई है। इन के आगे इस ग्रन्थ की पृष्ठसंख्या निर्दिष्ट है।]

|                       | •                       |                          |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| अक्षादूहिन्याम्० (६१) | औङ: श्यां० (३२३)        | प्रथमलिङ्ग० (२४४)        |
| अघ्वपरिमाणे च (४८)    | गतिकारके० (२५६)         | प्रवत्सतर <b>०</b> (६३)  |
| अनाम्नवति० (१०३)      | ङावुत्तरपदे० (३८०)      | प्रादूहोढो० (६१)         |
| अन्तरं बहिर्० (१६३)   | चयो द्वितीयाः (१२८)     | यणः प्रतिषे० (४४)        |
| अन्वादेशे नपुं० (४६६) | छत्वममीति (११८)         | यवलपरे० (१२३)            |
| अस्य सम्बु॰ (४७०)     | तीयस्य ङित्सु० (२१०)    | वृद्धचौत्तव० (३३६)       |
| आकृतिगणी० (६७)        | इन्करपुनः० (२७३)        | शकन्ध्वादिषु० (६७)       |
| उपसर्गविभक्ति० (५४५)  | द्विपर्यन्तान।स्० (२४१) | समानवाक्ये० (४३६)        |
| ऋल्वर्णयोर्० (२०)     | न समासे (६६)            | संपुंकानां सो० (१३५)     |
| ऋते च तृती० (६२)      | नुमचिर० (२६७)           | संबुद्धौ नपुं० (४६६)     |
| ऋवणिन्नस्य० (२७५)     | परी वर्जेः षः० (४१४)    | स्पर्शस्यैव इष्यते (१०१) |
| एकतरात्प्रति० (३३१)   | पूर्वपरावर० (१६३)       | स्वमज्ञाति० (१६३)        |
| एते वान्नावाद (४३७)   | प्रत्यये भाषा० (१०८)    |                          |
|                       |                         |                          |

## (६) परिशिष्ट-सुँबन्त-शब्द-तालिका

[निम्नस्य शब्दों की रूपमाला तथा सुबन्तप्रित्रया के लिये आगे पृष्ठसंख्या

| दल । ]               |             |       |                      |
|----------------------|-------------|-------|----------------------|
| अग्निमथ् (४३६)       | अन्य (पुं०) | (२००) | अष्टन् (४०१)         |
| अतिचमू (२६१)         | अन्यतर      | (२००) | अस्मद् (४१६)         |
| अतिलक्ष्मी (२४८)     | अपर         | (२०७) | अहन् (४६७)           |
| अदस् (पुं०) (४७३)    | अप्         | (850) | आशिष् (४६१)          |
| अदस् (स्त्री०) (४६१) | अम्बा       | (२६७) | इतर (२०१)            |
| अदस् (नपुं०) (५१३)   | अर्घ        | (२१०) | इदम् (पुं०) (३७०)    |
| अधर (२०५)            | अर्थमन्     | (380) | इदम् (स्त्री०) (४५४) |
| अनडुह् (३४८)         | अर्वन्      | (388) | इदम् (नपुं०) (४६६)   |
| अनेहस् (४७१)         | अल्प        | (280) | उखास्नस् (३६२)       |
| अन्तर (२०८)          | अवर         | (200) | उत्तर (२०७)          |
| , , ,                | 1           |       | į                    |

| जत्तरपूर्वा (२६ ह) गोरी (२६८) दिव् (४८२)  उदब् (४४६) गोरी (२०१) दिव् (४८८)  उपानह् (४८८) गामणी (२१३)  उपानह् (४८८) गामणी (२६३)  उर्घानह् (४८८) गामणी (२८३)  उर्घानह् (४८८) गामणी (२८५)  उर्घानह् (२७१) गामणी (२८५)  उर्घानह् (२७१) गामणी (२८५)  उर्घानह् (१८८) गामणी (२८५)  उर्घानह् (२८८) गामणी (२८५)  उर्घानह् (४८८) गामणी (२८५)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (३८८)  इर्घा (४८८)  इर्घा (४८ | 2                | 10041                                 |               | 4 1                                   |             | (4.4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| उदङ्ख् (४४८) प्रामणी (२१३) दिश् (४८६) उपानह् (४८१) ज्ञान (१८६) वृतस्पृश् (४६१) उम्मय (१८६) चतुर् (पुं०) (३६६) दृःमू (२७२) उरुल् (२७१) चतुर् (मपुं०) (४८६) उरुल् (२७१) चतुर् (मपुं०) (४८६) उरुल् (२७१) चतुर् (मपुं०) (४८६) उर्ह्माक्षान् (४७०) चतिर्षं (४६५) फ्रह्मिक् (४०६) फ्रह्मेक्षान् (३६७) फर्ह्मेक्षान् (३६७) फर्ह्मेक्षान (३२१) फर्ह्मेक्षान् (३६७) फर्ह्मेक्षान् (३६७) फर्ह्मेक्षान् (३६७) काम (३२१) फर्ह्मेक्षान् (३६०) काम (३२१) फर्ह्मेक्षेत्रं (३५८) काम (३२१) फर्ह्मेक्षेत्रं (३५८) काम (३२१) फर्ह्मेक्षेत्रं (३५८) काम (३२१) काम (३२१) काम (३२१) काम (३२६) का | उत्तरपूर्वा      | (888)                                 | गोपा          | , , - ,                               | दशन्<br>विक | (A0A) |
| उपानह् (४८१)  उपानह् (१८६)  उपानह् (१८६)  उपानह् (१८६)  उपानह् (१८६)  उपानह् (१८६)  उपाय (१६६)  उपाय (१६६)  उपाय (१६६)  उपाय (१६६)  उपाय (१६६)  उपाय (१६६)  उपाय (१८६)  उपाय (१८८)  उपाय  |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |       |
| जम (१६६) चतुर् (पुं०) (३६६) चतुर् (२७२) चतुर् (२७२) जत्त्व (२७१) जत्त्व (२७१) जत्त्व (४००) जत्त्व (४००) जत्त्व (४००) जत्त्व (४००) जत्त्व (४००) जत्त्व (१००) जत्त्व (१००) जत्त्व (१००) जत्त्व (१००) जत्त्व (१००) (४८८) जत्त्व (१००) (४८०) जत्त्व (१००) (४८८) जत्त्व (१००) (४८०) जत्त्व (१८०) जत् | उ <b>दञ्च्</b>   |                                       |               |                                       | _           |       |
| जिस्सु   प्रदेश   चतुर् (पुं०) (३६६)   दृःभू (२७२)   दृःसू (४८६)   चतुर् (स्त्री०) (४८३)   चतुर् (स्त्री०) (४८०)   चतुर् (स्त्री०) (४८६)   चतुर् (स्त्री०) (४८०)   चतुर् (स्त्री०) (४८६)   चतुर (स्त्री०) (४८६)   चतुर (स्त्री०) (४८६)   चतुर (स्त्री०) (३८३)   चत्र (स्त्री०) (३८३)   चतुर (स्त्री०) (३८६)   चतुर (स्त्री०) (३८६)   चतुर (स्त्री०) (३८३)   चतुर (स्त्री०) (३८६)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०) (स्त्री०)   चतुर (स्त्री०) (स्त्री०   | उपा <b>नह</b> ्  |                                       |               |                                       | -           | _     |
| जल्लू (२७१) जानम् (४७०) जानम् (४७०) जानम् (४७०) जानम् (४७०) जानम् (४७०) जानम् (४७०) जानम् (४००) जानम् (१००) जानम् | उभ               | (१६५)                                 | घृतस्पृश्     | · 1                                   |             |       |
| ज्ञानस् (४७०) जिष्णह् (४०१) जिष्णह् (४००) चिक्षिष्ट् (४००) चिक्षिष्ट् (४००) चिक्षिष्ट् (४००) चिक्षिष्ट् (४००) चिक्षिष्ट् (४००) चिक्षिष्ट् (४६५) चिक्षिष्ट् (४६५) चिक्षिष्ट् (४६५) चिक्षिष्ट (४६५) चिक्षिष्ट् (४६५) चिक्षिष्ट (४६५) चिक्षिष्ट (४६५) चिक्षिष्ट (४६५) चिक्षिष्ट (४६५) चिद्द (४५४) चिद्द (४५०) चिद्द (४५०) चिद्द (४५०) चिद्द (४५०) चिद्द (४५०) चिर्द (४५०) चिर्द (४५०) चिर्द (४०६) चिर्द (४५०) चिर्द (४०६) चिर्द (४०६) चिर्द (४०६) चिर्द (४०६) चिर्द (४०६) चिर्द (४५०) चिर्द (४५०) चिर्द (४६०) चर्द (४६०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | डभय              | (335)                                 | चतुर् (पुं०   | ) (३६६)                               |             |       |
| ज्ञानस् (४७०) जिण्णह् (४न१) जिण्णह् (४०१) ज्ञानस् (२०६) ज्ञज्ज् (१००) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (४०६) ज्ञहित्वज् (१०६) ज्ञहित्वज् (१०६) ज्ञहित्वज् (१००) ज्ञहित्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्वज्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उल्लू            | (२७१)                                 | चतुर् (स्त्री | to)(४८३)                              |             |       |
| जिण्णह् (४०१)  ऊर्ज् (४००)  ऋस्विज् (४०६)  ऋस्विज् (४०६)  ऋस्वृक्षित् (३६७)  एक (२०२)  एकतर (३३१)  एतद् (पुं०) (४१६)  एतद् (पुं०) (४१६)  एतद् (पुं०) (४८६)  कतर (व्रु०) (४०१)  कतर (व्रु०) (४०१)  कतर (व्रु०) (२००)  कतर (व्रु०) (२००)  कतर (व्रु०) (३२०)  कतर (व्रु०) (३२०)  कतर (व्रु०) (३२०)  कतर (व्रु०) (३२०)  कत्र (त्रव्रु०) (३८०)  कत्र (त्रव्रु०) (३८०)  कत्र (त्रव्रु०) (३८०)  कत्र (व्रु०) (३८०)  तत्र (व्रु०) (व्रु०)  तत्र (व्रु०) (व्रु०)  वित्र (व् | उशनस्            | (४७०)                                 |               | 1                                     |             | -     |
| ऊर्ज्         (४००)         चिकीर्ष्         (४६५)         हिं. (५००)         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८००         १८०० <th>उष्णि<b>ह</b>्</th> <th>(४८१)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उष्णि <b>ह</b> ् | (४८१)                                 |               |                                       |             |       |
| महित्वज् (४०६) महमूक्षित् (३६७) एक (२०२) एकतर (३३१) एतद् (पुं०) (४१६) एतद् (पुं०) (४१६) एतद् (नपुं०) (४०१) कतर (नपुं०) (४०१) कतर (नपुं०) (३००) कत्र (नपुं०) (३००) कत्र (नपुं०) (३००) कत्र (नपुं०) (३००) करम्र (२०३) तिर्यंच् (४०६) कम् (पुं०) (३६६) कम् (नपुं०) (४६६) कम् (नपुं०) (४६६) कम् (नपुं०) (४६६) क्रांच्हु (पुं०) (२६२) कोष्टु (पुं०) (२६२) कोष्टु (पुं०) (२६२) कोष्टु (पुं०) (३१४) खळ्ज् (४११) तिर्यंच् (४००) विर्यंच् (४००) विर्यंच् (४०६) विर्यंच् (४०६) न्वन् (४००) निर्जर (२१२) नेम (२१०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऊर्ज्            | (४००)                                 |               |                                       |             |       |
| ण्कतर (३३१) एकतर (३३१) एकतर (३३१) एकतर (३३१) एकत् (१००) (४१६) एतद् (१००) (४१६) एतद् (१००) (४१६) एतद् (१००) (४०१) कतर (१००) एतद् (१००) (१००) कतर (१००) (१००) करम्र (१००) (१००) करम्र (१००) (१००) करम्र (१००) (१००) किम् (१००) (१००) किम (१००) (१००) किम् (१००) (१००) किम (१००) (१००) (१००) (१००) किम (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) (१००) | ऋत्विज्          | (४०६)                                 |               |                                       |             |       |
| एक (२०२)     एकतर (३३१)     एतद् (पुं०) (४१६)     एतद् (पुं०) (४१६)     एतद् (न्युं०) (४८६)     एतद् (न्युं०) (४०१)     तद् (न्युं०) (४००)     गत्वद् (न्युं०) (४०१)     तत्वद् (न्युं०) (४००)     तत्वद् (न्युं०) (४००)     तत्वद् (न्युं०) (४००)     तत्वद् (न्युं०) (४००)     तत्वद् (पुं०) (४८०)     तत्वद् (४८०)     तत्वद् (४४८)     त्वत् (४०६)     त्वत् (४०६)     त्वत् (४०६)     त्वत् (४४८)     त्वत् (२०१)     त्वत् (२०१)     त्वत् (४८०)     त्वत् (४८०)     त्वत् (४८०)     त्वत् (४८०)     त्वत् (४८०)     त्वत् (४८८)     त्वत् (४८८)     त्वत् (४४८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ऋभुक्षिन्        | (३६७)                                 | 1             |                                       |             |       |
| एकतर (३३१) एतद् (पुं०) (४१६) एतद् (पुं०) (४१६) एतद् (स्त्री०) (४८६) तद् (स्त्री०) (४८६) तद् (स्त्री०) (४८६) तद् (स्त्री०) (४८६) तद् (नपुं०) (५००) ताद्धा (४४८) कतर (नपुं०) (२००) ताद्धा (४४८) कतर (नपुं०) (३२८) तिर्यंच् (४४६) किस् (२३६) तिर्यंच् (४४६) तिर्यंच् (४४६) तिर्यंच् (४४६) किस् (पुं०) (३६६) तिर्यं च् (४८६) तिर्यं (४८६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                       | l .           |                                       | . •         |       |
| एतद् (पुं०) (४१६) एतद् (स्त्री०)(४८७) एतद् (स्त्री०)(४८७) एतद् (नपुं०) (४०१) कतर (पुं०) (२००) कतर (पुं०) (२००) कतर (नपुं०) (३२८) कति (२३६) कति (२३६) कतिपय (२१०) करम्र (२७३) किम् (पुं०) (३६६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (स्त्री०)(४८६) किम् (स्त्री०)(४८६) किम् (उ००) करम् (४४८) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (२१०) किम् (२६०) किम् (२१०) किम् (२६०) किम् (२१०) किम् (२१०) किम् (२१०) किम् (२१०) किम् (२१०) किम् (४६०) किम् (४६०) किम् (४१०) किम् (४६०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४६०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४६०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४६०) किम् (४१०) किम (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०) किम् (४१०)                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                       | ľ             |                                       |             |       |
| एतद् (स्त्री०) (४८७)  एतद् (नपुं०) (४०१)  कतर (पुं०) (२००)  कतर (पुं०) (२००)  कतर (नपुं०) (३२८)  कति (२३६)  कितिपय (२१०)  करभू (२७३)  किम् (पुं०) (३६८)  किम् (नपुं०) (४८६)  किम् (स्त्री०) (३०३)  किम् (२१०)  किम् (स्त्री०) (३०३)  किम् (२१०)  किम् (स्त्री०) (३०३)  किम् (२१०)  किम् (२१०)  किम् (स्त्री०) (३०३)  किम् (२१०)  किम् (४६०)  किम् (२१०)  किम् (२१०)  किम् (२१०)  किम् (२१२)  किम् (४६०)  किम् ( |                  |                                       |               |                                       |             |       |
| ग,तद् (नपुं०) (४०१) कतर (पुं०) (२००) कतर (पुं०) (२००) कतर (नपुं०) (३२८) कति (२३६) कित (२३६) कित्पय (२१०) करभू (२७३) किम् (पुं०) (३६६) किम् (पुं०) (३६६) किम् (म्त्री०)(४८६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (म्त्री०)(४८६) किम् (नपुं०) (४६६) किम् (नपुं०) (३३३) किम् (२१०) किम् (२१०) किम् (२६०) किम् (नपुं०) (३३३) किम् (२१०) किम् (२६०) किम् (११०) किम् (१९०) किम (१९०) किम् (१९०) किम् (१९०)                                                                                                                                                                                                                                      | • • •            |                                       |               | •                                     |             |       |
| कतर (पुं०) (२००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                       |               |                                       | - ·         | -     |
| कतर (नपुं०) (३२८)  कित (२३६)  कित (२३६)  किति (२३६)  किति (२३६)  कितिपय (२१०)  करभू (२७३)  किम् (पुं०) (३६६)  किम् (स्त्री०)(४८६)  किम् (नपुं०) (४६६)  किम् (नपुं०) (३६२)  किम् (नपुं०) (३६३)  किम् (नपुं०) (३६३)  किम् (२६०)  किम् (१६०)  किम् (१९०)  किम (१९०)  किम् (१९०)  किम् (१९०)  किम (१९०)  किम (१९०)                                                                            |                  | -                                     | 1             |                                       |             |       |
| कित (२३६) तियंञ्च् (४४८) घंनु (३१४) कितपय (२१०) तुदत् (५०६) तुदत् (५०६) तवन् (४०४) तवन् (४०४) तिम् (पुं०) (३६६) त्यद् (पुं०) (४१७) तिर्जर (२१२) किम् (स्त्री०)(४८६) त्यद् (स्त्री०)(४८६) ती (२४३) किम् (नपुं०) (४६६) त्रि (पुं०) (२४०) तृ (२६०) त्रुञ्च् (४४८) त्रि (स्त्री०) (३०३) तेम (२१०) त्रिष्टु (पुं०) (२६२) त्रि (नपुं०) (३३३) तो (३१६) त्रि (नपुं०) (३३३) तो (३१६) त्रि (नपुं०) (३१५) त्व (४६०) पञ्चन् (५८०) त्रुञ्ज् (४११) त्वष् (४६०) पञ्चन् (३६६) त्रि (४८०) त्रुज्ञ् (४४८) त्रुज्ञ् (४११) त्रुज्ञ् (४६०) पति (२३४) त्रुप् (४८०) त्रुज्ञ् (४५६०) त्रुज्ञ् (४५६०) त्रुज्ञ् (४११) त्रुज्ञ् (४६०) पति (२३४) त्रुप् (४८०) त्रुज्ञ् (४५६०) त्रुज्ञ् (४६०) त्रुज्ञ् (४५६०) त्रुज्ञ्च् (४८०) त्रुज्ञ्च् (४६०) त्रुज्ञ् (४६०) त्रुज्ञ् (४६०) त्रुज्ञ्च् (४६०) त्रुज्ञ्च् (४६०) त्रुज्ञ्च् (४५७) त्रुज्ञ्च् (४६०) त्रुज्ञ् (४५७) त्रुज्ञ्च् (४५७) त्रुज्ञ्च्च् (४६०) त्रुज्ञ्च् (४५७) त्रुज्ञ्च् (४५७) त्रुज्ञ्च्च (४५०) त्रुज्ञ्च्च (४५७) त्रुज्ञ्च (४५०) त्रुज्ञच्च (४५०) त्रुज्ञच (४५०) त्रुज |                  |                                       | 1 1 1         |                                       | •           | •     |
| कतिपय (२१०) करभ्र (२७३) तुदत् (५०६) त्रिम् (पुं०) (३६६) त्यद् (पुं०) (४१७) तिम् (स्त्री०)(४६४) त्यद् (स्त्री०) (४८६) तिम् (नपुं०) (४६६) तिम् (नपुं०) (४६६) तित्र (पुं०) (२४०) त्रुष्ट् (४४८) तिर्प (म्त्री०) (३०३) तो (२६०) तेम (२६०) तेम (२६०) तेम (२६०) तेष्ट् (पुं०) (२६२) तेम (२१०)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       | 1             |                                       |             |       |
| करभू (२७३) तुरासाह् (३६२) नवन् (४६०) किम् (पुं०) (३६६) त्यद् (पुं०) (४१७) निर्जर (२१२) किम् (स्त्री०)(४८४) त्यद् (स्त्री०) (४८६) ती (२४३) किम् (नपुं०) (४६६) त्रि (पुं०) (२४०) तृ (२८०) त्रुङच् (४४८) त्रि (स्त्री०) (३०३) तेम (२१०) त्रुङच् (पुं०) (२६२) त्रि (नपुं०) (३३३) तो (३१६) त्व (२०१) पचत् (५०७) खङज् (४११) त्वष् (४६०) पञ्चन् (३६६) खलपू (२७०) दक्षिण (२०७) पति (२३४) तिर्द् (४८२) विष्टन् (४६८) पपीत (२३४) गो (२८१) ददत् (नपुं०) (४९४) पपी (२४३) गो (२८१) दिष्ट (२३८) पयस् (५१२) गोअङच्(गतौ)(५०१) दिष्ट (३३८) पयस् (४१२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                       | 1             |                                       |             |       |
| किम् (पुं०) (३६६) त्यद् (पुं०) (४१७) तिर्जर (२१२) किम् (स्त्री०)(४८४) त्यद् (स्त्री०) (४८६) ती (२४३) किम् (नपुं०) (४६६) त्रि (पुं०) (२४०) तृ (२८०) कृष्ट्य (४४८) ति (स्त्री०) (३०३) तेम (२१०) कोष्ट्य (पुं०) (२६२) त्रि (नपुं०) (३३३) तो (३१६) त्व (२०१) पचत् (५०७) खञ्ज् (४११) त्वष् (४६०) पञ्चन् (३६६) खलप् (२७०) दिखण् (२०७) पति (२३४) ति (२३४) ति (४८०) प्रत् (४८०) प्रत् (२३४) ति (४८०) प्रत् (२३४) ति (४६०) प्रत् (२३४) ति (२४३) तेष्ट् (४६०) प्रत् (२४६०) प्रत् (२३४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४४) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४३) ति (२४४) ति (२४३) ति (२४४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                       | 1             |                                       |             | • •   |
| किम् (स्त्री०) (४८४) तिम् (नपुं०) (४६६) ति (पुं०) (२४०) त्रुञ्च् (४४८) ति (पुं०) (३०३) तो (२१०) त्रुञ्च् (४४८) तो (स्त्री०) (३०३) तो (३१६) तो (३१६) तो (३१६) तो (३१६) तव (२०१) तवष् (४००) तवष् (४६०) तवष् (२०७) तिवष् (२०७) तिवष् (२०७) तिवष् (२०७) तिवष् (२०७) तिवष् (२०७) तिवष् (२०७) त्रुञ्च् (४६०) त्रुञ्च् (१६८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       | 1             |                                       |             | •     |
| किम् (नपुं॰) (४६६) त्रुड्च् (४४८) त्रुड्च् (४४८) त्रि (स्त्री॰) (३०३) तेम (२१०) त्रिःट्ठ (पुं॰) (२६२) त्रि (नपुं॰) (३३३) तो (३१६) त्व (२०१) पचत् (५०७) त्वष्ण (४६०) पञ्चन् (३६६) वलप्र (२७०) तिवष् (४६०) पति (२३४) गिर् (४८२) तिप्डन् (४६८) पपित् (३६७) गुप् (४५७) त्वत् (पुं॰) (४५४) पपी (२४३) गो (२८१) दिष्व (३३८) पपी (२४३) गोअञ्च्(गती)(५०१) दिष्व (३३८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |               |                                       |             |       |
| कुञ्च् (४४८) ति (स्त्री०) (३०३) तेम (२१०) कोष्टु (पुं०) (२६२) ति (नपुं०) (३३३) ती (३१६) कोष्टु (स्त्री०)(३१५) त्व (२०१) पचत् (५०७) खञ्ज् (४११) तिवष् (४६०) पञ्चन् (३६६) खलप् (२७०) दक्षिण (२०७) पति (२३४) गिर् (४८२) दण्डन् (४६८) पधन् (३६७) गुप् (४५७) ददत् (पुं०) (४५४) पपी (२४३) गो (२८१) दिष् (नपुं०) (५०५) पयस् (५१२) गोअञ्च्(गती)(५०१) दिष (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                       | 1             | •                                     |             |       |
| कोष्टु (पुं॰) (२६२) त्रि (नपुं॰) (३३३) ती (३१६) त्रि (नपुं॰) (३३३) ती (३१६) त्रि (२०१) पचत् (५०७) खड्ज् (४११) तिवष् (४६०) पञ्चन् (३६६) खलप् (२७०) दक्षिण (२०७) पति (२३४) गिर् (४८२) दण्डन् (४६८) पपी (२४३) गो (२६१) ददत् (नपुं॰) (४५४) पपी (२४३) गो अङ्च्(गतौ)(५०१) दिष (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                       |               |                                       |             |       |
| कोष्टु (स्त्री॰) (३१४) लक्ष्म (४११) लिष् (४६०) ललपू (२७०) निर् (४८२) ने विष् (४८०) ने विष् (१८०) ने विष् (१८८) ने विष् (१८८) ने विष् (१८८) ने विष् (१८८) ने विष् (१४८) ने विष् (१४८) ने विष् (११८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       | 1             |                                       | ه ا         | •     |
| खञ्ज् (४११) तिवष् (४६०) पञ्चन् (३६६) खलपू (२७०) दक्षिण (२०७) पति (२३४) गिर् (४६२) दण्डिन् (४६८) पधिन् (३६७) गुप् (४५७) ददत् (पुं•) (४५४) पपी (२४३) गो (२६१) ददत् (नपुं०) (५०५) पयस् (५१२) गोअञ्च्(गती)(५०१) दिष्ट (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कोष्ट (स्त्र     | ) ( ; ; ; )                           | 1 .           |                                       | l .         |       |
| खलपू (२७०) दक्षिण (२०७) पति (२३४) गिर् (४६२) दण्डिन् (४६८) पथिन् (३६७) गुप् (४५७) ददत् (पुं•) (४५४) पपी (२४३) गो (२६१) ददत् (नपुं०) (५०५) पयस् (५१२) गोअञ्च्(गतौ)(५०१) दिष्ठ (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                       | 1             |                                       | · ·         |       |
| गिर्     (४६२)     दण्डिन्     (४६८)     पथिन्     (३६७)       गुप्     (४५७)     ददत् (पुं•) (४५४)     पपी     (२४३)       गो     (२८१)     ददत् (नपुं०) (५०५)     पयस्     (५१२)       गोअञ्च्(गतौ)(५०१)     दिघ     (३३८)     पयोमुच्     (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                |                                       | •             |                                       | ,           | • •   |
| गुप् (४५७) ददत् (पुं•) (४५४) पपी (२४३)<br>गो (२८१) ददत् (नपुं०) (५०५) पयस् (५१२)<br>गोअञ्च्(गतौ)(५०१) दिघ (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       | 1             |                                       | 1           |       |
| गो (२८१) ददत् (नपुं०) (४०४) पयस् (५१२)<br>गोअञ्च्(गतौ)(५०१) दिघ (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                |                                       | 1 .           |                                       | ,           |       |
| गोअञ्च्(गती) (४०१) दिघ (३३८) पयोमुच् (४४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उर<br>स्रो       | •                                     | 1             |                                       | 1           | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                       |               | • ,                                   | पयस्        |       |
| गाजन्य्(प्रजा)(२०४)   दबृष् (२०७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                       | 1             |                                       | 1           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गाञक्त्रं (      | प्रवारे (४०५)                         | दर्भृष्       | (***)                                 | । पर        | (400) |

| ग्रिकाल                 | (888)                        | ਸਭ (ਸੰਨ)                  | (४१८)          | श्री                 | (388)          |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| परिव्राज्<br>पणंध्वस्   | (३६२)                        | यद्(पुं०)<br>यद् (त्रापं) | (%(4)          | श्रीपा               | (338)          |
| पणव्यस्<br><b>पि</b> तृ | (२७६)                        | यद् (नपुं)                |                | श्रेयस् (पु॰)        | (४६८)          |
| ापतृ ,<br>पिपठिष्       | (४६३)                        | यवकी<br>महाध्यान          | (२४४)          | वन्<br>श्वन्         | (38%)          |
| _ `                     |                              | यशस्विन्                  | (035)          | षष्                  | (४६२)          |
| पुनर्भू                 | (२७३)<br>(४८३)               | युज्                      | (308)          | संखि                 | (२२७)          |
| पुर्<br>एंस             | (\\epsilon \( \text{\chi} \) | युवन्                     | (×35)          |                      |                |
| पुंस्<br>वर्क           | (338)                        | युष्मद्                   | (888)          | सजुष्<br>मध्यज्ञन    | ( 880 )        |
| पूर्व                   | (२०७)                        | रत्नमुष्                  | (४६२)          | सध्रयच्              | (888)          |
| पूपन्                   | (358)                        | रमा .                     | (२८४)          | सध्र <b>यञ्</b> च्   | (884)          |
| प्रत्यच्                | (४४२)                        | राजन्                     | (308)          | सर्व<br><sup>5</sup> | (838)          |
| प्रत्यञ्च्              | (४४७)                        | राज्                      | (888)          | सर्वा                | (२६२)          |
| प्रथम                   | (308)                        | राम                       | (१६७)          | सिम                  | (२०१)          |
| प्रद्यो                 | (388)                        | रै (पुं०)                 | (२५३)          | सुखी                 | (२४८)          |
| प्रधी .                 | (388)                        | रै (स्त्री०)              | (388)          | सुती                 | (२४८)          |
| प्ररै                   | (३४७)                        | लक्ष्मी                   | (308)          | सुदिव्               | (३६३)          |
| प्रशाम्                 | (35€)                        | लिह्                      | (388)          | सुधी (पुं०)          | (२५७)          |
| प्राच्                  | (888)                        | वधू                       | (३१७)          | सुधी (नपुं०)         | (380)          |
| प्राञ्च्                | (४४७)                        | वर्षाभू                   | (२७२)          | सुनौ                 | (३४८)          |
| प्रियत्रि               | (२४१)                        | वाच्                      | (४८७)          | सुपियन्              | (3 <b>3</b> 8) |
| बहुश्रेयसी              | (२४४)                        | वारि                      | (३३३)          | सुपाद्               | (४३'८)         |
| ब्रह्मन्                | (३५४)                        | ंवार्                     | (४६५)          | <b>सु</b> पुंस्      | (४१३)          |
| भवत्                    | (४५२)                        | विद्वस्                   | (४६६)          | सुयुज्               | (860)          |
| भवत्                    | (४५२)                        | विभ्राज्                  | (४१२)          | सुलू (पुं०)          | (२७१)          |
| भूपति                   | (२३४)                        | विश्                      | (378)          | सुलू (नपुं ० )       | (३४३)          |
| भृस्ज्                  | (४१५)                        | विश्व                     | (१ <b>६</b> ७) | सुश्री               | (२५४)          |
| भ्रातृ                  | (२८०)                        | विश्वपा                   | (२१४)          | स्त्री               | (३१०)          |
| भू                      | (३१६)                        | विश्वराज्                 | (४१४)          | स्नुह्               | (३५५)          |
| मघवन्                   | (38)                         | विश्ववा <b>ह</b> ्        | (३५६)          | स्व                  | (२०८)          |
| मति                     | (३३६)                        | विश्वसृज्                 | (४१३)          | स्वनडुह्             | (838)          |
| मथिन्                   | (३६७)                        | वृत्रहन्                  | (३८४)          | स्वभू                | (२७१)          |
| मधु                     | (३४३)                        | वेधस्                     | (४७२)          | स्वयम्भू             | (३१७)          |
| महत्                    | (४४०)                        | शकृत्                     | (४०४)          | स्वसृ "              | (३१७)          |
| मातृ                    | (३१८)                        | शम्भु                     | (२६०)          | हरि                  | (२२१)          |
| मुह्                    | (३५५)                        | शास्त्रिन्                | (३५७)          | हाहा                 | (२२०)          |
| य <b>ज्यन्</b>          | (३५३)                        | शुद्धधी                   | (२५६)          | हह                   | (२६९)          |
|                         | 7 ' '/                       | 1 3                       | , , , , , ,    | . 60                 | 1,,,,          |

# (७) परिशिष्ट-परिभाषा-न्यायादि-तालिका

[व्याख्या वा मूलगत परिभाषाओं, न्यायों, फिक्किकाओं तथा विशेष स्मरणीय वचनों की यहां तालिका दी जा रही है। ध्यान रहे कि इन को हृदयंगम कर लेने पर ही संस्कृत-व्याकरण में निष्णातता प्राप्त की जा सकती है।]

| हा सस्कृत-व्यानार्थ सामाना            | ,                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| अकृतव्यहाः पाणिनीयाः (४६७)            | इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतर० (३७०)        |
| अक्षौहिणी-प्रमाणम् (६१)               | इह इङ्गितेन चेष्टितेन० (११६)             |
| अङ्गवृत्ते पुनवृंत्तौ अविधिर्० (४२८)  | ईषदर्थे कियायोगे मर्यादा० (६०)           |
| अचः परस्यैव भलो नुम्विधानम् (३२४)     | उणादिनिष्पन्नानां तृन्तृजन्तानां ० (२७८) |
| अज्भीनं परेण संयोज्यम् (४४)           | उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् (२१)     |
| अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः० (३६५)     | उद्भूतावयव-अनुद्भूतावयवसमु० (१६४)        |
| अतिदेश: (सिंहो माणवकः) (२३२)          | उपदेश आद्योच्चारणम् (७)                  |
| 'अत्रैवाणरेण णकारेण' विवेचन (२६)      | उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च (५४५)     |
| अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रति० (४५३)   | उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो० (१२६)        |
| अनिनस्मन्ग्रहणान्यर्थवता चान० (३६०)   | एकतिङ् वाक्यम् (४३६)                     |
| अनुस्वारयमानां च नासिका० (२१)         | एकदेशविकृतमनन्यवत् (२१४)                 |
| अनेकाल्परिभाषाविवेचन (७८)             | एंकवचनमुत्सर्गतः करिष्यते (१६०)          |
| अन्तरतमपरिभाषाविवेचन (३७)             | एका च सिकता तैलदाने० (४८८)               |
| अन्तादिवद्भाव (अन्तादिवच्च) (७१)      | एकादेशः (एकः पूर्वपरयोः) (५१)            |
| अन्यत्रान्यत्रलब्धावकाशयोर् (१५२)     | एतैर्व्यस्तैर्यथासम्भवं मिलितैश्च० (१७८) |
| 'अन्वादेशः' सोदाहरणिववेचन (३७७)       | कर्तव्योऽत्र यत्नः (६)                   |
| अपवादो वचनप्रामाण्यात् (१००)          | काचं मणिं काञ्चनमेकसूत्रै० (३६३)         |
| अम्बार्थं द्वचक्षरं यदि (२६७)         | किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य० (३७७)   |
| अयोगवाहा विज्ञंया आश्रय॰ (२१)         | कृताकृतप्रसङ्की यो विधिः सः (३६४)        |
| अर्धमात्रालाघवेन पुत्त्रोत्सवं० (१३०) | विववनता घातुत्वं न जहति (२७०)            |
| अलोऽन्त्यपरिभाषाविवेचन (४३)           | विवेबन्ता विजनता विंडन्ता धातु० (३५२)    |
| अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्मी० (३०६)      | गुणदीर्घोत्वानामपवादः (३०४)              |
| अष्टम्य इति वक्तव्ये कृतात्व० (४०२)   | ङित्परिभाषाविवेचन (७६)                   |
| असित माद्ग्रहण एकारोऽप्यनु० (८७)      | चादिर्गणः (५३६)                          |
| असंयुक्ता ये डलकास्तद्० (२६७)         | छन्दोवत्कवयः कुर्वन्ति (२३६)             |
| असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे (१६८)        | छन्दोबत्सूत्राणि भवन्ति (७)              |
| असिद्धाधिकारः (पूर्वत्रासिद्धम्) (५६) | जबोर्जः (३८१)                            |
| 'आकृतिगणः' विवेचन (७०)                | जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्यो० (५४)          |
| आदेः परस्य (११२)                      | जरत्वचत्र्वे (जश् तु अचत्र्वे) (१८४)     |
| इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न० (३५७)      | डित्वाभावेऽमि सिद्धेऽपि० (३३०)           |
|                                       |                                          |

| तदन्तविषि (येन विधिस्तदन्तस्<br>तदादिविषि (यस्मिन्विधस्तदा<br>तद्गुणसंविज्ञान-अतद्गुणसंविज्ञा | o)(%=)          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन०                                                                      | (५०)            |
| तपरः (तपरस्तत्कालस्य)                                                                         | (१११)           |
| तस्मादित्युत्तरस्य<br>व्यक्तिकि विकिने सर्वेग्य                                               | (३५)            |
| तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य                                                                 |                 |
| तुम्बिकातृणकाष्ठं च तैलं∙<br>केन किनेनि पर्णान                                                | (\$e)           |
| तेन विनेति मर्यादा                                                                            | (03)            |
| तेन सहेत्यभिविधिः                                                                             | (03)            |
| त्यदादिष्विति दशेः क्विन्०                                                                    | (85E)           |
| त्रिमुनि व्याकरणम्<br>देवदस्याः स्टब्स् स्टेन्                                                | (२१)<br>(Vine ) |
| देवदत्तस्य हन्तरि हते०<br>हिर्बद्धं सुबद्धं भवति                                              | (४७६)<br>(३२१)  |
| ाइषद सुबद मवात<br>हो नजो तु समाख्यातौ०                                                        | (३४१)           |
| •                                                                                             | (५५)            |
| धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम्<br>स्रोकताः                                                      |                 |
| न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या०                                                                | (33)<br>(52v)   |
| न पादादी सल्वादयः                                                                             | (\$&\$)         |
| नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे०                                                             | (२७५)           |
| नरजानां संयोगः                                                                                | (X00)           |
| 'न लुमताङ्गस्य' विवेचन                                                                        | (२३६)           |
| 'न लुमता <b>ङ्गस्य' अ</b> नित्यत्वम्                                                          | (३३५)           |
| न हि पिष्टस्य पेषणम्                                                                          | (१६२)           |
| न हि सर्वः सर्वं जानाति                                                                       | (38)            |
| नानर्थकेऽलोन्त्यविधरनम्यास०                                                                   | (३७३)           |
| नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्<br>निकासमारे वैकिन्स्यासम्बन                                          | (30)            |
| निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्य०                                                                | (३५५)           |
| निरनुबन्धकग्रहणे न सानु०                                                                      | (३६४)           |
| निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति                                                                   | (२१३)           |
| पदाङ्गाधिकारे तस्य च तद०                                                                      | (२१३)           |
| परेणैवेण्य्रहाः सर्वे०                                                                        | (38)            |
| पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः                                                                     | (88)            |
| पर्यायशब्दानां लाधवगौरवचर्चा                                                                  |                 |
| पर्युदास-प्रतिषेघः                                                                            | (३६)            |
| पश्य मृगस्ते घावति                                                                            | (४३७)           |

पाणिनेनं नदी गङ्गा यमुना च० (३०६) पर्वत्रासिद्धमिति विभक्तिकार्यं० पूर्व त्रासिद्धम् ( 4 ) पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेषो० (४७६) पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम्० (३७५) प्रकल्प्य चापवादविषय ततः (3×E) प्रकृतिवदनुकरणं भवति (३३८) प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः ( \ \ \ \ \ प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीयाः (१११) प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् (338) प्रत्ययलक्षणम् (प्रत्ययलोपे०) (२३८) प्रत्यर्थं शब्द: (378) प्रत्ययात् पूर्व कियत इति प्रकृतिः (१६१) प्रवृत्तिनिमित्तम् (\$88) प्रसज्यप्रतिषेधः (35) प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्या० २६२) **ब्राह्मणव**सिष्ठन्यायः (328) भावसप्तमीविवेचनम् (३६) भाव्यमानोऽप्यण् क्वचित्सवर्णान् । (२६६) मित्रवदागमा भवन्ति (१२६) यथा देवदत्तस्यैकः पुत्त्रः सः० (६७) यथासङ्ख्यविधिः (४७) यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्० (886) यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति० (३७४) यस्मात्पूर्वमस्ति परञ्च नास्ति (३७४) यस्य येनार्थसम्बन्धः० (38) यः शिष्यते स लुप्यमानार्था० (338) या पराऽनवकाशा च (२१८) युष्मदस्मत्षट् संज्ञकास्त्रिषु ० (280) रपरविधिः (उरण्रपरः) ( \$ \$ ) रेफोब्मणां सवर्णा न सन्ति (38) लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त० लक्षणं विनैव निपतित लक्ष्येषु० (४०५) लष्सूत्रस्थावर्णेन सहोच्चार्य० (43) वष्टि भागुरिरल्लोपमदाप्योर्

#### भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृतिद्धान्तकौमुद्धाम्

| वार्णादाङ्गं वलीयः              | (४२२)  | संयोगान्तस्य लोपे हि०             | (२३०) |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| विप्रतिषेधेऽपरं कार्यम्         | (२६७)  | संहितैकपदे नित्या०                | (3%)  |
| विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद्०     | (२४८)  | सार्थकनिरर्थकयो:०                 | (038) |
| विषादप्यमृतं ग्राह्यम्          | (१७२)  | सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः       | (२३५) |
| व्यपदेशिवद्भावः                 | (३७५)  | सिंहो माणवकः                      | (२३२) |
| व्यवस्थितविभाषा                 | (50)   | सुँडस्योरुकारेकारी जशट०           | (838) |
| व्युत्पत्ति-अव्युत्पत्तिपक्ष    | (१६१)  | सूत्रशाटकन्यायः                   | (३५७) |
| शत्रुवदादेशा भवन्ति             | (३५)   | सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तराद० | (٤)   |
| संज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्त० | (338)  | स्थान-प्रयत्न-विवेकः              | (२१)  |
| सन्निपातलक्षणो विधिरनि०         | ( २१५) | स्थानषष्ठी (षष्ठी स्थानेयोगा)     | (३४)  |
| समुदायो ह्यर्थवान् तस्यैक०      | (२८८)  | स्थानिवद्भावः (स्थानिवदादेशो०)    | (१८१) |
| समो वा लोपमेके                  | (१३५)  | स्पर्शस्यैवेष्यते (               | १०१)  |
| सम्बोधने तूरानसस्त्रिरूपं०      | (४७१)  | स्वरादिगण:                        | (     |
| सर्वापहारलोपः                   | (388)  | स्वाभिघेयापेक्षाविघनियमो० (       | (२०३) |
| सवर्णार्थमिनगन्तार्थं च         | (88)   | हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः        | ( ३ ) |





# भैमी प्रकाशन

## के ग्रन्थों की नवीन सूची(1997)

# (१) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (प्रथम भाग)

यह भाग पञ्चसन्धि-षड्लिङ्ग-अव्ययप्रकरणात्मक है। यह तीसरी बार मुद्रित हुआ है। इस नवीनतम संस्करण में लेखक ने अनेक नये संशोधन वा परिवर्धन किये हैं। विषय को परिमार्जित तथा स्पष्ट करने के लिये सैंकड़ों नये उदाहरण तथा दो सौ से अधिक नये शोधपूर्ण फुटनोट तथा टिप्पण दिये गये हैं। अव्ययप्रकरण को पहले से लगभग दुगना कर दिया गया है। इस प्रकार प्रायः दो सौ पृष्ठों की ठोस सामग्री पूर्विपक्षया इस संस्करण में अधिक संगृहीत है। अन्य भागों की तरह इस भाग को भी समानरूप में परिणत किया गया है। चार प्रकार के नवीन आधुनिक टाइपों के द्वारा सुन्दर शुद्धतम छपाई, अंग्रेज़ी पक्की सिलाई, सुनहरी स्क्रीनप्रिटिड, आकर्षक मजबूत जिल्द। (२३Х३६)÷१६ साइज़ के लगभग साढ़े छः सौ पृष्ठों का मूल्य केवल एक सौ पचास रूपये (Rs. 150/-)।

# (२) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (द्वितीय भाग)

इस भाग में दस गण और एकादश प्रक्रियाओं की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तिङन्तप्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि (Backbone) समझा जाता है। क्योंकि धातुओं से ही विविध शब्दों की सृष्टि हुआ करती है। अतः इस भाग की व्याख्या में विशेष श्रम किया गया है। प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभक्तिवचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद का अर्थ, परिभाषाजन्यवैशिष्ट्य, अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण-प्रत्युदाहरण और सारसंक्षेप के अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसों लकारों की रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है। चार सौ से अधिक सार्थ उपसर्गयोग तथा उनके लिये विशाल संस्कृतसाहित्य से चुने हुए एक सहस्र से अधिक उदाहरणों का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग डेढ़ हजार रूपों की ससूत्र सिद्धि और एक सौ के करीब शास्त्रार्थ और शङ्का-समाधान इस में दिये गये हैं। अनुवादादि के सौकर्य के लिये छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्तत, यङन्त, भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक और संग्रह भी अर्थसहित दिये गये हैं। अन्त में अनुसन्धानोपयोगी छः प्रकार के परिशिष्ट दिये गये हैं। सुन्दर, बढ़िया, जिल्द तथा पक्की सिलाई ने ग्रन्थ को और अधिक चमत्कृत कर दिया है। यह भाग (२३४३६)÷१६ आकार के ७५० पृष्ठों में समाप्त हुआ है। मृल्य: केवल तीन सौ रूपये (Rs 300/- Only)

## (३) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्याख्या (तृतीय भाग)

इस भाग में कृदन्त और कारक प्रकरणों का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सुप्रसिद्ध कृद्यत्ययों के लिये कई विशाल शब्द्सूचियां अर्थ तथा ससूत्रिटणणों के साथ बड़े यत्न से गुम्फित की गई हैं, जिनमें अढ़ाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्व संग्रह है। प्रायः प्रत्येक प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य में से अनेक सुन्दर सुभाषितों या सूक्तियों का संकलन किया गया है। कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केवल सोलह सूत्रों तक ही सीमित है जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है। भैमीव्याख्या में इन सोलह सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करते हुए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र-वार्तिकों की भी सोदाहरण सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर कारकप्रकरण ५६ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्टों सिहत यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठों में समान्नित हुआ है। पूर्ववत् अंग्रेज़ी पक्की सिलाई,सुनहरी स्क्रीनिप्रिटिड आकर्षक जिल्द। मूल्य केवल दो सौ बीस रुपये(Rs220/-)।

## (४) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्याख्या (चतुर्थ भाग)

भैमीव्याख्या के इस चतुर्थ भाग में समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार के साथ लगभग तीन सौ पृष्ठों में विवेचन प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्थगत प्रत्येक प्रयोग के लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट कर उस की सूत्रों द्वारा अविकल साधनप्रक्रिया दर्शाई गई है। मूलोक्त उदाहरणों के अतिरिक्त सैंकडों अन्य नवीन उदाहरणों को विशाल संस्कृतसाहित्य से चन-चन कर इस व्याख्या में गुम्फित किया गया है। इस प्रकार इस व्याख्या में बारह सौ से अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये हैं। साहित्यिक उदाहरणों के स्थलनिर्देश भी यथासम्भव दे दिये गये है। प्रवृद्ध विद्यार्थियों के मन में स्थान स्थान पर उठने वाली दो सौ से अधिक शङ्काओं का भी इस में यथास्थान समाधान किया गया है। जगह जगह उपयोगी पादिटप्पण (फ्टनोट्स) दिये गये हैं। मुलगत सूत्रवार्त्तिक आदियों के अतिरिक्त छात्रोपयोगी कई अन्य सुत्रवार्त्तिक आदियों का भी इसमें सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघुकौमुदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठों पर भी अनेक टिप्पण दिये गये हैं। व्याख्याकार की सूक्ष्मेक्षिका, स्वाध्याय-निपुणता तथा कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों में समझा देने की अपूर्व क्षमता इस व्याख्या में पदे पदे परिलक्षित होती है। समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक लिखी ही नहीं गई। इस से विद्यार्थिवर्ग और अध्यापकवृन्द दोनों जहां लाभान्वित होंगे वहां अनुसन्धानप्रेमियों को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्री प्राप्त होगी। विद्वान् लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वर्षों के कठोर परिश्रम से सैकंड़ों ग्रन्थों का मन्थन कर इस भाग को तैयार किया है। अन्त में विविध परिशिष्टों से इस ग्रन्थ को विभूषित किया गया है। व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणों की समासनामनिर्देशसहित बनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषताओं में एक समझी जायेगी। इसके सहारे सम्पूर्ण समासप्रकरण की आवृत्ति करने में विद्यार्थियों को महती सुविधा रहेगी। ग्रन्थ में यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये हैं। समीक्षकों का कहना है कि यदि इन अभ्यासों को सुचारु रूप में हल कर लिया जाये तो विद्यार्थियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में समासप्रकरण को समझने का स्वतः सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। (२३**X**३६)÷१६ साइज के लगभग तीन सौ पृष्ठों में यह ग्रन्थ समाप्त <mark>हुआ है। साफ़ सुथरी शुद्ध छपाई,</mark> पक्की सिलाई तथा सुन्दर स्क्रीन प्रिंटिड सुनहरी जिल्द से यह ग्रन्थ और भी अधिक आकर्षक बन गया है। मूल्य दो सौ बीस रूपये मात्र (Rs 220/-)। यह ग्रन्थ का शोधित द्वितीय संस्करण है।

## (५) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्याख्या (पञ्चम भाग)

इस भाग में लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्धितप्रकरण की अतीव सरल ढंग से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के बाद हर एक उदाहरण का विग्रह, अर्थ तथा विशद सिद्धि इस में दर्शाई गई है। मूलगत उदाहरणों के अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहरणों से भी यह ग्रन्थ विभूषित है। पठन-पाठन में उठने वाली प्रत्येक शङ्का का इस में समाधान किया गया है। मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रों की इस में व्याख्या दर्शाई गई है। यत्र-तत्र यत्न से अभ्यास निबद्ध किये गये हैं जिन की सहायता से सारा प्रकरण दोहराया जा सकता है। अन्त में अनेक परिशिष्टों के अतिरिक्त उदाहरणसूची वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण है। मूल्य दो सौ पचास रुपए केवल (Rs 250/- Only)।

## (६) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्याख्या (षष्ठ भाग)

इस भाग में लघुकौमुदी के स्त्रीप्रत्ययं करण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक सूत्र की विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग की विस्तृत सिद्धि तथा अनेकिवध उदाहरण-प्रत्युदाहरणों एवं शङ्का-समाधानों से यह भाग विभूषित है। मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त छात्रोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र और वार्त्तिक इस में सोदाहरण व्याख्यात किये गये हैं। जगह जगह साहित्यिक उदाहरण ढूंढ ढूँढ कर संकितित किये गये हैं। 'स्वाङ्गम्' और 'जाति' सरीखे पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य किन स्थलों की सरलभाषा में विस्तार के साथ विवेचना की गई है। दूसरे शब्दों में ग्रन्थ का कोई भी व्याख्येयांश बिना व्याख्या के अछूता छोड़ा नहीं गया। पिठतविषय की आवृत्ति के लिये यत्र-तत्र अनेक अभ्यास दिये गये हैं। नानाविध सूचीपरिशिष्टों विशेषतः प्रत्ययनिर्देशसिहत दी गई उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। अन्त में स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सौ से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शेधन दर्शा कर लक्ष्यों के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष प्रयत्न किया गया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिये भी दर्जनों महत्त्वपूर्ण टिप्पण जहां तहां दिये गये हैं। कई स्थानों पर पाणिनीतरव्याकरणों का आश्रय लेकर भी विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः इतनी विशद सर्वाङ्गीण व्याख्या स्त्रीप्रत्यप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई है। (२३४३६)÷१६ साइज़ के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों में यह प्रन्थ समाप्त हुआ है। सुन्दर शुद्ध छपाई, बिढ़िया स्क्रीन प्रिटिड जिल्द तथा पक्की सिलाई से यह प्रन्थ और भी चमत्कृत हो उठा है। मुल्य साठ रूपये मात्र (Rs.60/)।

#### नोट-अब लघुकौमुदी भैमीव्याख्या के सब खण्ड मुद्रित हो चुके हैं।

#### (७) अव्ययप्रकरणम्

लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण भैमीव्याख्यासिहत पृथक् भी छपवाया गया है। इस में लगभग सवा पांच सौ अव्ययों का सोदाहरण साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अव्यय पर वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से अनेक सुन्दर सुभाषितों वा सूक्तियों का संकलन किया गया है। कठिन सूक्तियों का अर्थ भी साथ में दे दिया गया है। आज तक इतना शोधपूर्ण परिश्रम इस प्रकरण पर पहली बार देखने

में आया है। साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध में लगे जिज्ञासुओं के लिये यह ग्रन्थ विशेष उपादेय है। सुन्दर अंग्रेजी सिलाई, आकर्षक जिल्द। मूल्य केवल पच्चीस रूपये। (Rs. 25/-)

## (८) वैयाकरण-भूषणसार (धात्वर्थनिर्णय) भैमीभाष्य

इस हिन्दी भाष्य से इस ग्रन्थ की दुरूहता समाप्त हो गई है। अब परीक्षा में भूषणसार की पंक्तियों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं रही। सरल भाषा में लिखे इस ग्रन्थ का एक बार पारायण करना ही पर्याप्त है। देश-विदेश में समानरूप से आदृत यह ग्रन्थ विद्वत्समाज में अपना गौरवपूर्ण स्थान पा चुका है। मूल्य : डेढ़ सौ रूपये (Rs. 150/-Only)

### (१) बालमनोरमा-भ्रान्ति-दिग्दर्शन

यह निबन्ध विद्वत्समाज की आंखों को खोलने वाला विलक्षण शोधपत्र है। एक बार पढ़ जाइये, जानवृद्धि के साथ-साथ आप का मनोरंजन भी होगा। मूल्य:केवल दस रुपये। (Rs/ 10/-)

## (१०) प्रत्याहारसूत्रों का निर्माता कौन?

इति माहेश्वराणि सूत्राणि—के अन्धविश्वासरूप तिमिर से मुक्त होने के लिये यह शोधपत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिये संग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय है। अश्रुतपूर्व अनेक प्रमाणों के आलोक में निश्चय ही वर्षों से छाया इस विषय का अज्ञान मिट जायेगा। मूल्य:केवल पच्चीस रुपये (Rs. 25/-)

### (११) न्यास-पर्यालोचन

यह ग्रन्थ व्याकरणसम्बन्धी सैंकड़ों अश्रुतपूर्व विषयों का आगार है। इस प्रकार का शोधपूर्ण प्रयत्न व्याकरणविषय पर प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। इस के विषयवार वैशिष्ट्य के लिये पुस्तकसूची देखें। स्क्रीन प्रिंटिड सुन्दर जिल्द, पक्की अंग्रेजी सिलाई। मुल्य:केवल एक सौ पचास रुपये।(सिड. 150)

संस्कृत के छात्र, विद्वज्जन एवं अध्यापक लघुसिद्धान्तकौमुदी (भैमीव्याख्या) के सभी छह भाग 25% की विशेष छूट के साथ 900/-+30/-(डाकव्यय)=930/- रु. का मनीआर्डर भेज कर सीधे हमसे मंगवा सकते हैं।

## भैमी प्रकाशन 537,लाजपतराय मार्केट,दिल्ली-110006

दूरभाष:2968662



